

श्रीवेवज्ञवेद्यनाथविरचितः जातकपारिजात:



# श्रीदेवज्ञवैद्यनाथविरचितः

# जातकपारिजातः

# सौरभभाष्यसहितः

प्रथमो भागः

भाष्यकार:

# ज्योतिषकलानिधि दैवज्ञशिरोमणि पण्डित गोपेश कुमार श्रोभ्या

एम० ए०, एल० एल० बी०

सुगमज्योतिषप्रवेशिका, अञ्कलिया (ज्योतिष) भावार्यवोधिनी फलदीपिका, हस्तरेखा-विज्ञान, जातकादेशमार्ग (चिन्द्रका), विफला (ज्योतिष) भारतीयलग्नसारिणी, Predictive Astrology of the Hindus, 1000 Aphorisms on Love and Marriage (Part I: Western Astrology, Part II: Hindu Astrology), Your Stars and Love Life, How to Interpret your Horoscope आदि पुस्तकों के रचयिता।

> मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली □ वाराणसी □ पटना

© मो ती ला ल ब ना र सी दा स मुख्य कार्यालय: बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ शास्ताएँ: १. चौक, बाराणसी-१ (उ०प्र०) २. अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार)

प्रथम संस्करण : दिल्ली, १६७६ द्वितीय संस्करण : दिल्ली, १६८३ सूल्य : २० (सजिल्द) भूल्य : २० (अजिल्द)

श्री नरेन्द्र प्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीवास, दिल्ली-७ हारा प्रकाशित तथा श्री शान्तिलाल जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५, फेज्-१, नारायणा, नई दिल्ली-२८ हारा मुद्रित ।

# म्रामुखस्

सकुचत नवजलजात लाज सफरी उर आवे।

पृगमदभ्रञ्जन होय गर्च खञ्जन को जावे।।

कोटिकाभ अभिराम अभिय आकर रतनारे।

शोमा सिन्धु ललाम सकलकवि वरनत हारे।।

उठत आँकुरे जिन हेरे कमला हृदय।

करहु नयन वे बाँकुरे भक्त श्रोर प्रभु हो सदय।

श्री परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से प्रसिद्ध ज्योतिए ग्रन्थ 'जातक पारिजात' (भाग १) ग्रीर उसका हिन्दी भाषा में यह सौरम भाष्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित है। ज्योतिष में संहिता, होरा ग्रीर सिद्धांन्त, यह तीन प्रधान विषय हैं। इनमें जातकपारिजात होरा के अन्तर्गत ग्राता है। इस पुस्तक का निर्माण विख्यात कीर्ति सर्वार्थ चिन्तामणिकार श्री वेंकटाद्रि के पुत्र श्री वैद्यनाथ ने किया। यह समस्त प्राचीन फलित ग्रन्थों का सारभूत है। इस ग्रंथ का निर्माण १३४७ शक अर्थात् १४८२ विक्रम संवत् में हुआ। यह बहुत प्राचीन ग्रन्थ है ग्रीर इसमें बहुत से प्राचीनतर ज्योतिष ग्रंथों का सार है। भिन्न-शिन्त स्थानों पर श्रीपतिपद्धति, सारावली, बृहज्जातक, सर्वार्थ चिन्तामणि आदि ग्रन्थों की छाया मिलती है। बृहज्जातक के तो बहुत से श्लोक अक्षरशः जातकपारिजातकार ने ले लिये हैं। स्वयं श्री वैद्यनाथ ने लिखा है कि गर्ग, पराशर आदि आचार्यों के शास्त्रों का सार इस ग्रन्थ में है। विशेषकर सारावली, सर्वार्थ चिन्तामणि एवं बृहज्जातक का सार तो इस ग्रंथ में भरा पड़ा है।

इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक राशिशील अध्याय में ग्रन्थकर्ता ने अपना कुछ परिचय दिया है—यह भारद्वाज कुल के ब्राह्मण थे, श्री वेंकटाद्रि के पुत्र थे। ग्रंथ के अन्त में भी यही परिचय मिलता है। पुराने समय में ग्रंथकार अपना विशेष परिचय नहीं देते थे।

कुछ लोगों का विचार है कि 'प्रतापरुद्रीय' के लेखक वैद्यनाथ ही 'जातक पारिजात' के रचयिता हैं। दैवज केशव जिनका 'केशव जातक' ज्योतिष शास्त्र-का प्रसिद्ध ग्रंथ है लिखते हैं कि वह वैद्यनाथ के शिष्य थे। मुहूर्ततत्त्व में कहा है—

ज्योतिःशास्त्रमहार्णवादुदहरन्मौहूर्ततत्त्वं बहु । व्याप्यत्पं गुरुवैद्यनाथचरणद्वन्द्वे रतः केशवः ॥

मृह्तंतत्त्व केशव दैवज का लिखा हुग्रा है ग्रीर इस श्लोक में केशव ने स्पष्ट लिखा है कि इनके गुरु वैद्यनाथ थे। यह वैष्णव थे क्योंकि जातकपारिजात के तृतीय श्लोक में इन्होंने श्री रघुनाथजी की वन्दना की है। यह भी सर्वसम्मत है कि यह दक्षिण भारत के रहने वाले थे। क्योंकि वारह राशियों के वास जिन बारह देशों में इन्होंने बताये हैं, उनमें ग्रधिकांश दक्षिण भारत में हैं—

> कमात्पाटलकर्णाटचेरचोलवसुन्धराः । पाण्डचकेरलकोल्लासमलयावनिसैन्धवाः ॥ उदक्पाञ्चालयवनकोशलक्षितिसंज्ञकाः । मेषादिसर्वराशीनां वासदेशाः प्रकीतिताः ॥

पहले अध्याय में इन्होंने राशियों के शुभाशुभ फल दिए हैं अर्थात् किस राशि की क्या विशेषता है। वैद्यनाथ दैवज्ञ ने लिखा है कि मीन, वृश्चिक, वृषभ ब्राह्मण राशियाँ है। कुम्भ, मिथुन, तुला वैश्य हैं, कन्या, मकर, कर्क, शूद्र राशियां हैं, धनु, मेष व सिंह क्षत्रिय राशियाँ हैं। यह कथन पराशर के मत से भिन्न है क्योंकि उनके अनुसार कर्क, वृश्चिक, मीन ब्राह्मण राशियां हैं। मेष, सिंह, धनु क्षत्रिय राशियां हैं। कुम्भ, तुला, मिथुन वैश्य राशियां हैं, वृषभ, कन्या, मकर शूद्र राशियाँ हैं। यह कर्क के स्थान में वृषभ और वृषभ के स्थान में कर्क लेखक का अपना मत है अथवा लिपिकारों की तुटि है। वहुत सी जगह इन्होंने विशेष बात कही है।

श्रारः स्ववारनवभागवृगाणवग मीनालिकुम्भमृगतुम्बुरुयामिनीषु । वक्रे च याम्यदिशि राशिमुखे वलाढघो मीने कुलीरभवने च सुखं वदाति ॥ जा० पा० श्लोक अध्याय २, ६३

श्रर्यात् मंगल, मेष, मीन वृश्चिक, कुंभ, मकर में भी श्रच्छा फल दिखाता है श्रीर बलवान् होता है। दशम में कर्क का मंगल श्रच्छा फल दिखाता है। श्रपनी नीच राशि मकर में भी बृहस्पति बलवान् होता है।

### श्रामुखम्

मीनालिचापकटके निजवर्गवारे

मध्यंदिनोदगयने यदि राशिमध्ये ।
कुंभे च नीचभवनेपि बली सुरेज्यो

लग्ने सुखे च दशमें बहुवित्तदः स्यात् ॥

इस प्रकार बहुत मी बातें इसमें विशेष कही गई हैं जिनका स्रनुभव पाठक स्वयं करेंगे।

३० जून १९७९ ६३, दरियागंज दिल्ली-११००२ गोपेश कुमार श्रोझा



# विषय-सूची

## १. राशिशीलाध्यायः

2-225

मञ्जलाचरणम् — ग्रन्थकारपरिचयः — पुनर्मञ्जलाचरणम् — राशीनां संज्ञा:--राशिचऋम् -- कालपुरुषाङ्गे राशिन्यासः -- नराकृतिः--राशीनां स्वरूपवर्णनम् स्थानानि स्वरूपविशेषादि — ह्रस्व — दीर्घ-पुरुष-स्त्री-दिक्-कूर-सीम्य चरादि- बोधकचक्रम् —सिललादिसंज्ञाः— चतुष्पदादि संज्ञाः—भावविशेषे विलत्वं च— धातुमूलजीवसंज्ञाः — विप्रादिसंज्ञाः—वर्णज्ञानचक्रम् — ग्रन्ध— त्वादिनिरूपणम् — वर्णविशेषः — वलावलचक्रम् — स्वामि-निरूपणम्—राशीशचकम्— ग्रहाणां त्रिकोणादिनिरूपणम्— मूल-विकोणचक्रम् — उच्चनीचनिरूपणम् — दशवर्गीनिरूपणम् — होराचकम् — द्रेष्काणचक्रम् — ग्रहाणां सप्तांशचक्रम् — नवांश-चक्रम् — दशांशचक्रम् — द्वादशांशचक्रम् — षोडशांशचक्रम् — षष्ट्यंशचकं प्रहाणां विशांशचक्रम् दशवर्गजाताः पारिजातादि-संज्ञाः — पारिजातादिबोधकचक्रम् — पड्वर्गाः सप्तवर्गाश्च — भावानां नामानि-केन्द्रादिसंज्ञाः राशीनामुदयनामानि-शुभाशुभ-भागाः — शुभाशुभभागचक्रम् — वासदेशाः — राशीनां प्लवत्य-निरूपणम्---- भ्रध्यायोपसंहारः

## 2. ग्रहस्वरूपगुणाध्यायः

११७---१८६

ग्रहाणां कालात्मत्वादिनिरूपणम् — राजत्वादिनिरूपणम् नामान्तराणि—उपग्रहाः—कालाद्युपग्रहज्ञानचक्रम्—कालादिज्ञानप्रकारः—
रात्नौ कालाद्युपग्रहज्ञानचक्रम्—ग्रहाणां स्वरूपम्— ग्रुभाग्रुभत्वादि
निरूपणम्—उदयप्रकारः—ग्राकारिवशेषाः—सञ्चारदेशाः—ग्रहाणांवाल्यादिवयोनिरूपणम्—शाखाधिपत्यं धात्वादिसंज्ञा च— अवस्थाः।
स्थानपरत्वेनावस्थाः —ग्रह्युद्धलक्षणम्—पराजितलक्षणम्—ग्रहाणां
वर्णविशेषाः— द्रव्याणि अधिदेवता च—रत्नानि वस्त्वादि—प्रदेश
विभागाः— ग्रहाणां जातयो गुणाश्च नरादिसंज्ञामहाभूताधिपत्यं
च—कक्षाक्रमः— न्यूनाधिकगितकारणम् — कक्षाप्रदर्शनम्—धातु-

विशेषादिदृष्टयः — दृग्वलम् — ऊर्ध्वादिदृष्टयः — स्थानवलम् — दिग्वलम् — कालवलम् — चेष्टावलम् — निसर्गवलम् — वलसंख्या — प्रमाणम् — तात्कालिकमैत्री — नैसर्गिकमैत्री — पञ्चधा मैत्री — स्थिरादिसंज्ञाः — भाववाधकग्रहाः — ग्रहेभ्यो विचारणीयविषयाः ग्रहाणां भावकारकत्वम् — स्थानविशेषे शुभाशुभप्रदता — स्वरूपाणि — इतरयोगे वृद्धिमत्ता — स्थानवलविशेषाः — अधोमुखत्वादि — स्थिति — निरूपणम् — विकलता — दोषापहरणम् पीडाकरणप्रकाराः — राशौ फलपरिपाकः — धातुजरोगे तत्पित-पूजनम् — वालाद्यवस्थानिरूपणम् — जाग्रदाद्यवस्थाः — फलदान कालकथनम्

# ३. वियोनिजन्माध्यायः

285-628

वियोनिजन्मज्ञानप्रकार:-वियोनिजन्मज्ञाने प्रकारान्तरम् वियोन्यङ्गे राशिस्थापनम् — वियोनिवर्णज्ञानम् — चतुष्पदजन्मयोगः — पशु-विशेषजन्मज्ञानम्ः — स्थलचर, जलचर, पक्षि जन्म ज्ञानम्, तथा वृक्षजन्मज्ञानम्-वृक्षभेदज्ञानम्

निषेकविधः — गर्भधारणलक्षणम् — गर्भाधाने मैथुनप्रकारज्ञानम् — गर्भसम्भवयोगः — गर्भे दम्पत्योः श्रुभाशुभफलम् निषेककाल- वशाज्जन्मवशाच्च पित्रादीनां श्रुभाशुभविचारः — निषेधकालः — निषेके त्याज्यानि । स्त्रीणामृतुकालः — ऋतौ तुर्यादिरात्रे सन्ताने विशेषः—निषेके पुत्रादियोगविचारः — षट्क्लीवयोगाः — यमलादि योगाः — व्यधिकसन्तानयोगः — पुनः यमलादियोगाः — वलीवजन्म- योगः — यमलयोगः — नपुंसकयोगः—यमलयोगः — पादजातयोगः सपंविष्टितजन्मयोगः — प्रसूतिकालज्ञानम् — जन्मनक्षत्रानयनम् — जन्नेष्टकालानयनम् — दीर्षकालप्रसवयोगः — संस्कारविहीनजन्म- योगः — पितृपरोक्षे जन्मयोगः — ग्रौरसक्षेत्रजयोनिर्णयः — कुमारी- पुत्रयोगः — दत्तकपुत्रसाधकयोगः — जारजत्वसाधकयोगः — परजातपरिहारयोगः — जन्मनि पितुर्वद्धयोगः — जन्मदेशज्ञानम् — मात्रा त्यक्त योगः — तस्य दीर्घायुष्ट्वम् — मात्रा त्यक्तस्य विनाश- योगः — प्रस्वत्यानम् — प्रसूतिशयनम्—प्रसवप्रकारः — प्रसूतिकष्ट ज्ञानञ्च—प्रसूतिगृहे दीपज्ञानम् — प्रसूतिद्वारज्ञानञ्च — प्रसूतिगृह- स्वरूपम्—सूतिगृहदिशा—सूतिगृहे जन्मस्थानम — उपसूतिका-

ज्ञानम् — जातस्य स्वरूपज्ञानम् — लग्नद्रेष्काणवशादङ्गज्ञानम् — जाताङ्गे चिह्नज्ञानम् — ग्रध्यायोपसंहारः ।

#### ४. अरिष्टाध्यायः

२४६--२८८

द्वादशाब्दीमध्ये ग्रायुषोऽनिश्चितता — अरिष्टपूर्वकमायुषां भेदाः— अरिष्टदा ग्रहस्थिति:--पित्रादीनामरिष्टयोग:--सगर्भाया मरणम्--जातस्य मातृ मरणम् —गर्भमासेश्वराः — गर्भे सुखयोगः — जातस्य पितृमरणम्-जातस्य मरणयोगाः- वर्षमध्ये मरणम् -वर्षद्वयमायुः-वर्षत्रयमायु:-चतुर्वर्षे मरणम्-पञ्चमेऽब्दे मरणम्-पड्वर्षायु:-सप्तमेऽब्दे मरणम्—सप्तमाष्टमवर्षे मृत्युः—नवमेऽब्दे मरणम्— दश वर्षायुः—एकादशे मृत्युः — द्वादशे मरणम् — त्रयोदशे मृत्युः — १४ वर्षे, १५ वर्षे, १६ वर्षे, १७ वर्षे, १८ वर्षे, सद्यो मृत्यु:— १६ वर्षे मृत्यु:---२०, २२, २६, २७, २८, २६, ३० वर्षे मृत्यु:--ग्रल्पायुर्योगः -- अरिष्टभंगः--चन्द्रकृतोऽरिष्टभंगः --शुभग्रहकृतोऽरिष्टभंगः-पुनश्चन्द्रकृतोऽरिष्टभंगः - गुरुकृतोऽरिष्ट-भंगः--लग्नेशकृतोऽरिष्टभंगः---ग्रहकृतोऽरिष्टभंगः---राहुकृतोऽरिष्ट-भंगः — पुनरिप चन्द्रकृतोऽरिष्टभंगः — राशीशकृतोऽरिष्टभंगः — लग्नेशकृतोऽरिष्टभंगः—मध्यमायुर्योगः—मध्यमायुषः केचन भेदाः— पूर्णायुर्योगाः-पूर्णायुः प्रमाणम्-योगविशेषाद्युगान्तमायुः-मुनित्व-प्रदो ग्रहयोगः—ग्रमितायुर्योगः— देवसादृश्यप्रदो योगः — ग्रसंख्यायुः प्रमाणम् — मुनिसमता — युगान्तायुर्योगः — ब्रह्मपदप्राप्तियोगः — ग्रायुषः सप्तविधता।

# ५. आयुर्वायाध्यायः

26-382

निसर्गाद्यायुःकथनम्—निसर्गायुषो वर्षाणि,—पिण्डायुषो वर्षाणि—
पिण्डायुषः स्पष्टीकरणम्—आयुषो हरणम्—व्ययादिहरणम्—क्रूरोदयहरणम् — लग्नायुःसाधनम् — षड्विधायुर्हरणम्—ग्रंशकायुः—
रिश्मजायुः—रिश्मजायुषो हरणम्—चक्रायुः — दशायुः — ग्रायुषो
ग्रहणम् — ग्रायुषः स्पष्टीकरणम् — आयुषोऽधिकारिणः—नानाजातीयमायुः—ग्रिरिष्टदशा—छिद्रग्रहाः—द्रेक्काणस्वरूपम् — जीवदेहमृत्युसंज्ञा — निर्याणसमयाः — यमकंटकज्ञानम् — निर्याणसमः
चन्द्रलग्नानि—निर्याणसमयान्तरम्—निर्याणचन्द्रः—निर्याणदशा —
निर्याणहेतुः—हस्तादिविच्छेदयोगाः—दूरमरणयोगाः — निर्याणदिक्

ज्ञानम्—मरणे मोहकालः शवपरिणामश्च—मरणान्तरे गतिज्ञानम्— अघ्यायोपसंहारः-—वृहज्जातकोक्तनिर्याणाध्यायः ।

#### ६. जातकसंगाध्यायः

388-888

जातकभञ्जपरिभाषा — राजभञ्जाः — नीचोऽपि निखिलां विद्यां प्राप्नोति — कुलीनोऽपि निम्नवज्जीवतीतियोगी — भिक्षयोगाः दुष्कर्मकृत्प्रेष्ययोगी--दुर्भोज्यादिनीचयोगाः--रेकायोगः -- रेकायोग फलम् — दरिद्रयोगाः — अन्येपि दरिद्रयोगाः दरिद्रयोगफलम् — प्रेष्ययोगाः— 'प्रेष्ययोगफलम्-अङ्गहीनयोगाः-द्विगुणाङ्गमूकयोगौ-सदन्तकुब्जपङ्गुजडजन्मयोगाः —वामनहीनाङ्गयोगी — विकल-नेत्र योगाः -- सूर्यस्थत्या नेत्रविकारः नेत्रविकारयोगः । रोगयोगाः । सर्पाद्भययोगः । कर्णरोगयोगः । पित्तरोगः।अपानरोगः।स्त्रीक्लीवयोगः उन्मादयोगः--- उन्मादवुद्धियोगः --- वुद्धिश्रमः --- जड़मद्यपायियोगः गुह्यरोगकण्ठरोगयोगः — उन्मादभावकलहयोगः दन्ताक्षियोगः— अन्धयोगः--कुष्ठयोगः । मूत्रकृष्कुणोणितरोगयोगः--गुल्मरोगदाह रोगयोगः - उदररोगभेदः - हृदय - - शूलरोग - - शूलयोगः अपरिपाक-रोग--पाण्डुरोगयोगः । अभिचारजातरोगयोगः--देवदर्शनात् भूत---प्रेतिपिशाचदर्शनाज्जातरोगयोगः । रोगयोगानां विवरणम् — क्वास-श्वासक्षयपीनसयोगः जलोदररोगः — दीर्घरोगयोगः ह्रस्वयोग:--विकलनयनदारजन्मयोग:--कर्णरोग: -- दन्तरोगयोग: सुखयोगः ।

#### ७. राजयोगाध्यायः

४१७-५५१

राजयोगाः—राजाधिराजयोगाः—नृपतुल्ययोगौ— विविधराजयोगभेदाः — ग्रहफलदानिवदरणम् पंचमहापुरुषयोगाः — सूचकयोग
फलम् — अखण्डसाम्राज्यपितः — भद्रयोगफलम् — हंसयोगफलम्
मालव्ययोगफलम् — शश्रकयोगफलम्—योगानां फलप्राप्तिकालः—
भास्करादियोगाः—इन्द्रयोगः— मरुयोगः — बुधयोगः— सुनफाऽनफा
— दुरधराकेमुद्रुमयोगाः — अन्ये केमुद्रुमसमफलयोगाः
केमुद्रुमफलम् — केमुद्रुमयोगापवादः — वृहज्जातकोक्तः —
सुनफादियोगाः सुनफा — नफा — दुरधरा — केमुद्रुमयोगानां भेदज्ञानचकाणि— सुनफादियोगफलम् — कुजादिकृतसुनफायोगफलम् — श्रनफायोगफलम् — दुरधरायोगफलम् — शकटयोगफलम्

पारिजातादियोगफलानि-अधमसमवरिष्ठयोगः-चन्द्राधियोगः-लग्नाधियोगः-गजकेसिरयोगः-अमलायोगः-वासिवेशी-उभयचारिके
योगः-वास्यादियोगफलानि-शुभाऽशुभकर्त्तारियोगः पर्वतयोगःकाहलयोगः-मालिकायोगः-चामरयोगः-शंखयोगः- भेरीयोगः
मृदंगयोगः-श्रीनाथयोगः-शारदयोगः-मत्स्ययोगः-कूर्मयोगः-खङ्ग
योगः-लक्ष्मीयोगः-कुसुमयोगः-पारिजातयोगः-कलानिधियोगः
ग्रंशावतारयोगः-हरि-हर विधियोगाः-नाभसयोगाः-वृहज्जातकाश्रयदलयोग - लक्षणम् प्राक्तनैराश्रयदलयोगानुक्तकारणम्
गदा-शकट-विहग-श्रृङ्गाटक-हलयोगाः वज्र-यव-कमल-वापी-योगाःयूप-शर-शक्ति-दण्ड-योगाः- नौकूटच्छत्रचापाईचन्द्रयोगः समुद्रचक
योगौ-संख्यायोगाः - आश्रय-दलयोगफलम् - गदायोगफलम्
अध्यायोपसंहारः ।

# ८. द्वचादिग्रहयोगाध्यायः

447-673

द्विग्रह्—योगाः—त्विग्रह्—योगाः— चतुर्ग्रहयोगाः— पञ्चग्रहयोगाः— षट्ग्रहयोगाः — मेषादिराशिस्थग्रहफलम् — दृष्टिफलम् — चन्द्रस्य दृष्टिफलम् — लग्नादिभावगतग्रहफलम् — द्वितीयभावगतग्रह्— फलम्तृतीय—चतुर्थ—पंचम—पष्ठ—सप्तम — अष्टम—नवम— दशम—एकादश — द्वाराभावगतग्रह् — फलम्, स्वोच्चफलम् — मूलितकोणफलम् — स्वक्षेत्रफलम् — मित्रक्षेत्रफलम् — शतुक्षेत्र— फलम्—नीचस्थफलम् ।



#### श्रध्याय १

# राशिशीलाध्याय

श्रथ मंगलाचरण करते हैं। श्रेय की प्राप्ति ग्रौर प्रत्यूह निवारण के लिये मंगलाचरण ग्रावश्यक है।

> श्रीकान्ताजशिवस्वरूपममरज्योतिर्गशस्वामिनं मायातीतमशेषजीवजगतामीशं दिनेशं रविम् । नत्वा गर्गपराशरादिरचितं सङ्गृह्य होराफलं वक्ष्ये जातकपारिजातमिखलज्योतिर्विदां प्रीतये ॥ १ ॥

श्री—लक्ष्मी के कान्त (पिति) भगवान् विष्णु, श्रज—ब्रह्मा तथा भगवान् शंकर (इस त्रयीमय) के स्वरूप, देवताओं तथा ज्योतिर्गण (आकाशीय समस्त भासमान ग्रह, नक्षत्र, ताराओं) के स्वामी, मायातीत (माया से परे), अशेष (जिनकी गएाना नहीं हो सकती) सकल चराचर जीवों के स्वामी, दिनेश भगवान् सूर्य को प्रणाम करके, गर्ग, पराशर श्रादि ज्योतिष के प्रवर्तक तथा आचार्यों ने जो रचना की है, उसमें से होराफल (जन्मकुण्डली के फलादेश सम्बन्धी शास्त्र) संग्रह कर समस्त ज्योतिष के ज्ञाताओं की प्रीति के लिए जातक-पारिजात (नामक ग्रंथ) कहता हूँ।

"तिमूर्तिस्तु दिवाकरः" इस उक्ति से भगवान् सूर्यं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के सिम्मिलित स्वरूप-तिगुणात्मक हैं। भगवान् एक ही है, किन्तु उनको तिगुणात्मक मान कर उनकी तीन रूपों में भ्राराधना की जाती है। प्रकृति को भी 'म्रजा-मेकां लोहित-शुक्ल-कृष्ण-वर्णाम्' इस प्रकार तिगुणात्मक माना है। कहा भी है:—

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे । श्रजाय सर्ग-स्थिति-नाशहेतवे वयीमयाय विगुणात्मने नमः ॥ सांख्य में प्रकृति श्रौर पुरुष को ब्रह्म का स्वरूप माना है ।

सूर्यं को इसी कारण पुराणपुरुष कहा गया है। 'पूषा पुराणपुरुष: स नमोऽस्तु तस्मै।' पुराणपुरुष भगवान् का नाम है। वाल्मीकीय रामायण में भी सूर्यं के लिये कहा गया है 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च, शिवः स्कन्दः प्रजापतिः'। सूर्यं को नमस्कार करते हैं; उस सूर्यं विम्ब में ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का घ्यान किया जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस ग्रंथ में सूर्यं को प्रणाम करते हुए, उसी में त्रिमूर्ति (भगवान्) का सिन्नवेश क्यों किया गया ? किसी अन्य स्वरूप में त्रिगूर्ति का ध्यान क्यों नहीं किया गया ? इसका कारण है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का प्राधान्य है। कमलाकर ने कहा है:—

> तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहक्षाण्यम्बुगोलकाः। प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरश्मिप्रदीपिताः॥

सूर्य में देवता, ऋषिगण, गन्धर्व, श्रप्सराग्नों ग्रादि का निवास माना गया है। विशद विवरण के लिये देखिये वायुपुराण का श्रध्याय ५२ । कहते हैं :—

ब्रह्मोपेतस्तथा दक्षो यज्ञोपेतश्च स स्मृतः। एते देवा वसन्त्यकें द्वौ द्वौ मासौ ऋमेण तु॥

वेदांगत्वेन ज्योतिष को चक्षु (नेत्र) माना है :---

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽय पठचते । ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तः श्रोत्रमुच्यते ।। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् । तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ।

चक्षु में तेजस् तत्त्व की प्रधानता है। तेजस् तत्त्व के ग्रधिष्ठाता सूर्य हैं। इस कारण सूर्य के रूप में भगवान् का मंगलाचरण किया गया है। वराह-मिहिर ने भी बृहज्जातक के प्रारंभ में भगवान् सूर्य की स्तुतिरूप में मंगलाचरण किया है।

जातकपारिजातकार प्रारंभ में ही कहते हैं कि गर्ग, पराशर श्रादि ने फिलत ज्योतिष के सम्बन्ध में जो कहा है—उसी में से संग्रह कर, इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। प्राचीन श्राचार्य कीन-कौन हैं?

सूर्यः पितामहो व्यासो विसष्ठोऽितः पराशरः । कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिराः ॥ लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः । शौनकोऽष्टादशश्चैते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः ॥

इस क्लोक में श्रीकान्त (विष्णु), ब्रह्मा ग्रीर शंकर—इस कम से त्रिमूर्ति का ध्यान क्यों किया ? ब्रह्मा, विष्णु, शिव—यह कम क्यों नहीं रखा ? इसमें दो हेतु हैं : श्री शब्द विशेष मंगलवाचक है। दूसरा हेतु यह है कि तृतीय क्लोक में भगवान् रामचन्द्र की स्तुति की गई है, इससे प्रकट है कि ग्रंथकार के ग्राराध्यदेव विष्णु (के ग्रवतार भगवान् राम) थे। इस कारण त्रिमूर्ति का ध्यान करते हुए सर्व-प्रथम श्रीकान्त का नामोल्लेख किया।। १।। भारद्वाजकुलोद्भवस्य विदुषः श्रीव्यङ्कटाद्वे रिह ज्योतिःशास्त्रविशारदस्य तनयः श्रीवैद्यनायः सुधीः । होरासारसुधारसज्जविब्धश्रेणीयनःप्रीतये राशिस्थाननिरूपणादि सकलं वक्ष्ये यथाऽनुक्रमम् ॥ २ ॥

श्रव श्रपना संक्षिप्त परिचय देते हैं। भारद्वाज कुल में उत्पन्न ज्योतिष शास्त्र में विशारद, विद्वान् श्रीव्यङ्कटाद्वि का पुत्र मैं वैद्यनाथ सुधी (विद्वान्) होराशास्त्र रूपी श्रमृत के रसज्ञ विद्वत्समूह के मन की प्रीति के लिये श्रर्थात् श्रानन्द के लिये राशिस्थाननिरूपण श्रादि समस्त विषय क्रमपूर्वक कहता हूँ ॥ २॥

### इष्ट देवता को प्रणाम

प्रग्म्य वन्दारुजनाभिवन्द्यपदारविन्दं रघुनायकस्य । सङ्गृह्य साराविलमुख्यतन्त्रं करोम्यहं जातकपारिजातम् ॥ ३ ॥

देवताग्रों से वन्दित श्री रघुनायक (भगवान् रामचन्द्र) के चरणकमलों को प्रणाम कर सारावली ग्रादि मुख्य ग्रंथों से संग्रह कर, मैं जातकपारिजात की रचना करता हूँ ॥ ३॥

ग्रथ मेषादि राशियों के नामान्तर

मेषाजिवश्वक्रियतुम्बुराद्या वृषोक्षगोताबुरुगोकुलानि । द्वन्द्वं नृयुग्मं जुतुमं यमं च युगं तृतीयं मिथुनं वदन्ति ॥ ४॥

कुलीरकर्काटककर्कटाख्याः कण्ठीरवः सिहमृगेन्द्रलेयाः । पायोनकन्यारमग्गीतरुण्यस्तौली विग्लक्जूकतुलाधटाश्च ॥ ५॥

ग्रल्यष्टमं वृश्चिककौर्पिकोटाः धन्वी धनुश्चापशरासनानि । मृगो मृगास्यो मकरश्च नक्रः कुम्भो धटस्तोयधराभिघानः ॥६॥

मीनान्त्यमत्स्यपृथुरोमभाषा वदन्ति वस्त्रादिकक्षंनवपादयुताः क्रियाद्याः । चक्रस्थिता दिविचरा दिननाथसंख्याः क्षेत्रक्षंराशिभवनानि भसंज्ञितानि ॥ ७ ॥

मेष, वृष म्रादि राशियों के प्रसिद्ध नाम हैं। परन्तु गौ (गाय) के धेनु, पयस्विनी म्रादि म्रन्य पर्याय भी हैं—उसी प्रकार मेष म्रादि के म्रन्य पर्याय हैं—वही इन क्लोकों में बतलाते हैं। इनको जान लेना म्रावक्ष्यक है; क्योंकि यदि कहीं मेष की जगह किसी ग्रंथ में म्रज या किय शब्द म्रा गया तो पाठक की गति रक न जावे कि यह 'ग्रज' क्या है?

(१) मेष—ग्रज, विश्व, क्रिय, तुम्बुर, ग्राद्य। (२) वृष—उक्ष, गौ, ताबुर, गोकुल। (३) मिथुन—द्वन्द्व, नृयुग्म, जुतुम, यम, युग, तृतीय। (४) कर्क-कुलीर, कर्काटक, कर्कट। (५) सिह—कण्ठीरव, मृगेन्द्र, लेय। (६) कन्या—पायोन, रमिएी, तरुएी। (७) तुला—तौली, विणक्, जूक, घट। (८) वृष्चिक—ग्रिल, ग्रष्टम, कौर्पि, कीट। (९) घनु—धन्वी, चाप, शरासन। (१०) मकर—मृग, मृगास्य, नक। (११) कुंभ—घट, तोयधर। (१२) मीन—ग्रन्त्य, मत्स्य, पृथुरोम, म्या

पंडितों की प्रणाली है कि एक ही शब्द के पदार्थों में से कभी किसी का प्रयोग करते हैं, कभी किसी का। यथा—

प्रज-कर्कास्र-कन्यैण-पुग्मस्थ-केन्द्रगः फणी। पराशरमुनिः प्राह राजयोगकरः स्वयम्।।

मज (मेष), कर्क, अस (म्रष्टम मर्थात् वृश्चिक), कन्या, एण (मृग भर्यात् मकर), युग्म (मिथुन) में यदि राहु केन्द्र में हो तो राजयोगकारक होता है। वृश्चिक के लिये ग्रस्न, मकर के लिये एण का प्रयोग किया है।

म्रव जातकादेशमार्ग का एक श्लोक लीजिये-

पापः पापेक्षितो वा यवि बलरिहतः पापवर्गस्थितो वा पुत्रस्यानाधिपो वा यवि मृतमपतिर्मान्विराशीश्वरो वा । नीचस्था चामरेद्यो मधुपगतिसतः पापसंयुक्तशुकः कुर्युंस्ते वारनाशं मवनमुपगताः सौम्ययोगेक्षणोना ।।

(इस श्लोक की व्याख्या के लिये देखिये जातकादेशमार्ग-चिन्द्रका पृष्ठ ४०)। यहाँ वृश्चिक में शुक हो, इसके लिये 'मधुपगतिसतः' लिखा है। मधुप = अलि = वृश्चिक। अन्य ज्योतिष के ग्रंथों में इन राशियों के नामान्तर भी लिखे हैं, वे भी देख लेने चाहिये। आकाशचक में —अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ कर नौ नौ चरणों की एक राशि होती है। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। इस प्रकार अश्विनी के चार चरण, भरणी के चार चरण तथा कृतिका का एक चरण यह मेष राशि हुई। कृतिका के बाकी तीन चरण, रोहिणी के चार चरण, मृगशिरा के प्रारंभ के दो चरण यह वृष राशि हुई। इसी प्रकार नौ नौ नक्षत्र चरणों की एक राशि होती है। यह चक्र में स्थित हैं। चक्र क्या? आकाश में पृथ्वी के

परिश्रमण का मार्ग । या यह किहये कि सूर्य जिस मार्ग में चलता हुग्रा प्रतीत होता है । प्रतीत होता है क्यों कहा ? क्योंकि सूर्य वास्तव में चलता नहीं है— मालूम होता है कि चलता है । यह चक्र वास्तव में गोल नहीं है, ग्रण्डाकार है ।

यहाँ मूल में दस्न शब्द ग्राया है। दस्न ग्रश्विनी का नाम है। देखिये ग्रध्याय ९ श्लोक ४०। मूल में 'दिननाथ-संख्या' लिखा है। दिननाथ का ग्रथं है सूर्य। सूर्य की संख्या १२ है—'हादशात्मा दिवाकरः।' रुद्र का ग्रथं ११, दिश् (दिशा) का १०, नन्द का ९, वसु का ८ इत्यादि। संस्कृत में संख्या-निर्देश की यह एक प्रणाली है।

भ, क्षेत्र, राशि, भवन, ऋक्ष-ये सव राशि के नामान्तर हैं । बृहज्जातक में भी लिखा है : 'राशि-क्षेत्र गृहर्क्ष भानि भवनञ्चैकार्य-सम्प्रत्यये' ॥ ४-७ ॥

# कालपुरुष के ग्रंगों-मेषादि राशियों का न्यास

भचक (राशिचक) को कालपुरुष का शरीर (स्रापादमस्तक) मानकर किस स्रंग में कौन-सी राशि है, यह वतलाते हैं :-

# कालात्मकस्य च शिरोमुखदेशवक्षोहृत्कुक्षिभागकटिबस्तिरहस्यदेशाः। ऊरू च जानुयुगलं परतस्तु जङ्क्षे पादद्वयं क्रियमुखावयवाः क्रमेगा।।।।।

(१) मेष-शिर। (२) वृष-मुख। (३) मिथुन-वक्षस्थल (छाती)। (४) कर्क-हृदय। (५) सिंह-उदर (पेट) तथा कुक्षि। (६) कन्या-कटि (कमर)। (७) तुला-बस्ति। (८) वृश्चिक-लिंग (जननेन्द्रिय)। (९) धनु-दोनों ऊरु (जाँघ)। (१०) मकर-दोनों घृटने। (११) कुंभ-दोनों पिडलियाँ। (१२) मीन-दोनों पैर।

वस्ति क्या ? रुद्रभट्ट इसकी व्याख्या करते हैं। नाभि से लिंगमूल तक एक खडी रेखा खींचिये। इस रेखा को दो समान भागों में विभाजित कीजिये। ऊपर का ग्राधा भाग कन्या राशि के ग्रन्तर्गत। नीचे का ग्राधा भाग बस्ति। लिंगमूल से गुदाविध वृश्चिक राशि। ग्रन्य शरीर के भाग प्रसिद्ध हैं—उनकी व्याख्या की ग्रावश्यकता नहीं है।

कालपुरुष के किस ग्रंग में कौन-सी राशि न्यस्त है, यह बतलाने का प्रयोजन क्या ? स्वल्पजातक में कहा है :—

कालनरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसवकाले । सदसद्ग्रहसंयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च ॥

ग्रर्थात् यह विचार करना चाहिये कि कौन सी राशि में शुभ ग्रह का योग है ग्रीर किस राशि में पाप ग्रह का ! यहाँ योग से शुभ ग्रह की दृष्टि तथा युति दोनों समझना चाहिये। जो राशि शुभ ग्रह युत दृष्ट हो—उस राशि का काल पुरुष के शरीर के जिस भाग में न्यास है—जातक का वह भाग (शरीर का ग्रंग) पुष्ट (स्वस्य) होगा। ग्रौर जिस राशि में पापग्रह है या जिस पर पापग्रह की दृष्टि है—उस राशि से सम्बन्धित (कालपुष्ठष के शरीर में राशिन्यास जो बताया गया है, उसके ग्रनुसार) शरीर का भाग (ग्रंग) उपद्रित (रोगयुक्त) होगा।। ८।।



मीन म्नादि राशियों का स्वरूप वर्णन
व्यत्यस्तोभयपुच्छमस्तकयुतौ मीनौ सकुम्भो नरस्तौली चापधरस्तुरङ्गजघनो नक्को मृगास्यो भवेत् ।
वीएगाढचं सगदं नृयुग्ममबला नौस्था ससस्यानला
शेषाः स्वस्वगुएगभिधानसदृशाः सर्वे स्वदेशाश्रयाः ॥ ६ ॥

इस क्लोक में राशिस्वरूप वर्णन किसी कम-विशेष से नहीं कहा गया है।
मीन का ग्राकार दो ऐसी मछिलियों की तरह है कि एक का मुख दूसरी की पूछ
में लगा है। कुंभ का स्वरूप है कि किसी पुरुप के कंधे पर रिक्त कुंभ है। पुरुष
के हाथ में तुला (तराजू) यह तुला का रूप है। धनु का स्वरूप इस प्रकार है
नीचे घोड़ा, उस पर ग्रारूढ़ पुरुष के हाथ में खिचा हुग्रा धनुष। मकर का नीचे
का ग्राधा मगर (जलजन्तु-विशेष जिसे मगरमच्छ कहते हैं) ऊपर का मुख
(शिरोभाग) हरिण के सदृश। मिथुन-स्त्री ग्रीर पुरुष का जोड़ा-स्त्री के हाथ में
वीणा, पुरुष के हाथ के गदा। कन्या-नौका में कन्या के हाथ में सस्य (ग्रन्न)
ग्रीर ग्राग्न। मेष का जैसा नाम वैसा ही रूप है ग्रर्थात् मेंढे के समान मेष,
बैल के समान वृषभ, केकड़े की तरह कर्क ग्रीर शेर के स्वरूप की भाँति सिंह,
विच्छू के समान वृष्यक।

पाश्चात्य ज्योतिप में हम लोगों की तरह मेष के लिये १, वृष के लिये २, मिथुन के लिये ३ ग्रादि लिखने की प्रथा नहीं है। जन्मकुण्डली चक्र में, राणि-विशेष का निर्देश करने के लिये निम्नलिखित स्वरूप वाले चिह्न प्रयुक्त किये जाते हैं।

यहाँ मेंढे के सीग (श्रृंग) का ग्राकार मेष का प्रतीक है। वृषम के श्रृंग का ग्राकार वृषभ का। ग्रन्योन्याश्लिष्ट युगल का प्रतीक मिथुन का चिह्न। पीछे की पुच्छ सिंह का, योनि का ग्राकार कन्या का लक्षण है।

यहाँ तराजू का स्वरूप तुला का, उठा हुआ डंक वृश्चिक का, शर धनु का। इस प्रकार सांकेतिक लक्षण से राशि का निर्देश किया जाता है। यहाँ पाश्चात्य ज्योतिष के राशिनिर्देशक आकृतियों का परिचय कराने में दो हेतु हैं। एक तो यह कि राशि के स्वरूप पर ग्राधारित चिह्न किन्हीं-किन्हीं देशों में प्रचलित हो गये हैं। दूसरा यह कि हिन्दी के पाठक यदि इन ग्राकारों (चिह्नों) से परिचित हो जायें तो उन्हें ग्रंग्रेजी के पंचांग तथा ग्रंग्रेजी की लग्नसारिए देखने में सौकर्य होगा। हमारे कुंभ का स्वरूप है कंधे पर रिक्त घट, किन्तु ग्रंग्रेजी ज्योतिष में स्वरूप है—मनुष्य जलपूर्ण घट से पानी गिरा 'हा है। जलतरंग का द्योतक वहाँ कुंभ का सांकेतिक ग्राकार है—जो ऊपर दिया गया है।

जातकपारिजातकार कहते हैं कि सब राशियाँ ग्रपने-ग्रपने स्थान में रहती हैं, यथा तुला दुकान में, मछली जल में—जो जिसका स्वाभाविक स्थान है। परन्तु यवनेश्वर राशियों के स्वरूप ग्रीर ग्राश्रय का विशेष विस्तार से वर्णन करते हैं:—

श्राद्यः स्मृतो मेषसमानमृतिः कालस्य मूर्द्वा गदितो पुराणैः। सोजाविका-संचर-कंदराद्रि तेनाग्निधात्वाकररत्नभूमिः वृषाकृतिस्तु प्रथितो द्वितीयः स वक्रकंठायतनं विधातुः। वनाद्रिसानुद्विपगोकुलानां कृषीवलानामधिवासभूमिः ॥ वीणागदाभुन्मिथ्नं त्तीयः प्रजापतेः स्कन्धभूजांसदेशे। प्रनर्तको गायनशिल्पकस्त्री क्रीडारतिद्युतिवहारभूमिः ॥ कर्की कुलीराकृतिरंबुसंस्थो वक्षःप्रदेशे विहितश्च धातुः। केदारवापीपुलिनानि देवांगनारम्यविहारभूमिः॥ तस्य सिंहश्च शैले हृदयप्रदेशं प्रजापते पंचममाहराद्याः । तस्याटवी-दुर्ग-गुहावनाद्रि व्याधावनीदुर्गवनप्रदेशाः ॥ प्रदीपिकां गृह्य करेण कन्या नौस्था जले षष्ठमिति बुवन्ति । कालार्थधीरा जठरं विधातुः सशाद्वला स्त्रीरतिशिल्पभूमिः।। वीथ्यां तुलापण्यधरो मनुष्यः स्थितः सनाभीकटिबस्तिदेशे। शुक्लार्थवीण्यापणपट्टनाध्वसार्थाधिवासोस्नतसस्यभूमिः श्वभ्रोष्टमो वृश्चिकविग्रहस्तु प्रोक्तः प्रभो मेढ्गुदप्रदेशे। श्वभ्रविषाष्मगुप्तिवंल्मीककीटाजगराहिभूमिः 11 मनुष्यो हयपश्चिमार्धस्तमाहुरूरूभुवनप्रणेतुः । समस्थित-व्यस्त-समस्तवाजिसुरास्त्रभृद्यज्ञरथाश्वभूमिः मृगार्द्धपूर्व मकरोर्द्धगात्रो जानुप्रदेशं तमुशन्ति नदीवनारण्यसरोद्रघनुपश्वभ्रादिवासो दशमः स्कंधे तु रिक्तः पुरुषस्य कुभी जंघे तमेकादशमाहरार्याः। शुष्कोदकाधारकुशस्य पक्षी, स्त्रीशौडिको द्यूतनिवासभूमिः ॥ तु मीनद्वयमर्त्यराशिः कालस्य पादौ विहितौ वरिष्ठौ। स पूज्यदेव-द्विज-तीर्थ-भूमिनंदी-समुद्रांबुचयाधिवासः

विज्ञ पाठक अवलोकन करेंगे कि जातकपारिजात में कालपुरुष के किस अगंग में किस राशि का न्यास है और यवनेश्वर के मत में कहीं-कहीं विभिन्नता है ॥ ९ ॥

3

# मेषादि राशियों का स्थान-वर्णन

यवन-मतानुसार मेषादि का स्थान, ऊपर व्याख्या में दिया जा चुका है। अब जातकपारिजातकार राशियों का स्थान कहते हैं:—

मेषस्य धातुकररत्नधरातलं स्यात् उक्ष्णस्तु सानुकृषिगोकुलकाननानि । द्यूतिक्रयारितविहारमहो युगस्य वापीतटाकपुलिनानि कुलीरराज्ञेः ॥१०॥

कण्ठोरवस्य घनशैलगुहावनानि षष्ठस्य शाद्वलवधूरतिशिल्पभूमिः। सर्वार्थसारपुरपण्यमही तुलायाः कोटस्य चाश्मविषकोटबिलप्रदेशाः॥११॥

चापस्य वाजिरथवारणवासमूमिः,
एणाननस्य सरिदम्बुवनप्रदेशाः ।
कुम्भस्य तोयघटभाण्डगृहस्थलानि
मीनाधिवाससरिदम्बुधितोयराशिः ॥१२॥

प्रत्येक राशि का वास-स्थान वताया जाता है :-

(१) मेष-जहाँ धातु होते हैं (लोहे, ताँबे, चाँदी, सोने ग्रादि की खान) जहाँ रत्न (पृथ्वी में) पाये जाते हैं। (२) वृष-खेती का स्थान, पहाड़ी के ऊपर चौरस (समतल) भूमि जहाँ गाय वैल ग्रादि रहते हों, जंगल। (३) मिथुन-जहाँ जुग्रा (सट्टा ग्रादि) खेला जाता हो, रित (स्त्री पुरुष संप्रयोग), विहार (ग्रामोद-प्रमोद का स्थान)। (४) कर्क-बावड़ी, कुग्रां, नदी का किनारा (संक्षेप में जल-स्थान)। (५) सिह-निविड़ पहाड़ों की गुफा, घने वन। (६) कन्या-तृणयुक्त (शस्यश्यामल) भूमि हो, वधुग्रों का रितस्थान (शयनकक्ष), जहाँ शिल्प का काम होता हो। (७) तुला-ऐसा बाजार जिसकी दुकानों में बहुमूल्य पदार्थों का ऋय-विऋय होता हो। मूल में शब्द ग्राया है-सर्वायंसार-सव धनों का सार, पुरपण्य (नगर की दुकानों)। (८) वृश्चक-पत्थर (ग्रर्थात् पत्थरों के

१० जातकपारिजात

बीच की संधि या रंध्रस्थान), विषैले कीड़े जिन विलों (भूमि के अन्तर्गत सूक्ष्म कुटिल मार्ग से जिनमें प्रवेश किया जाता है) में रहते हैं। (९) धनुः—जहाँ घोड़े, हाथी, रथ ग्रादि रखे जाते हों। (१०) मकर—जहाँ निदयों का जल हो, वन। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि मकर पूर्वाद्धं (०° से १५° तक) चतुष्पाद-वश्य है, इसलिये इस भाग को वन ग्रौर उत्तराद्धं (१५° से ३०° तक) जलचरवश्य है—इसलिये इसको जल-स्थान समझना। स्मरण दिलाया जाता है कि मकर का स्वरूप है 'एणास्यो मकरः'—पूर्वार्द्धं मृग—(वनचर), पश्चिमार्द्धं मकर (जलचर)। (११) कुंभ—जहाँ जल, घट (कलश या जलकलश), भाण्ड (बरतन) रखे जाते हों (१२) मीन—नदी, समुद्र, जलराशि (तालाव ग्रादि जहाँ मछिलयाँ रहती हैं)।

राशियों के निवासस्थान का ज्योतिष में क्या प्रयोजन ? इनका फलित ज्योतिष में क्या उपयोग और कैसे किया जाये ? इसके कई उपयोग हैं। कोई वस्तु खो जाये तो कहाँ मिलेगी या मिल सकेगी ? यदि जन्मकुण्डली में लाभस्थान में कोई राशि पड़ी है—तो उस स्थान सम्बन्धी स्थान के कार्यों से लाभ होगा। जिसके जन्मलग्न (या नवांश लग्न वलवान् हो तो नवांश) में जो राशि पड़ी है—तत्सम्बन्धी स्थान में रहना जातक पसन्द करेगा।

इस सम्बन्ध में — जन्मलग्न चर है, स्थिर या द्विस्वभाव — इस ग्राधार पर पाश्चात्य ज्योतिष का एक सिद्धान्त वतलाया जाता है। मान लीजिये किसी सड़क पर तीन मकान उपलब्ध हैं, या तीन भूमिखंड उपलब्ध हैं — जिन पर ग्राप मकान बनवा सकते हैं। ग्रब ग्राप ग्रादि का मकान (या भूमिखण्ड) लें, या मध्य का, या ग्रन्त का? यदि आपका चर लग्न है तो प्रारंभ का लीजिये, स्थिर लग्न है तो मध्य का ग्रीर द्विस्वभाव लग्न है तो ग्रंत का। यह विशेष शुभ होगा। प्रसंग से पाश्चात्य ज्योतिष की चर्चा कर दी गई है। ग्रब प्रकृत विषय पर ग्राइये।। ११-१२।।

राशियों का मान पुरुष-स्त्री संज्ञा भ्रादि

ह्रस्वा गोऽजघटाः समा मृगनृयुक्चापान्त्यकर्काटकाः दीर्घा वृश्चिककन्यकाहरितुला मेषादिपुंयोषितौ । प्रागादिक्रियगोनृयुक्कटकभान्येतानि कोर्गान्विता- न्याहुः क्रूरशुभौ चरस्थिरतरद्वन्द्वानि तानि क्रमात् ॥१३॥

मान—मेष, वृष ग्रौर कुंभ ह्रस्व; मिथुन, कर्क, धनु, मकर तथा मीन सम (न ह्रस्व, न दीर्घ) ग्रौर सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक दीर्घ हैं। ह्रस्व, सम, दीर्घ का क्या ग्रर्थ ?

यदि राशियों का ग्रंशात्मक मान लिया जाये तो सभी राशियाँ ३०-३० ग्रंश की हैं—ग्रर्थात् समान हैं। किन्तु पृथिवी का परिश्रमण मार्ग सर्वथा गोल नहीं है; ग्रण्डाकार है, ग्रौर पृथिवी ग्रपनी धुरी पर सीधी नहीं है, ध्रुव तारे की ग्रोर इस का उत्तरी भाग सदैव रहता है—इस कारण ग्रपनी धुरी पर झुकी हुई है। सन् १९०५ में इसका झुकाव २३°-२७'-५.९२' था। सन् १९७४ में २३°-२६'-३३.६' था। इस प्रकार दीर्घकाल में इस झुकाव में सूक्ष्म ग्रन्तर ग्राजाता है। ग्रस्तु, उपर्युक्त दो कारणों से प्रत्येक राशि का किसी स्थान पर उदयमान समान नहीं होता। यह उदयमान में ग्रन्तर ग्रक्षांश के कारण होता है। भूमध्य रेखा 0° ग्रक्षांश पर है। इसके उत्तर में उत्तरीय ग्रक्षांश होता है। भूमध्य रेखा 0° ग्रक्षांश पर है। इसके उत्तर में उत्तरीय ग्रक्षांश होता है। इसके दक्षिण में दिक्षणीय ग्रक्षांश। भूमध्य रेखा किहये, 0° ग्रक्षांश किहये एक ही बात है। हमारे शास्त्रों में, लंका के स्थल-विशेष पर 0° ग्रक्षांश होने के कारण, इसको 'रावणराजधान्याम्' इस शब्द से उल्लेख किया है। वास्तव में रावण की राजधानी का कोई ग्रन्य महत्व नहीं है। 0° ग्रक्षांश का महत्त्व है। लंक. या 0° ग्रक्षांश पर सायन उदयमान निम्नलिखित है:—

|       | घ. प. वि. |         | घ. प. वि. |
|-------|-----------|---------|-----------|
| मेष   | ४-३९- ०   | तुला    | ४-३९- ०   |
| वृष   | 8-49-90   | वृश्चिक | 8-49-90   |
| मिथुन | 4-78-40   | धनु     | 4-28-40   |
| कर्क  | 4-78-40   | मकर     | 4-28-40   |
| सिंह  | 8-49-90   | कुंभ    | 8-49-90   |
| कन्या | ४-३९- ०   | मीन     | 8-38-0    |

इस प्रकार o° ग्रक्षांश पर मेष, कन्या, तुला, मीन का उदयमान समान है। वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ का एक सदृश है। तथा मिथुन, ककं, धनु, मकर का एक-सा है।

पंचांग में जो पलभादी रहती है (पलभा भेद ग्रक्षांश भेद से होता है—देशान्तर भेद से नहीं। यह स्मरण रखना चाहिये)। उसे तीन स्थानों पर रखिये ग्रीर क्रमशः (i) १० (ii) ८ तथा (iii) कि से गुणा करने पर जो गुणनफल ग्राये उसे तीन स्थानों पर पृथक्-पृथक् रखिये। पलभा प्रायः पंचांगों में दी रहती हैं, तथापि जिनके पास विस्तृत पंचांग नहीं है, उनके लाभार्थ ग्रागे दी जाती है।

| श्रकांश | पलभा                | श्रक्षांश             | पलभा              |
|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| १       | 6-65-38             | 7                     | 0-74- 9           |
| ₹       | 88-0F-0             | ,                     | 0-40-78           |
| 4       | ٥ - ٦- ٥            | Ę                     | १-१५-४४           |
| b       | १-२८-२३             |                       | 8-88-80           |
| 9       | 8-48- 0             | १०                    | 7- 4-48           |
| ११      | 7-88-44             | १२                    | 7-33-0            |
| १३      | 7-88-82             | 68                    | 7-49-76           |
| १५      | ३-१२-५४             | १६                    | 3-26-58           |
| १७      | ३-४०- ५             | १८                    | 3-43-48           |
| १९      | 8- 19-44            | 20                    | 8-55- 8           |
| 78      | 8-35-33             | 22                    | ४-५०-५२           |
| २३      | 4- 4-36             | 58                    | 4-20-38           |
| २५      | 4-34-87             | 76                    | 4-48- 9           |
| २७      | ξ- ξ-4 o            | 26                    |                   |
| २९      | <b>4-39-</b> 8      | 30                    | <b>६-२२-४८</b>    |
| ₹१      | ७-१२-३६             | <b>३२</b>             | <b>4-44-88</b>    |
| 33      | ७-४७-३१             | 38                    | ७-२९-५३           |
| ₹4.     | ८-२४- ७             | ₹°<br>₹€              | ८- ५-३८           |
| ₹७      | ९- २-३५             | ₹ <b>₹</b>            | ८-४३- ५           |
| 39      | 8-83- 8             | 80                    | ९-२२-३०           |
| 88      | 80-24-40            | ४२                    | 80- 8- 8          |
| ४३ .    | 88-88-58            | 88                    | 80-88-88          |
| ४५      | 87- o- o            | ४६                    | ११-३५ <b>-</b> २४ |
| 80      | १२-५२- ५            | 84                    | १२-२५-३७          |
| ४९      | 23-86-86            |                       | १३-१९-३८          |
| 48      | 88-86- S            | 40                    | 88-88- ₹          |
| 43      | 84-44- 3            | 47                    | १५-२१-३२          |
|         | भारा हेण ८° से ३६०० | 48<br>'4' <del></del> | १६-३१- १          |

भारतवर्ष हमारा देश ८° से ३६°-४८′ उत्तरीय ग्रक्षांशों के मध्य में है। इस कारण हमने ग्रपनी पुस्तक में ८° ग्रक्षांश से प्रारंभ कर ३६°-४८′ उत्तरीय ग्रक्षांश तक ही लग्नसारणियाँ दी हैं। इसमें सूर्योदय निकाले बिना, सूर्य स्पष्ट किये बिना जन्म के घंटे, मिनट से ही साक्षात् लग्न स्पष्ट हो जाता है (ग्रंश, कला, विकला तक)। इष्टकाल निकालने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती। जिज्ञासु

पाठक अवलोकन करें। अस्तु, प्रकृत विषय पर आइये। इस पुस्तक में पिछले पृष्ठ पर ५४ अंश तक की पलभा इसलिये दे दी गई है कि बाहर के देशों की पलभा का ज्ञान होने से, विदेशों में जन्मे व्यक्तियों का लग्न स्पष्ट करने में सुविधा हो।

ग्रस्तु, पलभा से लग्नमान कैसे ज्ञात करना—यह बताया जाता है। काशी का ग्रक्षांश २५°-१९' उत्तरीय है। २५° ग्रक्षांश की पलभा ५-३५-४२ है। २६° की पलभा ५-५१-७। इस कारण वैराशिक से २५°-१९' (काशी) की पलभा ५-४०-३५ हुई। ग्रव इसको (i) १० (ii) ८ तथा (iii)  $\frac{9}{3}$ ° से गुणा कर—गुणनफल को तीन स्थान पर पृथक् रखा।

(i) 4 \(\xi - \xeta 4 - \quad (ii) \xeta 4 - \xeta \xeta (iii) \xeta 2 - \quad \quad \xeta 4 - \xeta 3. \\ \tag{iii}

यह चर खंड हुए। ग्रव ऊपर जो लंकोदय (o° ग्रक्षांश) के लग्नमान दिये हैं, उनमें मेष के मान में (i) ५६-४५-५० घटाया तो काशी का मेषोदय मान हुग्रा। लंकोदय के वृष के मान में से (ii) ४५-२६-४० घटाया तो काशी का वृषोदय मान हुग्रा। लंकोदय के मिथुनोदय मान में से (iii) १८-५५-१३.३ घटाया तो काशी में मिथुन लग्न के उदय का मान हुग्रा।

लंकोदय के कर्कमान में (iii) १८-५५-१३.३ जोड़ा तो काशी का कर्कोदय मान हुग्रा। लंकोदय के सिंहमान में (ii) ४५-२६-४० जोड़ा तो काशी में सिंह लग्न के उदय का मान ग्राया। लंकोदय के कन्यामान में (i) ५६-४५-५० जोड़ा तो काशी का कन्योदय मान ग्राया।

जो मेष का लग्नमान हो वही मीन का होता है, जो वृष का वही कुंभ का।

सिथुन श्रीर मकर का उदयमान समान होता है। ककं श्रीर धनु का एक समान।

जो सिंह का वही वृश्चिक का श्रीर कन्या एवं तुला का एक समान। यह सायन

लग्न के मान हैं। सायन लग्न निकालकर श्रयनांश घटाने से निर्यण लग्न स्पष्ट

होता है।

इस प्रकार मेपादि द्वादश राशियों का उदयमान काशी में निम्नलिखित हुआ। ऊपर जो पल दिये गये हैं उन्हें ६० से विभाजित कर घड़ी पल बना लीजिये।

| राशि  | मान            | राशि    | मान            |
|-------|----------------|---------|----------------|
|       | घ. प. वि. प्र. |         | घ. प. वि. प्र. |
| मेष   | 3-82-68-60     | मीन     | 3-82-88-60     |
| वृष   | 8-83-84-20     | कुंभ    | 8-83-84-20     |
| मिथुन | 4- 7-48-83.3   | मकर     | 4-7 -48-83.3   |
| कर्क  | 4-80-84-84.8   | धनु     | ५-४०-४५-१६.६   |
| सिंह  | 4-88-38-80     | वृश्चिक | 4-88-38-80     |
| कन्या | ५-३५-४५-५०     | तुला    | ५-३५-४५-५०     |
| योग   | ₹0-0-0-0       |         | ₹0-0-0-0       |

एक पल में २४ सेकिंड होते हैं। ज्योतिष में गणित प्रायः घड़ी, पल में ही दिया रहता है। ऊपर जो प्रत्येक राशि का काशी में उदयमान घड़ी, पल, विपल, प्रतिविपल में दिया गया है वह केवल गणित प्रक्रिया समझाने के लिये है, इसलिये लग्नानयन के निम्नलिखित मान मानने चाहियें।

मेष तथा मीन ३ घड़ी ४२ पल, वृष तथा कुंभ ४ घड़ी १४ पल, मिथुन तथा मकर ५ घड़ी ३ पल, ककं तथा धनु ५ घड़ी ४१ पल, सिंह तथा वृश्चिक ५ घड़ी ४४ पल एवं कन्या तथा तुला ५ घड़ी ३६ पल। योग ६० घड़ी।

इन राशियों के उदयमान की जो इतनी विस्तृत व्याख्या की गई है इसके तीन कारण हैं:

प्रथम तो यह कि ग्रंथकार ने मेष को ह्रस्व कहा और मीन को सम (न ह्रस्व न दीर्घ)। यह शुद्ध नहीं है क्योंकि मेष ग्रौर मीन एक सदृश मान है। इस कारण सारावली (ग्रध्याय ३ श्लोक ३७) का मत उचित है कि मेष, वृष, कुंभ, मीन ह्रस्व हैं। मिथुन, कर्क, धनु, मकर सम (न ह्रस्व, न दीर्घ) हैं ग्रौर सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक दीर्घ हैं:—

> ह्रस्वास्तिमिगोऽजघटा मिथुनधनुकिकमृगमुखाश्च समाः । वृश्चिक-कन्या-मृगपितवणिजो दीर्घाः समाख्याताः ॥

हितीय हेतु व्याख्या का यह है कि आगे इसी अध्याय के श्लोक ५६ में उदयमान का प्रकरण आया है। इसलिये इस प्रकरण को समझाना आवश्यक था। तृतीय हेतु यह है कि जातक-पारिजात ज्योतिष का विशिष्ट ग्रंथ है। जो इस

ग्रंथ को पढें उन्हें ज्योतिष का सर्वागीण ज्ञान होना चाहिये। प्रति ग्रक्षांश में किस प्रकार राशियों के उदयमान घटते बढ़ते रहते हैं, यह हृदयस्थ हो जाने से ज्योतिषी यह भूल नहीं करें कि मद्रास का जन्म हो ग्रौर काशी की लग्नसारिणी से लग्न निकालें या काशी का जन्म हो ग्रौर दिल्ली की लग्नसारिणी से लग्न निकालें। ग्राज ज्योतिष-जगत में यह महान् ग्रनथं हो रहा है कि ज्योतिषी जी के पास जहाँ का पंचाग है—उसमें जो सारिणी दी गई है, उसी सारिणी से लग्न निकाल लेते हैं न जन्म-स्थान के ग्रक्षांश का विचार करते हैं न ग्रयनांश संस्कार। इस कारण जन्मलग्न प्रारंभिक या ग्रंत का ग्रंश हुग्रा तो ग्रशुद्ध हो जाता है ग्रौर लग्न स्पष्ट ग्रशुद्ध होने से दशवर्ग कुंडलियाँ भी प्रायः ग्रशुद्ध हो जाती हैं।

ऊपर जो ग्रक्षांश के ग्राधार पर, लंकोदय के मेष, वृष, मिथुन के मान में से घटाना ग्रौर कर्क, सिंह तथा कन्या के मान में जोड़ना—यह जो पद्धित बताई गई है, वह उत्तरीय ग्रक्षांशों के लिये है। दक्षिग्णीय ग्रक्षांशों में मेषादि राशियों के उदयमान भिन्न हैं। काशी का ग्रक्षांश २५°-१९′ उत्तरीय है। मान लीजिये लंका से दक्षिण किसी स्थान की २५°-१९′ दक्षिणीय ग्रक्षांश की जन्मकुंडली बनानी है तो क्या प्रित्रया? जहाँ जन्म हुग्रा है वहाँ का सूर्योदय ज्ञात कर इष्ट निकालिये। मान लीजिये इष्टम् ३०-५६ है, सूर्य स्पष्ट के ग्रागे काशी की सारिणी में (उदाहरण के लिये संवत् २०३१ के विश्वपंचाग का पृष्ठ ४० देखिये, मान लीजिये सूर्य स्पष्ट ४-१५ है तो देखिये।

सूर्य : ४-१५ २५-५५-४९ इष्टम् ३०-५६-०० योग ५६-५१-४९

श्रव श्राप साधारणतः ५६-५१-४९ इस संख्या से लग्न देखते हैं। दक्षिणीय अक्षांश २५-१९ का लग्न निकालना हैं। इसमें निम्निलिखित प्रिक्तया विशेष है। ऊपर जो ५६-५१-४९ श्राया इसमें ३० घड़ी जोड़िये। योगफल श्राया ८६-५१-४९। ६० से अधिक है इस कारण ६० कम किया। शेष २६-५१-४९। श्रव काशी की सारिएी में देखिये, इस संख्या से लग्न श्राता है ४।२० (ग्रर्थात् सिंह के २० ग्रंश) इसमें ६ राशि जोड़िये। योग हुग्रा १०।२० ग्रर्थात् यदि सूर्य स्पष्ट ४-१५ हो तो २५°-१९ दक्षिएीय श्रक्षांश पर ३०।५६ इष्ट पर कुंभ के २० ग्रंश लग्न स्पष्ट होगा।

मैंने संस्कृत तथा हिन्दी की जो भी पुस्तकें देखीं, उनमें किसी में भी दक्षिण अक्षांशों पर लग्न कैसे निकालें यह देखने में नहीं आया। आज सहस्रों भारतीय परिवार सुदूर दक्षिण देशों में रहते हैं तथा दक्षिण अफीका, दक्षिण अमेरिका,

मलेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि के वासी हमारे देश में, हमारे विद्वानों से जन्मकुंडली बनवाना चाहते हैं, इसलिये भूमध्य रेखा से दक्षिण स्थित स्थानों में जन्म लेने वालों का उत्तरीय अक्षांशों की सारिएा। से लग्न कैसे निकालना इसका ज्ञान हो जाये।

यह स्मरण रखना चाहिये कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो देश हैं—वहाँ हमारे यहाँ जिनका उदयमान ह्रस्व है वह दीर्घ हो जाता है और हमारे यहाँ जिनका उदयमान दीर्घ है, उनका उदयमान ह्रस्व हो जाता है। उदाहरण के लिये अक्षांश २५°-१९′ दक्षिणीय पर मेषादि का उदयमान क्या होगा ?

| मेष तथा मीन      | २७९          |  |
|------------------|--------------|--|
|                  | + 48-84-40   |  |
|                  | ३३५-४५-५०    |  |
| वृष तथा कुंभ     | २९९-१०       |  |
|                  | + 84-28-80   |  |
|                  | 988-38-80    |  |
| मिथुन तथा मकर    | ३२१-५०       |  |
|                  | + १८-५५-१६.६ |  |
|                  | ३४०-४५-१६.६  |  |
| कर्क तथा धनु     | ३२१-५०       |  |
|                  | - १८-५५-१६.६ |  |
|                  | ३०२-५४-४३.३  |  |
| सिंह तथा वृश्चिक | 299-80       |  |
|                  | - 84-28-80   |  |
|                  | २५३-४५-२०    |  |
| कन्या तथा तुला   | २७९          |  |
|                  | - 44-84-40   |  |
|                  | 777-88-80    |  |
|                  | ~ ~~ ~~ ~~   |  |

फिलत ज्योतिष में ह्रस्व, सम, दीर्घ राशियों का क्या उपयोग ?

लग्न शिर है, द्वितीय स्थान नेत्र, तृतीय बाहु-इस प्रकार मेष से मीन तक १२ राशियों का जिस प्रकार काचपुरुष के झंगों में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार लग्न से व्यय पर्यन्त द्वादश भावों के जातक के १२ झंग मानने चाहियें—

| भाव     | झंग        | भाव   | भंग              |
|---------|------------|-------|------------------|
| लग्न    | शिर        | तृतीय | कंठ, वक्षस्थल का |
| द्वितीय | चेहरा, नेव |       | ऊपरी भाग, बाहु   |

| भाव     | श्रंग                            | भाव    | ग्रंग          |
|---------|----------------------------------|--------|----------------|
| चतुर्थ  | हृदय, वक्षस्थल का<br>नीचे का भाग | नवम    | जाँघें, कूल्हे |
| पंचम    | पेट (नाभि के ऊपर)                | दशम    | घुटने, पीठ     |
| षष्ठ    | नाभि के नीचे,                    |        |                |
|         | बस्ति के ऊपर                     |        |                |
| सप्तम   | वस्ति                            | एकादश  | पिडलियाँ       |
| ग्रष्टम | गुह्य श्रंग                      | द्वादश | पैर            |

देखिये किस भाव में दीर्घ राशि है। यदि राशि दीर्घ है और उसका स्वामी भी दीर्घ राशि में है तो उस भाव सम्बन्धी शरीर का ग्रंग बड़ा होगा। उदाहरण के लिये सिंह लग्न हो, लग्नेश सूर्य वृश्चिक में हो तो सिंह और वृश्चिक दोनों दीर्घ राशि होने से सिर बड़ा होगा; क्योंकि लग्न से सिर का विचार होता है। मान लीजिये मेष लग्न है। मेष का स्वामी मंगल मीन में है। मेष और

मीन दोनों ह्रस्व राशि हैं। इसलिये सिर छोटा होगा।

लेकिन यह भूमध्य रेखा से उत्तर के देशों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को (यथा भारत में) लागू होगा। ग्रास्ट्रेलिया भूमध्य रेखा o' ग्रक्षांश से सुदूर दिक्षण में है। वहाँ सिंह ग्रौर वृश्चिक ह्रस्व हैं। इसलिये लग्नेश सूर्य यृश्चिक में हो तो सिर छोटा होगा। मेष लग्न हो, लग्नेश मंगल मीन में हो तो वहाँ मेष ग्रौर मीन दोनों दीर्घ हैं, इस कारण सिर बड़ा होगा। इसी लिये ज्योतिष में कहा है 'देश, काल, पात' का विचार करना। ज्योतिष में बुद्धि ग्रौर तारतम्य की बहुत ग्रावश्यकता है।

पुरुष स्त्री संज्ञा-मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु ग्रौर कुंभ पुरुष राशियाँ हैं।
वृष, कर्क, कन्या, वृष्टिचक, मकर, मीन स्त्री। ऊपर जो पुरुष या स्त्री संज्ञा
कही हैं, इसका क्या उपयोग? प्रश्नकुंडली में-जिसका पता लगाना है-या
संतानिवचार में पुत्र होगा या कन्या ग्रादि निर्णय में इससे सहायता मिलती है।
ऊनी (१-३-५ ग्रादि) राशियाँ पुरुष हैं। पूरी (२-४-६ ग्रादि) राशियां स्त्री
हैं। इन्हें कमशः ग्रोज ग्रौर युग्म राशियाँ भी कहते हैं। पुरुष राशि में ग्रह होने
से जातक ग्रोजस्वी, वीर, साहसी ग्रौर पुरुषार्थी होता है। स्त्री राशि में ग्रह होने
से मृदु स्वभाव, सुखी ग्रौर भोगी होता है। इस सिद्धान्त पर स्त्री की कुंडली
में लग्न ग्रौर चन्द्रमा की ग्रोज (पुरुष) राशि में ग्रच्छा नहीं माना है; क्योंकि
ऐसा होने से 'पुरुषाकृति शीलयुता' स्त्री मर्दानी होती है। ग्रागे ग्रहों के प्रकरण
(द्वितीय ग्रध्याय) में यह बतलाया गया है कि कौन से ग्रह पुरुष, कौन से स्त्री
ग्रौर कौन से नपुंसक माने गये हैं। पुरुष ग्रह पुरुष राशि, पुरुष नवांश में बली

१ = जातकपारिजात

साने गये हैं—स्त्री ग्रह स्त्री राशि स्त्री नवांश में। पुरुष नवांश क्या ? जो राशियाँ पुरुष हैं वे नवांश भी पुरुष हैं यथा मेध, मिधुन ग्रादि। जो राशियाँ स्त्री हैं, वे नवांश भी स्त्री हैं—वृष, कर्क श्रादि। सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं: श्रोजेषग्रा: पुरुषा: सौम्या यग्मेष सर्वभवनेष।

लग्न ग्रीर चन्द्र ग्रीज में है या सौम्य में यह देखना चाहिये। लग्न ग्रीर चन्द्र की प्रधानता है। वैसे ग्रधिक ग्रह ग्रोज राशि में होंगे तो ग्रीज राशि के गुज जातक में ग्रधिक होंगे। यदि ग्रधिक ग्रह युग्म राशि में हों तो उसके चापल्य ग्रादि। बद्रभट्ट कहते हैं कि ग्रोज ग्रीर युग्म राशि के लक्षण केवल जातकों में ही घटित नहीं होते, ग्रपितु सर्व पदार्थों में। ग्रोज राशियों के द्रव्य (पदार्थ) भी छक्ष होते हैं, युग्म राशि में सौम्य। यदि मैथुन विषयक प्रश्न हो तो विषम राशि में एक बार मैथुन कहना। युग्म राशि में दो बार।

दिन में जन्म हो तो सूर्य पिता, शुक माता। राति में जन्म हो तो शनि पिता, चन्द्रमा माता। दिन में नियेक हो तो सूर्य पिता, शुक माता, शनि चाचा, चन्द्रमा मौसी। राति में नियेक हो तो शनि पिता, सूर्य चाचा, चन्द्रमा मौसी। राति में नियेक हो तो शनि पिता, सूर्य चाचा, चन्द्रमा माता, शुक्र मौसी। यदि ऊपर बताये गये नियमानुसार पिता और चाचा के कारक ग्रह ग्रोज राशि में हों तो शुभ फल। यदि माता और मौसी के कारक ग्रह युग्म राशि में हों तो उनके लिये शुभ फल (भाता का कारक युग्म में हो तो मातृ सम्बन्धी—दोनों के कारक युग्म में हो तो मौसी सम्बन्धी—दोनों के कारक युग्म राशियों में हों तो दोनों के लिये। इसी प्रकार पिता और चाचा के शुभ के लिये दोनों के कारक का भ्रोज राशि में होना चाहिये—इन दोनों में जिसका कारक भ्रोज राशि में होगा, उसके लिये शुभा)। भ्रर्थात् सूर्य था शनि यदि युग्म राशि में हो या हों तो पिता या चाचा जिसका या जिनका कारक थुग्म में हो उसके लिये ग्रशुभ। भीर माता तथा मौसी में जिसका कारक ग्रोज राशि में हो, उसके लिये ग्रशुभ, यह सिद्ध होता है।

रद्रभट्ट कहते हैं, यदि जातक की कुण्डली में सूर्य या शनि युग्म राशि, युग्म नवांश में हो, जातक पिता या चाचा, जिसका कारक युग्म राशि, युग्म नवांश में हो उससे विरोध करता है। यदि चन्द्र या शुक्र श्रोज राशि, श्रोज नवांश में हो तो जातक की माँ या मौसी जिसका कारक श्रोज राशि, श्रोज नवांश में हो उससे विरोध करता है।

यदि उपर्युक्त स्थिति में पुरुष की कुण्डली में, लग्न में पापग्रह हो ग्रौर सम्तभेश बलवान् हो तो उस वर्ग को स्त्रियों (चाची, मौसी, मामी श्रादि) से मैथुन करता है। उदाहरण के लिये पुरुष की कुण्डली में उपर्युक्त परिस्थिति में सृतीयेश यदि चन्द्र, शुक्र से युत हो तो जो रिश्ते में बहुन लगती हो उससे मैथुन

राशिशीलाध्याय १

करता है। चन्द्र शुक्र के साथ जो ग्रह हो, वह किस भाव का स्वामी है—उस भाव से सम्बन्धिनी स्त्री से मैथुन करेगा। उदाहरण के लिये दशम से पिता—दशम से तृतीय (लग्न से द्वादश) पिता का छोटा भाई। उस लग्न से द्वादश से सप्तम ग्रर्थात् लग्न से षष्ठ—चाचा की पत्नी। चतुर्थ से माता, चतुर्थ से तृतीय—मां का छोटा भाई या बहिन। यह लग्न से षष्ठ स्थान हुआ, इससे मौसी। इस लग्न से षष्ठ से सप्तम ग्रर्थात् लग्न से द्वादश—इससे मामा की पत्नी हुई।

इसी प्रकार स्त्री की कुण्डली में उपर्युक्त परिस्थित सूर्य, शिन युग्म राशि, युग्म नवांश में हो, लग्न में पाप ग्रह हो, सप्तमेश बलवान् हो तो जो ग्रह सूर्य, शिन के साथ हो—वह ग्रह जिस भाव का स्वामी हो—उस भाव से जिस सम्बन्धी का विचार किया जाता है, उस पुरुष से मैंयुन करती है। उदाहरण के लिये तृतीय छोटी बहिन—तृतीय से सप्तम ग्रर्थात् लग्न से नवम वहनोई हुआ। लग्न से चतुर्थ माँ। चतुर्थ से तृतीय ग्रर्थात् लग्न से पष्ठ-माँ का छोटा भाई। पंचम से ग्रपनी कन्या, पंचम से सप्तम लग्न से एकादश—ग्रपना जामाता। यह सब ग्रोज, युग्म का क्या उपयोग है यह बतलाने के लिये लिखा गया है। विशेष व्याख्या के लिये देखिये रुद्रभट्ट का होराशास्त्र पर विवरण पृ० ७९-८०।

दिशा: (i) मेष, सिंह, धनु की पूर्व दिशा है। (ii) वृष, कन्या, मकर की दक्षिण। (iii) मिथुन, तुला, कुंभ की पिश्चम। (iv) कर्क, वृष्टिचक, मीन की उत्तर। इसका प्रयोजन क्या? मुहूर्त विचार में—जिस दिशा में यान्ना करना हो, उसी दिशा का लग्न हो तो बहुत प्रशस्त यान्ना मानी गई है। 'दिग्हार भें लग्नगते प्रशस्ते यान्नार्थदान्नी जयकारिणी च।' जिस दिशा में यान्ना करना हो—उस दिशा की राशि में चन्द्रमा हो तो भी बहुत प्रशस्त माना गया है—'हरित सकलदोषं चन्द्रमा सम्मुखस्थः'। लाभस्थान में जो राशि हो उस दिशा में कार्य करने से लाभ होता है। किस दिशा में क्या करने से किस प्रकार की सिद्धि या सफलता होगी इसके विस्तृत विचार के लिये देखिये जातकादेशमार्गचन्द्रिका पष्ठ १३९-१६४।

कूर और शुध : ग्रोज राशियाँ—मेष, मियुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ कूर हैं तथा युग्म राशियाँ—वृष, कर्क, कन्या, वृष्टिचक, मकर तथा मीन शुभ हैं। यहाँ मूल में शुभ शब्द ग्राया है, जो सौम्य के ग्रथं में प्रयुक्त हुग्रा है। प्रयोजन ? कूर राशि में उग्रकार्य, युद्ध ग्रादि, जिनमें साहस की भावश्यकता होती है, सिद्ध होते हैं। सौम्य राशियों में मृदु कार्य—प्रेमप्रसंग, शुभ काम्य कर्म यथा लक्ष्मी-प्राप्ति शुभ ग्रौर सफल होते हैं। यह मूहूर्तविषयक विचार हुग्ना। जातक-फलादेश में कूर राशि लग्न में होने से जातक में पौरुष, साहस ग्रादि गुण होते हैं। सौम्य राशि लग्न में होने से प्रकृति में मृदुता, सौम्यता ग्रादि होती है।

किसी भी भाव में शुभ राशि होना, उसका स्वामी शुभ ग्रह होना, शुभ युक्त, शुभ दृष्ट होना ग्रच्छा माना गया है। तद्भाव सम्बन्धी फल शुभ होता है। ऊपर जो राशियों को कूर ग्रीर शुभ इन दो भागों में विभाजित किया गया, वहाँ यह भी तारतम्य कर लेना कि राशीश क्रूर है या सौम्य। वृष ग्रीर तुला दोनों का स्वामी शुक है। वृष सौम्य राशि, राशीश भी सौम्य। तुला क्रूर राशि किन्तु राशीश सौम्य, इसलिये उतनी क्रूर नहीं हुई। मकर ग्रीर कुंभ दोनों का स्वामी शनि है। मकर सौम्य किन्तु राशीश क्रूर। इस कारण उतनी सौम्य नहीं हुई। कुंभ कूर राशीश भी क्रूर, इस कारण पूर्ण क्रूर।

राशियों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिये। मेष और वृष्टिचक दोनों का स्वामी मंगल है। मेष सामने से हमला (ग्राक्रमण) करता है इसलिये मेष लग्न वाले जातक, सम्मुख ही कोध करते हैं। वृष्टिचक (बिच्छू) का ग्रग्र भाग मृदु होता है, डंक पृष्ठ भाग में रहता है। वृष्टिचक लग्न हो या इस राशि में चन्द्र या सूर्य हो तो जातक प्रत्यक्ष रूप से ग्राक्रमण नहीं करता; गुप्त रूप से पीछे से पछाड़ता है। जैसे वृष्टिचक के सूर्य वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कामराज प्लान बनाकर अपने प्रतिद्वन्द्वियों को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से निकाल दिया, ग्रागे से मृदु बने रहे।

चर, स्थिर, द्वन्द्व: मेष, कर्क, तुला, तथा मकर चार राशियाँ है। वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ स्थिर श्रौर मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन द्विस्वभाव। इसका उपयोग क्या? पहिले मुहूर्त-विषयक विचार लीजिये। यदि चर लग्न में कोई कार्य किया जाये तो स्थायी नहीं होता। चर लग्न में यात्रा करेंगे तो शी घ्रवापिस श्रायेंगे। स्थिर लग्न में गृहप्रवेश श्रादि स्थायी कार्य किये जाते हैं।

यदि जातक का चर लग्न हो, लग्नेश भी चर राशि में हो तो संचारशील होता है— यूमने, फिरने, भ्रमण करने का शौकीन । स्थिर राशि का लग्न हो, लग्नेश स्थिर राशि में हो तो स्थितिशील होता है। शीर्घ कार्य सिद्ध होगा या देर से, इस प्रकार के प्रश्न में चर, स्थिर, द्विस्वभाव का विचार निर्णय में सहायक होता है।

भट्टोत्पल कहते हैं :-

स्थिरराशौ लग्नगते स्थानप्राप्ति वदेन्न गमनश्व। रोगोपशमो नाशो द्रव्याणां स्यात् पराभवो नात्र॥ चरराशौ विपरीतं मिश्रं वाच्यं द्विमूर्त्युदये। स्थिरवत् प्रथमेऽर्घे स्यादेवं चरराशिवत् सर्वम्॥

हन्द्र का अर्थ है जिसमें चर और स्थिर दोनों का मिश्रित फल हो। एक सम्प्रदाय यह है कि हन्द्र राशियों का (मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन का) पूर्वार्ड स्थिर का फल करता है और उत्तरार्द्ध चर का। सत्याचार्य कहते हैं कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव जैसे लग्न में मनुष्य का जन्म होता है—वैसी ही प्रकृति जातक की होती है।

चरसंज्ञा स्थिरसंज्ञा द्विप्रकृतिरिति राशयः क्रमशः। राशि-स्वजाव-तुल्या जायन्ते प्रकृतयः प्रसुतानाम्।।

केवल जन्म लग्न से ही विचार करना पर्याप्त नहीं है। चन्द्र ग्रादि ग्रह, चर, स्थिर ग्रादि जिस प्रकार की राशि में वाहुल्य से होते हैं—उसका प्रभाव भी पड़ता है। फलतः चर राशि में ग्रधिक ग्रह हों तो विचारशील कम, क्रियाशील ग्रधिक। स्थिर राशि में ग्रधिक ग्रह हों तो विचारशील ग्रधिक, क्रियाशील कम। चर का स्वभाव है शीघ्र कोध हो, शीघ्र प्रसाद हो किन्तु स्थायी न हो। स्थिर का स्वभाव हो तो देर से कोध, विलंब से प्रसाद हो परन्तु चिरस्थायी हो। द्वन्द्व का मिश्र स्वभाव है।। १३।।

वीयोंपेता निश्चि वृषनृयुक्किक्वापाजनङ्गाः हित्वा युग्मं भवनसपरे पृष्टपूर्वोदयाश्व । शोषाः शोर्षोदयदिनद्यलाः श्रेष्ठता राशयस्ते मीनाकारद्वयमुभयतः काललग्नं समेति ॥ १४ ॥

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु तथा मकर रात्रिवली राशियाँ हैं; सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक कुंभ तथा मीन दिवाबली हैं ग्रर्थात् दिन में बलवान् होती हैं। यह भी एक सम्प्रदाय है कि दिवाबली राशियों को सूर्य की राशियाँ मानना और निशावली राशियों को चन्द्रमा की।

सिंह फन्या तुलाली च फुंभान्त्यो सूर्यराशयः। अन्ये तु राशयः चान्द्रा खुनिशाराशयश्च ते॥

किन्तु सारावली अध्याय ३ के श्लोक ९ श्रीर १० में कल्याण वर्मा कहते हैं कि भगण (भचक) में १२ मण्डल (राशियां) हैं, उसमें सिंह से प्रारंभ कर छः राशियों का—ग्रथांत् सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु तथा मकर—इस आधे का स्वामी सूर्य है श्रीर कर्क से प्रतिलोम (उल्टा) गिनने पर—ग्रथांत् कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन तथा कुंभ, इन छः राशियों का स्वामी चन्द्रमा है। जिस भगण के ग्रद्धं भाग का श्रिधपित सूर्य है, उसमें ग्रहों के होने से जातक तेजस्वी श्रीर साहसी होता है तथा चन्द्राधिष्ठित श्रपराद्धं में ग्रहों के होने से मृदु, सौम्य तथा सौभाग्य-शाली होता है।



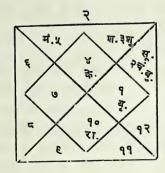

कुण्डली संख्या १ एक सज्जन की है, जिनका जन्म २० ग्रगस्त १९२५ को हुग्रा । राहु के ग्रतिरिक्त सब ग्रह सूर्याधिष्ठित ६ राशियों में हैं । कुण्डली संख्या - २ जिनकी जन्मकुण्डली है उनका जन्म १ जून सन् १९१६ को हुग्रा । मंगल और राहु को छोड़ कर ग्रन्य ग्रह चन्द्राधिष्ठित ६ राशियों में हैं । वास्तव में राहु और केतु का विचार इस योग में नहीं करना चाहिये; क्योंकि इनमें से एक सूर्याधिष्ठित भगणाई में होगा तो दूसरा चन्द्रमा के ग्रपराई में ।

इसी ग्रध्याय में ग्रागे फ्लोक १६-१८ में कहा है कि कौन-सी राशि किस समय (प्रातः, मध्याह्न, सायं या निशार्ध में) बतवान् होती है ग्रौर भावबल उसी के ग्राधार पर स्थिर किया जाता है। इसलिये इस क्लोक में केवल दिवाबली, रातिबली यह संज्ञा मात्र कही गई है कि दिन के समय दिनबली राशियाँ श्रेष्ठ ग्रौर रात्रि के समय रात्रिवली। इसका विशेष उपयोग यात्राविचार—विशेषतः युद्धयाता-विचार में किया जाता है। दिन में यात्रा करनी हो तो दिवाबली लग्न में 'शस्तं दिवा दिनवले निशि नक्तवीर्ये रात्रौ विपर्ययबले गमनं न शस्तम्।'

ग्रब राशियों की शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय संज्ञा कहते हैं। (i) मियुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ शीर्षोदय हैं।(ii) मेष, वृष, कर्क, धनु तथा मकर पृष्ठोदय हैं। (iii) मीन राशि का स्वरूप ऐसी दो मछलियाँ हैं जिनमें एक का सिर दूसरे की पुच्छ की ग्रोर है। इसलिये मीन को उभयोदय माना है। राशियों को शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय—इन तीन भागों में विभाजित किया, इसका फलित ज्योतिष में उपयोग क्या?

(१) शीर्षोदय राशियाँ शुभ हैं। पृष्ठोदय ग्रशुभ हैं। उभयोदय में शुभा-शुभ का सम्मिश्रण है। कृष्णीय में कहा है:— पृथ्ठोवयेषु सिध्यत्यशुशं मूर्धोवयेषु शुषमुक्तम् । उभयोवये विमिशं शहरहितेभ्यः फलं बाण्यम् ॥

जिस राणि में कोई ग्रह रहता है, वह ग्रह ग्रपनी शुभाशुभ प्रकृति से उस राणि को शुभाशुभ बना देता है। शुभ ग्रह शुभ प्रभावान्वित करेगा । ग्रशुभ ग्रह पाप फल युक्त । किन्तु यदि राशि में कोई ग्रह न हो तो शीर्पोदय राणि को शुभ मानना, पृथ्ठोदय को कूर। शुभ कार्य शीर्पोदय में करना, कूर कर्म पृथ्ठोदय में। उभयोदय मीन का मिश्रित प्रभाव है।

(२) जन्मकुण्डली में पापग्रह पृष्ठोदय में होगा तो ग्रत्यन्त पापफल करेगा, शीर्षोदय में होगा तो कम पापफल। जन्मकुण्डली में शुभ ग्रह शीर्षोदय राशि में होगा तो ग्रत्यन्त शुभफल करेगा; पृष्ठोदय में होगा तो शुभता में

न्युनता होगी।

(३) शीषोंदय राशि में स्थित ग्रह शीघ्र फल दिखलाते हैं, पृष्ठोदय में स्थित ग्रह देर से, विलम्ब से। उभयोदय मीन में—मध्य भाग में (न शीघ्र, न विलम्ब से)। यह दशा, अन्तर्दशा आदि में विचार करना। प्रश्नकुण्डली में कार्य वनेगा ऐसा फल भासित हो तो कहना कि शीघ्र कार्य वनेगा। पृष्ठोदय लग्न हो और कार्य वनेगा ऐसा ग्रहों का फल प्रतीत होगा तो देर से वनेगा। उभयोदय में न शीघ्र न विलंब से। चर, स्थिर आदि का विचार भी कर लेना चाहिये—दोनों का तारतम्य कर फल कहने की प्रक्रिया है।। १४।।

राशियों की सिललादि संज्ञा मीनालिकर्कटकुगाः सिललाभिधाना-स्तोयाध्यया घटवधूयुगगोपसंज्ञाः ॥ निस्तोयभूतलन्दराः क्रियचापतौलि-कष्ठीरजाञ्ज बहवः प्रवदन्ति सन्तः ॥ १५ ॥

कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन जलराशियाँ हैं। वृष, मिथुन, कन्या और कुंभ तोयाश्रय (जल ग्राश्रय है जिनका) हैं। मेष, सिंह, तुला तथा धनु निस्तोय (जल रहित) भूमि में विचरण करने वाले हैं।

वृहज्जातक अध्याय १ श्लोक ५ में वारहों राशियों का स्वरूप वतलाने के बाद कहते हैं: 'खच्राश्च सर्वें' अपने-अपने स्वरूप के अनुकूल स्थान में रहते हैं। जातकपारिजात में भी श्लोक ९ में राशियों के लिये 'स्वदेशाश्रयः' कहा गया है। परन्तु इस श्लोक में वृश्चिक को जलराशि कहा है। (विच्छू तो पानी में नहीं रहता—मीन, कर्कट और मकर तो रहते हैं)। वृष को तोयाश्रय कहा, मेष

२४ जातकपारिजात

को निस्तोय भूतल-चर । कन्या तथा कुंभ का तोयाश्रय होना ठीक है। कन्या नौका में स्थित है। कुंभ जल का पान्न है। परन्तु मिथुन तोयाश्रय क्यों? ग्रादि शंका उठना स्वाभाविक है।

पाश्चात्य ज्योतिष में राशियों को चार भागों में विभाजित किया है (i) मेष, सिंह, धनु—ग्रग्नि। (ii) वृष, कन्या, मकर—पृथ्वी। (iii) मिथुन, तुला, कुंभ—वायु। (iv) कर्क, वृश्चिक, मीन—जल।

बृहज्जातक ग्रध्याय २ श्लोक ६ में किस ग्रह में कौन सा तत्व (पृथ्वी ग्रादि) बताया गया है। राशियों का तत्त्व नहीं कहा गया है। किन्तु रुद्रभट्ट लिखते हैं—जो राशि स्वामी का तत्त्व वही राशितत्त्व। इसके ग्रनुसार (१) मेष—ग्रांग। (२) वृष—जल। (३) मिथुन—पृथ्वी। (४) कर्क—जल। (५) सिह—अग्नि। (६) कन्या—पृथ्वी। (७) तुला—जल। (८) वृष्चिक—ग्रांग। (९) धनु—ग्राकाश। (१०) मकर—वायु। (११) कुंभ—वायु। (१२) मीन—ग्राकाश। राशियों के इन तत्त्वों का फलित ज्यौतिष में उपयोग क्या?

रह्रभट्ट अपने विवरण के पृष्ठ १७ में कहते हैं:—'त्र यस्मिन्न विरुद्धपूर्तस्यं सम्भवित तन्न तथाविधो रोगो वाच्यः'। सामान्यज्ञान से यह समझना
चाहियं कि जल और पृथ्वी का सम्मिश्रण होता है, इसलियं जल और पृथ्वी
परस्पर विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु जल और अनि परस्पर विरुद्ध हैं। जब परस्पर
विरुद्ध भूतों का ऐक्य हो—दो विरुद्ध भूतों वाले ग्रहों की युति या परस्पर पूर्ण दृष्टि
या कोई ग्रह ऐसी राशि में बैठा हो—जिसमें ग्रह और राशि के भूतों में विरोध हो
तो उस स्थान में (भाव से निर्द्धिट ग्रंग में, या राशि काल पुरुष के जिस ग्रंग
की द्योतक हो उसमें) रोग होता है। ग्रपने भूत वाली राशि में ग्रह का तत्संबन्धी
गुण बढ़ जाता है। विरुद्ध भूत वाली राशि में न्यूनता हो जाती है।। १५।।

किस भाव में कौन सी राशि बली

चापापरार्ख्वहरिगोमकरादिमेवा

मानस्थिता बलयुताश्च चतुष्पदाख्याः।

कन्यानुयुग्मघटतौलिशरासनाद्या

लग्नान्विता यदि नरा द्विपदा बलाढ्याः ॥१६॥

मृगापराद्धान्त्यकुलीरसंज्ञा
जलाभिधाना बलिनश्चतुर्थे।
जलाश्रयो वृश्चिकनामधेयः
स सप्तमस्थानगतो बली स्यात्।।१७॥

# केन्द्रं गतेऽह्मि द्विपदो बलाढघः चतुष्पदाः केन्द्रगता रजन्याम् । कोटास्तु सर्वे यदि कष्टकस्थाः सन्धिद्वये वीर्ययुता भवन्ति ॥१८॥

(i) मेष, वृष, सिंह, धनु का उत्तराई तथा मकर का पूर्वीई चतुष्पद हैं। ये दश में बली होती हैं। (ii) मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वाई तथा कुंभ—ये नर राशि हैं और लग्न (प्रथम भाव में) बलवान् होती हैं। (iii) कर्क, मकर का उत्तराई तथा मीन जलराशियाँ हैं, ये चतुर्थ भाव में बलिष्ठ होती हैं। (iv) वृश्चिक जलाश्रय है। बहुत से इसे कीट संज्ञक कहते हैं, यह सप्तम में बलवान् होती है।

अब एक अन्य प्रकार कहते हैं। (i) दिन में जन्म हो तो द्विपद (दो पैर वाली-नर) राशियाँ केन्द्र में बलवान्। (ii) राव्रि में जन्म हो तो चतुष्पद राशियाँ केन्द्र में बलवान्। (iii) प्रातः या सायं संघ्या समय जन्म हो तो कीट राशियाँ केन्द्र में बलवान् होती हैं। इनका प्रश्नकुंडली में भी विचार करना

चाहिये।

पराशर के मतानुसार कर्क ग्रौर वृश्चिक दोनों कीट राशियाँ हैं। किन्तु गर्ग ग्रौर कितपय ग्रन्य ग्राचार्यों के ग्रनुसार केवल वृश्चिक कीट राशि है।। १६-१८।।

# राशियों की धातु, मूल, जीव संज्ञा

# धातुर्मू लं जीविमत्याहुरार्या मेषादीनामोजयुग्मे तथैव। स्वर्णाद्धातुर्मृ त्तिकान्तं तृर्णान्तं वृक्षान्मूलं जीवकूटः स जीवः ॥१६॥

मेष, कर्क, तुला, मकर धातु राशियाँ हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ मूल राशियाँ हैं। तथा मिथुन, कन्या, धनु एवं मीन जीव राशियाँ हैं। स्वर्णादि समस्त धातु, पाषाण, मृत्तिका धातु के अन्तर्गत आते हैं। वृक्ष, तृण आदि पृथ्वी में उगने वाले पदार्थ मूल हैं। एवं प्राणी—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव के अन्तर्गत हैं। राशियों के इस विभाग का उपयोग क्या? यदि दशा या गोचर फल से लाभ की संभावना हो और राशि धातुद्योतक हो तो धातु का लाभ कहना; यदि हानि की संभावना हो तो धातु की हानि कहना। यदि जिस राशि से लाभ की संभावना हो वह मूलद्योतक राशि हो तो मूल—वृक्ष, तृण, पुष्प, फल, खेती, अन्न आदि का लाभ कहना; यदि हानि की संभावना हो तो इन वस्तुओं से हानि होगी। इसी प्रकार राशि से जीव-लाभ (संततिप्राप्ति, विवाह द्वारा पति या पत्नी लाभ,

२६ जातकपारिजात

पशु-गाय, भैंस, घोड़े ग्रादि का लाभ) या जीव-हानि कहना । उदाहरण के लिये मेष में वृहस्पति धातु राशि में होने से स्वर्ण, रत्न, द्रव्य ग्रादि का लाभ विशेष करेगा, धनु का वृहस्पति पुत्रलाभ ग्रादि ।

जिस प्रकार एक ग्रह की महादशा में नवों ग्रहों की श्रन्तर्दशायें होती हैं, उसी प्रकार एक राशि को तीन भागों में विभक्त करने से जो तीन द्रेष्काण १०-१० ग्रंशों के होते हैं, उनकी ऋमशः कर्म, भोग, विनाश संज्ञा होती है। बृहज्जातक के नवम ग्रध्याय की टीका में रुद्रभट्ट कहते हैं कि गोचर फल के लिये राशि को तीन सम भागों में विभक्त करना, उनकी संज्ञा क्रमश: (i) कमें (ii) भोग (iii) विनाश होती है। कर्म क्या ? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यादि सम्पादन कार्य। भोग क्या? विविधान्नपान-नृत्तगीतस्रक्चन्दन-विनतादि श्रनुरूप । नाशक्या ? वाक्पारुष्य ताडनच्छेदन भेदनोत्सादनादि । इन तीनों प्रकार के फलोपभोग के लिये-तीन प्रकार की वस्तु। धातु मूल जीव से होती है। धातु धाम्याधाम्य लोहास्थि तैलभेद से बहुत प्रकार के होते हैं। मूल तृणोलप-ग्लमलता वनस्पति वानस्पत्यादि भेद से बहुत प्रकार के हैं। जीव जरायुजाण्डज स्वेदजादि भेद से बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ राशि में प्रथम द्रेष्काण से कर्म, द्वितीय से भोग, तृतीय से विनाश यह भेद है। एक द्रेष्काण में तीन नवांश होते हैं–चर, स्थिर श्रौर उभय–इनसे घातु, मूल, जीव समझना । प्रत्येक नवांश नौ ग्रहों की युति या दृष्टि भेद से नौ प्रकार के फल उत्पन्न कर सकता है। इसलिये एक ही राशि का प्रभाव ८१ प्रकार का हो सकता है-ग्रयीत ८१ प्रकार की वस्तुओं का निर्देश हो सकता है। यह के उच्चनीचादि भेद से, तत्संबन्धी वस्तु की उत्कृष्टता, मध्यमता या श्रधमता होती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही राशि में कर्मभोग विनाशात्मक तीन द्रेष्काण होने से ग्रौर एक द्रेष्काण में चरस्थिरोभयात्मक तीन नवांश धातु मूल जीव के द्योतक होने से एक राशि में (i) कर्मधातु (ii) कर्ममूल (iii) कर्मजीव (iv) भोगधातु (v) भोगमूल (vi) भोगजीव (vii) नाशधातु (viii) नाशमूल ग्रौर (ix) नाशजीव ये ९ विभाग हुए।

राशियों की जाति मीनालिवृषभा विप्राक्त्वापाजहरयो नृपाः । कुम्भयुग्मतुला बैक्याः शुद्धाः स्त्रीमृगकर्कटाः ॥२०॥

मीन, वृश्चिक ग्रौर वृष ब्राह्मण हैं। धनु, मेष ग्रौर सिंह क्षत्निय वर्ण हैं। कुंभ, मियुन ग्रौर तुला वैश्य हैं तथा कन्या, मकर ग्रौर कर्क शूद्र हैं। राशियों का जो वर्ण (जाति) ऊपर दिया गया है उसमें अन्य आचार्यो से मतभेद है। प्रपञ्चसार चतुर्थ पटल का चौथा श्लोक है:-

स्युः कर्कटो वृश्चिक-मीन-राशी
विप्राः नृपाः सिंहकधिन्वमेषाः।
तुला सकुंभः मिथुनं च वैश्याः
कन्या वृषोऽयो मकरश्च शूद्राः॥
किन्तु मुहूर्तचिन्तामणि में दिया गया मतिविशेष प्रचलित है:—
'द्विजा झषालि-कर्कटास्ततो नृपा विशोधिजाः'

श्रर्थात् कर्कं, वृश्चिक, मीन ब्राह्मण; तदनन्तर सिंह, धनु, मेष क्षतिय, उसके बाद कन्या, मकर, वृषभ वैश्य श्रीर श्रन्त में तुला, कुंभ श्रीर मियुन शूद्र।

राशियों की जाति का प्रयोजन ? एक तो इसका उपयोग मेलापक में होता है। वर कन्या की अपेक्षा श्रेष्ठ वर्ण का होना चाहिये या दोनों का एक ही वर्ण होना श्रेयस्कर माना जाता है। इसके अतिरिक्त जन्मकुंडली में जिस राशि या ग्रह से लाभ या हानि परिलक्षित हो उस जाति या व्यक्ति से लाभ या हानि होती है—इस सिद्धान्तानुसार उस जाति वाले व्यक्ति से लाभ या हानि की संभावना होती है। शत्रुस्थान में जो राशि या ग्रह हो उस राशि या ग्रह वाले व्यक्ति से शत्रुता होती है। ग्रहों की जाति आगे के अध्याय में वताई गई है।। २०।।

# कालविशेष में राशियों का अन्धत्व श्रावि

सदा निज्ञान्धाः क्रियगोमृगेज्ञा मध्यन्दिने कर्कटयुग्मकन्याः । पूर्वाह्मकाले बिधरौ तुलाली धन्वो मृगाख्यश्च तथाऽपराह्मे ॥२१॥

मृगाननश्चापधरश्च पङ्गः सन्धिद्वये नाशकरौ भवेताम् । स्यादृक्षसन्धिः कटकालिमीनभान्तं प्रगण्डान्तमिति प्रसिद्धम् ॥२२॥

उपर्युक्त श्लोक २१ में कई पुस्तकों में 'सदा निशान्धाः' के स्थान में 'महा-निशान्धाः' पाठ है। इस पाठ के अनुसार मेष, वृष तथा सिंह अर्ढ रात्नि में अंधे होते हैं। मिथुन, कर्क, कन्या मध्य दिन (मध्याह्न) में अंधे होते हैं। तुला तथा वृश्चिक पूर्वाह्न में (प्रातःकाल के बाद, मध्याह्न के पहिले) बिधर (बहरे) होते हैं और धनु तथा मकर अपराह्न में (मध्याह्न के बाद सायंकाल के पहिले) बिधर होते हैं। सन्धिद्वय (प्रभात जब रात्नि का अन्त तथा दिन का प्रारंभ होता है तथा सायंकाल जब दिन का अन्त तथा रात्नि का प्रारंभ होता है) में धनु और मकर पंगु (लंगड़े) और नाश करने वाले होते हैं। २८ जातकपारिजात

प्रयोजन ? यदि ज्योतिष के व योग जो अन्धत्व, बिधरत्व तथा पंगुत्व के कहे गये हैं, वे उपर्युक्त राशियों में यथाक्रम घटित हों तो अवश्य फलित होते हैं।

ऋक्ष संधि कर्क, वृश्चिक तथा मीन के ग्रंत में होती है। इसे गण्डान्त कहते हैं। जहाँ युगपत् राशि ग्रीर नक्षत्र हो उसे ऋक्ष संधि कहते हैं यथा ग्राश्लेषान्तं कर्क, ज्येष्ठान्तं वृश्चिक, रेवत्यन्तं मीन। वास्तव में शुद्ध शब्द खण्डान्त है। मेष से कर्क तक सृष्टि खंड, सिंह से वृश्चिक तक स्थिति खंड एवं धनु से मीन तक संहार खण्ड। इस खण्डान्त काल को ग्राधी घड़ी माना है 'कर्काल्यण्डज-भान्त-तोऽर्धघटिका।

सारावली का प्रसिद्ध श्लोक है :-

कुलीर-मीनालि-गृहान्त-सॉन्ध वदन्ति गण्डान्तमिति प्रसिद्धम् । जातो न जीवति मातुरपथ्यो भवेत् स्यकुलहन्ता यवि जीवति गण्डान्ते बहुगजतुरगो भवेव् भूपः ॥ २१-२२ ॥

राशियों का वर्ण (रक्त, खेत आदि)

रक्तगौरग्रुककान्तिपाटलाः पाण्डुचित्ररुचिनीलकाञ्चनाः । पिङ्गलः शबलवभ्रुपाण्डुरास्तुम्बुरादिभवनेषु कत्पिताः ॥२३॥

वारह राशियों का वर्ण क्रमशः नीचे बताया जाता है। (१) रक्त (२) श्वेत (३) तोते के रंग सदृश (हरा) (४) पाटल (ईषत् श्यामता को लिये हुए ललाई) (५) पाण्डु (ईषत् पीलापन लिये हुए श्वेत) (६) चित्रविच (विविध वर्ण) (७) नील (८) सुनहरी (९) पिंगल (पीलापन लिये हुए) (१०) शवल (धब्बेदार रंग-विरंगा, चितकवरा) (११) बश्चु (नेवले के सदृश रंग) (१२) पाण्डुर (पीताभश्वेत) ॥ २३॥

# राशियों से द्योतित वस्तु

वस्त्राद्यं शालिमुख्यं, वनफलिनचयः, कन्दली, मुख्यधान्यम्, त्वक्सारं, मुद्गपूर्वं, तिलवसनमुखं, त्विक्षुलोहादिकं च। शस्त्राश्वं, काञ्चनाद्यं, जलजिनकुसुमं, तोयजातं समस्तम्, व्याग् याहुः क्रियादिष्वबलबलयुतेष्वल्पताधिक्यभाञ्जि ॥२४॥

किस राशि से द्योतित कौन सी वस्तुएँ हैं, यह कहते हैं :—
(१) मेष-वस्त्र (२) वृषभ-शालि (चावल) (३) मिथुन-वनफल निचय
(ग्रर्थात् इनका प्राचुर्य) (४) कर्क-केला (५) सिंह-मुख्य धान्य (गेहूँ ग्रादि)

(६) कन्या-ऐसे पदार्थ-त्वचा है सार जिनकी-जैसे बाँस। (७) तुला-मूंग, तिल वगैरह तथा वारीक वस्त्र। (८) वृश्चिक-ईख, लोहा ग्रादि। (९) धनु-शस्त्र ग्रौर ग्रह्व। (१०) मकर-सोना ग्रादि। (११) कुंभ-जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प यथा कमल (१२) मीन-जल में उत्पन्न समस्त पदार्थ (मखाना, सिंघाड़ा ग्रादि)।

कितपय टीकाकारों ने 'वस्त्राद्यं शालिमुख्यं' इन दोनों को मेष का पदार्यं मान लिया है और इस कारण वन्यफल को वृष का और इस प्रकार किसी राशि की कही हुई वस्तु किसी में ले गये हैं। कन्दली का अर्यं भी कितपय टीकाकारों ने मृग-विशेष किया है 'कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकाविष, समुरुश्चेति हिरिणाः' यह अमरकोष का वाक्य ठीक है, परन्तु शालि, वनफल, मुख्यधान्य आदि के साथ कन्दली का अर्थं केला हमें विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है: जैसा विक्रमोर्वशीय में कहा है:—

# श्रारक्तराजिभिरियं कुसुमैर्नवकन्दली सिललगर्भेः। कोपादन्तर्वाष्पे स्मरयति मां लोचने तस्याः॥

मेषादि के अन्तर्गत कौन से पदार्थ आते हैं यह बतलाने के बाद कहते हैं कि यदि मेषादि राशि निर्वल हो तो इनकी (पदार्थों की) अल्पता होती है और यदि राशि बलवान् हो तो इनका (पदार्थों का) आधिक्य होता है ॥२४॥

# धराजगुक्रज्ञश्चशीनसौम्यसितारजीवार्कजमन्दजीवाः । क्रमेग्ग मेषादिषु राशिनाथस्तदंशपाश्चेति वदन्ति सन्तः ।।२५।।

इसमें राशियों के स्वामी बतलाये हैं:-(१) मेष-मंगल (२) वृष-शुक्र (३) मिथुन-बुध (४) कर्क-चन्द्रमा (५) सिंह-सूर्य । (६) कन्या-बुध (७) तुला-शुक्र (८) वृश्चिक-मंगल (९) धनु-बृहस्पति (१०) मकर-शनि (११) कुंभ-शनि (१२) मीन-बृहस्पति ॥ २५॥

# राशियों के मूल विकोण और उच्च

मूलित्रकोरा हरिताबुरुकिया वधूधनुस्तौलिघटा दिवाकरात्। सितासितार्क्काङ्गिरसां नखांशकास्त्रिकोर्णमादौ परतः स्वमन्दिरम् ॥२६॥

वृषादिभागत्रयमुच्चिमन्दोर्मू लित्रकोरां परतस्तु सर्वम् । मेषादिगा द्वादशभागसंज्ञाः कुजस्य कोरां परतः स्वभं स्यात् ॥ २७॥ कन्यार्द्धपुच्चं, शशिजरय कोणं दशांशकाः, स्वर्क्षफलं शरांशाः । कुम्भस्त्रिकोणं, फिणनायकस्य तुङ्गं नृयुग्मं, रमणी गृहं स्यात् ॥२८॥

यहां कौन-सी राशि किस ग्रह की मूल तिकोण ग्रौर किस ग्रह की उच्च राशि होती है यह बतलाया है। कभी-कभी एक ही राशि ग्रंगभेद से मूल तिकोण ग्रौर उच्च दोनों होती है, ऐसी स्थिति में किन ग्रंशों में मूल तिकोण, किनमें उच्च, यह नीचे स्पष्ट कर दिया है। किसी-किसी राशि में कुछ ग्रंग मूल तिकोण वाकी के स्वराशि माने जाते हैं यह भी नीचे स्पष्ट कर दिया गया है:—

|          | उच्च         | मूलविकोण      | स्थराशि       |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| सूर्य    | मेष          | ०°-२०° सिंह   | २०°-३०° सिंह  |
| चन्द्र   | वृष ०°-३°    | ३°-३०° वृष    | कर्क          |
| मंगल     | मकर          | ०°-१२° मेष    | १२°-३०° मेष   |
| बुध      | कन्या ०°-१५° | १५°-२५° कन्या | २५°-३०° कन्या |
| बृहस्पति | कर्क         | ०°-२०° धनु    | २०°-३०° धनु   |
| शुक      | मीन          | °°-२°° तुला   | २०°-३०° तुला  |
| शनि      | तुला         | ०°-२०° कुंभ·  | २०°-३०° तुला  |
| राहु     | मिथुन        | कुंभ          | कन्या         |

किसी ग्रह की मूल विकोण स्थित, स्वराणि स्थित की अपेक्षा अच्छी समझी जाती है। ऊपर श्लोक २५ में जो राणि स्वामी बतलाये गये हैं और २६-२८ श्लोकों में (किसी एक ही राणि को दो भागों में—अंशानुसार मूल विकोण तथा स्वराणि में या तीन भागों में (यथा कन्या का पूर्वार्द्ध उच्च, तदनंतर मूल विकोण और शेष स्वराणि) विभाजित कर दिया गया है, इनमें विरोध नहीं है। जहाँ भी सिंह राणि का विचार किया जायेगा उसका स्वामी सूर्य ही माना जायेगा। कोई ग्रह में या भाव मेप के किसी अंश या वृष्टिचक में हो इन राणियों का स्वामी मंगल होगा, मिथुन और समस्त कन्या का स्वामी वृध होता है। राहु को कन्या का स्वामी कहने का एतावन्माव प्रयोजन है कि कन्या में राहु स्थित हो तो उसे (राहु को) अच्छा कहेंगे। समस्त धनु तथा मीन का स्वामी बृहस्पति है। वृष और समस्त तुला का शुक्र और मकर तथा समस्त कुंभ का शनि। एक राणि का एक ही स्वामी होता है, दो नहीं।

केतु का उच्च, मूल त्रिकोण तथा स्वराशि नहीं दिये गये हैं। केतु सदैव राहु से सप्तम राशि में रहता है। इस कारण केतु का उच्च धनु, मूल त्रिकोण सिंह तथा मीन स्वराशि समझना। पुनः पिष्टपेषण किया जाता है कि जहाँ मीन राशि (जिस भाव में मीन हो) का विचार करना हो वहाँ भावेश—मीन राशीश बृहस्पति ही माना जायेगा, केतु नहीं।

ऊपर जो ग्रहों की मूल विकोण श्रीर स्वराशि के ग्रंश कहे गये हैं, उनमें श्रीर श्रन्य श्राचार्यों में मतभंद है। उदाहरण के लिये फलदीपिका श्रध्याय १ श्र्लोक ७ के श्रनुसार कन्या के १५°-२०° तक बुध का धनु के १० ग्रंश तक बृहस्पति का मूल विकोण, तुला के ५ श्रंश तक शुक्र का मूल विकोण होता है।

विद्यामाधव का भी यही मत है :-

सिहे विशतिरादितो गवि परे सर्वेशकास्तुङ्गतो मेषे द्वादश पञ्च योषिति परे तुङ्गाद्धयाङ्गे दश। जूके पञ्च घटे तु विशतिरमी मूलविकोणाह्वयाः सूर्यदिः क्रमशो ग्रहस्य कथिताः शेषाः स्वराश्यंशकाः।।

सारावली ग्रध्याय ५ व्लोक २१-२४ में भी यही वात कही गई है :—
विशातिरंशाः सिंहे विकोणमपरे स्वभवनमर्कस्य ।
उच्चं भागवितयं वृष इन्दोश्च विकोणमपरेंऽशाः ॥
द्वादश भागा मेले विकोणमपरे स्वमं तु भौमस्य ।
उच्चवलं कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशकैः सदा चिन्त्यम् ॥
परतस्त्रिकोणजातं पञ्चिभिरंशैः स्वराशिजं परतः ।
दश भागा ईज्यस्य च विकोणमपरे स्वभं चापे ॥
शुक्रस्य तु विकोणं पञ्चिभिरपरे स्वभं जुके ।

कुंभे विकोणनिजभे रविजस्य यथा रवेः सिहे ॥

शंभुहोराप्रकाश के मत में ग्रीर वैपम्य है :--

धनुधरे गुरोदिश (१०) स्विकोणजा परे (२०) स्वभम् । धटे भृगोः शरेन्दवः (१५) विकोणका परे (१५) स्वभम् । घटे शनेस्विकोणजा नखाः (२०) परे (१०) स्वगेहजाः ॥ बुधस्य तुङ्गजाः स्त्रियां शरेन्दवः (१५) परे (५) शराः । स्वभं परे विकोणजा दिश(१०)स्तु संस्मृता बुधैः ॥

इसी प्रकार राहु ग्रौर केतु की उच्च राशियाँ कौन सी हैं ग्राँर मूल विकोण कौन-सी-इस सम्बन्ध में भी प्राचीनों में मतभेद है। पराशर का बृहत्पाराशर, जो इस समय उपलब्ध है, वह प्रायः क्षेपकों से परिपूर्ण है ग्रौर जो कुछ पराशर के नाम से प्रचलित है, वह स्थान-स्थान में सन्देह उपस्थित करता है ग्रतः उसे विश्वसनीय ग्रौर प्रामाणिक मानने में हमें शंका है। किन्तु शुद्ध क्षेपक रहित

पाठ के ग्रभाव में जो कुछ उपलब्ध है उसी का ग्राश्रय लेना पड़ता है। उसमें राहु केतु के उच्च तथा मूल त्रिकोण के विषय में कहा गया है :--

राहोस्तु वृषभं केतो वृश्चिकं तुङ्गसंज्ञकम् । मूलिक्रोण-कर्कं च युग्मचापं तयेव च । कन्या च स्वगृहं प्रोक्तं मीनं च स्वगृहं स्मृतम् ॥

वृद्धकारिका के अनुसार मंगल और केतु वृश्चिक के स्वामी हैं तथा शानि और राहु कुंभ के ।

"कुजसौरी केतुराहू राजानावलिकुंभयोः"

इसी आधार पर महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसाद जी द्विवेदी ने अपने जैमिनि पद्यामृत के प्रथम प्रवाह के १४वें श्लोक में लिखा है:-

अविनसूनु - फबन्ध - नमश्चरौ निगदिताविह वृश्चिक - नायकौ । शनि-शिरो - द्युचरौ कलशेश्वरा वितरनाथ - कथा तु यथा तथा ।।

दैवज्ञाभरणम् प्रथम प्रकाश क्लोक २३-२४ के मतानुसार—
राहोरुच्चगृहं वृषः शशिगृहं मूलिक्रकोणं तथा
मेषो मित्रगृहं ध्वजस्य च पुनः तत्सप्तमं तावृशम् ।
यतस्यौ तु तमोज्वजौ तद्धियौ तौ तस्य नाथवत्कन्या-सिंह-धनुसंषाः फणिगृहा इत्याहुरन्ये बुधाः ।।
केचित्कन्यागृहं राहोः केतोरिच्छन्ति तद् गृहम् ।
यस्मिभुदयते केतुः तस्मिभ्रेव गृहः स्मृतः ।।

सारावली श्रध्याय १२ श्लोक १० में लग्न में यदि मेष, वृष या कर्क में राहु हो तो प्रशस्त है:-

म्रज-वृष-कर्षक-विलग्ने रक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः। पृथ्वीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम्।।

इस प्रकार राहु केतु की स्वराशि, उच्च राशि तथा मूल विकोण राशि के मत-मतान्तर हैं, ऐकमस्य नहीं है—यह पाठकों को अवगत कराने का प्रयत्न किया गया है ॥ २६-२८ ॥

प्रहों की उच्च तथा नीच राशियाँ मेचो वृषो मकरषष्ठकुलीरमीनाः तौली च तुङ्गभवनानि तदस्तनीचाः ॥ नित्याङ्गनाहरिमयामनुसारनीर-सङ्ख्या दिवाकरमुखादतितुङ्गभागाः ॥ २६ ॥ नीचे कौन-सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है ग्रौर उच्च राशि में भी किस ग्रंश में परमोच्च होता है, तथा किस राशि में नीच होता है ग्रौर नीच राशि में भी किस ग्रंश में परम नीच होता है, यह बताया जाता है।

| प्रह     | उच्च राशि | परमोच्च ग्रंश | नीच राशि | परमनीच ग्रंश |
|----------|-----------|---------------|----------|--------------|
| सूर्य    | मेष       | १०°           | तुला     | ۷°°          |
| चन्द्रमा | वृष       | ₹°            | वृश्चिक  | ₹°           |
| मंगल     | मकर       | २८°           | कर्क     | २८°          |
| बुध      | कन्या     | १५°           | मीन      | १५°          |
| बृहस्पति | कर्क      | ٩°            | मकर      | ų°           |
| शुऋ      | मीन       | २७°           | कन्या    | २७°          |
| शनि      | तुला      | 70°           | मेप      | 70°          |

किसी भी ग्रह की ग्रपनी उच्च राशि में स्थित वली ग्रौर प्रशस्त मानी जाती है। नीच राशि में स्थिति निर्वल ग्रौर निकृष्ट होती है। परन्तु परमोच्चांश ग्रौर परमनीचांश का क्या उपयोग ? इसके दो उपयोग हैं। उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है।

(१) सूर्यं का मेष में होना प्रशस्त है परन्तु ग्रपने परमोच्चांश १०° पर हो तो परम प्रशस्त होता है। बृहज्जातक के ग्रध्याय ८ घ्लोक ५ की टीका में छद्र-भट्ट कहते हैं कि ग्रह यदि ग्रपने परमोच्चांश में हो तो उसकी दशा सम्पूर्णा ग्रथीत् पूर्ण शुभफलकरी होती है। यदि ग्रह ग्रपनी उच्च राशि में तो हो, किन्तु परमोच्चांश में न हो तो उसकी दशा पूर्ण (सम्पूर्णा से ईवत्-त्यून शुभ फलकरी) होती है। इसी प्रकार ग्रह यदि ग्रपनी नीच राशि में हो तो निकृष्ट किन्तु अपने परमनीचांश में हो तो ग्रत्यन्त निकृष्ट फल समझना। गार्गि ने कहा है :—

सर्वेर्बलैरुपेतस्य परमोच्चगतस्य च। धनारोग्य-विविद्यनी ॥ वशा जेया सम्पूर्णाख्या स्वोच्च-राशिगतस्याथ किचिद्वलयुतस्य वशा शेया धनवद्धिकरी नीचराशिगतस्य सर्वेबंलैक्पेतस्य रिक्ता नाम दशा ज्ञेया धननाशस्य कारिणी।। परमनीचस्थस्तथा चारिनवांशके। दशानर्थविवधिनी ॥ तस्यानिष्टफला नाम

(२) अब परमोच्चांश तथा परमनीचांश का फिलित ज्योतिष में दूसरा उपयोग बतलाते हैं: भगण-राशिचक में ग्रह का परमनीचांश से १८०° परम उच्चांश तक (यथा सूर्य का तुला के १० श्रंश से मेष के १० श्रंश तक) आरोह भाग (चढ़ना) कहलाता है; क्योंकि वह नीच (निम्न) स्थान से उच्च (ऊंचे) स्थान को जा रहा है। आरोही ग्रह का शुभफल है। इसके विपरीत अपने परम उच्चांश से १८०° परम नीचांश तक (यथा सूर्य का मेष के १० श्रंश से तुला के १० श्रंश तक) अबरोह (उतरना) भाग कहलाता है; क्योंकि ग्रह अपने उच्च (ऊंचे) स्थान से नीच (नीचे) स्थान की श्रोर जा रहा है। श्रवरोही ग्रह का श्रशुभ फल है। वही वराहिमिहिर ने कहा है (श्रध्याय ८, श्लोक ६):—

भ्रष्टस्य तुङ्गाववरो हि संज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुच्चभांशे। भ्रारोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा॥

कल्याण वर्मा का कथन है (सारावली अध्याय ४०, श्लोक ८):--

तुङ्गाच्च्युतस्य हि दशा सुहृदुच्चांशेऽवरोहिणी मध्या । नीचाद्रिपुनीचांशे प्रहस्य चारोहिणी कष्टा ॥

अर्थात् जो ग्रह अपने परमोच्चांश को पार कर अवरोही हो गया हो उस की दशा अधमा होती है किन्तु अवरोही होने पर भी यदि अपने उच्च नवांश या मित्र नवांश में हो तो मध्या अर्थात् न प्रशस्त न निकृष्ट होती है। जो ग्रह अपने परम नीचांश को पार करें वह आरोही होता है उसकी दशा प्रशस्त होती है किन्तु आरोही होने पर भी यदि ग्रह अपने नीच नवांश या शत्नु नवांश में हो तो कष्टकारक होती है। अर्थात् दशाफल के उत्तम या अधम होने का एक हेतु हुआ—आरोह, अवरोह; अन्य हेतु हुआ—नवांश स्थित । दोनों का तारतम्य, फलादेश में कर लेना चाहिये। रुद्रभट्ट कहते हैं:—

"सम्पूर्णायां दशायाम् आरोग्यधनयोः समृद्धिः । पूर्णायामारोग्यधनयोः सद्भावः । रिक्तायामारोग्यधनयोरभावः, रोगदारिद्यवाहुल्यमिति यावत् । म्रानिष्टफलायां देहिवषये वा धनविषये वा कष्टफलप्रायत्वं, नात्यन्ताभाव इत्यर्थः । म्रवरोहिण्यामारोग्यधनयोः क्रमावरोहणम् । मध्यायामवरोहणेऽपि किञ्चिद् वृद्धिः । म्रारोहिण्यामारोग्यधनयोः क्रमोत्कर्षः । म्रधमायाम् उत्कर्षे किञ्चिद् म्रपकर्षः । मिश्रफलायां त्वारोग्यधनसमृद्धचोर्व्याधिनैर्धन्ययोश्च देशकालवशान्मिश्रत्वम् ।"

### राशियों के दश वर्ग

लग्नं होरा हकाएां स्वरनवदशकद्वादशांशाः कलांशाः त्रिशत्वष्टचंशकाख्या व्ययदुरितचयश्रीकरा मानवानाम् । होरा राश्यर्थमोजे दिनकरशिशनोरिन्दुमार्त्तण्डहोरे युग्मे राशौ हगाएग निजतनयतपःस्थानपानां भवन्ति ॥३०॥

लग्नादिसप्तमांशेशास्त्वोजे राशौ यथाक्रमम् ।

युग्मे लग्ने स्वरांशानामधिपाः सप्तमादयः ।।३१॥
चापार्जासहराशीनां नवांशास्तुम्बुरादयः ।
वृषकन्यामृगागां च मृगाद्या नव कीर्तिताः ॥३२॥
नृयुक्तुलाघटानां च तुलाद्याश्चांशका नव ।
कर्किवृश्चिकमीनानां कर्कटाद्या नवांशकाः ॥३३॥
चरे चाद्यंशको ज्ञेयः, स्थिरे मध्यनवांशकः ।
श्रान्त्यांशको द्विस्वभावे वर्गोत्तम इति स्मृतः ॥३४॥
लग्नादिदशमांशेशास्त्वोजे, युग्मे शुभादिकाः ।
द्वादशांशाधिपतयस्तत्तद्वाशिवशानुगाः ॥३४॥

श्रोजे कलांशप्रमुखास्तदीशा विरञ्चिशौरीशदिवाकराश्च ॥ युग्मे विलग्ने सित भास्कराद्या विलोमतः षोडशभागनाथाः ॥३६॥

स्राराकिजीवशशिनन्दनशुक्रभागास्त्वोजे समीरपवनाष्टकशैलदारााः ।
युग्मे समीरगिरिपन्नगपञ्चद्याराः
त्रिशांशकास्सितविदार्यशिनक्षमाजाः ।।३७॥
षष्ट्यशकानामधिपास्त्वयुग्मे
घोरांशकाद्यासुरदेवभागाः ।
य इन्दुरेखादिशुभाशुभांशाः
क्रमेरा युग्मे तु यथाविलोमात ।।३८॥

घोरांशको राक्षसदेवभागौ कुबेरयक्षोगराकिन्नरांशाः । भ्रष्टः कुलघ्नो गरलाग्निसंज्ञौ मायांशकः प्रेतपुरीशभागः ॥३६॥ स्रपांपितर्वेवगग्रेशभागः कालाहिभागावमृतांशचन्द्रौ ।
मृद्धंशकः कोमलपद्मभागौ लक्ष्मीशवागीशविगम्बरांशाः ।।४०।।
देवाद्वंभागौ किलनाशसंज्ञः क्षितीश्वराख्यः कमलाकरांशः ।
मन्दात्मजो मृत्युकरस्तु कालो वावाग्निघोराधमकण्टकांशाः ॥४१॥
सुधाऽमृतांशौ परिपूर्णचन्द्रो विषप्रदिग्धः कुलनाशभागः ।
मुख्यास्तु वंशक्षयपातकांशौ कालस्तु सौम्यो मृदुशीतलांशौ ॥४२॥
वंष्ट्राकरालेन्दुमुखाः प्रवीगः कालाग्निदण्डायुधनिर्मलाख्याः ।
शुभाकरोऽशोभनशीतलांशौ सुधापयोधिश्रमग्रोन्दुरेखाः ॥४३॥

पहिले इन म्लोकों का ग्रर्थ बतलाया जाता है। फिर इसकी व्याख्या की जायेगी'। इसमें राशि का विभाग बतलाया है।

किसी भी राशि को—यदि ग्रंशों को—ग्रविभाजित रखा जाये तो राशि होती है। यदि १५-१५ ग्रंश के दो भाग कर दिये जायें—०°-१५° एक भाग तथा १५°-३०° तक दूसरा भाग तो १५ ग्रंश के एक भाग को होरा कहते हैं। यदि राशि के ३० ग्रंश के मान को तीन बराबर खंडों में विभाजित कर दिया जाये तो (i) ०°-१०° एक खण्ड हुग्रा (ii) १०°-२०° दूसरा खण्ड तथा (iii) २०°-३०° तीसरा खण्ड। प्रत्येक दस ग्रंश के खण्ड को द्रेष्काण कहते हैं।

यदि राशि को—३० ग्रंशों को ७ से विभाजित किया जाये तो प्रत्येक खण्ड, प्राय: ४³-१७'-८'' का हुग्रा । यह सप्तमांश कहलाता है । यदि राशि मान के ३० ग्रंशों को नौ समान भाग में विभाजित किया जाये तो एक विभाग ३°-२०' का हुग्रा । यह नवांश या नवमांश कहलाता है । यदि प्रत्येक राशि को १० बरावर भागों में विभाजित किया जाये तो—एक भाग ३ ग्रंश का हुग्रा । यह दशांश या दशमांश कहलाता है । यदि राशि को बारह बरावर भागों में वांटें तो प्रत्येक भाग २°-३०' का हुग्रा यह द्वादशांश कहलाता है ।

यदि राशि को १६ भागों में विभाजित किया जाये तो प्रत्येक भाग १°-५२'-३०'' का हुआ। इस भाग को षोडशांश कहते हैं। यदि राशिमान को ३० भागों में बराबर विभाजित किया जाये तो प्रत्येक भाग १ ग्रंश का हुआ। यह विशांश कहलाता है। यदि राशि को ३० ग्रंशों के ६० समान भाग किये जायें तो प्रत्येक भाग आधे ग्रंश का हुआ। इसे षष्ट्यंश (साठवाँ भाग) कहते हैं।

यही (i) लग्न (राशि), (ii) होरा, (iii) द्रेष्काण, (iv) सप्तमांश, (v) नवमांश, (vi) दशमांश, (vii) द्वादशांश, (viii) योडशांश, (ix) विशांश तथा (x) पष्ट्यंश दशवर्ग कहलाते हैं। वर्ग का ग्रयं हुग्रा विभाग।

### राशि

यदि राशि को अविभाजित रखा जाये तो वह राशि ही कहलायेगी, इस-लिये इसकी व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है।

## होरा

१२ राणियों को-प्रत्येक को २ वरावर खण्डों में विभाजित करने से २४ खंड हुए। ग्रोज-ग्रर्थात् ऊनी राणियों में ०°-१५° तक प्रथम होरा का स्वामी सूर्य हुग्रा ग्रीर १५°-३०° तक दूसरी होरा का स्वामी चन्द्रमा हुग्रा। सम राणियों में प्रथम होरा ०′-१५° तक के भाग का स्वामी चन्द्रमा हुग्रा ग्रीर १५°-३०° तक के भाग का स्वामी सूर्य।

## होरा चक्र

| राशि /विभाग | मे. | वृ. | fम. | ₹. | सि. | ₹. | तु. | वृ. | ध. | म. | क्. | मा. |
|-------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 0-540       | 4   | ४   | 4   | 8  | 4   | 8  | 4   | 8   | ٠, | 8  | ٦,  | 8   |
| ?4 -3 °     | 8   | 4   | 8   | 4  | 8   | 4  | 8   | 4   | 8  | ٦  | 8   | 4   |

यहाँ ५ का ग्रथं सिंह ग्रीर उसका स्वामी सूर्य हुन्ना तथा ४ का ग्रथं कर्क तथा उसका स्वामी चन्द्रमा समझना । यह जातकपारिजात के लेखक का मत है ग्रीर प्रायः यही मत ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है । परन्तु प्राचीन मत यह नहीं था । जैमिनिसूत्र पर जो वृद्ध कारिका हैं, वह जैमिनि पद्यामृत के अन्त में दी गई हैं । उसमें (पृष्ठ ९७ पर) कारिका है:—

> राशेरधं भवेद्धोरा ताः चतुर्विंशतिः स्मृताः । मेषावि तासां होराणां परिवृत्तिद्वयं भवेत् ॥

वृहत्पाराशर में भी यह कारिका उपलब्ध होती है। पं० रामयत्न स्रोझा अपनी पूस्तक फलितविकास पृष्ठ १५-१६ पर लिखते हैं:--

'वराहिमिहिर ने यह भी लिखा है कि पहले पहली होरा राशीश की, दूसरी एकादशेश की होती थी यह भी किसी का मत है। सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों की ही होरा हो यह बात वराहिमिहिर के—

# 'होरेशर्भवलाश्रितः शुभकरो वृष्टः शशी तव्गतः ।'

इस मत के विचार से नहीं निकलती। जो ग्रह सूर्य की होरा में हो वह सिंह में समझा जाये ग्रीर जो चन्द्रमा की होरा में हो वह कर्क में समझा जाये—यह बात भी कांल्पनिक है-किसी प्रमाण से नहीं है। इस श्लोक में ऋक्ष दल होरा का नाम लिखा है। वर्तमान पद्धति इसके विरुद्ध है। इससे प्रसिद्ध होराकम ग्रसंगत जान पड़ता है। … ज्योतिर्विदाभरण नाम की पुस्तक-जो वराह-मिहिर के समकालीन जान पड़ती है-के राजसत्ताध्याय में लिखा है:—

> 'शस्तस्तिमिस्त्री जितुमादि होरा स्थिरांश-गुवंशवतीह लग्ने। चरेतरेग्वंशुमदंशुजारे-स्त्रायारिगंभूमिभुजोभिषेकः॥'

इसका अर्थं यह है कि चर से अतिरिक्त अर्थात् स्थिर या दिस्वभाव लग्न हो, उसमें मीन, कन्या, मिथुन और मेप की होरा हो, स्थिर राणि का या बृहस्पित का नवांश हो; राहु, सूर्य, शनि और मंगल लग्न से तृतीय, एकादश और षष्ठ में हों तो राजा का अभिषेक करना।

इससे भी राणि का होरा होना ही सिद्ध होता है। ग्रह की होरा हो-यह रीति इसके बाद णुरू हो गई, इससे भी ज्ञात होता है।"

पंडित श्री रामयत्न झोझा का उपयुक्त लेखांश, इस संदर्भ में बहुत महत्व-पूर्ण होने के कारण दिया गया है। हमें इस प्रसंग में विद्वानों का ध्यान और भी एक झोर झाकृष्ट करना है। प्रायः ज्योतिष की जो षड्वर्ग या सप्तवर्ग जन्म-कुंडलियाँ बनती हैं उनमें होरा कुंडली के नीचे लिखा या छपा रहता है 'होरायां वै संपदाद्यं सुखं च'। श्रथवा

> 'होरालग्नात् धनस्थाने शुभा धनसमृद्धिदाः । विनाशकारकाः पापा मिश्रीमश्रफलं वदेत ॥

श्रयात् होराकुण्डली में होरा लग्न से धन (द्वितीय) स्थान में शुभ ग्रह धन-समृद्धि करते हैं, पाप ग्रह धन विनाश करते हैं। मिश्रै:—कुछ शुभ ग्रह हों, कुछ पाप ग्रह हों तो मिला-जुला फल करते हैं। सम्प्रति जो होराकुण्डली बनाने की प्रक्रिया है उसमें सात ग्रहों में से कुछ को सूर्य की होरा—५ लिख कर उसमें रख देते हैं; अन्य ग्रहों को, जो चन्द्रमा की होरा में होते हैं—४ लिखकर उसमें रख देते हैं। लग्न में सूर्य की होरा हुई तो ५ ऊपर लिख देते हैं। चन्द्रमा की होरा हुई तो ४ ऊपर लिख देते हैं। श्रब कहिये, होरा-लग्न से धन स्थान कैसे देखा जाये। होरा लग्न तभी ठीक होगा जब बारहों राशियों की होरा हो ग्रीर होरा लग्न से द्वितीय स्थान (राशि) में शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो—उससे निष्कर्ष निकाला जाये। ग्रतः प्राचीनों के मतानुसार होराचक निम्नलिखित होगा:—

# शुद्ध होराचक

| Ì | राशि/ग्रंश | मे. | ą. | मि. | क. | सि. | 新. | तु. | वृ.            | ध. | म. | कुं. | मी. |
|---|------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----------------|----|----|------|-----|
|   | ०°-१५°     | १   | n  | ч   | ૭  | 9   | ११ | १   | n <sup>2</sup> | 4  | ૭  | ९    | ११  |
|   | १५°-३०°    | 2   | 8  | Ę   | 6  | १०  | १२ | 3   | 8              | Ę  | 6  | १०   | १२  |

#### द्रेष्काण

एक राशि के ३ भाग हुए । प्रत्येक भाग १० ग्रंश का । ग्रंथकार के मत से १२ राशियों का विभाग निम्नलिखित से होता है :—

### द्रेष्काण चक

| राशि/ग्रंश | मे. | वृ. | मि. | क. | सि. | क  | तु. | वृ. | ध. | म. | 有. | मो. |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 0°-8 0°    | १   | 2   | TiV | ४  | 4   | Ę  | 9   | 4   | .9 | १० | ११ | १२  |
| १०°-२०°    | 4   | ų   | 9   | 6  | ९   | १० | ११  | १२  | १  | २  | 3  | 8   |
| २०°-३०°    | ९   | १०  | ११  | १२ | १   | 2  | 3   | 8   | ų  | Ę  | 9  | 6   |

१, २, ३ ग्रादि संख्या मेथ, वृष, मिथुन ग्रादि की द्योतक हैं। इस परिपाटी के ग्रनुसार मेथ के जो तीन द्रेष्काण हुए उनके नाम हुए—मेथ, सिंह, धनु। वृष के तीन द्रेष्काण हुए वृष, कन्या, मकर इत्यादि। ग्रर्थात् प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का, द्वितीय द्रेष्काण उस राशि से पंचम ग्रीर तृतीय द्रेष्काण उससे नवम राशि का। ग्रंथकार ने यह मत दिया है। किन्तु वराहमिहिर ने बृहज्जातक ग्रध्याय १ श्लोक १२ में लिखा है कि किसी-किसी के मत से प्रथम द्रेष्काण विचारणीय राशि का, द्वितीय द्रेष्काण उस (विचारणीय) राशि से द्वादश का ग्रीर तृतीय उस विचारणीय राशि से एकादश का। ग्रन्य मत से जिस राशि के द्रेष्काण का विचार करना है, उस राशि ग्रीर उससे पंचम तथा नवम कौन-सी राशियाँ हैं

यह देखिये। प्रथम द्रेष्काण—चर राशिपित का, द्वितीय स्थिर राशिपित का, तृतीय द्वंद्व राशिपित का, उदाहरण के लिये वृश्चिक राशि के ३ द्रेष्कारोों का विचार करना है। वृश्चिक, मीन, कर्क—ये तीन विकोण राशियाँ हुईं। प्रथम कर्क (चर) की, द्वितीय वृश्चिक (स्थिर) की, तृतीय मीन (द्वंद्व) की।

परन्तु हमारे विचार से वृद्धकारिका में जो ऋम दिया गया है वह सर्वश्रेष्ठ श्रीर प्राचीन है। जैमिनि पद्यामृत पृष्ठ ९७ ५र कारिका है:---

> राशितिभागे द्रेष्काणास्ते च षट् विशवीरिताः। परिवृत्तित्रयं तेषां मेषादेः ऋमशो भवेत्॥

बृहत्पाराशर में भी उपर्युक्त श्लोक प्राप्त होता है।

पं० रामयत्न म्रोझा ने भी फिलितिविकास के पृष्ठ १८-१९ पर इसी मत की पुष्टि की है। इस प्रकार १२ राशियों में द्रेष्काण कम निम्नलिखित हुमा:

# शुद्ध द्रेष्काण चक

| राशि ग्रंश |              |     | _ |          |    |              |   | _  |   | _       | _ |            |
|------------|--------------|-----|---|----------|----|--------------|---|----|---|---------|---|------------|
| 00-800     | 8            | 6   | و | ęс       | १  | 8            | 9 | ζc | 9 | ४       | 9 | १०         |
| १०°-२०°    | <del>-</del> | 4   | 6 | ? ?      | 2  | 4            | 3 | ११ | २ | 4       | 3 | ११         |
| ₹°°-₹°°    | m            | -ين | 9 | <u> </u> | nr | <del>-</del> | 3 | 25 | n | -<br>Eq | 3 | <b>१</b> २ |

यथा मेष के तीन द्रेष्काण-मेष, वृष, मिथुन। वृष के तीन द्रेष्काण-कर्क, सिंह, कन्या श्रादि।

#### सप्तमांश

३० ग्रंशों को ७ से विभाजित किया जाये तो लिब्ध ४°-१७'-८" ग्राती है। शेष ४ विकला रह जाती है। इसमें एक भाग ४°-१७'-८ $\frac{6}{9}$ " का हुआ।

#### सप्तमांश चक

|                     | मे.      | वृ.            | मि.           | क.         | <b>स</b> .     | <b>新</b> . | तु.        | तृ.      | ध.     | म.  | <b>雪</b> · | मी. |
|---------------------|----------|----------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|----------|--------|-----|------------|-----|
| ४°-१७'-८ <u>४</u> " | 2        | ٥              | ur            | १०         | ч              | <b>१</b> २ | 9          | २        | 9      | 8   | ११         | Ę   |
| ८°-३४'-१५३          | 2        | ९              | 8             | ११         | Ę              | ٩          | 6          | חא       | १०     | 7   | १२         | ڻ   |
| १२-५१-२५४           | 3        | १०             | 4             | <u>१</u> २ | <u>ড</u>       | 7          | 9          | 8        | ११     | - 4 | ş          | -   |
| १७- ८ ३४३           | 8        | 2 2            | - 4           | 8          | 2              | 3          | ₹°         | - 4      | १२     |     | ٦,         | 9   |
| २१-२५-४२ई           | 4        | <u>-</u><br>१२ | <u>و</u>      | —<br>२     | 9              | 8          | <u>۶</u> १ | <u>۔</u> | - 2    | -   | - s        | 20  |
| २५-४२-५१३           | <u>-</u> | 2              | 6             | 3          | ۶ c            | 4          | <u>१</u> २ | _<br>৩   | _<br>2 | 9   | 8          | 2 8 |
| ₹o- o- o            | _<br>9   | _<br>ع         | <u>-</u><br>९ | 8          | <u>-</u><br>११ | _<br>Ę     | 9          | -        | 3      | 20  | 4          | 2 = |

o° से ४°-१७'-८डुँ" तक प्रथम भाग । ४°-१७'-८डुँ" से ८°-३४'-१७डुँ" तक द्वितीय भाग । इसी प्रकार आगे समझना । किसी राष्ट्रिं में कोई ग्रह किस सप्तमांश में है—यह ज्ञात करने का सहज प्रकार यह है कि आंज राशियों में—मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में सप्तमांश उसी राशि से प्रारंभ होता है; यथा मेष में मेष से, मिथुन में मिथुन से इत्यादि । और सम राशियों में—वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन में तत्तद् राशि की सप्तम राशि से । उदाहरण के लिये वृष राशि में, वृष से सप्तम वृश्चिक से, कर्क में कर्क से सप्तम मकर से इत्यादि ।

### नवमांश

३० ग्रंशों को ९ से विभाजित करने से एक भाग ३°-२०' का होता है। सब वर्गों में, नवांश का सर्वाधिक महत्व है। बहुत से आचार्य नवांश को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि राशि को। इसी ग्रंथ के ग्रध्याय १८ श्लोक ७१ में नवांश को राशि से ग्रधिक महत्व दिया गया है। किसी भी राशि में प्रथम नवांश ०° से ३°-२०' तक, द्वितीय नवांश ३°-२०' से ६°-४०' तक, यह ग्रगले पृष्ठ के चक्र से स्पष्ट है:—

नवांश चक

|          | 中. | वृ. | मि | क  | [स | <u>क</u> | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. |
|----------|----|-----|----|----|----|----------|-----|-----|----|----|------|-----|
| ₹°-२०′   | 8  | १०  | 9  | 8  | १  | १०       | o   | 8   | १  | १० | 9    | 8   |
| €°-8°    | 2  | ११  | 6  | 4  | २  | ११       | 6   | 4   | २  | ११ | 6    | 4   |
| १०°- 0'  | 3  | १२  | 9  | Ę  | 3  | १२       | 8   | Ę   | m  | १२ | 9    | Ų   |
| १३°-२०   | 8  | १   | १० | o  | 8  | १        | १०  | 9   | 8  | १  | १०   | 9   |
| १६°-४०′  | ч  | 2   | ११ | 6  | 4  | २        | ११  | ۷   | 4  | 2  | ११   | 6   |
| ₹°°- °′  | Ę  | ą   | १२ | ९  | w  | ą        | १२  | 9   | Ę  | R  | १२   | 9   |
| ₹₹°-₹°   | و  | 8   | १  | १० | 9  | 8        | १   | १०  | હ  | 8  | 8    | १०  |
| 7 E°-80, | 6  | 4   | ₹  | ११ | 6  | 4        | 2   | ११  | 6  | 4  | 2    | 88  |
| 3 °°- °′ | 8  | Ę   | 3  | १२ | 9  | Ę        | 3   | १२  | 8  | Ę  | ₹    | १२  |

जब जो राशि हो—वही नवांश हो तो उसमें स्थित ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है, यथा ०° से ३°-२०′ तक मेष राशि, मेष नवांश वर्गोत्तम हुग्रा। या सिंह के १३°-२०′ से १६°-४०′ तक सिंह राशि सिंह नवांश होने से वर्गोत्तम हुग्रा। इसको स्मरण रखने का सुगम उपाय है कि चर राशियों का प्रथम नवांश, स्थिर राशियों का मध्यम नवांश ग्रीर द्विस्वभाव राशियों का ग्रन्तिम नवांश वर्गोत्तम होता है।

#### दशमांश

किसी राशि को दस समान भागों में विभाजित किया तो प्रत्येक भाग ३ अंश का हुआ। ग्रंथकार के मत से और प्रायः यही मत सम्प्रति प्रचलित है—ग्रोज, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंभ राशियों में दशमांश उसी राशि से प्रारंभ किया जाता है, किन्तु युग्म राशियों में—वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन में—उस राशि से नवम राशि से प्रारंभ होता है। ग्रागे के चक्र से स्पष्ट होगा :——

#### वशमांश चक

|         | मे. | वृ. | मि. | क. | सि. | क.  | तु. | वृ. | घ. | म. | कुं. | मी. |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|
| o°- ₹°  | १   | १०  | m.  | १२ | 4   | २   | b   | 8   | ९  | E, | ११   | ۷   |
| ₹°- ६°  | 2   | ११  | 8   | १  | E,  | m   | ٥   | 4   | 20 | ૭  | १२   | ९   |
| €°- 9°  | W   | १२  | ч   | 2  | હ   | 8   | 9   | · W | ११ | ۷  | १    | १०  |
| 8°-85°  | 8   | १   | W   | W. | ٥   | 4   | १०  | 9   | १२ | ٩  | 7    | ११  |
| १२°-१५° | 4   | 2   | હ   | 8  | 9   | Ę   | ११  | ٥   | १  | १० | us-  | १२  |
| १५°-१८° | Ę   | us. | ۷   | 4  | १०  | હ   | १२  | 9   | २  | ११ | 8    | १   |
| १८°-२१° | હ   | 8   | ९   | Ę  | ११  | 6   | १   | १०  | ą  | १२ | ч    | २   |
| 78°-78° | 6   | ч   | १०  | o  | १२  | 9   | २   | ११  | 8  | 8  | Ę    | ą   |
| २४°-२७° | 9   | Ę   | ११  | 0  | 8   | १०  | W   | १२  | 4  | ,  | ی او | 8   |
| २७°-३०° | १०  | 9   | १२  | 9  | 3   | 8 8 | 8   | 1   | Ę  |    |      | 4   |

यहाँ म्रोज राशियों में दशमांश उसी राशि से गिना जाये भीर युग्म राशियों में नवम राशि से गिना जाये यह क्यों ? जैसे, सप्तमांश या नवमांश में भेष से प्रारंभ कर मीन तक भ्रावृत्तियाँ की जाती हैं उसी प्रकार दशमांश में भी कमशः राशियों की भ्रावृत्तियाँ होनी चाहियें। मेष में—मेष से मकर तक, वृष में कुंभ से वृश्चिक तक, मिथुन में धनु से कन्या तक, कर्क में तुला से कर्क तक, सिंह में सिंह से वृष तक भ्रौर कन्या में मिथुन से मीन तक, तुला में पुनः मेष से मकर तक इत्यादि। भ्रागे लिखे चक्र से स्पष्ट होगा :—

## शुद्ध दशमांश चक

|         | मे. | वृ. | H   | क. | सि           | <b>南</b>   | तु. | <b>बृ</b> . | ध.  | म.    | <b>南</b> . | मी. |
|---------|-----|-----|-----|----|--------------|------------|-----|-------------|-----|-------|------------|-----|
| o - 3°  | 8   | ११  | 9   | હ  | 4            | ३          | 8   | 23          | 9   | હ     | 4          | 187 |
| ३ - ६ : | ₹   | १२  | १०  | 6  | Ę            | 8          | 2   | १२          | 30  | 6     | Ę          | 8   |
| £ = 9 c | 3,  | 8   | ११  | 9  | b            | 4          | ą   | 8           | ११  | 9     | ن          | 4   |
| ९०-१२०  | 8   | 2   | १२  | 80 | 6            | Ę          | 8   | ž           | 8.  | १०    | 6          | ٤   |
| १२:-१५° | 4   | m   | 8   | ११ | .8           | 9          | 4   | w           | ?   | \$ \$ | ٩          | 13  |
| १48-863 | £   | 8   | 7   | १२ | १०           | 6          | Ę   | 8           | 2   | १२    | १०         | 6   |
| १८ -२१° | હ   | 4   | . n | 8  | ११           | 2          | હ   | 4           | a a | 8     | ? ?        | 0,  |
| 28°-58° | 6   | Ę   | 8   | 7  | १२           | 80         | 6   | Ę           | 8   | 7     | ? २        | १०  |
| २४ -२७° | 9   | ૭   | 4   | ą  | 8            | 2 8        | 9   | 9           | 4   | æ     | 8          | 3 8 |
| 53-30.  | ? 0 | 6   | Ę   | 8  | <del>-</del> | <u>१</u> २ | १०  | 2           | Ę   | 8     | 5.         | १२  |

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वपंचांग में इसी दशमांश चक्र की पुष्टि की गई है।

# द्वादशांश

इसमें प्रत्येक राशि के १२ भाग किये जाते हैं। प्रत्येक भाग २°-३०' का होता है। प्रत्येक राशि में उसी से द्वादशांश प्रारंभ किया जाता है—मेष में मेष से, वृष में वृष से, मिथुन में मिथुन से इत्यादि।

द्वावशांश चक

|         | म.  | Į.  | म । | <b>क</b> . | Ħ.    | क.    | तु |    | <u>ءِ ا</u> | ध. | н. | a   | į. Ŧ | ît. |
|---------|-----|-----|-----|------------|-------|-------|----|----|-------------|----|----|-----|------|-----|
| ₹"-३०′  | 2   | 2   | m   | 8          | 4     | Ę     | -  | 9  | 6           | 9  | १० | -   | -    | २   |
| 4°- 0'  | 2   | m,  | ٧   | 4          | Ę     | 9     | -  | 4  | ९           | १० | १३ | 8   | २    | ٤   |
| ७~३०′   | B   | 8   | 4   | ٤          | 9     | 0     |    | 9  | १०          | ११ | 8: | 2   | 8    | Ş   |
| ₹00-0'  | 8   | 4   | ٤   | 9          | 6     | 9     | ?  | 0  | ११          | १२ |    | ۶   | ٥,   | m   |
| १२°-३०′ | 4   | Ę   | 9   | 0          | 9     | 80    | 8  | 8  | १२          | 8  |    | २   | m    | 8   |
| १५°- 0' | Ę   | 9   | -   | 9          | १०    | 2 8   | 2  | २  | १           |    | ?  | Mr. | 8    | 4   |
| १७^-३०′ | 9   | 0   | 9   | 2 9        | 2 5   | १ १ : | 3  | १  | 2           |    | 2  | 8   | ų    | E.  |
| ₹0°- 0' | 0   | 9   | 8   | १          | 8 8 : | 2     | 8  | २  | 00          |    | 8  | 4   | Ę    | 9   |
| २२°-३०′ | 9   | १०  | 2   | ११         | 2     | 8     | २  | 7. | 3           | 1  | 4  | υ,  | و    | 0   |
| २५°- ०' | १०  | 2 : | 8 8 | 2          | 8     | २     | 3  | 8  | ,           | 1  | ٤  | e,  | 4    | 9   |
| ₹9°-₹0′ | 8 3 | १   | 2   | 8          | 2     | 3     | 8  | 4  |             | E  | وا | 6   | 9    | १०  |
| 300- 0' | 8:  | 2   | १   | 2          | 3     | 8     | 4  | Ę  |             | 9  | 6  | 9   | 2    | ११  |

## बोडशांश

प्रत्येक राशि (३० ग्रंशों) को १६ से विभाजित किया तो एक भाग का मान १°-५२'-३०' हुग्रा। मेय से प्रारंभ कर मीन तक ग्रौर पुनः मेष से कर्क तक, यह १६ विभाग मेष के हुए। मेष का ग्रंतिम विभाग कर्क पर समाप्त हुग्रा है। इसलिये वृष का प्रथम विभाग सिंह से प्रारंभ हुग्रा। सिंह से कर्क तक १२ ग्रौर पुनः सिंह से वृश्चिक तक यह १६ विभाग वृष के हुए। वृष का ग्रंतिम विभाग वृश्चिक पर समाप्त हुग्रा है, इस कारण मिथुन का प्रथम विभाग ४६ जातकपारिजात

धनु से प्रारंभ कर, धनु से वृश्चिक तक १२; पुनः धनु, मकर, कुंभ, मीन इस प्रकार मीन पर समाप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य विषम राशियों में कम से ग्रीर समराशियों में उत्क्रम से (ग्रर्थात् सूर्य, शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा इस कम से) चार ग्रावृत्ति में, इन षोडश भागों के स्वामी होते हैं।

किस भाग का कौन अधिप होता है। ज्योतिष की दृष्टि से तो मेष भाग का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध ⋯ मीन का बृहस्पति अधिप हुआ। यही कार्य में आता है कि ग्रह कैसे वर्ग में है—ग्रपने वर्ग में, उच्च वर्ग में, मित्र के या शत्रु के या नीच वर्ग में। इसी के अनुसार फलादेश में तारतम्य किया जाता है। ग्रब ब्रह्मा, विष्णु, शिव या सूर्य का जो आधिपत्य कहा वह शुद्ध शास्त्रीय विषय है। होरा आदि के कौन अधिप होते हैं, यह अन्य शास्त्रों से, जिज्ञानुओं के विनोद के लिये लिखा जाता है:—

(i) सूर्यं होरेश देवता, चन्द्र होरेश पितृगण (ii) चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों के अधिप कमशः नारद, अगस्त्य और दुर्वासा होते हैं। (iii) सप्त-मांशाधिपति, विषम राशियों में क्षार, क्षीर, दिध, आज्य, इक्षुरस. मद्य तथा शुद्ध जल होते हैं। मम राशियों में—शुद्ध जल, मद्य, इक्षुरस, आज्य, दिध, क्षीर, क्षार (iv) नवांशाधिपति—चर आदि में देव, नर, राक्षस इस कम से होते हैं। (v) दशमांश पित विषम राशियों में दश दिक्पाल कमशः इन्द्र, यम, अग्नि, राक्षस, वरुण, मारुत, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनन्त होते हैं। समराशियों में ये ही उत्क्रम से अर्थात् अनन्त ब्रह्मा, ईशान, कुबेर आदि इस कम से। (vi) द्वादशांशाधिपति गरोश, अश्विनीकुमार, यम, सर्प—ये चार तीन आवृत्ति से होते हैं। इनका उल्लेख केवल शास्त्रीय दृष्टि से कर दिया गया है। फिलत-ज्योतिष में इनका कोई प्रयोजन नहीं है।

# वोडशांश चक

| 11                        | मे. | वृ. | मि | क.  | सि. | क.  | तु. | वृ . | ध. | म.  | कं. | मी. |
|---------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| १°-५२'-३०"                | १   | ч   | 9  | १   | 4   | 9   | १   | 4    | 9  | १   | 4   | 9   |
| ३°-४५'- ०"                | 2   | Ų   | १० | २   | Ę   | १०  | ٦   | w    | १० | २   | E,  | १०  |
| ५°-३७′- <mark>३०</mark> ″ | m   | 9   | ११ | m   | 9   | ११  | ur  | ૭    | ११ | us. | હ   | ११  |
| %° - γ° - °°              | 8   | 6   | १२ | ४   | ۷   | १२  | 8   | 6    | १२ | ٧   | ۷   | १२  |
| ९°-२२'- ३०"               | ч   | 9   | 8  | 4   | ٩   | 8   | 4   | ٩    | १  | 4   | ९   | 8   |
| ११°-१५'- 0"               | E   | १०  | 2  | Ę   | १०  | 2   | Ę   | १०   | 2  | W   | १०  | ٢   |
| १३°- ७'-३०"               | ૭   | ११  | ₹  | 9   | ११  | m   | 9   | ११   | ur | 9   | ११  | 3   |
| १५°- ७'- ०"               | ٥   | १२  | 8  | 6   | १२  | 8   | 6   | १२   | X  | ٥   | १२  | 8   |
| १६°-१५'-३०"               | ९   | 8   | 4  | ٠ ٩ | १   | ч   | 8   | 2    | 4  | 8   | १   | 4   |
| १८°-४५'- 0"               | १०  | २   | Ę  | १०  | 3   | · W | १०  | 2    | W  | १०  | 2   | W.  |
| २०°-३७'-३०"               | ११  | ą   | ૭  | ११  | ₹   | G   | ११  | m    | 9  | ११  | m   | ૭   |
| २२°-३०'- 0"               | १२  | 8   | 6  | १२  | 8   | 6   | १२  | 8    | ۷  | १२  | 8   | 4   |
| २४°-२२′-३०″               | 8   | ٩   | 9  | १   | 4   | ٩   | १   | 4    | ९  | १   | 4   | 9   |
| २६°-१५'- o"               | 2   | Ę   | १० | 2   | Ę   | १०  | २   | Ę    | १० | २   | Ę   | १०  |
| २८°- ७′-३०"               | 3   | 9   | ११ | 17  | 9   | ११  | 3   | b    | ११ | 3   | G   | ११  |
| ₹0°- 0'- 0"               | 8   | 0   | १२ | 8   | 6   | १२  | 8   | 1    | १२ | 8   | 0   | १२  |

## विशांश

तिंशांश का अर्थ है तीसवाँ भाग। प्रत्येक भाग १ ग्रंश का हुआ। पहिले ग्रंथकार का मत दिया जाता है, फिर प्राचीन मत दिया जायेगा। विषम राशियों में प्रथम पांच ग्रंश का स्वामी मंगल, ५° से १० का शनि, १०" से १८° तक का स्वामी वृहस्पति, १८° से २५° का स्वामी बुध और २५° से ३०° तक का स्वामी शुक्र होता है। पराशर के मत से, इनके अधिप क्रमशः विह्न वायु, शक्र, धनद और जलद होते हैं।

#### विषम राशि विशांश चक

| ग्रंश   | मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु तथा कुंश |
|---------|--------------------------------------|
| ه- 4°   | . 8                                  |
| 40-800  | 88                                   |
| १०°-१८" | ٩                                    |
| १८°-२५° | ş                                    |
| २५°-३०° | y                                    |

यद्यपि मंगल मेष श्रौर वृश्चिक इन दो राशियों का स्वामी है किन्तु विषम राशि में त्रिशांश देखना हो तो यह भाग, मंगल की विषम राशि मेष को जाता है। इसीलिये ऊपर शनि बृहस्पति, बुध तथा शुक्र की विषम राशियाँ लिखी हैं; क्योंकि त्रिशांश लग्नकुण्डली बनाने में राशि १,२,३ श्रादि की श्रावश्यकता होती है।

समराशियों में ०°-५° का स्वामी, ५°-१२° का बुध १२°-१८° का बृहस्पति, १८°-२५° का शनि तथा २५°-३०° का मंगल होता है। पराशर के मत से इनके स्वामी कम से जलद, धनद, शक, वायु ग्रीर विह्न होते हैं।

### समराशि विशांश चक

| ग्रंश   | वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन |
|---------|----------------------------------------|
| o°- 4°  | २                                      |
| ५°-१२°  | Ę                                      |
| १२°-२०° | १२                                     |
| २०°–२५° | १०                                     |
| २५°–३०° | ۷                                      |
|         |                                        |

यहाँ शुक्र, बुध म्रादि की सम राशियाँ लिखी हैं क्योंकि यह सम राशि विशांश चक्र है।

### विशेष वक्तव्य

तिशाश विभाजन के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य है। नाम तो है तिशांश-तीसवाँ भाग-फिर पाँच विभाग ही क्यों? और पाँचों विभाग के ग्रंश समान क्यों नहीं? वराहमिहिर के समय में ही यवन ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष की छाती पर चढ़ चुका था। नाम तो रखा तिशांश ही किन्तु हद्दा की भाँति एक नयी वस्तु प्रविष्ट कर दी। पं० रामयत्न ग्रोझा ग्रपनी पुस्तक फलितविकास पृष्ठ २३ पर लिखते हैं:-

"तिशांश की बात विलक्षण है। नाम तो तिशांश है परन्तु हिस्से पाँच ही हैं।

> ् कुज-रविज-गुरुज्ञ-शुक्र-भागाः पवन-समीरण-कौर्पजूकलेयाः ।

ग्रयुजि युजि तु भे विपर्ययस्थाः शशिभवनालिझवान्तमुक्षसन्धिः ॥ इसको यदि पंचमांश कहा जाय तो कोई हानि नहीं; क्योंकि पंचमांशेश ही इसके स्वामी हैं। श्रंश किसी ने घटा बढ़ा दिया है—जैसा यवन मत में लिखा है:---

> ष्रोजक्षे पंचमांशेशाः कुनार्कीगुरुषार्गवाः । समन्ने व्यत्ययात् नेया द्वावशांशाः स्वषात् स्मृताः ॥

प्राचीन ऋषिप्रग्गीत रीति ने विशांश के प्रत्येक राशि की तीस हिस्से किये हैं। विशांशवश कद्यों ने सूक्ष्म वस्तु का विचार लिखा है। यह एक-एक अंश का होता है। इस प्रथा को जब वराहिमिहिर ने छोड़ा और रिश्वत खाकर ग्रीक वालों का मत लिया, उस समय यदि नाम बदलते तो लोग भड़क उठते। इसी कारण नाम नहीं बदला यह श्रनुमान होता है।

ऊपर एक ऐसे महान् विद्वान् का लेखांश दिया है जो ज्योतिष के मूर्ढंन्य विद्वान् थे और स्वर्गीय महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने उन्हें काशी के ज्योतिष विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने जो लिखा है, उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ वक्तव्य है।

जयपुर के महाराजा संस्कृत कॉलेज के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष पंडित गिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित, लघुपाराशरी की प्राचीन उद्योत टीका (जो नवलिकशोर प्रेस से सन् १९४१ में प्रकाशित हुई) के पृष्ठ ३७ पर "पाराशरीये"—(बृहत्पाराशर के) लिखकर 'किस हेतु या निमित्त से मत्यु संभावित हैं — इस संदर्भ में कुछ श्लोक दिये हैं :—

लग्नेश्वरो रन्ध्रपतिश्च युक्तो वृषे वृषांशे वृषक्षवृकाणे। स्थितौ भवेतां यवि तौ वृषेण घातान्निमित्तौ मरणस्य वेद्यौ ॥

वृषे युग्मांशगौ तौ चेद्भल्लूकेन मृतिनृणाम् । वृषे कर्काशगौ तौ चेक्नकादथ जले मृतिः ।। वृषे सिहांशगौ तौ चेद् व्याघ्राद्याघाततो मृतिः । वृषे कन्यांशगौ तौ चेत् कपिना नाव संशयः ।। वृषे तुलांशगौ तौ चेद् व्याघ्राद् भीति वदेत्तदा । गषे कौर्पाशगौ तौ चेद् श्वनतौ चिन्ताव्ययो भवेत् ॥ वृषे चापांशगौ तौ चेन्महिषेण मृति ववेत्। वृषे मृगांशगौ तौ चेन्महिषेण मृति ववेत्।। वृषे कुंभांशगौ तौ चेग्गोलांगूलान्मृति ववेत्। वृषे झषांशगौ तौ चेवजवस्ताव् भयं भवेत्।। एवं संचिन्त्य मितमान् भ्रात्नादीनां मृति वदेत्।

श्रव यहाँ वृष राशि में वृष, मियुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन के नवांशों का उल्लेख किया है। वृपभ में तुला, वृश्चिक तथा धनु के नवांश होते नहीं। श्रतः श्रंश से नवांश श्रभिन्नेत नहीं है। श्रंश से श्रंश का श्रभिन्नेत है। ऐसी स्थित में एक-एक श्रंश का त्रिशांश मानने से काम चलेगा। इसी प्रकरण में—उद्योत टीका में पाराशरीय श्रन्य श्लोक दिये हैं, जिनमें सिंह राशि में मकर, कुंभ तथा मीन के श्रंशों का उल्लेख किया है। सिंह में मकर, कुंभ या मीन के नवांश होते नहीं। धनु राशि में मकर, कुंभ तथा मीन के श्रंशों का उल्लेख किया है। मिन के श्रंशों का उल्लेख किया है। धनु में ये नवांश होते नहीं। विस्तार भय से मूल श्लोक नहीं दिये जा रहे हैं। श्रतः हम शुद्ध विशांश चक्र दे रहे हैं।

वक्त व्य-प्रत्येक ग्रपूर्ण चक्र को ग्रगले पृष्ठ से संबद्ध समझना चाहिए। शद्ध विशांश चक्र

| <b>ग्रं</b> श | मे. | वृ. | मि. | क. │ | सि. | क. │ | तु. | वृ. | ध. । | म्. | सं, | मी. |
|---------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| १ तक          | १   | 9   | 8   | o    | 8   | 9    | १   | 9   | १    | e   | 8   | ૭   |
| ٦ ,,          | 7   | 6   | 2   | 6    | 2   | ۷    | 7   | ۷   | 2    | 6   | २   | 6   |
| ₹ ,,          | m   | 9   | mr. | ९    | n   | 9    | 3   | ٩   | m    | 9   | n   | 9   |
| ٠٧,,          | 8   | १०  | 8   | १०   | 8   | १०   | 8   | १०  | 8    | १०  | 8   | १०  |
| ٧,,           | 4   | ११  | 4   | ११   | 4   | ११   | 4   | ११  | 4    | ११  | 4   | ११  |
| Ę ,,          | Ę   | १२  | Ę   | १२   | Ę   | १२   | Ę   | १२  | Ę    | १२  | Ę   | १२  |
| ७ ,,          | 9   | 8   | 9   | 8    | 9   | 8    | ٧   | 8   | 9    | 8   | 9   | 8   |

| श्रंश       | मे  | 력. | मि | क. | सि | क  | ∙तु∙ | वृ | .  ध | . H | . वि | मी |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|-----|------|----|
| ८तक         | 0   | ;  | 2  | 7  |    | ;  | 2    | 1  | 2    | -   |      | 1  |
| ۹,,         | ,   | 3  | 9  | 1  | 9  |    | 9    | -  | 9    | 17  | 9    | 3  |
| ٤٥,,        | 80  | 8  | १० | 8  | १० | 8  | १०   | 8  | १०   | 8   | १०   | 8  |
| ११ ,,       | 8 8 | 4  | ११ | 4  | ११ | 4  | ११   | 4  | ११   | 4   | ११   | 4  |
| १२,,        | १२  | Ę  | १२ | Ę  | १२ | Ę  | १२   | Ę  | १२   | Ę   | १२   | E  |
| ₹₹,,        | १   | 9  | 8  | 9  | १  | e  | 8    | b  | 8    | b   | 8    | હ  |
| <b>έ</b> κ" | २   | 6  | 2  | 6  | 2  | 0  | 2    | 6  | २    | 6   | २    | 6  |
| १५ ,,       | 3   | ٩  | w  | 9  | n  | 9  | ₹    | 9  | 3    | 9   | ą    | 9  |
| १६ ,,       | 8   | १० | ٧  | १० | 8  | १० | 8    | १० | 8    | १०  | 8    | १० |
| १७ ,,       | 4   | ११ | 4  | ११ | ч  | ११ | 4    | ११ | 4    | ११  | ч    | ११ |
| १८,,        | Ę   | १२ | Ę  | १२ | Ę  | १२ | Ę    | १२ | Ę    | १२  | ĸ    | १२ |
| १९,,        | b   | १  | 9  | १  | ૭  | १  | ૭    | 8  | b    | १   | و    | १  |
| ٧٥,,        | 6   | 2  | 6  | २  | 6  | २  | ۷    | 2  | 6    | 2   | 6    | २  |
| २१ ,,       | 9   | m  | .٩ | ₹  | 9  | m  | ९    | m  | 9    | w   | 9    | m  |
| २२ "        | १०  | 8  | १० | 8  | १० | 8  | १०   | 8  | १०   | 8   | १०   | 8  |
| ₹₹,,        | ११  | 4  | ११ | 4  | ११ | 4  | ११   | 4  | ११   | 4   | ११   | 4  |
| २४ ,,       | १२  | Ę  | १२ | Ę  | १२ | Ę  | १२   | Ę  | १२   | Ę   | १२   | Ę  |
| २५ ,,       | १   | b  | १  | હ  | 8  | 9  | १    | ૭  | १    | ૭   | १    | હ  |
| २६ ,,       | २   | 6  | २  | 6  | २  | 6  | २    | 6  | २    | 6   | २    | 6  |

| ग्रंश | म. | वृ. | मि. | क. | सि. | क. | तु. | वृ. | ঘ. | म. | कु. | मी. |
|-------|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| २७ तक | 3  | 8   | n   | ٩  | ą   | ९  | m,  | 9   | m  | 9  | m.  | ९   |
| २८,,  | 8  | १०  | 8   | १० | ४   | १० | 8   | १०  | ٧  | १० | 8   | १०  |
| २९ ,, | ч  | ११  | ч   | ११ | ч   | ११ | ч   | ११  | 4  | ११ | 4   | ११  |
| ₹0,,  | Ę  | ??  | Ę   | १२ | ٤   | १२ | Ę   | १२  | Ę  | १२ | Ę   | १२  |

## षष्ट्यंश

षष्ट्यंश कहते हैं साठवें भाग को। ३० ग्रंश (एक राशि) को ६० से विभाजित किया तो प्रत्येक भाग ई (ग्राधे) ग्रंश का होता है। जिस राशि में पष्ट्यंश देखना हो उससे ही प्रारंभ करना चाहिये। यथा मेप में मेप से, वृष में वृष से इत्यादि।

### षब्द्यंश चक

| ऋ०सं० | ग्रंश तक | मे. | वृ. | मि. | क.  | सि. | क. | तु. | वृ. | ध. | म. | क्. | भी. |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| १     | o°-₹o′   | १   | २   | 3   | ४   | 4   | E  | છ   | ۷   | ٩  | १० | ११  | १२  |
| 2     | 8°- °'   | ٦   | W.  | 8   | 4   | L.Y | ف  | ۷   | ९   | १० | ११ | १२  | 8   |
| R     | 8°-₹0'   | m   | 8   | ч   | U.Y | 9   | 6  | 9   | १०  | ११ | १२ | १   | 2   |
| 8     | 2°- 0'   | 8   | ٧   | W   | હ   | ۷   | 9  | १०  | ११  | १२ | १  | 2   | W   |
| ч     | २°-३०′   | 4   | CV. | હ   | 2   | 9   | १० | ११  | १२  | १  | 2  | 3   | 8   |
| Ę     | ₹°- °′   | Ę   | b   | ۷   | 9   | १०  | ११ | १२  | १   | २  | 13 | 8   | 4   |
| 9     | ₹°-₹°′   | o   | 6   | ९   | १०  | ११  | १२ | 8   | २   | ą  | 8  | 4   | Ę   |
| 6     | 8°- 'e   | 6   | 9   | १०  | ११  | १२  | 8  | 2   | 7   | 8  | 4  | Ę   | U   |
| 9     | ४°-३०′   | 9   | १०  | ११  | १२  | 8   | 7  | ₹   | 8   | 4  | Ę  | 9   | 6   |

| क०स० | भ्रंश तक | मे.        | ą.         | मि. | क. | सि | <b>क</b> . | तु. | <b>बृ</b> . | घ.  | म.  | कुं. | मी. |
|------|----------|------------|------------|-----|----|----|------------|-----|-------------|-----|-----|------|-----|
| 80   | 4°- 0'   | १०         | ११         | १२  | 8  | 2  | æ          | 8   | • 4         | Ę   | હ   | ۷    | 9   |
| ११   | 4°-30'   | 88         | <b>१</b> २ | 8   | 2  | R  | 8          | 4   | Ę           | 9   | 6   | 9    | १०  |
| १२   | ξ°- ο'   | <b>१</b> २ | 8          | 2   | R  | 8  | 4          | w   | 9           | 6   | 8   | १०   | ११  |
| १३   | €°-₹0′   | 8          | 2          | a   | ٧  | 4  | Ę          | 9   | ۷           | 9   | १०  | ११   | १२  |
| 68   | ره -°و   | २          | ą          | 8   | 4  | Ę  | 9          | 6   | 9           | १०  | ११  | १२   | १   |
| १५   | 9°-₹0′   | n          | 8          | 4   | Ę  | b  | 6          | 9   | १०          | ११  | १२  | १    | २   |
| १६   | د°- ه۰   | 8          | 4          | Ę   | 9  | 6  | 9          | १०  | ११          | १२  | १   | 2    | m   |
| १७   | ره-غ٥,   | ч          | Ę          | b   | 6  | ९  | १०         | ११  | १२          | 8   | 2   | u    | 8   |
| १८   | 9°- 0'   | Ę          | 9          | 6   | 9  | १० | ११         | १२  | 8           | २   | ą   | 8    | 4   |
| १९   | ९°-३०′   | 9          | 6          | 8   | १० | ११ | १२         | १   | 2           | a   | 8   | 4    | Ę   |
| २०   | १°°- °   | 6          | 9          | १०  | ११ | १२ | १          | २   | W.          | 8   | 4   | Ę    | 9   |
| २१   | १°°-₹°′  | 9          | १०         | ११  | १२ | १  | 2          | 3   | 8           | 4   | Ę   | 9    | ٥   |
| २२   | ११°- o'  | 80         | ११         | १२  | 8  | 2  | 3          | 8   | 4           | Ę   | 9   | 6    | 9   |
| २३   | ११°-३0'  | ११         | १२         | १   | २  | 3  | 8          | 4   | Ę           | 9   | 6   | ٩    | १०  |
| २४   | १२°- 0°  | १२         | 8          | 2   | 3  | 8  | 4          | Ę   | b           | 0   | 9   | १०   | ११  |
| २५   | १२°-३०'  | 8          | . 2        | ₹   | 8  | 4  | ۶          | , , | 0           | 9   | १०  | ११   | १२  |
| २६   | १३°- o   | 2          | 7          | 8   | 4  | ۶  | ,          | 9   | 9           | १०  | ११  | १२   | १   |
| २७   | १३°-३०′  | 3          | 8          | 4   | Ę  |    | 9 6        |     | ११०         | 8 8 | 8 = | 2 8  | र   |

| क०सं० | श्रंश तब | मे | . वृ | मि | . क | सि | - ক. | तु. | वृ. | घ. | म.  | कुं.   | मी. |
|-------|----------|----|------|----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|--------|-----|
| २८    | 880- 0,  | 8  | 4    | 5  |     | 0  | 9    | १०  | ११  | १२ | १   | 2      | R   |
| २९    | 880-±0,  | 4  | 5    | ی  | 0   | 9  | १०   | ११  | १२  | १  | 2   | ₹      | 8   |
| ₹0    | १५°- 0'  | Ę  | U    | 0  | 9   | १० | ११   | १२  | 8   | 2  | m×  | 8      | 4   |
| 38    | १५°-३०′  | b  | 6    | 9  | १०  | ११ | १२   | 8   | 2   | Ą  | 8   | 4      | Ę   |
| 32    | १६°- 0'  | 6  | 9    | १० | ११  | १२ | १    | 2   | na. | R  | 4   | Ę      | 9   |
| 33    | १६°-३0'  | 9  | १०   | ११ | १२  | 8  | 2    | n   | 8   | 4  | Ę   | b      | 6   |
| 38    | १७°- 0'  | १० | ११   | १२ | 8   | २  | 3    | 8   | 4   | Ę  | b   | 6      | 9   |
| ३५    | १७°-३०′  | ११ | १२   | १  | २   | n  | 8    | 4   | Ę   | 9  | 6   | 9      | 0 8 |
| ३६    | १८°- 0'  | १२ | १    | २  | ą   | 8  | 4    | Ę   | e   | 4  | 9   | १०     | 2 8 |
| ३७    | १८°-३०′  | १  | 2    | m  | 8   | 4  | Ę    | હ   | 6   | 9  | 3 6 | ११     | १२  |
| 36    | १९°- o'  | 7  | m    | 8  | ч   | Ę  | b    | 6   | 9   | 80 | 8 8 | १२     | 8   |
| 38    | १९°-३०′  | R  | 8    | 4  | Ę   | b  | 6    | ९   | १०  | ११ | १२  | १      | 2   |
| 80    | २०°- ∘′  | ४  | 4    | Ę  | ૭   | 6  | 9    | १०  | ११  | १२ | 8   | 2      | m   |
| ४१    | २०°-३०′  | 4  | Ę    | ૭  | ۷   | ९  | १०   | ११  | १२  | 8  | २   | R      | 8   |
| ४२    | २१°- o'  | Ę  | ૭    | 6  | ९   | १० | ११   | १२  | 8   | २  | m   | 8      | 4   |
| ४३    | २१°-३०′  | b  | 6    | 9  | १०  | ११ | १२   | 8   | २   | R  | 8   | 4      | Ę   |
| .88   | २२°- °°  | ۷  | ९    | १० | ११  | १२ | 8    | 2   | m   | 8  | ч   | W      | 9   |
| ४५    | २२°-३०′  | ९  | १०   | ११ | १२  | १  | २    | R   | 8   | 4  | Ę   | ا<br>و | 6   |

|     |            | .2. |     | -   | _  | ~ 1 |    |     |    | l ' | -  | -   |     |
|-----|------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| क०स | ० ग्रंश तक | म.  | वृ. | ाम. | क. | ास. | क  | तु. | ą. | ध.  | н. | कं, | मी. |
| 86  | ₹3°- °'    | १०  | ११  | १२  | १  | 2   | m  | 8   | ч  | ų   | હ  | 6   | 9   |
| 80  | २३°-३०′    | ११  | १२  | 8   | 2  | R   | 8  | ч   | Ę  | ૭   | ۷  | 9   | १०  |
| 80  | : 28°- °'  | १२  | १   | ₹.  | n  | 8   | 4  | W   | b  | ۷   | ९  | १०  | ११  |
| 89  | ₹8°-₹0'    | १   | २   | 3   | 8  | 4   | U. | O   | 6  | 9   | १० | ११  | १२  |
| 40  | २५°- ०'    | २   | 3   | 8   | 4  | ų   | b  | ۷   | ९  | १०  | ११ | १२  | १   |
| 48  | २५°-३०'    | 7   | 8   | 4   | Ę  | b   | ۷  | ٩   | १० | ११  | १२ | १   | 2   |
| 42  | २६°- 0'    | 8   | 4   | Ę   | 9  | ۷   | 9  | १०  | ११ | १२  | 8  | २   | m   |
| 43  | २६°-३०′    | 4   | Ę   | હ   | 6  | ९   | १० | ११  | १२ | १   | 2  | m   | 8   |
| 48  | 76°- 0'    | Ę   | b   | 6   | 9  | १०  | ११ | १२  | 8  | २   | m  | 8   | ч   |
| 44  | २७°-३०'    | હ   | ۷   | ९   | १० | ११  | १२ | १   | 2  | m   | 8  | ч   | w.  |
| 48  | ₹८°- °     | 6   | 9   | १०  | ११ | १२  | 8  | २   | m  | 8   | 4  | w   | و   |
| 40  | ₹८°-३°     | 9   | १०  | ११  | १२ | १   | २  | m.  | ४  | ч   | W  | ૭   | ۷   |
| 40  | २९°- 0'    | १०  | ११  | १२  | १  | २   | m  | 8   | ч  | Ę   | 9  | ۷   | ٩   |
| 49  | २९°-३०'    | ११  | १२  | १   | २  | m   | 8  | 4   | w  | ૭   | ۷  | ९   | १०  |
| Ęo  | ₹0°- 0'    | १२  | १   | 7   | R  | 8   | 4  | Ę   | હ  | 6   | ९  | १०  | ११  |

इस प्रकार पाठकों ने अवलोकन किया कि प्रत्येक राशि में ६० षष्ट्यंश होते हैं। इनके नाम क्रमशः निम्नलिखित हैं:—

१ घोर, २ राक्षस ३ देव, ४ कुबेर, ५ यक्ष, ६ किन्नर, ७ भ्रष्ट, ८ कुलघ्न, ९ गरल, १० अग्नि, ११ माया, १२ प्रेतपुरीश, १३ वरुण, १४ इन्द्र, १५ काल, १६ प्रहि, १७ भ्रमृत, १८ चन्द्र, १९ मृदु, २० कोमल, २१ पद्म, २२ लक्ष्मीश,

२३ वागीश, २४ दिगंवर, २५ देव, २६ आई, २७ किलनाश, २८ क्षितीश्वर, २९ कमलाकर, ३० मन्दात्मज, ३१ मृत्युकर, ३२ काल, ३३ दावाग्नि, ३४ घोर ३५ अधम, ३६ कंटक, ३७ सुधा, ३८ अमृत, ३९ परिपूर्णं चन्द्र, ४० विषप्रदग्ध, ४१ कुलनाश, ४२ मुख्य, ४३ वंशक्षय, ४४ पातक, ४५ काल, ४६ सौम्य, ४७ मृदु, ४८ शीतल, ४९ दंप्ट्राकराल, ५० इन्दुमुख, ५१ प्रवीण, ५२ कालाग्नि, ५३ दंडायुध, ५४ निर्मल, ५५ शुभाकर, ५६ अशोभन, ५७ शीतल, ५८ सुधापयोधि, ५९ भ्रमण, ६० इन्दुरेखा।

विषम राशियों में उपर्युक्त नाम ऋम से होते हैं यथा, १ घोर, २ राक्षस, ''६० इन्दुरेखा। समराशियों में ये नाम उत्क्रम से होते हैं, यथा—समराशि में १ इन्दुरेखा, २ भ्रमण, ३ सुधापयोधि, ४ शीतल, ''५८ देव, ५९ राक्षस, ६० घोर। इनमें घोर, राक्षस, यक्ष, भ्रष्ट, कुलघ्न, गरल, ग्रग्नि, यम, ग्रहि, दिगंवर, मन्दात्मज, मृत्युकर, काल, दावाग्नि, घोर, ग्रधम, कंटक, विषदग्ध, कुलनाश, वंशक्षय, पातक, काल, दंष्ट्राकराल, दण्डायुध, ग्रशोभन ग्रौर भ्रमण ग्रशुभ हैं। शेष शुभ हैं। षट्यंशों के जो नाम यहाँ दिये गये हैं वे यत्र तत्र वृहत्पाराशर में दिये गये नामों से भिन्न हैं। सर्वार्थचिन्तामणि में षष्ट्यंशों के जो नाम दिये गये हैं वही प्रायः जातकपारिजात में हैं। ग्रंतर केवल यह है कि ऊपर जो पाँचवाँ नाम यक्ष है वह उसमें राक्षस है।

फलदीपिका अध्याय ३ क्लोक ५ में षष्ट्यंशों के नाम नहीं दिये गये हैं, केवल यह लिखा है कि भ्रोज राशियों में १, २, ८, ९, १०, ११, १२, १५, १६, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३९, ४०, ४२, ४३, ४४, ४८, ५१, ५२ भ्रीर ५७वें पष्ट्यंश कूर होते हैं, अन्य सौम्य । भ्रौर युग्म राशियों में उपर्युक्त षष्ट्यंश सौम्य होते हैं अन्य कूर ॥३०-४३॥

#### दशवर्ग में संज्ञा-विशेष

मूलित्रकोग्गस्वगृहोच्चभागवर्गोत्तमानां दशवर्गजानाम् । संयोगजातोत्तमनामपूर्वा वैशेषिकांशा इति ते वदन्ति ॥४४॥ उत्तमं तु त्रिवर्गेक्यं चातुर्वर्गन्तु गोपुरम् । वर्गपञ्चकसंयोगं सिहासनिमहोच्यते ॥४४॥ वर्गद्वयं पारिजातं षण्गां पारावतांशकः । सप्तमं देवलोकः स्यादष्टमं च तथा भवेत ॥४६॥ ऐरावतं तु नवकं फलं तेषां पृथक् पृथक् ।।
विलग्नहोराद्रेष्काग्गनवांशद्वादशांशकाः ।।४७॥
त्रिशांशकद्व षड्वर्गः शुभकमंसु शस्यते ।
सप्तांशयुक्तः षड्वर्गः सप्तवर्गोऽभिधीयते ।।४८॥
जातकेषु च सर्वेषु ग्रहागां बलकारगम् ।।ई॥

जो ग्रह ग्रपने मूल विकोण, स्वगृह, उच्चभाग, वर्गोत्तम ग्रादि में दश वर्ग में हो—उसके जितने विशिष्ट वर्गों में हों उसके ग्रनुसार उत्तम ग्रादि संज्ञा होती है। २ वर्गों में विशिष्ट हो तो पारिजात, ३ वर्गों में सुस्थित हो तो उत्तम,४ विशिष्ट वर्गों में हो तो सिहासन, ६ ग्लाघ्य वर्गों में हो तो पारावत, ७ स्वोच्चादि वर्गों में देवलोक, ८ ऐसे ही वर्गों में हो तो ब्रह्मलोक, ९ विशिष्ट वर्गों में हो तो शक्रवाहन ग्रौर दसों स्वोच्चादि ग्लाघ्यतम वर्गों में हो तो श्रीधाम संज्ञक होता है। इन पारिजात, उत्तम अधाम ग्रादि के पृथक् पृथक् फल हैं।

ग्रन्य मत से नौ विशिष्ट वर्गों में होने से ऐरावत ग्रीर दस वर्गों में स्थित होने से वैशेषिक संज्ञा होती है। यहाँ यह स्मरण दिलाया जाता है कि यदि हम प्रचलित परिपाटी के ग्रनुसार, प्रत्येक राशि में केवल सूर्य ग्रीर चन्द्र की होरा मानें (ग्रन्य ग्रहों की नहीं) तो सूर्य ग्रीर चन्द्र दोनों, शुक्र ग्रीर शनि के नैसर्गिक शत्नु होते हैं, ग्रीर दश वर्गों में होरा भी है, इस कारण शुक्र ग्रीर शनि कभी दश विशिष्ट वर्गों में हो ही नहीं सकते।

फलदीपिका में आठ विशिष्ट योग होने से सुरलोक संज्ञा कही है और ९ विशिष्ट वर्गों में स्थिति को ऐरावत। यहाँ एक महत्वपूर्ण विवेचन जो इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर ने किया है उससे पाठकों को अवगत कराना आवश्यक है। क्या सब वर्गों को समान महत्व दिया जाये? विद्वान् पाठक जानते हैं कि जो राशि या नवांश का महत्व है वह अन्य वर्गों का नहीं। मंत्रेश्वर कहते हैं कि किसी ग्रह की विशिष्टता के अनेक हेतु हैं (१) स्वराशि स्थिति, (२) मूलिविकोण स्थिति, (३) उच्चराशि स्थिति, (४) केन्द्रस्थिति, (५) विकोणस्थिति, (६) उत्तमभवनस्थिति, (७) वर्गोतमांश स्थिति। इनके साथ-साथ सप्तवर्ग स्थिति या दशवर्ग स्थिति। सप्तवर्ग या दशवर्ग में राशि आ ही जाती है तब स्वराशि, उच्च राशि, मूल विकोण राशि का पृथक् उल्लेख क्यों किया? इस लिये ग्रह अधिमित्न राशि में होने से अच्छा ही समझा जायेगा किन्तु स्वराशि, मूल विकोण राशि का अपना अलग ही महत्व है। पुनश्च

राशिशीलाध्याय १ ५६

ग्रह यदि केन्द्र तिकोण या उत्तम भवन यथा एकादश में होगा तभी पूर्ण शुभ फल करेगा, तिक ग्रादि दुःस्थान में नहीं। ग्रस्तु, प्रकृत विषय पर ग्राइये। क्या दश वर्गों में प्रत्येक वर्गे का समान महत्व है ? नहीं। मंत्रेश्वर फलदीपिका ग्रध्याय ३ में कहते हैं कि दशवर्गों में से यदि दशमांश, षोडशांश ग्रीर षष्ट्यंश हटा दें तो वाकी के सप्तवर्ग कहलाते हैं। यदि सप्तमांश को भी हटा दें तो षड्वर्ग कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि फलादेश में जो राशि का महत्व है वही नवांश का। मंत्रेश्वर के मत से यदि राशि का महत्व शत-प्रतिशत है तो ग्रन्य वर्गों (होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश, तिशांश) का प्रत्येक का पचास प्रतिशत ग्रीर दशमांश, षोडशांश तथा षष्ट्यंश—प्रत्येक का पच्चीस प्रतिशत। नवांश के विषय में ऊपर पहिले ही कहा जा चुका है कि उसका महत्व राशि के समान ही कुछ विद्वानों ने माना है।

दश वर्गं के प्रसंग में जो पारिजात, उत्तम ग्रादि संज्ञा कही हैं—उनके विषय में जन्मपितकाविधानम् के पृष्ठ ५३ पर लिखते हैं कि 'ग्रत स्वद्रेष्काण-स्वनवांशस्वभवनादिग्रहाणां यदि वर्गत्रयं तदोत्तमांशो ज्ञेयः। एवं वर्गचतुष्टये गोपुरांशः । वर्गदिशके वैशेषिकांशः । उत्तमोऽयं पक्षः । मूलित्रकोणादिगानामुत्तमांशादि-कल्पनेति मध्यमपक्षः। शुभग्रहवर्गगतानां तत्कल्पनेति हीन-पक्षः।

अर्थात् जब ग्रह स्वराशि, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश में हो तभी उत्तम संज्ञा का वास्तविक अधिकारी होता है। ये तीन वर्ग प्रधान हैं। इन तीन वर्गों के साय-साथ चौथा वर्ग भी विशिष्ट हो तो गोपुर, पाँचवाँ भी विशिष्ट हो तो सिंहासनांश ग्रादि। यदि राशि मात्र में बलवान् हो (द्रेष्काण तथा नवांश में नहीं) और ग्रन्य वर्गों में ग्रन्छा हो तो क्रमशः उत्तम, गोपुर ग्रादि संज्ञा, मध्यम पक्ष है। ग्रीर केवल शुभ राशि, शुभ वर्गों में होने से उत्तम, गोपुरादि संज्ञा हीन पक्ष है।

श्रागे पाठक देखेंगे कि उत्तम, गोयुर, सिंहासन स्रादि की बहुत प्रशंसा की गई है। इन संज्ञा वाले ग्रहों की बड़ी महिमा गाई गई; बड़ा उत्कृष्ट शुभ फल कहा गया है। वह सब तभी चरितायें होगा जब ग्रह स्वराशि, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश में होने के साथ-साथ ग्रन्य विशिष्ट वर्गों में हों। इसी कारण सर्वायं-चिन्तामणि में ग्रष्ट्याय १ श्लोक २२-२४ में कहा है कि:—

कूरषष्ट्यंशगाः सर्वे नाशयन्ति खचारिणः। परिपूर्णबलैय् का स्वोच्चमुलविकोणगाः ॥ मिवक्षेवविकोणगाः । स्वर्क्षकेन्द्रोत्तमांशस्था स्वाधिमित्रांशकान्विताः ॥ सप्तवर्गोद्भवाः स्वांशाः वर्गास्तु ये दश प्रोक्ताः पूर्वाचार्येमं हिष्शिः । पारिजातादिसंज्ञकाः ॥ वर्गसंयोगे बलविर्वाजताः । दुःस्थारि-नीच-मृढस्था ग्रहा मरणावस्थगाश्चेत्त पारिजातादिनाशकाः ॥

श्रर्थातु पारिजात, उत्तम श्रादि जो संज्ञायें कही हैं-उनका वैशिष्ट्य, उत्तम-फलप्रदत्व नष्ट हो जाता है यदि वह ग्रह दु:स्थान में हो, ग्रस्त ग्रादि दोषों से दूषित हो। वास्तव में स्ववर्ग में होने से पारिजातादि संज्ञा का पूर्ण प्रभाव होता है श्रीर वह भी उस स्थिति में जब ग्रह श्रपनी राशि, श्रपने द्रेष्काण, श्रपने नवांश में हो। अधिमित्र राशि, अधिमित्र द्रेष्काण, अधिमित्र नवांश में होने से सामान्य शुभ फल होता है, प्रकर्ष शुभ फल नहीं होता । इसी कारण सर्वार्थ-चिन्तामणि के टीकाकार, अधिमित्नादि वर्गस्थिति के विषय में कहते हैं :- "अयं पक्षो नादरणीय: । मुख्यपक्षस्तु स्वत्यंशे, स्वनवांशके स्वभवन इति ग्राह्यः।" पाठकों का विशेष ध्यान मूल श्लोक ४४ (देखिये पृष्ठ ५७) के शब्दों की ग्रोर आकृष्ट किया जाता है कि वैशेषिकांश (उत्कृष्ट ग्रंशस्थित-जनित वैशिष्ट्य) तभी होता है, जब ग्रह ग्रपनी (स्व), मूल विकोण या उच्च भाग में हो ग्रयीत् इन राशियों में हो और स्व या उच्च वर्गों में (राशि के अतिरिक्त अन्य ९ वर्गों में) हो। मान लीजिये ग्रह स्व या उच्च वर्गों में नहीं है, किन्तु ग्रधिमित्र वर्गों में है तो भी भ्रच्छा फल करेगा किन्तु उतना विशिष्ट नहीं जितना स्ववगों में। यह फलितज्योतिष का सिद्धान्त है। बहुत बार प्राचीन ग्राचार्य किसी सिद्धान्त का पृथक् प्रतिपादन नहीं करते किन्तु उनकी किसी भी, कहीं भी कही गई उक्ति से निष्कर्ष निकाला जाता है। यही तक का वैभव है-यही बुद्धि का चमत्कार है, यही पांडित्य है, तभी तो कहा है : "ग्रनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः" ग्रथीत् पंडित, जो नहीं कहा गया है, उसको भी समझ लेता है। प्रकृत विषय पर ब्राइये। वराह-मिहिर वृहज्जातक के श्रध्याय १३ श्लोक १ में लिखते हैं :--

> ग्रहिन निशि च चन्द्रे स्वेऽधिमित्रांशके वा । सुर-गुरु-सित-दृष्टे वित्तवान् स्यात् सुखी च ।।

ग्रर्थात् यदि दिन में जन्म हो, चन्द्रमा ग्रपने या श्रधिमित्र के नवांश में हो ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो तो धनी ग्रौर सुखी हो। यदि रात्रि का जन्म हो, चन्द्रमा अपने या अधिमित्र के नवांश में हो और शुक्र से दृष्ट हो तो यही

वराहिमिहिर ने स्वनवांश को महत्त्व दिया। स्वनवांश का निर्देश पहले किया, तदनन्तर अधिमित्र नवांश का उल्लेख किया। इसलिये निष्कषं यह निकला कि स्वभाग विशिष्ट होता है। अधिमित्र भाग भी अच्छा ही है किन्तु स्व के समान विशिष्ट नहीं।

इसलिये अधिमित्र वर्गों में भी ग्रह को पुष्ट समझना परन्तु उतना बलयुक्त नहीं जितना अपने वर्ग में। ज्योतिषियों का एक सम्प्रदाय और भी है। वे देखते हैं कि कोई भी ग्रह कितने शुभ वर्गों में है, कितने पापवर्गों में? शुभ वर्ग और पापवर्ग क्या? शुभ वर्ग अर्थात् वुध, चन्द्र, शुक्र, बृहस्पित के वर्ग अर्थात् यिद देष्काण, सप्तमांश, नवांश आदि में वृष, मियुन, कर्क, कन्या, धनु या मीन में हो तो शुभ वर्ग। मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ के देष्काणादि में हो तो पापवर्ग। इसका एक अपवाद है। पापवर्ग में होते हुए भी ग्रह यदि उच्च वर्ग में हो यथा मंगल मकर में हो तो वह शुभ ही समझा जाता है। शुभवर्ग में होते हुए भी ग्रह यदि अपने नीचवर्ग में हो यथा बुध मीन में या शुक्र कन्या में हो तो अच्छा नहीं होता। पाठकों को घ्यान में रखना चाहिये कि पापग्रह भी यदि शुभ वर्गों में हो और शुभ ग्रह भी यदि पापवर्गों में हो और पापवर्ग स्थित पापग्रहों से दृष्ट हो तो सौम्य हो जाता है और शुभ ग्रह भी यदि पापवर्गों में हो और पापवर्ग स्थित पापग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ फल नहीं दिखाता।

## षड्वगं ग्रीर सप्तवगं

लग्न (राशि), होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश तथा विशांश—यह षड्वर्ग हैं। केवल ग्रहों का ही शुभ वर्ग नहीं देखना। भावों का षड्वर्ग देखना चाहिये। शुभ कर्म (मुहूर्तविषयक सिद्धान्त कहते हैं) के समय यदि लग्न स्पष्ट; शुभ राशि, शुभ होरा, शुभ द्रेष्काण, शुभ नवांश, शुभ द्वादशांश, शुभ विशांश में हो तो प्रशस्त है। यही मुहूर्तचिन्तामणि में कहा है:—

·····गेहं होराऽथ दृक्कनवमांशकसूर्यभागाः, विशाशकश्च षडिमे कथि-तास्तु वर्गाः । सौम्ये शुभं भवति चाशुभमेव पापैः ॥

यदि उपर्युक्त षड्वर्गों में सप्तमांश भी जोड़ दिया जाये तो सप्तवर्ग कहलाता है। षड्वर्गों का बहुत प्राधान्य है। उससे कम सप्तमांश का। उससे कम

६२ जातकपारिजात

दशमांश, षोडशांश तथा षष्ट्यंश का। रुद्रभट्ट श्रपने विवरण में एक प्राचीन उद्धरण देते हैं:-

मूलाधारो दृगाणः स्यात् पितृचिन्ता रिवस्तया। स्वाधिग्ठाने तु होरा स्यान्मातृचिन्ता तथा शशी।। मिणपूरे नवांशे च स्नातृचिन्ता कुजोऽपि च। स्नाहते च विशांशो वाणीचिन्ता बुधस्तथा।। विशुद्धौ द्वादशांशे स्यात् पुत्रचिन्ता तथा गुरुः। स्नाज्ञायां क्षेत्रमृद्धिटं जायाचिन्ता सितस्तथा।। द्वादशान्ते शनैश्चारो नाशचिन्ता च कीर्तिता। तत्रस्थैस्तदधीशैश्च बलातलवशात् फलम्।।

तत्र षड्वर्गाणां वेदाङ्गत्वं प्रदर्शयित—द्रेष्काणः पादौ, होरा वस्त्रं, नवभागः पाणियुगलं, त्रिशांशकश्चक्षुषी, द्वादशांशको नासापुटं, क्षेत्रं श्रवणयुगलम् । अन्य-दप्यर्थान्तरमत्र सूचितम् । नवांशका नव प्राणात्मकाः ।

"प्राणोऽपानः समानश्चोदान-व्यानौ च वायवः। नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः॥"

धनञ्जयव्यतिरिक्ता नव प्राणा नवांशकाः । द्वादशांशकास्तु मनोबुद्धीन्द्रय-दशमात्मकाः । दशभिःप्राणैः द्वादशभिरिन्द्रियैरिप एकविशतिविधं सूक्ष्मशरीर-मुत्पद्यते । तथा चोक्तं भगवत्पादाचार्येण —

> इह तावदक्षदशकं मनसा सह बुद्धितत्त्वमथवा युगपाः। इति लिङ्गभेतदमुना पुरुषाः सह सङ्गतो भवति जीवः।।

इति । स्थूलशरीरं तु त्वगसृङ्मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्रमयं तद्राशिसंज्ञम् इति । तत्र जातके लग्नराशेरधं फलम् अर्धं चन्द्रस्य । प्रश्नेऽप्युदयारूढयोस्तद्वत् । स्रतो लग्नचन्द्रयोर्बलवतः होराशास्त्रेण निरूपणीयमिति सूचितम् ।।

रुद्रभट्ट के इतने विस्तृत उद्धरण देने के तीन प्रयोजन हैं। प्रथम यह कि प्राचीन ग्राचार्यों ने षड्वर्ग को कितना महत्त्व दिया है, इससे पाठक श्रवगत हो जायें। द्वितीय यह कि जन्मकुण्डली में पचास-प्रतिशत महत्त्व जन्मलग्न को देना, बाकी ५०% चन्द्र लग्न को। इसी लिये उत्तर भारत में यह परिपाटी है कि जन्म कुण्डली के नीचे चन्द्रकुण्डली दी जाती है। प्रश्न में श्राधा महत्व प्रश्नलग्न को

**६३** 

देना आधा महत्व भारूढ लग्न को । दक्षिण भारत में अब भी आरूढ लग्न का प्रचार है किन्तु उत्तर भारत में बहुत कम ज्योतियी आरूढ लग्न की ओर घ्यान देते हैं। तृतीय प्रयोजन यह है कि जन्मलग्न और चन्द्रलग्न में जो बलवान् हो उसके षड्वगं से विचार करना ॥ ४४-४८ है।।

#### जावों के नाम

कल्पोदयाद्यतनुजन्मविलग्नहोरा वागर्थभुक्तिनयनस्वकुदुम्बभानि । बुद्धि वयविक्रमसहोदरवीयंधेर्यकर्गास्तृतीयभवनस्य भवन्ति संज्ञाः ।४९। पातालवृद्धिहिबुकक्षितिमातृविद्यायानाम्बुगेहसुखबन्धुचतुष्टयानि । धीदेवराजपितृनन्दनपञ्चकानि रोगांगशस्त्रभयषष्ठरिपुक्षतानि ।।५०।।

> जामित्रकामगमनानि कलत्रसम्पद् द्यूनास्त-सप्तमगृहाि्ग वदन्ति चार्याः। रन् ध्रायुरष्टरग्मृत्युविनाशनानि धर्मो गुरुः शुभतपोनवभाग्यभानि ॥५१॥

व्यापारमेषूरणमध्यमानं ज्ञानं च राजास्पदकर्मसंज्ञाः । एकादशोपान्त्यभवायलाभा रिष्फव्ययद्वादशकान्त्यभानि ॥५२॥

कुल वारह राशियाँ हैं श्रीर वही बारह राशियाँ बारह भाव कहलाती हैं। राशि श्रीर भाव में अन्तर यह है कि बारह राशियों में मेष पहली, वृष दूसरी, मिथुन तीसरी, कर्क चौथी, सिंह पाँचवीं, कन्या छठी, तुला सातवीं, वृश्चिक श्राठवीं, धनु नवीं, मकर दसवीं, कुंभ ग्यारहवीं, मीन बारहवीं राशि होती हैं। इस प्रकार भचक की श्रावृत्ति पूरी हो जाती है। इन राशियों का कम स्थिर है। इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मेष के बाद सदैव वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि। श्रव भाव किसे कहते है? जैसे सूर्य प्रातःकाल पूर्व में हो, मध्याह्न में मध्य श्राकाश में, सायंकाल पश्चिम में, मध्य रात्न को पृथ्वी के नीचे—इसी प्रकार, पृथ्वी के अपनी धुरी पर धूमने के कारण जो राशि प्रातःकाल पूर्व में उदित होती है मध्याह्न में मध्य श्राकाश में श्रा जाती है, सायंकाल पश्चिम में, मध्य रात्न में ठीक पृथ्वी के नीचे फिर प्रातः पूर्वीय क्षितिज पर होती है। प्रायः एक-एक श्रंश (राशि का ३०वाँ भाग) श्रागे बढ़ता रहता है। श्राज प्रातः यदि मेष का १ श्रंश पूर्व में उदित होगा। ३० श्रंश पर मेष समाप्त होता है। इसिलये १ले दिन वृष का १ला ग्रंश उदित होगा। इस प्रकार प्रातः १ श्रंश प्रतिदिन श्रागे

६४ जातकपारिजात

बढ़ता रहता है। अब प्रथम भाव वह राशि होती है, जो जन्म के समय पूर्व में उदित हो रही हो। यदि जन्म के समय पूर्व में मेप राशि उदित हो तो मेप प्रथम भाव, वृष द्वितीय, मिथुन तृतीय भाव-इस प्रकार १२ भाव १२ राशियों में पड़ते हैं।

मान लीजिये सिंह राशि जन्म के समय पूर्वीय क्षितिज पर थी तो सिंह प्रथम भाव, कन्या द्वितीय भाव, तुला तृतीय भाव, वृश्चिक चतुर्थ भाव हुआ। धनु पंचम भाव, मकर पष्ठ भाव, कुंभ सप्तम भाव, मीन ग्रष्टम भाव हुआ। मेष नवम भाव, वृष दशम भाव, मिथुन एकादश भाव, कर्क द्वादश भाव।

मान लीजिये वृश्चिक लग्न है ग्रर्थात् जन्म के समय वृश्चिक राशि उदित हो रही थी, तो वृश्चिक पहला भाव (भाषा में इसको घर भी कहते हैं) या घर, धनु दूसरा भाव या घर, मकर तीसरा, कुंभ चौथा, मीन पाँचवाँ, मेष छठा, वृष सातवाँ, मिथुन ग्राठवां, कर्क नवाँ, सिंह दसवाँ, कन्या ग्यारहवाँ तथा तुला बारहवां भान या घर हुआ । भाव की गणना सदैव पूर्वीय क्षितिज पर उदित होने वाली राशि से प्रारंभ होती है। वहत-से ज्योतिषियों का मत है कि उदित होने वाली समस्त राशि को भाव नहीं मानना; किन्तु मान लीजिये मेष के २० ग्रंश उदित हो रहे हैं तो २०वें ग्रंश को भाव मध्य मान कर १५-१५ ग्रंश दोनों स्रोर तक प्रथम भाव हुस्रा। मेप के २०° ग्रंश से १५ ग्रंश घटाये तो ५ श्रंश मेष के हुए। यह प्रथम भाव प्रारंभ हुग्रा। मेष का २० ग्रंश प्रथम भाव मध्य हुग्रा। २० ग्रंश मेष (प्रथम भाद सध्य) में १५ ग्रंश जोड़े तो ५ ग्रंश वृष पर प्रथम भाव समाप्ति हुई। इसी प्रकार ३०-३० श्रंश का एक-एक भाव हुन्ना। ग्रीर वृप के ५ अंश से मिथुन के ५ अंश तक द्वितीय भाव । मिथुन के ५ अंश से कर्क के ५ ग्रंश तक तृतीय भाव, इसी प्रकार १२ भावों की कल्पना करते हैं ग्रौर कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से भाव का आरंभ, मध्य और अवसान निश्चित करना चाहिये। एक तीसरा सम्प्रदाय है कि लग्न स्पष्ट करना, तथा दशम स्पष्ट (यवन मतानुसार करना-दशम स्पष्टसारिणी से) करना, फिर दशम स्पष्ट ग्रौर लग्न स्पष्ट में जितने ग्रंश, कला का ग्रन्तर है, उसे ६ से विभाजित करना। जो भजनफल ग्रावे उसे दशम स्पष्ट में जोड़ना-यह दशम भाव का ग्रन्त, ग्यारहवें भाव का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार ग्यारहवें भाव के प्रारंभ में यह छठा भाग जोड़ना-यह ग्यारहवें भाव का मध्य हुन्ना। इसी प्रकार १२वां भाव बनाना। इसकी विस्तृत ग्रालोचना हमने ग्रपनी टीका में ग्रागे (देखिये ११वें ग्रघ्याय में) की है। भाव बनाने की पद्धति, जो वर्तमान समय में प्रचलित है, सुगम ज्योतिष-प्रवेशिका में समझाई है। उसको वहाँ अवलोकन करें।

यहाँ हम केवल यह निर्देश करना चाहते हैं कि जो लग्न उदित हो, उसी लग्न राशि से प्रारंभ कर, आगे की राशियों को ऋमशः आगे के भाव मानने चाहियें; अन्यथा फलादेश में महान् भ्रम हो जायेगा। यथा नीचे एक जन्म-कुण्डली दी जाती है:

एक सज्जन का जन्म चूरू (राजस्थान) ग्रक्षांश २८-१९ उत्तरीय देशान्तर ७५-०१ पूर्वीय में बुधवार २० ग्रगस्त की राति । २१ ग्रगस्त को प्रातः (ग्रंग्रेजी तारीख मध्य राति के १२ बजे बदल जाती है) १ बजकर २४ मिनट पर भारतीय स्टैण्डर्ड समय के ग्रनुसार हुग्रा । ग्रह स्पष्ट निम्नलिखित हैं :-

| चह     | स्पब्ट     | गति      |
|--------|------------|----------|
| सूर्य  | ४- ३-४९- ५ | 0-40-80  |
| चन्द्र | ६- १-५९-२५ | १३-२१-१६ |
| मंगल   | २-११-२७-३० | 0-78-0   |
| बुध    | ३-२५-१७-१  | १-49-0   |
| गुरु   | ६-२६-२५-५९ | ٥- ६- ٥  |
| शुक    | 8- 0- 5-80 | 6-68-0   |
| शनि    | 3-58-83-80 | 0- 6- 0  |
| राहु   | १- ४-४५- ४ | 99-5 -0  |
| केतु   | 9- 8-84- 8 | 99-5 -0  |

सायन लग्न २-२५°-४७'; सायन दशम स्पष्ट ११-१०°-१६'। म्रयनांश २३°-७'-२६"। निरयन लग्न स्पष्ट २-२°-३९'-३४"।



हमारे विचार से (श्रीर ऐसी प्रचलित परि-पाटी भी है) मिथुन प्रथम भाव, इसमें मंगल, भावेश बुध, कर्क द्वितीय भाव, इसमें शिन श्रीर बुध, भावेश चन्द्र; सिंह तृतीय भाव इसमें सूर्य श्रीर शुक्र, भावेश सूर्य; कन्या चतुर्य भाव इसमें भावेश बुध; तुला पंचम भाव इसमें चन्द्र श्रीर बृहस्पति, भावेश शुक्र, वृश्चिक षष्ठ भाव इसमें केतु, भावेश मंगल; धनु सप्तम भाव, भावेश बृहस्पति,

मकर ब्रष्टम भाव, ब्रष्टमेश शनि, कुंभ नवम भाव, नवमेश शनि; मीन दशम भाव, दशमेश बृहस्पति, मेष एकादश भाव, एकादशेश मंगल; वृष द्वादश भाव द्वादश में राहु, द्वादशेश शुक्र को मानेंगे। इस प्रणाली से भाव और भावेश, ६६ जातकपारिजात

गणना प्रचलित है। देखिये "लघुपाराशरी," तथा "विकला-ज्योतिष"। ये दोनों पुस्तकें मोतीलाल बनारसीदास पुस्तक प्रकाशक, चौक वाराणसी से प्राप्य हैं।

परन्तु यदि प्रचलित भावमध्य, भावप्रारंभ, भाव-श्रवसान पद्धति के श्रनुसार भावचक्र बनाया जाये तो भावमध्य निम्निल्खित राशियों श्रीर कलाश्रों में पढ़ता है:—

| স৹  | 7- 7-38-38  | (मिथुन) | द्वि० | २-२७ <b>-</b> २९-१४ | (मिथुन) |
|-----|-------------|---------|-------|---------------------|---------|
| নু৹ | ३-२२-१८-५४  | (कर्क)  | च०    | 8-80- 8-38          | (सिंह)  |
| पं० | 4-27-86-48  | (कन्या) | ष०    | ६-२७-२९-१४          | (तुला)  |
| स०  | C- 7-39-38  | (धनु)   | ग्र०  | ८-२७-२९-१४          | (धनु)   |
| न०  | ९-२२-१८-५४  | (मकर)   | द०    | 80-80- 6-38         | (कुंभ)  |
| ए०  | ११-२२-१८-५४ | (मीन)   | द्वा० | 0-20-28-88          | (मेष)   |

भावमध्य विविध राशियों में पड़ने के अनुसार, इस पद्धित में —प्रथम भावेश लग्नेश वुध हुआ, द्वितीय भावेश धनेश भी बुध हुआ, तृतीय भावेश सहजेश चन्द्रमा हुआ, चतुर्येश सूर्य हुआ, पंचमेश बुध, षष्ठेश शुक्र, सप्तमेश बृहस्पित, अष्टमेश भी बृहस्पित, नवमेश दशमेश शिन, एकादशेश बृहस्पित और द्वादशेश मंगल हुआ।

सूर्य एक भाव का स्वामी हुन्ना, चन्द्रमा एक का, मंगल एक का, बुध तीन का, वृहस्पित तीन का, भुक एक का ग्रौर शिन दो भावों का स्वामी हुन्ना। विद्वान् विचार करें—क्या हमारा भारतीय ज्योतिष यह सिखलाता है कि बुध तीन भावों का स्वामी हो, बृहस्पित तीन भावों का ग्रौर मगल तथा शुक्र दोनों केवल एक-एक भाव के स्वामी ? क्या मिथुन लग्न के लिये ग्राप वृहस्पित को सप्तमेश ग्रज्टमेश मानेंगे ? क्या चन्द्रमा तृतीयेश होगा ? क्या सूर्य को केन्द्रेश कह सकते हैं ? क्या बुध पंचमेश होगा ? क्या शुक्र की बच्ठेश संज्ञा करेंगे ? क्या मंगल को व्ययेश माना जायेगा ? यह तो इसी प्रकार हुन्ना कि मित्र को शवु मान लिया जाये, शवु को मित्र, विहन को पत्नी, पत्नी को बहिन, पिता को भाई, भाई को पिता ! कैसी ग्रनगंल स्थित उत्पन्न हो जाती है कि उपर्युक्त कुण्डली में सूर्य को चतुर्थेश मानकर सूर्य से चतुर्थ भाव का विचार किया जाये, मंगल को व्ययेश मानकर उससे व्यय का ? ग्रब नीचे भाव ग्रारंभ, भाव मध्य, भाव ग्रवसान स्पष्ट दिये जाते हैं—उनसे क्या ग्रनगंलता उत्पन्न होती है, उसका विवेचन किया जायेगा।

नाव स्पष्ट

|         | प्र॰        | सं० | द्वि० | सं० | तृ० | सं०        | च०      | सं०           |
|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|------------|---------|---------------|
| राशि    | २           | २   | 2     | ą   | ₹   | ¥          | ٧       | iq            |
| श्रंश   | २           | १५  | २७    | 9   | २२  | ٧          | १७      | ११            |
| कला     | ३९          | 8   | २९    | 48  | १८  | ४३         | 6       | ४३            |
| विकला   | <b>\$</b> 8 | २४  | १४    | 8   | 48  | <b>አ</b> ጸ | źŖ      | ጸጸ            |
|         | पं०         | सं० | ष०    | सं० | स०  | सं०        | ग्र०    | सं०           |
| राशि    | ч           | Ę   | Ę     | G   | ۷   | 6          | 6       | 9             |
| श्रंश   | २२          | ९   | २७    | १५  | ٠ ٦ | १५         | २७      | 9             |
| कला     | १८          | 48  | २९    | ٧   | ३९  | 8          | २९      | 48            |
| विकला . | 48          | X   | १४    | २४  | 38  | २४         | 18      | 8             |
|         | न०          | सं० | द०    | सं० | ए॰  | सं०        | द्वा० - | — सं <b>०</b> |
| राशि    | . 9         | १०  | १०    | 88  | ११  | 0          |         | 8             |
| ग्रंश   | २२          | ٧   | १७    | . 8 | २२  | 9          | २७      | १५            |
| कला     | १८          | ४३  | 6     | ४३  | १८  | ५४         | २९      | ¥             |
| विकला   | ५४          | 88  | 38    | 88  | 48  | 8          | 18      | २४            |
|         |             |     |       |     |     |            |         |               |

ग्रब जो चलित कुंडली की प्रथा (यवन-प्रथानुसार-जिसको भारतीयों ने ग्रनुकरण कर ग्रपना बना लिया है) प्रचलित है, तदनुसार इस कुण्डली की चलित कुण्डली दी जाती है।

चलित कुण्डली

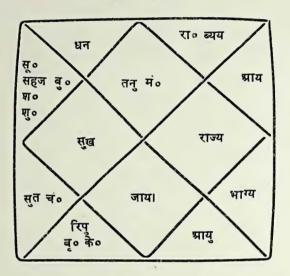

इस चिलत कुंडली में जो ग्रह जिस भाव के प्रारंभ के बाद ग्रीर ग्रवसान के पहले हो उसमें रखा जाता है। फलतः सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि का योग मानेंगे? चन्द्रमा ग्रीर बृहस्पित पृथक् पृथक् भावों में चले गये? जन्मकुण्डली में जो तुला में चन्द्र बृहस्पित का विकोण में योग है, वह मानेंगे या यह कहेंगे कि इनकी युति नहीं है। विद्वान् विचार करें। हमें ग्रपनी प्राचीन हिन्दू ज्यौतिष पद्धति पर दृढ़ रहना चाहिये ग्रीर यवन-संस्कृति से इसमें जो भ्रष्टता ग्रा गई है उसका निराकरण करना चाहिये। पाश्चात्य ज्यौतिष में राशिकुण्डलियाँ बनाने की प्रथा नहीं है। केवल भावकुंडलो बनाई जाती है। हमारे देखने में हजारों पाश्चात्य देशीय कुण्डलियाँ म्राई हैं। ग्रमेरिका, योरोप ग्रादि देश-बासियों की उनकी कुण्डलियाँ सहस्र से ग्रधिक हमने वनाई हैं—केवल भावकुंडली। राशिकुण्डली वह मानते ही नहीं—तब जैसा ग्राहक चाहता है वैसा ही सामान बना कर देना पडता है।

भारतीय ज्योतिष में राशिकुंडली की प्रथा है । इसलिये हमारा केवल यह वक्तव्य है कि लग्नराशि को प्रथम भाव, बाद की राशियों को ऋमशः द्वितीय, तृतीय श्रादि भाव मानने चाहियें। ग्रव प्रकृत विषय पर ग्राइये। एक ही भाव को अनेक नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। मा, श्रम्मा, माता, जननी, भ्रम्बा-सब का भ्रयं एक ही है, इसी प्रकार निम्नलिखित भावों के कुछ नामान्तर जातकपारिजातकार ने दिये हैं, वह बतलाये जाते हैं:—

प्रथम भाव-तन्, कल्प, उदय, ग्राद्य, जन्म, विलग्न, होरा ।

द्वितीय-वाक्, ग्रथं (धन), भुक्ति, नयन, स्व, कुटुम्ब ।

तृतीय-दुश्चिक्य, विक्रम, सहोदर, वीयं, धैर्यं, कणं (कान) ।

चतुर्थ-पाताल, हिबुक, क्षिति, मातृ-विद्या, यान, गेह, मुख, बन्धु, चतुष्टय ।

पञ्चम-धी, देव, राज, पितृ, पंचक ।

पष्ठ-रोग, ग्रंग, शस्त्र, भय, पष्ठ, रिपु, क्षत ।

सप्तम-जामित, काम, गमन, कलत्र, सम्पत्, द्यून, ग्रस्त ।

ग्रष्टम-रन्ध्र, ग्रायु, ग्रष्ट, रण, मृत्यु, विनाश ।

नवम-धर्म, गुरु, शुभ, तप, नव, भाग्य ।

दशम-व्यापार, मेपूरण, ज्ञान, राज, ग्रास्पद, कर्म ।

एकादश-उपान्त्य, भव, ग्राय, लाभ ।

द्वादश-रिष्फ, व्यय, ग्रन्त्य ।

प्रत्येक भाव के कुछ पर्याय ग्रंथकार ने दिये हैं ग्रौर पर्याय ग्रंपनी बुद्धि से समझना। जैसे द्वितीय भाव को ग्रंथ कहा, ग्रंथ से धन ग्रादि ग्रन्य पर्याय भी समझना। पंचम को धी कहा, इससे बुद्धि, प्रतिभा, मेधा ग्रादि भी पंचम के नामान्तर हुए। पष्ठ में रिपु कहा, उससे श्रवुस्थान कहा जाये तो रिपु ग्रौर श्रवु का एक ही ग्रंथ है, इसलिये पष्ठ स्थान का द्योतक हुग्ना। जाया, भार्या, पत्नी ग्रादि कलव के पर्याय हैं। ग्रतः इन शब्दों से सप्तम स्थान समझना। दक्षिण भारत में नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है, इस कारण दक्षिण में लिखे गये ग्रंथों में पितृ स्थान नवम भाव का निर्देश करता है। उत्तर भारत में दशम से पिता का विचार किया जाता है, इसलिये पितृस्थान से दशम लेना चाहिये॥ ४९-५२॥

भावों की केन्द्रादि संज्ञा

मेषूरणोदयकलत्ररसातलानि
स्युः केन्द्रकण्टकचतुष्टयसंज्ञितानि ।
लग्नात्त्रिकोणभवनं नवपञ्चमं च
स्यात्त्रित्रिकोणभुवयान्नवमं वदन्ति ॥५३॥

तनुसुलमबनाज्ञा राशयः केन्द्रसंज्ञाः पराफरभवनानि स्वायपुत्राष्टमानि । व्ययरिपुगुरुदुश्चिक्यानि चापोक्तिमानि प्रभवति चतुरस्रं मृत्युबन्धुद्वयं च ॥५४॥

दुश्चिक्यायारिमानान्युपचयभवनान्याहुराचार्यमुख्याः शेषाः पीडर्कसंज्ञा नवधनजलधीकामरन्ध्रान्त्यहोराः। एते भावास्तदीशेन्दुजसितगुरुभिः संयुता वीक्षिता वा नान्येर्युक्ता न दृष्टा यदि शुभकतवा जन्मतः पृच्छतो वा ॥५५॥

भव ज्यौतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों के अर्थ समझायें जाते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भावों को केन्द्र कहते हैं। केन्द्र को ही कण्टक और चतुर्थ्य भी कहते हैं। पंचम और नवम भावों को विकोण कहते हैं। नवम को विकोण भी कहते हैं। (वि क्यों कहा ? क्योंकि मतान्तर से प्रथम भाव केन्द्र भी है, विकोण भी। और इस मत से लग्न प्रथम विकोण, पंचम दूसरा विकोण और नवम तीसरा विकोण हुआ)। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव केन्द्र कहलाते हैं। दितीय, पंचम, अष्टम और एकादश पणफर। तृतीय, षष्ट, नवम तथा द्वादश आपोक्तिम।

चतुर्थं और अष्टम भाव को चतुरस्न कहते हैं। लग्न से तृतीय, षष्ठ, दशम तथा एकादश स्थान उपचय कहलाते हैं। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम तथा द्वादश भावों को भीडक्षं कहते हैं। बहुत-से ज्योतिष ग्रंथों में इन ८ स्थानों को अनुपचाय स्थान भी कहते हैं।

जन्मकुण्डली में या प्रश्नकुण्डली में किसी भाव का शुभाशुभ फल देखना हो तो विचारणाय भाव भ्रपने स्वामी, बुध, बृहस्पति, शुक्र से युत या वीक्षित हों, भौर भ्रन्य ग्रहों से युत या वीक्षित न हों तो शुभ फलद होते हैं। विशेष विवेचन ११वें ग्रध्याय में देखिये।

इस सन्दर्भ में ग्रंथकार ने 'त्रिक' किसे कहते हैं यह नहीं बतलाया है। परन्तु ज्योतिष में विशेषकर दक्षिण भारत के ग्रंथों में 'त्रिक' का बहुत प्रयोग होता है इसलिये 'त्रिक' ग्रंथं जान लेना चाहिये। 'त्रिक' कहते हैं षष्ठ, ग्रष्टम भीर द्वादश भाव को।। ५३-५५।।

#### राशियों का मान

न्ला जिना विश्वतिरष्टयुक्ता रदाङ्गलोका वियदर्गवास्याः । मेषादिमानं क्रमशो वदन्ति तुलादिषट्कस्य विलोमतस्ते ॥५६॥ राशिशीलाध्याय ९ ७१

इसमें राशियों का मान बताया है। मेष और मीन का २०, वृप और कुंभ का २४, मियुन और मकर का २८, कर्क और धनु का ३२, सिंह और वृश्चिक का ३६ तथा कन्या और तुला का मान ४०। वृहज्जातक ग्रध्याय १ श्लोक १७ 'पूर्वार्ट्टे विषयादयः कृतगुणा मानं प्रतीपं च तत्' में भी वराहमिहिर ने यही मान बताया है। सत्याचार्य ने भी लिखा है:—

## चतुरुत्तरोत्तराः स्युविशतिभागा भवन्ति नेषाद्ये । सानमिहार्द्वे पूर्वे मीनाद्ये चोत्कमादद्वे ।।

यह किसी ग्रक्षांश की पलभा पर ग्राधारित उदयमान नहीं है। किस ग्रक्षांश पर उदयमान-प्रत्येक राशि का कितना होगा-यह पहले श्लोक १३ की व्याख्या में समझा चुके हैं। रुद्रभट्ट लिखते हैं "ह्रस्वदीर्घादिपरिज्ञाने ग्रस्य प्रमाणस्योपयोगः नोदयलग्नादौं ग्रयांत् राशियों के ह्रस्व दीर्घ परिज्ञान के लिये इसका उपयोग है, उदय लग्न का गणित करने के लिये। उचित भी है। सत्याचार्य, वराहमिहिर, वैद्यनाथ-तीनों का स्थान (जन्मस्थान या निवास करने के स्थान) भिन्न-भिन्न थे-वे किसी एक ही स्थल का, राशियों का उदयमान कैसे देते। ग्रीर न किसी स्थल-विशेष का उदयमान यह हो सकता। ह्रस्व, दीर्घ का-कौनसी राशि कितनी ह्रस्व है या कितनी दीर्घ, इसका उपयोग प्रश्न में, तथा जन्मकुण्डली में शरीर का कौन-सा ग्रवयव ह्रस्व है या दीर्घ, या कितना ह्रस्व है या कितना दीर्घ, यह ज्ञात करने के लिये, इसका उपयोग किया जाता है। यह विषय हम पीछे समझा चुके हैं, इसलिये पिष्टपेषण नहीं किया जाता। ५६।।

### राशियों के शुभाशुभ अंश

तनुः शरा रारिखराः किरीटिनो घना गुरुहेंयनखा नरा नुकाः । शशाङ्कभागा यदि तुम्बुरादिके मुहूर्तजन्मादिषु मृत्युसूचकाः ॥५७॥ पुत्रो बर्दुदिव्यजनाधिको धनी विराटयो गोत्रवयो धिको घुनाः । मेखादिके पुष्करभागसंज्ञका मुहूर्तजन्मादिषु शोभनप्रदाः ॥५८॥

मुहूर्त (शुभ कार्य प्रारंभ करने के समय) या जन्म के समय यदि चन्द्रमा किसी राशि-विशेष के ग्रंश-विशेष में हो तो मृत्युसूचक है। ग्रंथकार ने मृत्यु-सूचक कहा है, किन्तु हमारे विचार में इसे ग्रनिष्ट मान्न समझना चाहिये। किस राशि में किस ग्रंश में चन्द्रमा के रहने से ग्रनिष्ट होता है, यह यहाँ बताया जाता है:—

| मेष   | ८वाँ भ्रंश | तुला    | ४था ग्रंश    |
|-------|------------|---------|--------------|
| वृष   | ٧ "        | वृश्चिक | २३वां "      |
| मिथुन | ٦٦ "       | धन      | १८ "         |
| कर्क  | २२ "       | मकर     | २०वाँ "      |
| सिंह  | २१ "       | कुंभ    | २० "         |
| कन्या | १ ला,,     | मीन     | <b>ξο</b> ,, |

ग्रब जन्म या मृहूर्त के समय किस राशि, किस ग्रंश में चन्द्रमा शुभ होता है यह कहते हैं—इन भागों को पुष्कर कहते हैं।

| मेष   | २१वाँ श्रंश | तुला    | २४वाँ ग्रंश |
|-------|-------------|---------|-------------|
| वृष   | १४ ,,       | वृश्चिक | ११ ,,       |
| मिथुन | १८ "        | धनु     | २३ "        |
| कर्क  | ۷ ,,        | मकर     | १४ "        |
| सिंह  | 88. "       | कुंभ    | १९ "        |
| कन्या | ۹ "         | मीन     | ۹ "         |

#### सर्वार्थंचिन्तामणि में कहा है :-

कुंभे विश्वतिभागे स्यान्मृत्युं बद्याभिशाकरः ।
एकविश्वतिभागस्तु सिहे तत्त्वैस्तु गोवृषे ।।
प्राच्यमे मेवचन्द्रस्तु त्रयो विश्वतिकोऽलिगः ।
द्वाविश्वतिः कुलीरे तु तुलायां वेदभागकः ।।
विश्वतिमंकरे चन्द्रः कन्यायां प्रथमाशकः ।
धन्विन्यष्टादशो भागो मीने दशमभागयुक् ।।
द्वाविश्वतिनृयुग्मे तु चन्द्रोऽप्येवं मृतिप्रदः ।
ये ये निशाकरांशास्तु मृत्युभागा विविक्षताः ।
ताविद्भुदंत्सरेर्जातो मृत्युमेति न संशयः ।।

किस राशि के किस ग्रंश में चन्द्रमा के रहने से मृत्युसंज्ञक होता है यह कहने के बाद सर्वार्थचिन्तामणिकार कहते हैं कि किस वर्ष में मृत्यु होती है। मेष के ८वें ग्रंश में चन्द्रमा हो तो ८वें वर्ष में, वृष के २५वें ग्रंश में चन्द्रमा हो तो २५वें वर्ष में इत्यादि।

कल्याणवर्मा ग्रपनी सारावली में भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं:—

> कुंभे विशति शशांको भागो मृत्युं तथैकविशाख्ये। सिंहे च पंचमेशे कूरेण बृषे मृतिर्मरणभागे।।

अलिनि विविशयुक्ते मेथे च तथाष्टमे विशति मृत्युम् । कर्कटके द्वाविशे तुलिनि चतुर्थे मृगे विशे ।। कन्यायां प्रथमेंशे धनुधंरेऽष्टावशे झषे दशमे । मिथुने च द्वाविशे शशिप्रसूतस्य मरणकरः ।। ये भुक्ताः शशिनोंशाः जन्मनि वर्षेगंतैस्तु तायिद्भः । मरणं हि जन्मभाजामप्यन्तकबद्धरक्षाणाम् ।।

सारावली में वृष का ५वाँ ग्रंश ग्रनिष्ट कहा है। जातकपारिजात में वृष का कौन-सा ग्रंश मृत्यु भाग है, इसके लिये 'शर' शब्द का प्रयोग किया है। ग्रंकानां वामतो गित:—इस पद्धित से शर का ग्रंथ २५ हुग्रा—श से ५, र से २। ग्रीर यही ग्रंथ कई टीकाकारों ने किया है। किन्तु जातकपरिजातकार ने श्लोक ५७ में ग्रंशों का निर्देश करने में सर्वत्न कटपयादि का प्रयोग नहीं किया है। 'कटपय' क्या ? नीचे समझाते हैं:—

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञा १२३४५६७८९१० ट ठ ड ढ ण त थ द ध न १२३४५६७८९१० प फ व भ म १२३४५ य र ल व श प स ह १२३४५६७८

मेष में किस ग्रंश में चन्द्रमा घातक होता है, इसके लिये लिखा तनु। तनु से ०६ ग्रर्थात् ६ संख्या ग्राई। किन्तु सब टीकाकारों ने ८ लिखा है। क्यों? तनु शब्द मूर्ति का बोधक है ग्रीर शिव की मूर्ति "क्षितिजलपवनहुताशन-यजमानाकाशसोमसूर्याख्याः" इस परिभाषा से ८ का बोधक होता है। इस न्यायानुसार शर या इषु से ५ संख्या ली जाती है क्योंकि कामदेव के ५ बाण प्रसिद्ध हैं।

श्रव सर्वार्थिचिन्तामणि के पाठ की श्रोर ध्यान दीजिये। यहाँ वृष के मृत्यु-भाग के लिये "तत्त्वै:" शब्द का प्रयोग किया है जिसका श्रर्थ विद्वानों ने २५ ७४ जातकपारिजात

किया है। किन्तु तत्त्व ५ भी होते हैं—पृथ्वी, जल, भ्रानि, वायु, भ्राकाश। इस लिये हमने वृष के ५वें भाग को मृत्यु भाग लिखा है, जिससे सर्वार्थंचिन्तामणि तथा सारावली से सामञ्जस्य हो जाये। विशेषकर इसलिये कि जातकपारि-जात के प्रणेता—सर्वार्थंचिन्तामणिकार वेंकटाद्रि के पुत्र थे। भ्रौर स्वयं वैद्यनाथ ने लिखा है "संगृह्य सारावलि—मुख्यतंत्रं करोम्यहं जातकपारिजातम्"। ऐसी स्थिति में यह समझ में कम भ्राता है कि भ्रन्य राशियों के मृत्यु भाग तो वैद्यनाथ ने वही लिखे, जो सर्वार्थंचिन्तामिण भ्रौर सारावली में दिये गये हैं भ्रौर केवल वृष में ५ की जगह २५ लिखे। 'शर' भ्रौर 'तत्त्व' के भ्र्यं तो भ्राप २५ कर भी लीजिये परन्तु सारावली के 'पंचमे' को श्राप २५ कैसे करेंगे?

बृहत्प्राजापत्य तथा फलदीपिका ने जो विविध राशियों में चन्द्रमा के मृत्यु भाग दिये हैं, वे सर्वथा भिन्न हैं। वे निम्नलिखित हैं:-

मेष २६, वृष १२, मिथुन १३, कर्क २५, सिंह २४, कन्या ११, तुला २६, वृश्चिक १४, धनु १३, मकर २५, कुंभ ५, मीन ५ । बृहत्प्राजापत्य—

चन्द्रो रम्यो लयो मित्रे भूरि कार्य चिरं भयम्। गोपमात्रा मनोरम्यं मृत्युक्षागं विधोरजात्।।

फलदीपिका---

यान्त्रं रूपं लोकशूरो वरक्षः कुड्ये चित्रं माग्यलोके मुखानाम् । मेने राज्यं मृत्युमागाः प्रदिष्टा मेवादीनां वर्णसंख्यैहिमांशोः ॥

कितपय ग्रन्य ग्रंथों में चन्द्रमा के ग्रितिरिक्त ग्रन्य ग्रहों तथा लग्न ग्रौर मान्दि (गुलक) के भी, किस राशि में किस ग्रंश में मृत्यु भाग होता है यह ग्रगके पृष्ठ पर दिया जाता है।

|             | सू. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | रा. | के. | मा. | ल. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| मेष         | २०  | १९  | १५  | १९  | २८  | १० | १४  | ۷   | २३  | १  |
| वृष         | ९   | २८  | 8   | २९  | १५  | 8  | १व  | १८  | २४  | 9  |
| मिथुन       | १२  | २५  | १३  | २१  | १४  | 9  | १२  | २०  | ११  | २२ |
| कर्क        | w   | २३  | १२  | २७  | १७  | ९  | ११  | १०  | १२  | २२ |
| सिंह        | 6   | २९  | 6   | Ę   | १९  | १२ | २४  | २१  | १३  | २५ |
| कन्या       | २४  | २८  | १८  | 8   | १३  | १६ | २३  | 22  | १४  | २  |
| तुला        | १६  | १४  | २०  | १३  | 8   | m  | २२  | २३  | 6   | 8  |
| वृश्चिक     | १७  | २१  | १०  | १०  | Ę   | १८ | २१  | २४  | १८  | २३ |
| धन          | २२  | 2   | २१  | १७  | २७  | २८ | १०  | ११  | २०  | १८ |
| मकर         | 2   | १५  | २२  | ११  | १२  | १४ | २०  | १२  | १०  | २० |
| <b>कुंभ</b> | ३   | ११  | b   | १५  | २९  | १३ | १८  | १३  | २१  | २४ |
| मीन         | २३  | Ę   | ч   | २८  | १९  | १५ | 6   | १४  | २२  | १० |

### राशियों के वासदेश

क्रमात्पाटलकर्नाटचरचोलवमुन्धराः । पाण्डचकेरलकोल्लासमलयावनिसैन्धवाः ॥५६॥ उदक्पाञ्चालयवनकोञ्चलक्षितिसंज्ञकाः । मेषादिसर्वराञ्चोनां वासदेशाः प्रकीतिताः ॥६०॥

इसमें बारहों देश के क्रमशः वासदेश (रहने के देश के भाग या प्रदेश) बताये गये हैं :-(१) पाटल, (२) कर्नाट, (३) चर, (४) चोल, (५) पांडु, (६) केरल, (७) कोल्लास, (८) मलय, (९) सैन्धव, (१०) उत्तर पांचाल, (११) यवन, (१२) कौशल। ७६ जातकपारिजात

चोल, केरल, मलय, सैन्धव, पांचाल ग्रीर कोशल प्रदेश प्रसिद्ध हैं। ग्रन्य प्रदेशों के नाम में इतना परिवर्तन हो गया है, कि किस प्राचीन प्रदेश का ग्रवीचीन नाम क्या है-यह निश्चय करना कठिन है।। ५९-६०।।

#### राशियों का प्लवत्व-निरूपण

स्वाम्याशाख्यं यत्तदापप्लवत्वं भानुक्रान्तादम्बुसंज्ञोऽभिजित्स्यात् । होरातन्त्रे पारिजाताभिधाने संज्ञाध्यायः कीर्तितो राशिशीलः ॥६१॥

> इति श्रीनवग्रहकृपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते राशिशीलाध्यायः प्रथमः ।

जिस राशि के स्वामी की जो दिशा (ग्रहों की दिशा, ग्रागे ग्रध्याय २ श्लोक २३ में बतलाई है) वह उसका दिशा प्लव कहलाता है जैसे मेप ग्रीर वृश्चिक का स्वामी मंगल है। मंगल की दिशा दक्षिण है। तो मेष ग्रीर वृश्चिक की प्लवदिशा दक्षिण हुई। सारावली ग्रध्याय ३ श्लोक ३९ में कहा है:—

> भवनाधिप-दिङ्नाम प्लव इति यवनैः प्रयत्नतः कथितः । तत्प्लवगो विनिहन्यात् श्रचिरेण महोपतिः शत्नुन्।।

श्रब श्रभिजित् किसे कहते हैं यह बतलाते हैं। सूर्य जिस राशि में हो उससे चतुर्य राशि श्रभिजित् कहलाती है। श्रभिजित् नक्षत्र की कल्पना की गई है। बहुत से ग्रंथों में ग्रभिजित् मिलाकर २८ नक्षत्र माने हैं। ग्रष्टोत्तरी दशा में (ग्रभिजित् सिहत) २८ नक्षत्र मानकर दशा लगाई जाती है। पञ्चशलाका, सप्तशलाका, सर्वतोभद्र चक्र ग्रादि में ग्रभिजित् को नक्षत्र मान, वेध विचार किया जाता है। उत्तरांषाढ़ ग्रौर श्रवण के बीच में ग्रभिजित् है।

ग्रिभिजित् काल या मुहूर्त उसे कहते हैं, जब सूर्य लग्ने दशम (ठीक दशम मध्य में) हो। इसी को ग्रंथकार ने कहा है कि सूर्य से चतुर्थ ग्रिभिजित् होता है। चाहे सूर्य से चतुर्थ लग्न हो यह किहये या चाहे यह किहये कि लग्न से दशम सूर्य हो, एक ही बात है। सूर्य लग्न से दशम राशि में प्रायः २ घंटे रहता है। इसलिये मध्याह्नकाल को भी ग्रभिजित् कहते हैं। यथा मुहूर्तचिन्तामणि में यात्राप्रकरण में ५८वाँ श्लोक है:—

उपःकालो विना पूर्वा गोधूलिः पश्चिमां विना। विनोत्तरां निशीयः सन् याने याम्यां विनामिजित्।। यहाँ ग्रिभिजित् का प्रयोग मध्याह्न के ग्रर्थ में किया गया है। किन्तु सर्व कार्यों के लिये (दक्षिण दिशा की यात्रा के ग्रितिरक्त) ग्रिभिजित् मुहूर्त श्रेष्ठ माना गया है— वह दो घड़ी का समय जब सूर्य ग्राकाश के मध्य में हो।

इस प्रकार ग्रंथकार राशिशील (राशियों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य विषय बतलाने वाले) नामक प्रथम ग्रध्याय को सम्पूर्ण करते हैं।

किस राशि में कौन-सा अंश किस-किस दशवर्ग में पड़ता है, यह जात करने के लिये, जातकपारिजातानुसार दशवर्गसारिणी आगे के पृष्ठों में दी जा रही है।। ६१।।

मेष में दशवर्ग

| भं० क०          | रा | शि | हो० | द्रे० | सं  | 0 | न०  | ī | द्वा | वि | 0   3 | 0 | षो  | ष०  | _ |
|-----------------|----|----|-----|-------|-----|---|-----|---|------|----|-------|---|-----|-----|---|
| o°-₹o'          | 8  |    | 4   | 2     | 1   | ? | १   | - | १    | 2  |       | 2 | १   | 8   |   |
| ٧°              | १  |    | 4   | 8     | 1   | 2 | १   |   | 8    | 8  |       | 8 | 8   | 1 2 | - |
| १°-३°'          | 8  |    | 4   | 8     | 8   |   | 8   |   | 8    | 8  |       | 2 | 8   | ₹   | - |
| ₹°              | 8  |    | 1   | 8     | 8   |   | \$  |   | 8    | 8  | 1     | 2 | १-२ | 8   | - |
| ₹°-३°′          | 8  |    | •   | 2     | 8   |   | १   |   | 8    | 8  | 8     |   | 7   | 4   | • |
| <b>3</b> °      | 8  | "  |     | १     | 8   |   | 8   |   | 8    | २  | 8     |   | २   | Ę   | • |
| ₹°-३°′          | 8  | 4  |     | \$    | ?   |   | १-२ | 1 | 2    | 8  | 7     |   | 7   | 9   |   |
| ۸.              | 1  | 4  |     | 2     | १   |   | २   | 1 |      | 8  | २     | 1 | २-३ | 6   |   |
| <b>8°−</b> \$0' | 1  | 4  |     | 8     | १-२ |   | २   | 2 |      | १  | 7     |   | R   | 9   |   |
| 4.              | 3  | 4  |     | 8     | २   |   | 2   | 2 |      | 8  | 2     |   | . 3 | १०  |   |
| 4°-30'          | 1  | 4  |     | 8     | २   |   | 2   | 3 | 8    | 2  | 2     |   | 3   | 2 8 | İ |
| ʰ               | 8  | 4  |     | 2     | 2   |   | 2   | 3 | 8    | 8  | 7     | ₹ | -8  | १२  |   |
| <b>₹</b> •–₹°′  | 8  | 4  | 1   |       | २   |   | 2   | ₹ | 8    | 8  | ₹     |   | 8   | 8   |   |
| 6.              | 8  | 4  | 1   |       | 2   | ₹ | -3  | 3 | १    | 8  | ₹     |   | 8   | 2   | l |
| v°-₹°'          | 8  | 4  | 8   |       | 3   |   | 3   | 4 | 2    | 2  | ₹     |   | 8   | ₹   |   |
| C°              | १  | 4  | 8   |       | 2   |   | ₹   | 8 | १    | १  | 3     |   | 4   | 8   |   |
| ८-३०′           | 8  | 4  | 8   |       | 2   |   | ₹   | 8 | 8    | 2  | ₹     | - | 4   | ч   |   |
| 4.              | 8  | 4  | 2   | 1 3   | -3  |   | ₹   | 8 | १    | 2  | ₹     |   | 4   | Ę   |   |

| ग्रं०-क०        | रावि | शहो० | द्रे० | स०  | न०  | द्वा० | न्नि॰ | द०  | षो०  | व० |
|-----------------|------|------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|------|----|
| 8,-\$0,         | 8    | 4    | १     | ₹   | 3   | 8     | 2.5   | 8   | ५-६  | v  |
| १०°             | 8    | 4    | १     | ₹   | 3   | 8     | ११    | 8   | Ę    | 6  |
| १0°-३0'         | 8    | 4    | ч     | ₹   | 8   | 4     | 9     | 8   | Ę    | 9  |
| ११°             | १    | 4    | 4     | 3   | 8   | 4     | 9     | 8   | Ę    | १० |
| ११°-३०'         | 8    | 4    | 4     | 3   | 8   | 4     | 8     | 8   | ६-७  | ११ |
| १२°             | 8    | 4    | 4     | ₹   | 8   | 4     | 9     | 8   | 9    | १२ |
| १२°-३०′         | 2    | لع   | 4     | ₹   | 8   | 4     | 9     | ч   | 9    | 2  |
| <b>\$\$.</b>    | 8    | 4    | 4     | ₹-8 | x   | Ę     | 9     | 4   | 9    | 7  |
| <b>१३°−३</b> °′ | 8    | 4    | ч     | 8   | ४-५ | Ę     | 8     | 4   | 5-6  | ą  |
| <b>\$</b> 8°    | 8    | 4    | ч     | 8   | ч   | Ę     | ٩     | 4   | 6    | ٧  |
| 88°-30'         | 8    | ٩    | 4     | 8   | 4   | Ę     | 9     | 4   | ۷    | 4  |
| १५°             | १    | 4    | 4     | ٧   | 4   | Ę     | 9     | ч   | ۷    | Ę  |
| १५°-३०'         | १    | 8    | 4     | 8   | ч   | હ     | 9     | EV. | 9    | b  |
| १६°             | 8    | 8    | 4     | 8   | 4   | U     | 9     | W   | 9    | ۷  |
| १६°-३०'         | १    | 8    | 4     | 8   | ч   | G     | 9     | w   | 8    | 9  |
| १७°             | १    | 8    | 4     | 8   | ५-६ | v     | 9     | w   | 9-80 | १० |
| १७°-३°'         | 8    | 8    | 4     | 8-4 | Ę   | · e   | 9     | w   | १०   | ११ |
| १८°             | 8    | 8    | 4     | ч   | Ę   | ۷     | 9     | w   | १०   | १२ |
| १८°-३0'         | 8    | 8    | 4     | 4   | Ę   | ۷     | 7     | 9   | १०   | 2  |

| ग्रं० क०   | राशि | हो० | द्रे० | स०  | न०  | द्वा० | वि० | द० | षो०   | ष  |
|------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|----|-------|----|
| १९°        | 8    | 8   | 4     | 4   | Ę   | ۷     | ₹   | b  | १०-११ | २  |
| १९°-३०'    | 8    | 8   | ч     | 4   | Ę   | ۷     | ₹   | ૭  | ११    | m  |
| <b>70°</b> | १    | 8   | 3     | ч   | Ę   | ۷     | ₹   | ø  | ११    | 8  |
| २०°−३०′    | १    | 8   | ९     | ч   | હ   | 9     | ₹   | b  | ११    | ч  |
| २१°        | १    | 8   | 9     | 4   | હ   | 9     | 74  | ૭  | ११-१२ | Ę  |
| २१*-३०'    | १    | 8   | 9     | ५-६ | ૭   | 9     | ₹   | 6  | १२    | 9  |
| २२°        | १    | 8   | ٩     | Ę   | ૭   | 9     | W   | ۷  | १२    | 6  |
| २२°-३०'    | १    | 8   | 9     | Ę   | ૭   | 9     | m   | 6  | १२    | 9  |
| ₹ <b>₹</b> | १    | 8   | ९     | Ę   | હ   | १०    | W   | ۷  | १     | १० |
| २३−३०′     | १    | 8   | ९     | Ę   | 5-6 | १०    | R   | ۷  | १     | ११ |
| २४°        | १    | 8   | 9     | Ę   | ٤   | १०    | 7   | ۷  | १     | १२ |
| २४°-३०'    | १    | 8   | 9     | Ę   | ۷   | १०    | TV. | ९  | १-२   | १  |
| २५°        | १    | ٧   | 9     | E.  | ۷   | 80    | u,  | ९  | २     | २  |
| २५*-३०'    | 8    | 8   | 9     | Ę   | ۷   | ११    | 9   | 9  | २     | 7  |
| २६°        | १    | 8   | 9     | ६-७ | ۷   | ११    | 9   | 9  | २     | 8  |
| २६°-३०'    | 8    | 8   | 9     | ७   | ۷   | ११    | 9   | ९  | २-२   | 4  |
| २७°        | 8    | 8   | 9     | ७   | ८-९ | ११    | 9   | ٩  | TAY . | ę  |
| ₹७°-३°     | १    | 8   | 9     | O   | 9   | ११    | 9   | १० | R     | 9  |
| २८°        | १    | 8   | ९     | હ   | 9   | १२    | 9   | १० | ¥     | 6  |

| <b>प्र</b> −°क० | राशि | हो० | द्वे० | स० | न० | द्वा०      | লৈ ৽ | द० | षो० | व० |
|-----------------|------|-----|-------|----|----|------------|------|----|-----|----|
| २८°-३०          | 8    | ¥   | 9     | 9  | 9  | १२         | 9    | २० | ₹-४ | 9  |
| २९°             | 2    | ٧   | 9     | v  | 9  | <b>१</b> २ | 9    | १० | x   | १० |
| २९°−३०          | १    | ٧   | 9     | ٥  | 9  | १२         | O    | १० | ¥   | ११ |
| ₹ °°            | १    | ٧   | 9     | 9  | 9  | १२         | 9    | १० | 8   | १२ |

# बुब में बशबगं

| 0°−₹0′         | २ | Y | २ | 6   | १०    | 7 | 7 | १०  | 4   | ₹. |
|----------------|---|---|---|-----|-------|---|---|-----|-----|----|
| <b>8</b> ° ′   | ٥ | ٧ | 2 | 2   | १०    | 7 | २ | १०  | 4   | ₹  |
| <b>१°−३</b> 0' | २ | ¥ | २ | ۷   | १०    | 2 | 2 | १०  | 4   | Y  |
| ₹°             | २ | ¥ | २ | 6   | १०    | २ | २ | १०  | 4-8 | 4  |
| २°−३०′         | 7 | ¥ | २ | ۷   | १०    | २ | २ | १०  | w   | Ę  |
| ₹°-            | २ | Y | २ | ۷   | १०    | u | २ | १०  | Ę   | U  |
| ₹°—३०'         | 7 | ¥ | 2 | 6   | १०-११ | 3 | २ | ११  | Ę   | ۷  |
| Y°             | 2 | ¥ | २ | ۷   | ११    | ₹ | 2 | 2.5 | ६-७ | 9  |
| ¥°-₹°'         | २ | Y | २ | C-9 | ११    | ₹ | 7 | 22  | v   | १० |
| ٩°             | २ | ٧ | 7 | 9   | ११    | ₹ | 2 | ११  | v   | ११ |
| ५°-३०'         | २ | ¥ | २ | 9   | 22.   | ¥ | Ę | ११  | v   | १२ |
| £°             | २ | ٧ | २ | 3   | 25    | Y | Ę | 22  | 9-6 | 2  |
| €\$0,          | २ | ¥ | २ | 3   | ११-१२ | ¥ | Ę | १२  | 6   | २  |

| मं०-क०       | राशि | हो॰ | द्रे० | स०    | न०  | द्वा० | লি ০ | द० | षो०   | ष०  |
|--------------|------|-----|-------|-------|-----|-------|------|----|-------|-----|
| v.           | 2    | 8   | २     | . 9   | १२  | 8     | Ę    | १२ | 6     | 3   |
| v°-₹°'       | 2    | 8   | ٦     | 9     | १२  | ٧     | Ę    | १२ | ۷     | ¥   |
| c°           | 2    | 8   | 2     | 8     | १२  | 4     | Ę    | १२ | 9     | 4   |
| ٧٠-١٥٠       | -2   | 8   | R     | 9     | १२  | ч     | E.   | १२ | 9     | Ę   |
| 4.           | 2    | 8   | N     | ९-१०  | १२  | 4     | W    | १२ | ٩     | ø   |
| ९°-३०'       | æ    | >   | 2     | १०    | १२  | 4     | Ę    | १  | 9-80  |     |
| ₹o°          | 2    | 8   | 2     | १०    | 85  | 4     | Ę    | १२ | १०    | 9   |
| \$°°−₹°'     | 2    | ٧   | Ę     | १०    | १   | Ę     | Ę    | 8  | १०    | १०  |
| 55.          | २    | ٧   | Ę     | १०    | 8   | Ę     | Ę    | 8  | १०    | ११  |
| ११°-३०'      | २    | ٧   | Ę     | १०    | 8   | Ę     | Ę    | 2  | 80-61 | १२  |
| १२°          | २    | 8   | Ę     | १०    | 8   | Ę     | Ę    | 8  | ११    | 8   |
| १२°-३०'      | २    | 8   | Ę     | १० .  | *   | Ę     | १२   | 2  | 88    | 7   |
| १३°          | 7    | 8   | Ę     | 80-88 | 2   | 9     | १२   | 2  | 88    | 3   |
| ₹₹-₹0'       | 2    | 8   | Ę     | 88    | १-२ | 9     | १२   | 2  | 66-6: | 8 8 |
| <b>\$</b> A. | २    | 8   | Ę     | ११    | 7   | 9     | १२   | 2  | १२    | 4   |
| <u> </u>     | 2    | 8   | Ę     | 88    | 2   | 9     | १२   | 2  | १२    | Ę   |
| १५°          | २    | 8   | Ę     | ११    | २   | 9     | १२   | 2  | १२    | 9   |
| ₹4°-₹0'      | २    | ч   | Ę     | ११    | २   | 6     | १२   | 3  | 8     | 6   |
| 54.          | 2    | 4   | Ę     | 88    | 7   | 6     | १२   | 3  | 2     | 9   |

| अ०-क०   | राशि | हो | ०द्रे० | स•    | न०  | द्वा० | बि॰ | द० | षो० | ष०  |
|---------|------|----|--------|-------|-----|-------|-----|----|-----|-----|
| ₹°-३0'  | 7    | 4  | Ę      | ११    | 7   | ۷     | १२  | æ  | १   | १०  |
| १७°     | २    | 4  | Ę      | ११    | २-३ | ۷     | १२  | T. | १-२ | 8.8 |
| १७°-३0' | 7    | 4  | Ę      | ११-१३ | 7   | ۷     | १२  | m  | २   | १२  |
| 86.     | 2    | 4  | Ę      | १२    | 4   | 9     | १२  | n' | २   | 8   |
| १८°-३०' | २    | ч  | Ę      | १२    | 3   | 9     | १२  | x  | 2   | २   |
| 84.     | २    | 4  | Ę      | १२    | 3   | 9     | १२  | 8  | २-३ | 3   |
| १९°−३0' | 2    | 4  | Ę      | १२    | 3   | 9     | १२  | ¥  | 77  | 8   |
| ₹°°     | २    | 4  | Ę      | १२    | 3   | 9     | १२  | ¥  | 7   | 4   |
| २०°−३०′ | २    | 4  | 80     | १२    | ¥   | 80    | १०  | ¥  | 3   | Ę   |
| ₹₹*     | २    | 4  | १०     | १२    | ¥   | १०    | १०  | ¥  | ₹-8 | v   |
| २१°-३०′ | २    | 4  | 50     | १२-१  | ¥   | १०    | १०  | 4  | ¥   | 6   |
| २२°     | २    | 4  | 60     | 2     | · ¥ | १०    | 20  | 4  | ¥   | 9   |
| २२°−३°' | २    | ч  | १०     | 2     | ¥   | १०    | १०  | 4  | ¥   | 20- |
| ₹₹*     | २    | ч  | 50     | 8     | ¥   | ११    | १०  | 4  | ч   | 2.5 |
| २३°−३०′ | २    | 4  | १०     | 8     | 8-4 | 25    | १०  | 4  | 4   | 12  |
| 5x°     | 2    | 4  | १०     | 2     | ч   | ११    | 80  | 4  | ч   | 2   |
| ₹¥°-₹°' | २    | 4  | १०     | 2     | ч   | 88    | १०  | Ę  | 4-6 | २   |
| २५°     | 2    | 4  | १०     | 8     | ч   | 28    | १०  | E  | E   | 3   |
| २५°-३०' | २    | 4  | १०     | 2     | 4   | 12    | 6   | Ę  | Ę   | Y   |

| मं०-क०          | रान्नि | हो | ० द्रे० | स०  | न०  | द्वा०      | ब्रि ० | द० | षो०  | ष० |
|-----------------|--------|----|---------|-----|-----|------------|--------|----|------|----|
| २६°             | २      | 4  | १०      | १-२ | ч   | १२         | 6      | Ę  | Ę    | 4  |
| २६°−३०'         | २      | 4  | १०      | 2   | ч   | १२         | 6      | Ę  | Ę-19 | Ę  |
| २७°             | २      | 4  | १०      | 2   | 4-8 | <b>१</b> २ | 6      | Ę  | v    | v  |
| २७°-३०'         | 2      | 4  | १०      | २   | Ę   | १२         | 6      | v  | હ    | 6  |
| २८°             | २      | 4  | १०      | २   | 4   | 8          | ۷      | b  | 9    | 9  |
| <b>२८°−३</b> ०′ | २      | 4  | १०      | 7   | Ę   | 2          | ۷      | 9  | 5-6  | १० |
| २९°             | २      | 4  | १०      | 7   | É   | 8          | ۷      | 9  | ۷    | ११ |
| २९°-३०'         | २      | 4  | १०      | 7   | Ę   | 8          | ۷      | ø  | ۷    | १२ |
| ₹°°             | 2      | 4  | १०      | 7   | Ę   | 2          | 6      | હ  | ۷    | ,१ |

## नियुन में दशवर्ष

| • −₹0′ | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 3  | ą   | 9   | 7 | १ | W | 9    | 3   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|---|---|---|------|-----|
| ٤.     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 3  | 4   | 9   | 3 | 8 | ₹ | 9    | Y   |
| १°-३०′ | ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 4  | 3   | 9   | 3 | १ | ₹ | 9    | 4   |
| ₹ .    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | m  | m   | 9   | 3 | १ | 3 | 9-90 | Ę   |
| २°−३०′ | THE STATE OF THE S | 4 | *  | 3   | 9   | m | १ | 3 | १०   | U   |
| ₹.     | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | A. | 4   | 9   | 8 | १ | a | 80   | 6   |
| ₹*-₹•′ | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 7  | 7   | 9-6 | ¥ | १ | ٧ | 90   | 9   |
| , Y'   | Ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | R  | TV. | ۷   | ¥ | 2 | ٧ | 80-6 | ११० |
| Y-40'  | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | ₹  | ₹-४ | 6   | ¥ | 2 | ٧ | ११   | 28  |

| ग्रं-क०      | राशि | हो० | द्रे० | स०  | न०    | द्वा | े वि  | द० | षो०   | वं |
|--------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|----|-------|----|
| 4°           | ą    | 4   | *     | Y   | ۷     | ¥    | 2     | ¥  | ११    | १२ |
| 4°-30'       | 3    | 4   | *     | ¥   | 6     | 4    | ११    | ٧  | 22    | ?  |
| ʰ            | a    | 4   | m     | Y   | ٤     | 4    | ११    | ¥  | ११-१२ | 2  |
| ξ°−₹ο'       | a    | 4   | av    | X   | 2     | 4    | ११    | 4  | १२    | 3  |
| o°           | m    | ч   | 3     | ¥   | 6-8   | ч    | ११    | 4  | १२    | ¥  |
| °0,€−°0      | m    | ч   | 3     | ¥   | 9     | ч    | 22    | ч  | १२    | 4  |
| C°           | 3    | 4   | 4     | ¥   | 9     | Ę    | 22    | ч  | 8     | Ę  |
| ८°−३०'       | 3    | ч   | na.   | ¥   | 4     | Ę    | ११    | 4  | 2     | 9  |
| 9°           | 4    | 4   | n n   | 8-4 | 9     | Ę    | 22    | 4  | 8     | ۷  |
| ९°−३०'       | 4    | 4   | a     | 4   | 9     | Ę    | ११    | Ę  | १-२   | 9  |
| \$0°         | 3    | 4   | m     | ч   | 9     | Ę    | \$ \$ | W  | 2     | १० |
| 80°-30'      | . 3  | 4   | 9     | ч   | १०    | ७    | 9     | Ę  | ₹,    | ११ |
| ११°          | 3    | 4   | 9     | ч   | १०    | v    | 9     | Ę  | 2     | १२ |
| ११°-३०'      | 3    | 4   | v     | 4   | १०    | v    | 9     | 4  | २-३   | 2  |
| १२°          | ₹    | 4   | 9     | ч   | १०    | v    | 9     | Ę  | R     | 2  |
| १२°-३0'      | ¥    | 4   | 9     | 4   | १०    | v    | 9     | 9  | m.    | 3  |
| <b>१३°</b>   | m.   | 4   | 9     | ५-६ | १०    | 6    | 3     | 9  | Ŋ,    | ¥  |
| ₹3°-३0       | æ    | 4   | 9     | Ę   | १०-११ | 6    | 9     | 9  | ₹-४   | 4  |
| <b>\$</b> X. | 3    | 4   | 9     | Ę   | ११    | 6    | 9     | v  | Y     | Ę  |

| য়৹–ক৹          | राषि | हो॰ | द्रे० | स॰          | न०    | द्वा०      | বি  | द० | षो०  | do         |
|-----------------|------|-----|-------|-------------|-------|------------|-----|----|------|------------|
| 68,-30          | 3    | 4   | · v   | Ę           | ११    | 6          | 9   | e  | 8    | 9          |
| १५°             | 3    | 4   | U     | Ę           | 88    | 6          | 9   | o  | x    | 6          |
| १५°-३०'         | 3    | 8   | Ę     | Ę           | 88    | 9          | 9   | 6  | 4    | 8          |
| १६°             | 3    | 8   | b     | Ę           | 88    | 9          | 9   | ۷  | ч    | १०         |
| १5°-३0'         | 3    | 8   | e     | E           | 88    | 9          | 9   | ۵  | ч    | 88         |
| १७°             | 7    | 8   | ø     | Ę           | 86-52 | २ ९        | 9   | 6  | ५-६  | १२         |
| 80°-₹0'         | 3    | 8   | 0     | <b>Ę-</b> 0 | १२    | 9          | ९   | 6  | ę    | 8          |
| 15.             | W    | ¥   | b     | v           | १२    | १०         | 9   | ٤  | Ę    | 7          |
| 96-39           | ₹    | 8   | v     | 0           | १२    | १०         | 3   | 9  | ν.ν. | ą          |
| 86.             | ₹    | Å   | v     | O           | १२    | १०         | u   | 9  | ६-७  | 8          |
| 88°-30'         | ₹    | 8   | b     | O           | १२    | १०         | W.  | 9  | 9    | ٠4         |
| <b>70°</b>      | ₹    | 8   | ११    | e           | १२    | १०         | ar  | 8  | w    | Ę          |
| २०°−३०′         | 3    | ¥   | ११    | 9           | 8     | 88         | W   | 9  | U    | 9          |
| २१*             | , m  | 8   | 88    | ٥-८         | 8     | १२         | u   | 9  | 5-6  | 6          |
| २१°−३०′         | W.   | ¥   | ११    | 6           | 8     | <b>१</b> २ | U.  | १० | ۷    | 9          |
| २२°             | 7    | ٧   | ११    | 6           | १     | <b>१</b> २ | ux  | १० | ٤    | १०         |
| २२°-३०'         | ₹    | 8   | 28    | 6           | 2     | <b>१</b> २ | m   | १० | ۷    | ११         |
| २३°             | 3    | ¥   | ११    | ۷           | 8     | <b>१</b> २ | Tr. | १० | 9    | <b>१</b> २ |
| ₹ <b>*</b> -₹°′ | ₹    | ¥   | ११    | 6           | १-२   | १२         | 4   | १० | 9    | ?          |

| ग्रं०-क० | राशि | हो | द्रे० | स०  | न०  | द्वा० | वि ० | द०         | षो०    | ष०   |
|----------|------|----|-------|-----|-----|-------|------|------------|--------|------|
| २४°      | 3    | 8  | ११    | 6   | 2   | १२    | 3    | १०         | 9      | 2    |
| २४°-३०'  | 3    | 8  | ११    | 6   | 7   | १२    | 7    | 88         | 4-8    | o 3  |
| २५°      | ₹    | 8  | 88    | ۷   | 2   | १२    | 2    | ११         | १०     | ¥    |
| २५°-३०'  | a    | 8  | ११    | ۷   | 7   | 2     | v    | ११         | १०     | 4    |
| २६°      | m    | 8  | ११    | ८-९ | २   | 8     | e    | 88         | १०     | Ę    |
| ₹°-३°'   | n    | 8  | 88    | 9   | 2   | १     | e    | ११         | १०-१   | १७   |
| २७°      | u,   | x  | ११    | 9   | ₹-₹ | 8     | 9    | 88         | 88     | 6    |
| २७°−३०'  | 7    | 8  | ११    | 9   | 3   | 8     | 9    | १२         | 15     | 9    |
| २८°      | *    | x  | ११    | 9   | 3   | २     | 9    | १२         | ११     | १०   |
| २८°−३०′  | ₹    | 8  | ११    | 9   | a   | २     | 9    | <b>१</b> २ | \$ 5-5 | २ ११ |
| २९°      | ₹    | 8  | ११    | 9   | a   | २     | 9    | १२         | १२     | १२   |
| २९°−३०'  | 7    | x  | ११    | 8   | 3   | २     | 9    | १२         | १२     | \$   |
| ₹°°      | ₹    | ¥  | ११    | 8   | 3   | २     | 9    | १२         | १२     | 2    |

## ककं में बजावर्ग

| o°-3°' | .¥ | ४ | ¥ | १० | ٧ | ¥ | 2 | १२ | 8   | ¥ |
|--------|----|---|---|----|---|---|---|----|-----|---|
| ٤°     | ¥  | 8 | ¥ | १० | ¥ | 8 | २ | १२ | 8   | 4 |
| १°−३०' | ¥  | * | ٧ | १० | x | ¥ | 2 | १२ | \$  | 4 |
| . ۲°   | Y  | ¥ | ¥ | १० | x | 8 | २ | १२ | १-२ | v |

| अ०—क०          | राशि | हो | द्रे० | स०         | न०         | द्वा० | ৰি ০ | द० | षो० | ष० |
|----------------|------|----|-------|------------|------------|-------|------|----|-----|----|
| ₹*-₹0'         | ¥    | 8  | Y     | १०         | ¥          | ¥     | 2    | १२ | 2   | 6  |
| ₹.             | ٧    | 8  | ¥     | १०         | ¥          | ч     | २    | १२ | २   | 9  |
| ₹*-₹°'         | ¥    | ¥  | ¥     | १०-११      | <b>8-4</b> | ч     | २    | 8  | 7   | १० |
| A,             | ¥    | ¥  | ¥     | 88         | ч.         | ч     | २    | 8  | २-३ | 88 |
| X.—≦•,         | ¥    | ¥  | 8     | 8.8        | 4          | 4     | २    | 8  | 3   | १२ |
| ٩°             | ¥    | ¥  | 8     | 88         | 4          | ٧     | २    | 8. | 3   | 8  |
| 4-30,          | ¥    | 8  | ¥     | ११         | y          | Ę     | W    | 8  | ar  | 2  |
| 4.             | ¥    | ¥  | ¥     | ११,        | ч          | Ę     | w    | 8  | ३-४ | R  |
| €°-₹•′         | 8    | 8  | ¥     | ११         | 4-8        | Ę     | E.   | २  | Y   | X  |
| v°             | ¥    | ¥  | 8     | ११         | Ę          | Ę     | Ę    | 2  | ¥   | ч  |
| 9°−₹0′         | ¥    | ¥  | ¥     | ११         | Ę          | Ę     | Ę    | 2  | ¥   | Ę  |
| ۲.             | ¥    | x  | ¥     | 88         | Ę          | 6     | Ę    | 2  | 4   | v  |
| C°-₹•′         | ¥    | 8  | 8     | 2.5        | Ę          | 9     | Ę    | 2  | ч   | 6  |
| 4.             | ¥    | ¥  | ¥     | ११-१२      | Ę          | b     | É    | 2  | 4   | 9  |
| <b>९°−३</b> ∙' | ×    | ¥  | ¥     | <b>१</b> २ | Ę          | v     | Ę    | 3  | ५-६ | १० |
| <b>60.</b>     | ٧    | 8  | ¥     | १२         | Ę          | U     | Ę    | R  | Ę   | ११ |
| १°°-३°'        | ¥    | ٧  | 6     | १२         | 9          | ۷     | Ę    | 3  | Ę   | १२ |
| ११°            | ¥    | ¥  | 6     | १२         | 9          | ۷     | Ę    | 3  | Ę   | ?  |
| ११*-३०′        | Y    | ¥  | 6     | १२         | 9          | ۷     | Ę    | 3  | ६-७ | 2  |

| ग्रं०-क० |     | र्गा         | श ह | ो॰         | द्रे० | स०  |   | न०  |            | द्वा | ০ রি       | ० द | • | षो०   | व० |   |
|----------|-----|--------------|-----|------------|-------|-----|---|-----|------------|------|------------|-----|---|-------|----|---|
| १२°      |     | ¥            |     | Y          | 6     | 12  |   | U   |            | 4    | . 6        |     | 3 | U     | 3  |   |
| १२°-३०   | ,   | ¥            | 1   | 8          | 6     | १२  |   | o   |            | 6    | १२         | T   | 8 | ی     | ¥  |   |
| १३°      |     | ¥            | ·   | 8          | ۷     | १२- | 2 | U   | T          | 9    | १२         | 1   | 4 | . 6   | 4  |   |
| १३°-३०'  |     | ¥            | 1   | •          | ۷     | 8.  |   | 9-6 |            | ٩    | १२         | 1   | • | 5-6   | Ę  | • |
| 68.      |     | ¥.           | 1   | 4          | 6     | 5   |   | 6   |            | 9    | १२         | 1   | • | 4     | 9  |   |
| 68,-30   |     | ¥            | 1   | •          | 6     | 2   | I | 4   | T          | 3    | १२         | 8   | , | ۷     | 6  |   |
| १५°      |     | ¥            | 8   |            | ۷     | 2   | I | 6   |            | 9    | १२         | 8   |   | 6     | 9  |   |
| १५°-३०'  |     | ¥            | 4   |            | ۷     | 8   | T | 4   | 1          | 0    | 12         | 4   |   | 9     | १० |   |
| १६°      |     | ¥            | 4   |            | 6     | 2   | T | 6   | 1          | ۰ (  | १२         | 4   |   | 9     | ११ |   |
| १६°-३०'  |     | ¥            | 4   | I          | ۷     | १   | T | 4   | 1          | 0    | <b>१</b> २ | 4   |   | 9     | १२ |   |
| १७°      |     | x            | 4   |            | 4     | 2   |   | ८-९ | 1          | •    | १२         | 4   | 1 | 9-90  | 2  |   |
| १८°-३०'  |     | 8            | 4   | 1          | 4     | १-२ |   | 9,  | 8          | 0    | १२         | 4   |   | १०    | 2  |   |
| 85°.     |     | 8            | 4   |            | 6     | 2   |   | 9   | 2          | १    | १२         | 4   | T | १०    | 3  |   |
| १८°-३०'- |     | 8            | 4   | 1.         | 6     | २   |   | 9   | 2          | 2    | १२         | Ę   | T | १०    | ¥  |   |
| १९°      | ,   | 8            | 4   | 4          | 2     | 2   |   | 9-  | 2          | ?    | १२         | Ę   |   | १०-११ | 4  |   |
| १९°-३०'  | 1   | 4            | 8   | 4          | :     | 2   |   | 9   | 8          | 2    | १२         | Ę   |   | ११    | Ę  |   |
| २०°      | ~   | •            | 4   | 4          | :     | 2   |   | 9   | 8          | 2    | १२         | Ę   | T | ११    | 9  |   |
| २०°–३०′  | ,   |              | 4   | <b>१</b> २ |       | 2   | ? | 0   | 8:         | 2    | १०         | Ę   |   | ११    | 4  |   |
| २१°      | - ¥ | $\mathbf{I}$ | 4   | १२         |       | 2   | ? | •   | <b>१</b> : | र    | 0          | Ę   | 1 | ११-१२ | 3  |   |
|          |     |              |     |            |       |     |   |     |            |      |            |     |   |       |    |   |

| ग्र०—क०     | राशि | हो० | द्रे०      | स०  | न०         | द्वा०        | त्नं ॰ | द० | षो० | ष०  |
|-------------|------|-----|------------|-----|------------|--------------|--------|----|-----|-----|
| ₹१°-३°      | 8    | 4   | १२         | २-३ | १०         | १२           | १०     | 9  | १२  | 80  |
| <b>२२°</b>  | ¥    | 4   | १२         | N.  | १०         | 82           | १०     | 9  | १२  | 18  |
| २२°-३०'     | ٧    | 4   | १२         | a   | १०         | १२           | १०     | 9  | १२  | १२  |
| २३°         | ٧    | 4   | १२         | 3   | 20         | 8            | १०     | 9  | १   | 1   |
| २३°−३०′     | ٧    | 4   | १२         | 4   | 20-        | १११          | १०     | 9  | 8   | २   |
| २४°         | ¥    | 4   | १२         | æ   | ११         | 8            | १०     | 9  | 8   | 3   |
| २४°-३०'     | ¥    | 4   | <b>१</b> २ | 3   | 88         | 8            | 80     | ٥  | १-२ | 8   |
| २५°         | ¥    | ч   | १२         | n   | 88         | १            | १०     | 6  | 7   | 4   |
| २५°-३०'     | ¥    | 4   | १२         | ą   | ११         | २            | 6      | 6  | 2   | Ę   |
| २६°         | ٧    | ч   | १२         | 3-8 | 88         | २            | 6      | 6  | 7   | b   |
| २६°-३०'     | ٧    | 4   | १२         | Y   | ११         | २            | 6      | 6  | २-३ | 6   |
| २७°         | 8    | 4   | १२         | ٧   | 88-        | <b>१</b> २ २ | 6      | 16 | 77  | 9   |
| ₹७°-३°      | ٧    | 4   | १२         | . 8 | १२         | २            | 6      | 9  | a   | १०  |
| २८°         | ٧    | 4   | १२         | ¥   | <b>१</b> २ | 3            | 6      | 9  | 3   | 88  |
| ₹८°-३°'     | Y    | 4   | १२         | ¥   | १२         | ₹            | 6      | 9  | 3-8 | १२  |
| <b>२९</b> ° | ٧    | ч   | <b>१</b> २ | ¥   | १२         | ₹            | 6      | 9  | ¥   | - 8 |
| २९°−३०'     | ٧    | 4   | १२         | 8   | १२         | ₹            | 6      | 9  | ٧   | 2   |
| \$ o *      | ٧    | ч   | १२         | ¥   | १२         | ₹            | 6      | 9  | 8   | ₹   |

# सिंह में बशवगं

| प्रं०-क॰ | राशि | हो | द्रे० | स०             | न०  | हा | वि॰ | द० | यो० | ष० |
|----------|------|----|-------|----------------|-----|----|-----|----|-----|----|
| °-₹°'    | 4    | 4  | 4     | 4              | 2   | ч  | ٤   | 4  | 4   | 4  |
| 1.       | 4    | 4  | 4     | 4              | 2   | ч  | 2   | 4  | ٠ 4 | Ę  |
| ₹°-३°'   | 4    | 4  | 4     | ч              | 8   | ч  | 2   | 4  | 4   | v  |
| ٦°       | ч    | 4  | 4     | ч              | 8   | 4  | 2   | ч  | 4-8 | ۷  |
| २°−३०′   | 4    | 4  | 4     | ч              | 8   | ч  | 8   | ч  | E.  | 9  |
| a°       | ч    | 4  | 4     | ч              | 2   | W  | 2   | 4  | Ę   | १० |
| ₹°-₹°'   | 4    | 4  | 4     | 4              | १-२ | W  | 2   | w  | L.V | 88 |
| A.       | 4    | 4  | ч     | ч              | 2   | W  | 2   | w  | ६-७ | १२ |
| %°−₹°'   | 4    | 4  | 4     | ५-६            | 2   | E  | 8   | w  | 9   | 8  |
| ų°       | 4    | 4  | ¥     | e <sub>t</sub> | 2   | E. | 2   | w  | 9   | २  |
| 4°-30'   | ч    | 4  | 3     | Ę              | R   | 9  | ११  | w  | 9   | 7  |
| a°       | 4    | 4  | ¥     | Ę              | 2   | v  | 23  | w  | ७-८ | ¥  |
| ६°-३०    | ч    | 4  | 3     | Ę              | 2   | 9  | 88  | e  | 6   | 4  |
| 6.       | 4    | 4  | ४     | Ę              | २-३ | U  | 28  | e  | 6   | Ę  |
| 9°−₹0′   | 4    | 4  | 4     | Ę              | m   | 9  | ११  | 9  | 6   | v  |
| ۲.       | 4    | 4  | 4     | Ę              | Ti  | 2  | ११  | و  | 9   | ۷  |
| ८°-३०    | 4    | 4  | 4     | Ę              | ar  | 6  | ११  | o  | 9   | 9  |
| 9°       | ч    | 4  | 4     | ६-७            | ₹   | 6  | ११  | હ  | 9   | १० |

| प्रं०-क०                 | राशि | हो॰ | द्रे० | स०  | न॰  | ढा० | লিণ | द० | षो०    | व०   |
|--------------------------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|--------|------|
| <b>6.</b> —±0,           | 4    | 4   | ч     | v   | 3   | ۷   | 25  | 6  | 9-80   | 22   |
| \$0.0                    | 4    | 4   | 4     | ė   | 4   | ۷   | ११  | ٥  | १०     | १२   |
| ₹°°₹°                    | 4    | ч   | 9     | 9   | ¥   | ९   | 9   | ٥  | १०     | 8    |
| ? ?°                     | 4    | 4   | 9     | 9   | ¥   | ď   | ٩   | 6  | १०     | 2    |
| ₹₹°-₹•'                  | 4    | 4   | 9     | 9   | Y   | 8   | ٠ ه | 6  | \$ o-1 | ₹ \$ |
| <b>१२</b> °              | 4    | 4   | 9     | 9   | ¥   | 8   | ٩   | ۷  | ११     | 8    |
| १२*-३०'                  | 4    | 4   | 9     | 9   | ¥   | 8   | 8   | 9  | ११     | 4    |
| <b>१३</b> °              | . 4  | 4   | 9     | 9-6 | ¥   | १०  | 8   | ٥  | 88     | Ę    |
| ₹ <b>₹</b> - <b>₹</b> °′ | 4    | 4   | 9     | ۷   | 8-4 | १०  | 9   | 8  | 88-    | १२७  |
| <b>ś</b> Α.              | 4    | 4   | 9     | . 6 | 4   | १०  | 9   | 9  | १२     | 6    |
| \$8°-30                  | ч    | 4   | 9     | ۷   | ч   | १०  | 9   | 9  | १२     | १०   |
| १५°                      | 4    | 4   | 9     | 6   | 4   | १०  | 9   | 9  | १२     | १०   |
| १4 - 30'                 | 4    | ¥   | 9     | ٥   | ч   | 22  | 8   | १० | 2      | 88   |
| <b>\$</b> &              | ų    | ٧   | 9     | ٤   | 4   | ११  | ٩   | १० | \$     | १२   |
| ₹-°₹0'                   | 4    | ¥   | 9     | ۷   | 4   | ११  | 9   | १० | 8      | 8    |
| १७°                      | 4    | ¥   | 9     | ۷   | 4-6 | ११  | 9   | १० | १-२    | 2    |
| १७°-३०'                  | 4    | Y   | 9     | 6-9 | Ę   | 22  | 9   | १० | २      | 3    |
| 16.                      | 4    | Y   | 9     | 3   | Ę   | १२  | 9   | १० | २      | 8    |

| ष्णं० क०    | राशि | हो० | द्रे० | स०   | न०   | द्वा० | त्रि ० | द०         | पो॰ | ष० |
|-------------|------|-----|-------|------|------|-------|--------|------------|-----|----|
| १८°-३०'     | 4    | ¥   | 9     | 9    | Ę    | १२    | 1      | 22         | 2   | 4  |
| \$4.        | 4    | Y   | 9     | 9    | Ę    | १२    | 3      | 22         | ₹-₹ | Ę  |
| 86,-30,     | 4    | ¥   | 9     | 9    | Ę    | . १२  | 3      | 22         | 3   | 9  |
| ₹°°         | 4    | ¥   | 9     | 9    | Ę    | 12    | 3      | 22         | 3   | 6  |
| ₹0°-₹0'     | 4    | ¥   | 8     | 9    | b    | 2     | 177    | ११         | ŧ   | 9  |
| २१°         | 4    | ¥   | 8     | 9    | 6    | 2     | 7      | 22         | ₹-४ | १० |
| २१°─३°      | 4    | 8   | 2     | 9-8  | 0 0  | 2     | 7      | १२         | Y   | ११ |
| <b>२२</b> * | - 4  | 8   | 8     | १०   | ی    | 2     | 3      | <b>१</b> २ | ¥   | १२ |
| २२°-३0'     | 4    | 8   | 2     | १०   | ٥    | 2     | 3      | १२         | ¥   | 8  |
| २३°         | 4    | ٧   | 8     | १०   | v    | २     | R      | १२         | 4   | २  |
| ₹₹-₹•′      | 4    | ¥   | 2     | १०   | 9-6  | 2     | 3      | <b>१</b> २ | ч   | ₹  |
| 58°         | 4    | 8   | 2     | १०   | ۷    | २     | 7      | <b>१</b> २ | ч   | ¥  |
| 58°-30'     | ५    | ٧   | 2     | 20   | ۷    | २     | 3      | 2          | ५-६ | 4  |
| २५°         | 4    | ¥   | 2     | १०   | - 6  | २     | 4      | 2          | Ę   | Ę  |
| २५°-३0'     | 4    | ¥   | 8     | १०   | 6    | W.    | v      | 2          | Ę   | v  |
| २६°         | ч    | ¥   | 2     | ₹o-1 | 12 6 | 3     | v      | ٤.         | Ę   | 6  |
| २६°-३∘'     | ч    | ¥   | 2     | 22   | 6    | a     | 9      | ?          | ६-७ | 9  |
| २७°         | 4    | ¥   | 2     | ११   | 6-8  | 3     | 9      | 2          | 0   | १० |
| २७°−३०′     | 4    | ¥   | ?     | ११   | 9    | 7     | v      | 7          | 9   | 22 |

| ग्रं०≔क० | राशि | हो० | द्रे० | स० | न०  | द्वा० | वि० | द० | षो० | प॰ |
|----------|------|-----|-------|----|-----|-------|-----|----|-----|----|
| २८°      | ч    | 8   | १     | ११ | , 8 | ×     | v   | 2  | 9   | १२ |
| २८°-३°   | 4    | 8   | 8     | ११ | 9   | 8     | 9   | २  | 5-6 | 8  |
| २९°      | 4    | 8   | १     | ११ | 9   | ٧     | ا و | २  | ۷   | २  |
| २९°-३०'  | 4    | 8   | 8     | ११ | ٩   | 8     | ૭   | 2  | ۷   | ₹  |
| ₹o°      | 4    | ¥   | १     | 88 | 9   | x     | v   | 2  | ۷   | Y  |

## कच्या में वशवगं

| o°−₹o' | Ę  | 8 | Ę  | १२   | १०   | Ę  | २   | 2    | 9     | Ę  |
|--------|----|---|----|------|------|----|-----|------|-------|----|
| \$°    | Ę  | 8 | Ę  | १२   | १०   | Ę  | 2   | २    | 9     | v  |
| 8°−₹0' | Ę  | 8 | Ę  | १२   | १०   | Ę  | २   | २    | 9     | ۷  |
| ₹°′    | Ę  | 8 | Ę  | १२   | १०   | Ę  | 2   | 7    | 9-90  | 9  |
| ₹-३0'  | Ę  | 8 | Ę  | १२   | १०   | Ę  | 2   | 2    | १०    | १० |
| ą°     | E. | 8 | Ę  | १२   | १०   | o  | 2   | 2    | १०    | 88 |
| ₹°-₹0  | Ę  | 8 | E4 | १२   | 80-8 | १७ | . २ | R    | १०    | १२ |
| ٧.     | Ę  | 8 | E  | १२   | ११   | o  | २   | R    | १०-११ | 8  |
| ¥°-₹°' | Ę  | 8 | Ę  | १२-१ | 2.5  | 9  | २   | n    | ११    | 7  |
| 4°     | e. | 8 | Ę  | ٤.   | 88   | O  | २   | TAY. | ११    | ₹  |
| 4°-30' | Ę  | 8 | Ę  | 8    | ११   | ٥  | E.  | n    | ११    | ¥  |
| ʰ      | Ę  | 8 | Ę  | १    | ११   | 6  | Ę   | 3    | ११-१२ | 4  |

| षं०-फ०         | राशि | हो  | द्रे० | स०  | न०         | द्वा० | রি॰ | द० | षो०         | ष०  |
|----------------|------|-----|-------|-----|------------|-------|-----|----|-------------|-----|
| <b>€°−</b> ₹0′ | E    | 8   | Ę     | 2   | 8,8        | 6     | Ę   | ¥  | १२          | Ę   |
| o°             | 6    | 8   | Ę     | 8   | 8 6-8      | २ ८   | Ę   | 8  | १२          | U   |
| o°−₹o'         | Ę    | ٧   | Ę     | 8   | <b>१</b> २ | 6     | Ę   | ¥  | १२          | 6   |
| c°             | - 4  | 8   | Ę     | 8   | १२         | 9     | ٠ ۾ | 8  | 2           | 9   |
| ८°-३°'         | Ę    | 8   | Ę     | 8   | <b>१</b> २ | 9     | Ę   | 8  | 8           | १०  |
| 9°             | Ę    | 8   | Ę     | १-२ | १२         | 9     | Ę   | 8  | 8           | 25  |
| <b>९°−३°</b> ′ | - Ę  | ¥   | Ę     | 2   | १२         | 9     | E.  | 4  | <b>१-</b> 7 | १२  |
| १०°            | Ę    | 8   | Ę     | 2   | १२         | 9     | Ę   | 4  | २           | . 8 |
| १0°-₹0'        | Ę    | 8   | १०    | 2   | 8          | १०    | Ę   | 4  | २           | २   |
| 88.            | Ę    | 8   | १०    | 2   | १          | १०    | Ę   | 4  | २           | , 3 |
| 88°-30'        | Ę    | 8   | १०    | 2   | १          | १०    | Ę   | 4  | २-३         | 8   |
| 87°            | Ę    | 8   | १०    | 2   | १          | १०    | Ę   | 4  | 3           | 4   |
| १२°-३०'        | Ę    | 8   | १०    | २-३ | 8          | १०    | १२  | Ę  | ą           | Ę   |
| <b>१३°</b>     | Ę    | 8   | १०    | 3   | 8          | ११    | १२  | Ę  | m           | 9   |
| ₹9-₹0'         | Ę    | 8   | १०    | 3   | १-२        | ११    | १२  | Ę  | 3-8         | 1 6 |
| <b>έ</b> Α.    | Ę    | 8   | ?。    | ą   | 2          | ११    | १२  | Ę  | 8           | 9   |
| \$8°-30'       | Ę    | 8   | 0     | 3   | 2          | ११    | १२  | Ę  | 8           | १०  |
| १५°            | Ę    | 8 8 | 0     | 3   | 2          | 88    | १२  | Ę  | 8           | ११  |
| १५°-३०'        | Ę    | 4 8 | 0     | 3   | 7          | १२    | १२  | 9  | ч           | १२  |
| •              |      |     |       |     |            |       |     |    |             |     |

| ग्रं०-क०   | राणि | हो० | द्रे० | स॰  | न०  | द्वा० | त्रि <b>॰</b> | द० | षो०  | ष० |
|------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|---------------|----|------|----|
| १६°        | Ę    | 4   | १०    | m/  | २   | १२    | १२            | 9  | 4    | 2  |
| ₹°-₹0'     | Ę    | 4   | 5.0   | æ   | २   | १२    | १२            | 9  | 4    | 2  |
| १७°        | Ę    | 4   | १०    | in  | २-३ | १२    | १२            | 9  | 4-8  | 3  |
| ₹७°-३०'    | Ę    | 4   | १०    | ₹-४ | 3   | १२    | १२            | 9  | Ę    | 8  |
| <b>१८°</b> | Ę    | 4   | १०    | ٧   | 4   | 8     | १२            | 9  | Ę    | 4  |
| १८°-३०'    | Ę    | 4   | १०    | ¥   | ₹   | 8     | १२            | 6  | Ę    | Ę  |
| 86.        | Ę    | 4   | १०    | ¥   | 3   | 8     | १२            | 6  | ६-७  | 9  |
| १९°-३०'    | ų    | 4   | १०    | ٧   | ₹   | 8     | १२            | 6  | 9    | ٤  |
| ₹°°        | Ę    | 4   | १०    | ٧   | ą   | 8     | १२            | ۷  | 9    | 9  |
| ₹0°-₹0'    | Ę    | 4   | 2     | 8   | 8   | २     | १०            | ۷  | v    | १० |
| २१°        | Ę    | 4   | २     | 8   | ¥   | 2     | १०            | 6  | 9-6  | ११ |
| २१°-३०'    | Ę    | 4   | 2     | 8-4 | ٧   | २     | १०            | 8  | ۷    | १२ |
| २२°        | Ę    | 4   | २     | 4   | ¥   | २     | 20            | 9  | ۷    | 8  |
| २२°−३०′    | Ę    | 4   | ý     | 4   | ٧   | 2     | 60            | 9  | ۷    | 2  |
| २३°        | Ę    | 4   | 7     | 4   | ¥   | 3     | 20            | 9  | 9    | 3  |
| २३°−३०′    | Ę    | 4   | 2     | ч   | ¥-4 | 3     | १०            | 9  | 9    | ¥  |
| 58.        | Ę    | 4   | 7     | ч   | 4   | 3     | १०            | 9  | 9    | 4  |
| ₹°-₹°'     | Ę    | 4   | २     | ч   | 4   | 3     | १०            | १० | 9-80 | Ę  |
| २५°        | Ę    | 4   | २     | 4   | 4   | 3     | १०            | १० | 20   | 0  |

| ग्रं∘—क∘ | रा॰ | हो | द्रे० | स०  | न० | द्वा | बि | ० द० | षो०    | 40   |
|----------|-----|----|-------|-----|----|------|----|------|--------|------|
| २५°-३0'  | Ę   | 4  | 2     | 4   | 4  | ¥    | 6  | 20   | १०     | 6    |
| २६°      | Ę   | 4  | 2     | 4-8 | 4  | 8    | 6  | 50   | १०     | 9    |
| २६°−३०′  | Ę   | 4  | 2     | É   | 4  | ¥    | 6  | १०   | \$0-\$ | 1 10 |
| २७°      | Ę   | 4  | 2     | Ę   | 4  | ¥    | 6  | 80   | 22     | 22   |
| २७°-३०'  | Ę   | 4  | 2     | 4   | 4  | 8    | 6  | 88   | 25     | १२   |
| २८°      | Ę   | 4  | 2     | Ę   | 4  | 4    | 6  | 22   | 25     | 8    |
| २८°-३०′  | Ę   | ч  | २     | Ę   | 4  | 4    | ۷  | ११   | ११-१२  | 2    |
| २९°      | Ę   | ٧  | 2     | Ę   | 4  | ч    | ۷  | 28   | १२     | 3    |
| २९°-३०'  | Ę   | 4  | 2     | Ę   | 4  | 4    | 6  | ११   | १२     | 8    |
| \$ · ·   | Ę   | 4  | 2     | Ę   | 4  | 4    | 4  | 88   | १२     | 4    |

## तुला में वशवर्ग

| o-\$0'          | v | 4 | 9 | v | 9   | 0 | 2 | ٠ | 8   | 9  |
|-----------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|
| 6.              | v | 4 | v | v | v   | e | 2 | v | 2   | 6  |
| <b>6.</b> —\$0, | v | 4 | 9 | v | v   | e | 2 | 9 | 2   | 4  |
| ₹*              | 9 | 4 | 9 | 9 | 9   | 9 |   | 9 | १-२ | 20 |
| २°−३•′          | 9 | 4 | 9 | O | e   | o | 2 | 9 | 2   | 22 |
| ₹.              | 9 | 4 | 9 | v | U   | ۷ | 8 | 9 | 2   | १२ |
| ₹*-₹0'          | 9 | 4 | 9 | v | 9-6 | 6 | 2 | ۷ | 2   | *  |

| अं०—क०         | राधि  | हो • | द्रे० | स०   | न०  | द्वा | ০ রি | ० द० | षो०        | ष० |
|----------------|-------|------|-------|------|-----|------|------|------|------------|----|
| 8.             | 9     | 4    | e     | 9-0  | 6   | -    | 2 8  | 6    | २-३        | २  |
| 8°−₹0          | · ' ' | ų    | O     | 6    | 6   |      | 2 8  | 6    | 3          | 3  |
| ٩°             | U     | 4    | v     | 6    | 6   | 1    | 2 8  | 6    | 3          | ¥  |
| 4°-30          | , e   | 4    | v     | 6    | 6   | 9    | . 68 | 6    | ₹          | 4  |
| £.             | 9     | 4    | v     | 6    | 6   | 9    | 88   | 6    | ₹-8        | Ę  |
| €°-₹0          | 0     | 4    | 9     | 6    | 6   | 9    | . 88 | 8    | 8          | e  |
| u°             | 9     | 4    | G     | 6    | ८-९ | 9    | ११   | 9    | 8          | ٤  |
| '0 ₹−°0        | 9     | 4    | v     | 6    | 9   | 9    | 88   | 9    | 8          | 9  |
| ۲°             | 9     | 4    | 9     | 6    | 9   | 80   | ११   | 9    | 4          | १० |
| 'ه ۶−°ک        | 9     | ч    | 9     | 6    | 9   | १०   | 88   | 9    | 4          | 88 |
| 9°             | 9     | ч    | 9     | 6-9  | 9   | १०   | 88   | 9    | 4          | १२ |
| <b>९°−३</b> 0′ | 9     | 4    | 9     | 9    | 9   | १०   | ११   | १०   | 4-8        | 8  |
| 80°            | 0     | 4    | v     | 9    | 9   | १०   | 88   | १०   | É          | 2  |
| \$0°-₹0'       | 9     | 4    | 8 8   | 9    | १०  | ११   | 9    | १०   | Ę          | ₹  |
| ११°            | ø     | 4    | ११    | 9    | १०  | 88   | 9    | १०   | Ę          | 8  |
| 8830,          | 0     | 4 8  | 8     | 9    | १०  | ११   | 9    | १०   | <b>E-0</b> | 4  |
| १२°            | 9     | 4 8  | 8     | 9    | १०  | ११   | 9    | १०   | 9          | Ę  |
| १२°-३०'        | U     | 4 8  | 8     | 9-80 | १०  | ११   | 9    | ११   | 9          | ٠. |
| १३°            | 9     | 4 8  | 8_    | १०   | १०  | १२   | 9    | ११   | 0          | 2  |
|                |       |      |       | -    |     |      |      |      |            |    |

| ग्रं०-क०               | रा॰          | हो० | द्रे० | स०   | न०   | द्वा० | विव | द०  | षो०   | ष०   |
|------------------------|--------------|-----|-------|------|------|-------|-----|-----|-------|------|
| १३*─३०'                | હ            | 4   | ११    | १०   | १०-  | १११२  | 9   | ११  | 9-6   | 9    |
| <b>6</b> 8.            | 9            | ч   | ११    | १०   | ११   | १२    | 8   | ११  | ۷     | १०   |
| \$8. <del>-</del> \$0, | 9            | 4   | ११    | १०   | ११   | १२    | 9   | 88  | ۷     | 88   |
| १५°                    | હ            | 4   | ११    | १०   | ११   | १२    | 8   | ११  | ۷     | १२   |
| १५°-३०'                | ७            | 8   | ११    | १०   | ११   | 8     | ९   | १२  | 8     | 2    |
| १६°                    | 9            | 8   | ११    | १०   | ११   | 2     | 9   | १२  | 8     | ₹.   |
| १६*-३                  | 9            | 8   | ११    | १०   | ११   | १     | 9   | १२  | 8     | m    |
| १७°                    | ७            | 8   | ११    | १०   | १ १- | १२ १  | 9   | १२  | 9-8   | • ¥  |
| १७°−३०'                | · ·          | 8   | ११    | 80-8 | ११२  | १     | 9   | १२  | १०    | 4    |
| १८°                    | ø            | 8   | ११    | ११   | १२   | 2     | 9   | १२  | १०    | Ę    |
| 85,−30,                | v            | ¥   | ११    | ११   | १२   | २     | 3   | 8   | १०    | 9    |
| १९°                    | v            | 8   | ११    | ११   | १२   | २     | 3   | 8   | १०-१  | 2 6  |
| १९°-३०'                | U            | 8   | ११    | ११   | १२   | 2     | ₹   | 8   | ११    | 9    |
| २०°                    | 9            | 8   | ११    | ११   | १२   | . 4   | ₹   | 8   | ११    | 90   |
| २०°-३०'                | <sub>o</sub> | 8   | m     | ११   | 8    | ₹     | ₹   | 8   | ११    | ११   |
| २१°                    | 9            | 8   | m     | ११   | 8    | ₹     | ₹   | 8   | 8 8-8 | २ १२ |
| २१°−३०'                | 9            | 8   | a     | ११-१ | २ १  | ₹     | 3   | . २ | १२    | . 8  |
| २२°                    | 9            | ٧   | 7     | १२   | १    | 7     | na. | 2   | १२    | 2    |
| २२°−३०'                | ٥            | هر  | TAY.  | १२   | १    | 7     | m   | 2   | १२    | 3    |

| मं०-क०  | 77. | े हो | त्रे | स०   | न०  | द्वा० | ía o | <b>E</b> 0 | षो०         | ष० |
|---------|-----|------|------|------|-----|-------|------|------------|-------------|----|
| # 0-410 | (1) | 61.  | ж.   | (10  |     | 8.10  | -    |            |             | _  |
| ₹₹*     | 9   | ٧    | ₹    | १२   | 2   | 8     | ₹    | 2          | १           | ¥  |
| ₹₹°-₹°  | b   | 8    | ₹    | १२   | १-२ | 8     | W    | 2          | 2           | ч  |
| २४°     | v   | ٠.   | ą    | १२   | २   | x     | Ti V | २          | 2           | Ę  |
| ₹8°-₹0' | હ   | ٧    | ₹    | १२   | २   | ¥     | R    | 17         | १-२         | 9  |
| २५°     | v   | 8    | 3    | १२   | २   | ¥     | 3    | 7          | 2           | 6  |
| २५*३०'  | v   | 8    | 3    | १२   | 2   | ч     | e    | a          | 2           | 9  |
| २६°     | v   | x    | 3    | १२-१ | 2   | 4     | v    | 3          | २           | 80 |
| २६°−३०′ | v   | ¥    | 3    | 8    | 2   | 4     | 0    | U.         | २-३         | 88 |
| २७°     | 9   | R    | Ą    | 2    | ₹-₹ | 4     | v    | 7          | W           | १२ |
| २७°−३०′ | 9   | A.   | ₹    | 8    | 3   | 4     | v    | 8          | W.          | 2  |
| २८°     | v   | ¥    | 3    | 8    | ₹   | Ę     | v    | 8          | 7           | २  |
| २८°-३०' | 9   | ¥    | 3    | 8    | 3   | - 4   | v    | 8          | <b>3-</b> 8 | 3  |
| 56.     | 9   | ¥    | ₹    | 8    | 3   | Ę     | 9    | 8          | .8          | ¥  |
| २९°-३०' | 9   | ¥    | R    | 2    | 3   | ę     | e    | ٧          | ¥           | 4  |
| ₹°°     | 9   | 8    | ₹    | 8    | 3   | Ę     | v    | ٧          | ¥           | 4  |

## वृश्चिक में बशवर्ग

| ∘ −₹∘′ | 6 | 8 | ۷ | २ | ¥ | ۷ | 2 | 8 | 4 | 6 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .8.    | 6 | Y | 6 | 2 | Y | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 |

| अं०—क०         | राशि | हो० | द्वें० | स०    | न०  | ন্ত্ৰা০ বি | त्न ० | द० | षो० | ष          |
|----------------|------|-----|--------|-------|-----|------------|-------|----|-----|------------|
| १°−३०′         | ٤    | 8   | 6      | २     | 8   | 6          | 2     | 8  | ч   | १०         |
| 7              | 6    | 8   | 6      | 2     | 8   | ٥          | २     | ४  | ५-६ | ११         |
| ₹*-₹0'         | ٤    | ¥   | 6      | 2     | 8   | 6          | २     | 8  | É   | १२         |
| ₹°             | ۷    | 8   | 6      | 2     | ¥   | 9          | २     | 8  | Ę   | 2          |
| ₹°-₹0'         | 6    | 8   | 6      | 2     | 8-4 | 9          | २     | ч  | Ę   | 2          |
| X°             | ٤    | 8   | 6      | २     | ч   | 9          | 2     | 4  | ६-७ | 3          |
| x°-30'         | ٤    | 8   | 6      | . २-३ | ч   | 9          | 2     | ч  | v   | Y          |
| ٩°             | ٤    | 8   | ۷      | ₹     | 4   | 9          | 2     | ч  | 9   | 4          |
| 4°-30'         | ٤    | 8   | 6      | 3     | 4   | १०         | Ę     | 4  | ø   | Ę          |
| ʰ              | ۷    | 8   | 6      | 3     | 4   | १०         | Ę     | 4  | 9-6 | U          |
| €°—३०          | ۷    | 8   | 6      | π     | 4   | १०         | Ę     | Ę  | ۷   | 6          |
| o°             | 6    | 8   | 6      | m     | 4-6 | १०         | Ę     | W  | ۷   | 9          |
| 9−₹0'          | ۷    | 8   | 6      | in    | W   | १०         | Ę     | E  | ٤   | 20         |
| c°             | ۷    | 8   | ٥      | TH.   | E.  | ११         | Ę     | Ę  | 9   | ११         |
| ر°–غ۰,         | ٥    | 8   | ٥      | ur    | E.  | ११         | Ę     | EV | 9   | <b>१</b> २ |
| 9°             | ۷    | 8   | ۷      | ₹-४   | W   | ११         | Ę     | Ę  | 9   | 2          |
| <b>6.</b> −±0, | ۷    | 8   | ۷      | ¥     | W   | ११         | Ę     | U  | 9-8 | 2          |
| १०°            | 6    | 8   | ۷      | 8     | E.  | 88         | Ę     | v  | १०  | ₹          |
| 20°-30'        | 6    | 8   | १२     | Y     | U   | १२         | Ę     | 9  | १०  | Y          |

| ग्रं॰—क॰        | रा॰ | हो० | द्रे० | स०  | न०  | द्वा० | দ্নি • | द० | षो०   | ष०  |
|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|----|-------|-----|
| 55.             | 6   | 8   | १२    | 8   | v   | १२    | Ę      | o  | १०    | 4   |
| ₹ ₹°-₹°         | 6   | 8   | १२    | 8   | v   | १२    | Ę      | v  | 80-88 | Ę   |
| १२° -           | 6   | 8   | १२    | ٧   | 9   | १२    | Le C   | 9  | ११    | 9   |
| १२°-३०'         | 6   | 8   | १२    | ٧   | 9   | १२    | १२     | 6  | ११    | 6   |
| १३°             | 6   | 8   | १२    | 8-4 | b   | 8     | १२     | 6  | 88    | 9   |
| १३°-३०'         | 6   | 8   | १२    | ч   | 9-6 | 8     | १२     | 6  | ११-१२ | १०  |
| 68.             | 6   | 8   | १२    | 4   | 6   | १     | १२     | ٥  | १२    | ११  |
| <b>6</b> 8,−30, | 6   | 8   | १२    | 4   | 6   | 8     | १२     | ٤  | १२    | 22  |
| १५°             | 6   | 8   | १२    | 4   | ٤   | १     | १२     | 6  | १२    | ۶ – |
| १५°-३०'         | 6   | 4   | १२    | ч   | 6   | 2     | १२     | 9  | १     | २   |
| १६°             | 6   | 4   | १२    | ч   | 6   | 2     | १२     | 9  | १     | 3   |
| १६°-३०'         | 6   | 4   | १२    | ч   | 6   | २     | १२     | 9  | १     | 8   |
| \$0°            | 6   | 4   | १२    | 4   | ८-९ | २     | १२     | 3  | १-२   | ч   |
| १७°-३०'         | ۷   | 4   | १२    | ५-६ | 9   | 2     | १२     | 9  | २     | Ę   |
| 86.             | 6   | 4   | १२    | Ę   | 9   | ą     | १२     | 9  | २     | 9   |
| . १८°-३0'       | 6   | 4   | १२    | Ę   | 9   | , a   | १२     | 80 | 2     | 6   |
| 860             | 6   | 4   | १२    | Ę   | 9   | 3     | १२     | १० | ₹-₹   | 9   |
| १९°-३0'         | 6   | 4   | १२    | Ę   | 9   | R     | १२     | १० | m.    | १०  |
| 20°             | 6   | 4   | १२    | Ę   | 9   | 3     | १२     | १० | ą     | ११  |

| अं०-क०  | राशि | हो॰ | द्रे० | स॰          | न०         | 210 | রি৹ | द० | वो०          | व०  |
|---------|------|-----|-------|-------------|------------|-----|-----|----|--------------|-----|
| २०°-३०′ | 6    | 4   | 8     | Ę           | १०         | 3   | १०  | १० | ą            | १२  |
| २१°     | . 6  | 4   | 8     | É           | १०         | 8   | १०  | १० | ₹-8          | 2   |
| २१°−३0' | 6    | 4   | 8     | Ę-          | ७ १०       | 3   | 80  | ११ | 8            | 7   |
| २२°     | 6    | 4   | 8     | v           | १०         | 1   | १०  | ११ | x            | ₹   |
| २२°-३०' | 6    | 4   | 8     | v           | १०         | 1   | १०  | ११ | ¥            | ¥   |
| २३°     | ٤    | 4   | 8     | 9           | १०         | ų   | १०  | ११ | 4            | 4   |
| ₹3°-₹0' | ۷    | 4   | 8     | 9           | 80-8       | १५  | 80  | 88 | 4            | Ę   |
| २४°     | - 6  | 4   | 8     | 9           | 88         | u   | १०  | ११ | 4            | v   |
| ₹8°-₹0' | ۷    | 4   | 8     | v           | ११         | ч   | १०  | १२ | ५-६          | ٤   |
| २५°     | ۷    | ч   | 8     | v           | 88         | ч   | १०  | १२ | Eq.          | 9   |
| २५°–३०' | ۷    | 4   | 8     | v           | 88         | Ę   | 6   | १२ | Ę            | १०  |
| २६°     | ۷    | 4   | 8     | <b>७-</b> ८ | ११         | ę   | 6   | १२ | Ę            | 8.8 |
| ₹°°-₹°' | 6    | 4   | 8     | 6           | ११         | Ę   | 6   | १२ | <b>E</b> -19 | १२  |
| २७°     | 4    | ٧   | 8     | 6           | 8 8-8      | २ ६ | 6   | १२ | 9            | ٤   |
| २७°-३०' | ۷    | 4   | 8     | 6           | १२         | Ę   | 6   | 8  | 9            | २   |
| २८°     | ۷    | 4   | 8     | 6           | १२         | v   | 6   | 8  | 9            | 3   |
| २८°-३०' | 6    | 4   | 8     | ۷           | १२         | હ   | 6   | 8  | 5-6          | 8   |
| २९°     | 6    | 4   | 8     | 6           | १२         | ঙ   | 6   | 8  | ٤            | 4   |
| २९°−३०  | 6    | 4   | ¥     | 6           | <b>१</b> २ | હ   | 6   | १  | ٤            | Ę   |
| ₹0°     | 6    | 4   | 8     | 6           | १२         | ø   | 6   | 8  | ۷            | b   |

| मं∘-क∘       | रा॰ ह | ि | द्रे० | स०    | न०  | द्वा० | त्नि ० | द० | षो० | ष०  |
|--------------|-------|---|-------|-------|-----|-------|--------|----|-----|-----|
| \$0.         | 9     | 4 | 9     | 88    | 3   | १२    | ११     | १२ | २   | . 8 |
| ₹-°-\$       | ٩     | 4 | 8     | ११    | X   | 8     | 9      | १२ | २   | 4   |
| tt°          | ٩     | 4 | 8     | ११    | ¥   | 2     | 9      | १२ | २   | Ę   |
| ११°-३०'      | ٩     | ч | १     | 88    | 8   | 2     | 8      | १२ | २-३ | U   |
| \$5.         | 9     | ч | 8     | ११    | ¥   | 8     | 9      | १२ | ·it | ۷   |
| १२°-३०'      | 9     | 4 | 8     | ११    | ¥   | 8     | 9      | 8  | ₹   | 9   |
| ₹ <b>3</b> ° | 9     | 4 | 8     | 88-82 | 8 8 | २     | 9      | १  | 3   | १०  |
| १३°-३0'      | 9     | 4 | 2     | १२    | ४-५ | २     | 9      | 8  | ₹-8 | 88  |
| <b>6</b> 8.  | 9     | 4 | 2     | १२    | ų   | २     | 9      | १  | 8   | १२  |
| 68°-\$0,     | ٩     | 4 | 8     | १२    | ч   | २     | 9      | 8  | 8   | 8   |
| १५°          | 9     | 4 | 2     | १२    | ч   | २     | 9      | 8  | ٧   | 3   |
| १५°-३०'      | 9     | ¥ | 2     | १     | ч   | 3     | 9      | २  | 4   | 3   |
| १६.          | 9     | 8 | 8     | 8     | ч   | 3     | 9      | 2  | _٩  | ¥   |
| १६°-३0'      | ٩     | 8 | 8     | 8     | ч   | ₹     | 9      | २  | 4   | ų   |
| \$0.         | 9     | ¥ | 2     | 8     | ५-६ | 3     | 9      | २  | 4-6 | Ę   |
| १७°-३०′      | 9     | x | 8     | १-२   | Ę   | 3     | 9      | २  | Ę   | 9   |
| 86.          | 9     | ¥ | १     | २     | Ę   | ¥     | 9      | २  | Ę   | 6   |
| १८°-३0'      | 9     | ¥ | 2     | २     | Ę   | ¥     | ₹      | 3  | Ę   | 9   |
| १९°          | 9     | 8 | 8     | 2     | Ę   | 8     | 3      | 3  | ६-७ | १०  |

धमु में वसवर्ग

|           |     |     |       |      |              |            |      |            | _    |      |
|-----------|-----|-----|-------|------|--------------|------------|------|------------|------|------|
| षं०-क०    | रा॰ | हो॰ | द्रे० | स०   | न•           | द्वा०      | নি • | ₹•         | षो॰  | ष०   |
| o°-₹o'    | 9   | 4   | 9     | 9    | 8            | 9          | \$   | 9          | 9    | 9    |
| ٤.        | 9   | 4   | 9     | 9    | 8            | 9          | 8    | 9          | 9    | 20   |
| ₹-₹0'     | 9   | 4   | 9     | 9    | 8            | 8          | 8    | 9          | 4:   | 18   |
| ₹*        | 9   | 4   | 9     | 9    | 8            | 6          | 8    | 8          | C-1  | 0 17 |
| ₹°-₹°     | 9   | 4   | 9     | 9    | 8            | 9          | 8    | 9          | १०   | 2    |
| ₹*        | 9   | 4   | 9     | 9    | 2            | १०         | 2    | 9          | १०   | २    |
| ₹-40'     | ٩   | 4   | 9     | 9    | <b>\$</b> —: | २ १०       | 2    | १०         | १०   | 3    |
| <b>A.</b> | ٩   | 4   | 9     | 9    | 2            | १०         | 2    | १०         | १०-१ | 8 8  |
| 8°-30'    | 4   | 4   | 9     | १०   | 2            | 6-8        | ۰ १  | १०         | ११   | 4    |
| 4°        | ٩   | 4   | 9     | १०   | २            | १०         | 2    | <b>१</b> 0 | 28   | Ę    |
| 4-30'     | ٩   | 4   | 9     | १०   | 7            | ११         | ११   | १०         | ११   | 9    |
| £.        | ٩   | 4   | 9     | १०   | २            | 28         | ११   | १०         | ११-१ | ₹ ८  |
| €°-₹°     | ٩   | ч   | 9     | १०   | २            | 88         | ११   | ११         | १२   | 9    |
| y°        | 9   | 4   | 9     | १०   | २-३          | 22         | ११   | 22         | १२   | १०   |
| 9°−₹0'    | ٩   | ч   | 9     | १०   | 3            | ११         | ११   | ११         | १२   | ११   |
| c°        | 9   | 4   | 9     | १०   | ą            | <b>१</b> २ | ११   | ११         | १    | १२   |
| د-€۰′     | 9   | 4   | 9     | १०   | 3            | १२         | ११   | ११         | १    | 8    |
| 6.        | 9   | 4   | 9     | 80-8 | ₹. ३         | १२         | ११   | ११         | १    | २    |
| ९°-३0'    | 9   | 4   | 9     | ११   | ₹            | १२         | ११   | १२         | १-२  | ₹    |

| मं०-क०      | राशि | हो० | दे० | स०  | न०  | gro . | লৈ • | द० | षो॰   | ष० |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|----|-------|----|
| १९°-३०'     | 9    | ¥   | 8   | 2   | Ę   | 8     | 97   | 77 | 9     | 88 |
| <b>२</b> °° | ٩    | ¥   | 8   | २   | Ę   | K     | PF.  | RY | 9     | १२ |
| २०°−३०′     | 9    | ¥   | ч   | 2   | 9   | ч     | 77   | a  | 9     | \$ |
| २१*         | ٩    | ¥   | 4   | 2   | 9   | ٤     | *    | N  | 5-6   | 7  |
| २१°-३०′     | ٩    | ¥   | 4   | २-३ | v   | 4     | W    | ٧  | ۷     | ¥  |
| २२°         | ٩    | ¥   | 4   | 3   | v   | 4     | 3    | 8  | 6     | 8  |
| २२*-३०'     | 3    | ٧   | ų   | ₹   | v   | 4     | 17   | 8  | 6     | ч  |
| 23°         | 9    | ¥   | 4   | 3   | v   | Ę     | 7    | x  | 9     | Ę  |
| २३°-३०′     | 9    | 8   | 4   | 3   | 9-6 | Ę     | ₹    | R  | 9     | v  |
| <b>5</b> 8. | 9    | ¥   | 4   | ₹   | 6   | Ę     | 7    | 8  | 9     | 6  |
| ₹¥°-३°'     | 9    | Y   | 4   | 3   | 6   | Ę     | W    | 4  | 9-80  | 9  |
| २५°         | ٩    | Y   | 4   | 3   | 6   | Ę     | W    | 4  | १०    | १० |
| २५°-३०'     | 9    | ¥   | 4   | 3   | 6   | 9     | e    | ч  | १०    | 25 |
| २६°         | 9    | Y   | 4   | ₹-४ | 6   | 9     | 9    | 4  | १०    | १२ |
| २६°−३०′     | 9    | ¥   | 4   | 8   | 6   | 9     | 9    | 4  | 20-58 | 8  |
| २७°         | 9    | ¥   | 4   | ٧   | 6-9 | 9     | v    | 4  | ११    | 2  |
| २७°-३०'     | 9    | Y   | 4   | ٧   | 9   | 9     | e    | Ę  | 88    | 3  |
| २८°         | 9    | ٧   | 4   | ٧   | 9   | 6     | e    | Ę  | ११    | Y  |
| ₹८°-३०′     | 9    | 8   | 4   | ¥   | 9   | 6     | 0    | Ę  | 88-82 | 4  |

| ग्रं०—क० | रा॰ हो॰ द्रे॰ |   |   | स० | न० | द्वा० | वि० व | (0 | षो० | ष० |
|----------|---------------|---|---|----|----|-------|-------|----|-----|----|
| २९°      | . 8           | 8 | 4 | ٧  | 9  | 6     | v     | Ę  | १२  | Ę  |
| २९°-३०'  | ٩             | 8 | ч | 8  | 9  | ۷     | 9     | Ę  | १२  | ૭  |
| ₹0°      | 9             | 8 | ч | 8  | 9  | ۷     | 9     | Ę  | १२  | 6  |

### मकर में बदावर्ग

| 0,−30,         | १०    | 8 | 80 | 4   | १०    | १०   | २ | e, | १   | १० |
|----------------|-------|---|----|-----|-------|------|---|----|-----|----|
| १°             | १०    | 8 | १० | 4   | १०    | १०   | २ | Ę  | 8   | 88 |
| 8°-₹°'         | 80    | 8 | १० | ч   | १०    | १०   | 2 | Ę  | 2   | 12 |
| ₹*             | १०    | 8 | १० | ч   | १०    | १०   | 2 | Ę  | १-२ | 8  |
| ₹*-३0'         | १०    | 8 | १० | ч   | १०    | १०   | २ | Ę  | २   | 2  |
| ₹ "            | १०    | 8 | १० | 4   | १०    | ११   | 2 | Ę  | 3   | 3  |
| ₹°-₹°′         | १०    | 8 | १० | 4   | १०-१  | १११  | २ | v  | २   | x  |
| A.             | १०    | 8 | १० | 4   | ११    | ११   | 2 | e  | २-३ | 4  |
| 8°−₹°'         | १०    | 8 | १० | લ-ફ | ११    | ११   | २ | U  | 3   | Ę  |
| ų°             | . १ 0 | x | १० | É   | 88    | ११   | २ | v  | 3   | v  |
| ५°-३०'         | १०    | 8 | १० | Ę   | ११    | १२   | Ę | 6  | 3   | 6  |
| ę°             | १०    | 8 | १० | Ę   | ११    | १२   | Ę | v  | ₹-8 | 9  |
| <b>६°−३</b> 0′ | १०    | 8 | १० | Ę   | १ १-१ | २ १२ | Ę | 6  | 8   | १० |
| o*             | १०    | 8 | १० | Ę   | १२    | १२   | Ę | 6  | 8   | ११ |

| घं०-क•          | रा॰ | हो॰ | द्रे०      | स०  | न० ं       | द्वा॰ | ति० द | (0  | षो०         | व०  |
|-----------------|-----|-----|------------|-----|------------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| v°-₹•'          | 80  | ¥   | <b>१</b> 0 | E.  | <b>१</b> २ | १२    | Ę     | 1   | 8           | १२  |
| ۲.              | 80  | ¥   | १०         | É   | १२         | १     | Ę     | 6   | 4           | 8   |
| ٥٠−١٥٠          | १०  | ¥   | १०         | Ę   | १२         | १     | Ę     | 6   | 4           | 2   |
| 4.              | 10  | ¥   | १०         | ६-७ | १२         | १     | Ę     | 6   | 4           | 3   |
| 9-30'           | 10  | ¥   | १०         | 9   | १२         | 8     | Ę     | 9   | 4-6         | 8   |
| 50.             | 10  | Y   | १०         | 9   | १२         | 8     | Ę     | 9   | E           | 4   |
| ₹0°-₹0          | १०  | ٧   | 2          | v   | १          | २     | Ę     | 9   | Ę           | Ę   |
| 55.             | 20  | ¥   | 2          | v   | 8          | २     | Ę     | 9   | Ę           | 9   |
| 86°-±0,         | १०  | ٧   | २          | 9   | 8          | 2     | Ę     | 9   | <b>Ę-</b> ( | 2   |
| १२°             | १०  | 8   | 2          | v   | 2          | २     | Ę     | 9   | 9           | 9   |
| १२°-३°'         | १०  | ¥   | 7          | •   | 2          | २     | १२    | १०  | 9           | १०  |
| <b>१३</b> °     | १०  | ¥   | २          | 5-6 | 8          | 3     | १२    | १०  | 9           | 88  |
| ₹ <b>3°</b> -₹° | १०  | ¥   | 2          | 6   | १-२        | 3     | १२    | १०  | 9-0         | १२  |
| <b>6</b> A.     | १०  | ¥   | 2          | 6   | २          | 3     | १२    | १०  | ۷           | 8   |
| 88°-30'         | १०  | 8   | 7          | 6   | २          | 3     | १२    | १०  | ٥           | 2   |
| १५°             | १०  | ¥   | 2          | 6   | 2          | 3     | १२    | १०  | .6          | 3   |
| १4°-३0'         | 80  | 4   | 7          | 6   | २          | ¥     | १२    | ११  | ٩           | . 8 |
| १६°             | १०  | 4   | 2          | ۷   | ₹ .        | 8     | १२    | 28. | 9           | 4   |
| १६°-३०'         | १०  | 4   | 7          | 6   | . २        | Y     | १२    | ११  | 9           | Ę   |
|                 |     |     |            |     |            |       |       |     |             |     |

| <b>भं∘</b> —क  | ॰ रा | शि ह | हो० | द्रे | स०         | स०   |             |   | द्वा | ब्रि | o   द | बो॰  | T         | ष०            |
|----------------|------|------|-----|------|------------|------|-------------|---|------|------|-------|------|-----------|---------------|
| १७°            |      | 90   | 4   | 1    | 2 6        |      | 7-          | 3 | 8    | 1 8: | 2 28  | 9.   | 20        | v             |
| १७°-३०         | ,    | ?•   | 4   | 1    | 2          | 9    | 3           |   | ¥    | 2:   | 2 2 8 | 10   | T         | 6             |
| 86.            |      | 0    | 4   | 1    | 9          | 9    |             |   | 4    | 27   | 188   | 20   | +         | 3             |
| <b>१८°−३</b> 0 | , 8  | •    | 4   | २    | 9          | 9    |             |   | 4    | १२   | १२    | 20   | +         | <b>?</b> •    |
| 88°            | 8    | •    | 4   | 2    | 9          | 9    |             |   | 4    | १२   | 122   | 20-  | 22        | ? ?           |
| 89°-₹0         | , 6  | •    | 4   | २    | 9          | 9    |             | 1 | 4    | 12   | १२    | 18   | T         | ??            |
| २०°            | 5    | •    | 4   | 2    | 9          | 1    | 3           | 1 | 4    | १२   | १२    | 22   | +         | 2             |
| २०°-३०         | . 5  | •    | 4   | Ę    | 9          | T    | ¥           | 1 | ę    | 20   | १२    | 25   | $\dagger$ | 2             |
| २१°            | 5    | •    | 4   | Ę    | 9          | 9    |             | 1 | Ę    | 80   | १२    | 28-1 | 12        | ₹             |
| २१°-३०'        | 8.   | ,    | 4   | Ę    | 9-80       | 9-90 |             | 1 | ę    | 20   | 1     | १२   | T         | ¥             |
| <b>२२°</b>     | . 80 |      | 4   | Ę    | १०         | १०   |             | 1 | Ę    | 20   | 2     | १२   |           | 4             |
| २२°-३०′        | 80   | 1    | 4   | Ę    | <b>१</b> • |      | ¥           | + | Ę    | ۲.   | 2     | 12   | -         | •             |
| २३°            | १०   | 1    | ,   | Ę    | 80         |      | Y           | T | 9    | १०   | 8     | 2    |           | 9             |
| २३°-३०′        | 80   | ,    | 1   | 4    | 20         |      | <b>¥-</b> 4 | 1 | v    | 20   | 2     | 2    |           | 6             |
| <b>5</b> 8.    | १०   | 4    | 1   | 9    | 20         |      | 4           | 1 | 9    | 20   | 2     | 2    |           | •             |
| 4x,-40,        | 20   | 4    | 1   | 4    | १०         | 20   |             |   | 9    | 20   | 2     | १-२  | 1         | •             |
| २५°            | 80   | 4    |     | Ę    | 20         |      |             |   | U    | 20   | 2     | 2    | _         | 2             |
| २५°-३०'        | 80   | 4    | 1   | 4    | 20         | -    | 4           |   | 2    | 6    | 2     | 2    | _         | <u>.</u><br>२ |
| 56.            | 20   | 4    | 1   | 6    | 20-2       | T    | 4           |   | 2    | 6    | 2     | 2    | _         | -             |

| गं०-क०  | रा० हो० द्रे० स० |   |    |    | न०  | द्वा | े हि | षो० | ष०  |   |
|---------|------------------|---|----|----|-----|------|------|-----|-----|---|
| ₹°-३°'  | १०               | ч | Ę  | ११ | 4   | ۷    | 6    | २   | २-३ | 2 |
| २७°     | १०               | ч | Ę  | ११ | ५-६ | ٤    | 6    | 2   | 3   | ₹ |
| २७°−३०' | १०               | 4 | w  | 88 | W   | 6    | 6    | ₹   | ₹   | 8 |
| ₹८°     | १०               | 4 | w  | ११ | w   | 9    | ۷    | n   | 7   | 4 |
| २८°-३०' | १०               | 4 | E. | ११ | CV. | ९    | ۷    | æ   | ३-४ | Ę |
| २९°     | १०               | 3 | W  | ११ | N.  | ९    | 4    | 4   | 8   | 9 |
| २९°-३0' | १०               | 4 | W  | ११ | w   | ९    | 6    | ₹   | 8   | ۷ |
| ₹°°     | १०               | 4 | Ę  | ११ | Ę   | 9    | ۷    | 3   | R   | 9 |

# कुम्भ में दशवर्ग

| o°−₹o' | ११ | 4 | ११ | १२   | <sub>o</sub> | ११ | 8 | ११ | ч   | ११ |
|--------|----|---|----|------|--------------|----|---|----|-----|----|
| ٤.     | ११ | 4 | ११ | १२   | 9            | ११ | 8 | ११ | ч   | १२ |
| १°−३०′ | 88 | 4 | ११ | १२   | 9            | ११ | १ | ११ | ч   | 8  |
| ₹°     | 88 | 4 | ११ | १२   | 9            | ११ | १ | ११ | ५-६ | 2  |
| ₹°-₹°' | ११ | 4 | ११ | १२   | v            | ११ | १ | ११ | Ę   | 3  |
| ₹*     | ११ | 4 | 88 | १२   | · ·          | १२ | 8 | ११ | E.  | 8  |
| ₹-₹0'  | 88 | 4 | 28 | १२   | 9-6          | १२ | 8 | १२ | ę   | 4  |
| 8.     | 88 | 4 | ११ | १२   | ۷            | १२ | 8 | १२ | ६-७ | Ę  |
| 8°-₹0' | 88 | 4 | ११ | १२-१ | 6            | १२ | १ | १२ | v   | v  |

| <b>घं</b> ०—क० | र्गा | श हो | ि दे | स ०         | न०   |   | द्वा० | वि० | द० | षो॰   | 40  |
|----------------|------|------|------|-------------|------|---|-------|-----|----|-------|-----|
| 4°             | 2    | 8    | ५ ११ | 2 2         | 6    |   | १२    | 1   | १२ | 9     | 6   |
| 4°-30          | , 5  | 2    | 4 21 | 2           | 6    |   | ?     | 88  | १२ | 9     | 9   |
| ʰ              | 8    | 8    | 4 88 | 2           | 6    |   | 8     | ११  | १२ | 9-0   | १०  |
| €°-३0          | 8    | 8    | ५ ११ | 1           | 6    |   | ?     | 88  | 2  | 6     | ११  |
| o°             | 8    | 8    | 4 88 | 8           | 6-   | 9 | *     | ११  | 2  | 6     | १२  |
| 0°−30'         | 8    | 1    | 4 88 | 8           | 9    | 9 |       | ११  | 1  | 6     | 8   |
| c°             | 8:   | 1    | 1 88 | 5           | 9    | 1 | 2     | ११  | \$ | 9     | 2   |
| ८°−३०′         | 2 5  |      | 1 88 | 5           | 9    |   | 2     | 28  | 2  | 3     | 3   |
| ٩°             | 8 8  |      | 1 88 | <b>१-</b> : | 2 8  |   | 2     | 22  | 2  | 9     | ×   |
| 9°−३0′         | 88   | 4    | 188  | 2           | 9    |   | 2     | ११  | 2  | 8-8   | · 4 |
| 05-09          | 88   | 4    | ११   | 2           | 9    |   | 2     | ११  | 2  | १०    | Ę   |
| 80°            | 8 8  | 4    | 3    | २           | १०   |   | 3     | 9   | 3  | १०    | 6   |
| \$8.           | 88   | 4    | 3    | 7           | 80   |   | 3     | 9   | 2  | १०    | -   |
| ११°-३0'        | 88   | 4    | ₹    | 2           | १०   |   | ₹     | 9   | 2  | 80-8  | 2 8 |
| १२°            | ११   | 4    | ₹    | 2           | १०   |   | ₹     | 9   | 2  | 22    | १०  |
| १२°-३०'        | ११   | 4    | ₹    | २           | १०   |   | 3     | 9   | 3  | 28    | 2 2 |
| \$\$.          | 88   | 4    | ₹    | २-३         | १०   |   | 8     | 9   | 3  | 22    | १२  |
| ₹₹-३0'         | 88   | 4    | m    | Ti-         | १०-१ | १ | 8     | 9   | 3  | 28-82 | 2   |
| 68.            | 11   | 4    | 3    | 7           | 22   |   | Y     | 9   | ₹  | १२    | 2   |
|                |      |      |      |             |      |   |       |     |    |       |     |

| यं०-क०           | रा॰  | हो ० ह | - | स॰  | न०    | हा॰ | নি৽ | द ० | षो०        | ष० |
|------------------|------|--------|---|-----|-------|-----|-----|-----|------------|----|
| {×°-₹0'          | ११   | 4      | ₹ | 3   | 22    | ¥   | 9   | ₹   | १२         | 3  |
| <b>१</b> 4°      | 28   | 4      | 3 | 3   | 22    | ¥   | 9   | ₹   | १२         | Y  |
| १५°-३०'          | 99   | ¥      | n | 3   | 28    | 4   | 9   | x   | 8          | 4  |
| 14.              | 88   | ¥      | 7 | 3   | 88    | 4   | 9   | R   | 8          | Ę  |
| १ <b>६°</b> —३०' | 88   | 8      | 7 | 3   | 88    | 4   | 9   | 8   | १          | 9  |
| १७°              | ११   | ¥      | 3 | ₹-४ | ११-१२ | 4   | 9   | 8   | १-२        | 6  |
| १७°-३०'          | ११   | ¥      | ₹ | ¥   | १२    | 4   | 9   | 8   | R          | 9  |
| 16.              | ११   | ¥      | 3 | ¥   | १२    | É   | 9   | 8   | 2          | 50 |
| १८°-३0'          | ११   | ¥      | ₹ | 8   | १२    | Ę   | W   | 3   | २          | 22 |
| 56.              | 88   | ¥      | 3 | 8   | १२    | Ę   | N.  | 4   | २-३        | १२ |
| १९°-३0'          | ११   | 8      | 3 | ٧   | १२    | Ę   | *   | 4   | . 3        | 8  |
| <b>२</b> °°      | ११   | ¥      | ₹ | ¥   | १२    | Ę   | 3   | 4   | 4          | 2  |
| ₹0°-₹0'          | ११   | ¥      | 9 | ¥   | ₹.    | 0   | *   | 4   | R          | 3  |
| २१°              | 28   | ٧      | 9 | ¥   | 8     | v   | 7   | 4   | <b>३-४</b> | ¥  |
| २१°−३०′          | - 22 | ¥      | v | 8-4 | 1     | U   | 3   | Ę   | Y          | 4  |
| <b>२२°</b>       | -88. | ¥      | 9 | 4   | . १   | v   | 3   | Ę   | Y          | Ę  |
| २२°−३०′          | - ११ | ¥      | 9 | 4   | 8     | 9   | 3   | Ę   | ¥          | 0  |
| २३°              | 88   | ٧      | 6 | -4  | 8     | 6   | 3   | Ę   | 4          | ۷  |
| २३°-३०′          | 22   | ¥      | v | 4   | १-२   | 6   | ₹   | Ę   | 4          | 9  |

| ग्रं०-क० | रा० | हो॰ | द्वे० | स०  | न०  | द्वा० | বি | द० | षो॰         | ष० |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|-------------|----|
| 28°      | ११  | 8   | 9     | 4   | 2   | 6     | 3  | Ę  | 4           | १० |
| 58°-3°'  | 88  | 8   | 9     | 4   | 2   | 6     | 3  | 9  | 4-8         | ११ |
| २५°      | ११  | ¥   | ٠     | 4   | २   | 6     | *  | ø  | Ę           | १२ |
| २५°-३०'  | ११  | 8   | o     | 4   | 2   | 9     | e  | 9  | Ę           | 8  |
| २६°      | ११  | ٧   | 9     | 4-8 | 2   | 9     | 9  | ø  | Ę           | 2  |
| २६°-३°   | 88  | 8   | e     | Ę   | २   | 9     | e  | v  | <b>5</b> -0 | 3  |
| २७°      | ११  | 8   | 9     | Ę   | २-३ | 9     | v  | v  | 0           | R  |
| ₹७°-३0'  | ११  | 8   | 9     | ę   | ₹   | 9     | 9  | 4  | 0           | 4  |
| २८°      | 88  | 8   | 9     | Ę   | 3   | १०    | v  | 2  | 0           |    |
| २८°-३०'  | 88  | ٠8  | 9     | Ę   | 74  | १०    | 9  | 6  | 5-6         | U  |
| २९°      | 8.8 | 8   | o     | Ę   | 3   | १०    | و  | 6  | 6           | -  |
| २९°-३०'  | 88  | x   | v     | Ę   | 7   | १०    | e  | 6  | 4           | 9  |
| ₹°°      | ११  | 8   | 9     | Ę   | 7   | १०    | 9  | 2  | 6           | 20 |

### मीन में दशवर्ग

| o°-30' | १२ | 8 | १२ | v | X | <b>१</b> २ | 2 | ۷ | 9   | १२  |
|--------|----|---|----|---|---|------------|---|---|-----|-----|
| 5.     | १२ | ¥ | १२ | U | 8 | १२         | N | 6 | •   | 8   |
| 8°-30' | १२ | 8 | १२ | 9 | 8 | १२         | 2 | ٤ | 9   | 3   |
| ₹*     | १२ | ¥ | १२ | 9 | R | १२         | 7 | 6 | 9-8 | . 1 |

| ग्रं०-क०    | राशि       | हो | े द्रे | स०  | न०  | द्वा० ति० द० षो० |    |      |       | ष० |
|-------------|------------|----|--------|-----|-----|------------------|----|------|-------|----|
| ₹-३०′       | १२         | 8  | १२     | 9   | 8   | १२               | २  | 6    | १०    | 8  |
| ₹°          | १२         | 8  | १२     | v   | 8   | 8                | २  | 6    | १०    | ч  |
| ₹-₹0'       | १२         | 8  | १२     | v   | 8-4 | 8                | 2  | 9    | १०    | Ę  |
| A.          | <b>१</b> २ | 8  | १२     | 9   | 4   | १                | २  | 8    | १०-११ | b  |
| ¥°-₹°'      | १२         | 8  | १२     | 9-6 | 4   | १                | 2  | 9    | ११    | ۷  |
| 4°          | १२         | 8  | १२     | c   | ч   | १                | 2  | 9    | 8.8   | 9  |
| 4°-30'      | १२         | 8  | १२     | 6   | 4   | २                | w  | 9    | ११    | १० |
| ʰ           | १२         | 8  | १२     | 6   | ч   | 2                | W  | 9    | ११-१२ | ११ |
| €°-३°'      | १२         | 8  | १२     | 6   | ч   | २                | Ę  | १०   | १२    | १२ |
| u°          | <b>१</b> २ | 8  | १२     | 6   | ५-६ | 2                | Ę  | १०   | १२    | 8  |
| 0°-₹0'      | १२         | 8  | १२     | 6   | Ę   | 2                | ų  | १०   | १२    | २  |
| ۲.          | १२         | 8  | १२     | 6   | Ę   | 3                | W  | १०   | 8     | 3  |
| C°-₹0'      | १२         | ٧  | १२     | 6   | Ę   | 3                | Ę  | १०   | \$    | ¥  |
| 6.          | १२         | 8  | १२     | 6-8 | Ę   | 3                | Ę  | १०   | 8     | 4  |
| 4,-40,      | <b>१</b> २ | 8  | १२     | 9   | Ę   | *                | Ę  | 88   | १-२   | Ę  |
| 500         | १२         | 8  | १२     | 4   | Ę   | 3                | E. | ११   | - २   | v  |
| १०°-३०′     | १२         | 8  | ¥      | 9   | 9   | ¥                | ę  | ११ - | ₹ .   | 4  |
| <b>??</b> * | <b>१</b> २ | 8  | .8     | 9   | v   | ٧                | Ę  | ११   | 7     | 9  |
| ११°-३°      | १२         | 8  | Y      | 9   | v   | ¥                | Ę  | ११   | २-३   | १० |

| संo-क० रा० हो० हे० स० न० हा० ति र वा० व० १२° १२ ४ ४ ९ ७ ७ ४ ६ ११ ३ ११ १३° १२ ४ ४ ९ ७ ७ ४ १२ १२ ३ १२ १३° १२ ४ ४ १० ७ ५ १२ १२ ३ १२ १३° १२ ४ ४ १० ७ ५ १२ १२ ३ १ १४° १२ ४ ४ १० ८ ५ १२ १२ ४ ४ १४° १२ ४ ४ १० ८ ५ १२ १२ ४ ४ १४° १२ ४ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १४° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १६° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ६ १० ८ १८° १२ ५ ४ १० ८ ६ १२ १ ५ ७ १८° १२ ५ ४ ११ ९ ७ १२ २ ६ ११ १८° १२ ५ ४ ११ ९ ७ १२ २ ६ १२ १८° १२ ५ ४ ११ ९ ७ १२ २ ६ १२ १९° १२ ५ ४ ११ ९ ७ १२ २ ६ १२ १९° १२ ५ ४ ११ ९ ७ १२ २ ७ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #          |     | T = | _    |           |     |     |       |      |          |   |       |            |        |           |     |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|-------|------|----------|---|-------|------------|--------|-----------|-----|-----------|-----|
| 50.     55.     65.     60.     56.     65.     60.     65.     60.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65.     65. <td></td> <td></td> <td>1,</td> <td>0 1,</td> <td>ह</td> <td>0 3</td> <td>0</td> <td colspan="2">स० न</td> <td>70</td> <td></td> <td colspan="2">द्वा०</td> <td colspan="2">ति॰ द॰</td> <td>बो</td> <td>0</td> <td>व०</td> |            |     | 1,  | 0 1, | ह         | 0 3 | 0   | स० न  |      | 70       |   | द्वा० |            | ति॰ द॰ |           | बो  | 0         | व०  |
| 50.     55.     65.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60.     60. <td>१२°</td> <td></td> <td>8</td> <td>2</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>•</td> <td></td> <td colspan="2">8</td> <td>. 8</td> <td>8</td> <td>3</td> <td></td> <td>25</td>                   | १२°        |     | 8   | 2    | 8         | 1   | 8   | 9     | 4    | •        |   | 8     |            | . 8    | 8         | 3   |           | 25  |
| 50, -30,     54     7     58     60     7     60     8     8       50, -30,     54     7     58     60     7     60     8     8       50, -30,     54     7     7     8     6     6     6     7     6     8       50, -30,     54     7     7     8     6     6     6     7     6     6     7     7     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२°−३      | o'  | 8   | 3    | 8         | 1   | 8   | 9     | 9    | ,        | T | 8     |            | 8:     | ?         | 3   |           | १२  |
| 50,-30,     55     6     6     5     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३°        |     | 8   | 7    | 8         | 8   | 3   | 9-    | १० ७ |          | T | 4     | १२         | 2=     | 2         | 3   |           | 2   |
| \$6, -30, 55       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6       \$6                                                     | १३°-३      | o'  | 8   | 3    | 8         | 8   | ,   | १०    | 9    | -6       | T | 4     | १२         | १२     |           | 3-1 |           | 2   |
| \$4^{\circ}-30'       \$2       \$4       \$2       \$2       \$2       \$3       \$4       \$3       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4       \$4                                                  | 68.        |     | 8:  | 2    | 8         | 8   | 1   | १०    | 6    |          | 1 | 4     | १२         | १२     |           | 8   | +         | ₹   |
| 84°-30'       87       4       8       80       C       E       87       8       4         84°-30'       87       4       8       80       C       E       87       8       4       0         86°-30'       87       4       8       80       C       E       87       8       4       C       87       8       4       6       6       87       8       8       6       6       87       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8                                                                                                                                                                                                                                    | 88°−3      | •'  | 8:  | 2    | 8         | 8   | 1   | १०    | 6    |          | , | 1     | १२         | १२     | 1         | 8   | +         | _   |
| १५°-३०'       १२       ५       १०       ८       ६       १२       १       ५       ७         १६°       १२       ५       ५       १०       ८       ६       १२       १       ५       ७         १८°       १२       ५       ४       १०       ८       ६       १२       १       ५       १       १०       १०       १२       १०       १०       १२       १०       १०       १२       १०       १२       १०       १२       १०       १२       १२       १०       १२       १२       १०       १२       १२       १२       १०       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२       १२                                                                                                                                                                                                | १५°        |     | १२  | T    | 8         | 8   | 1   | 20    | 6    | 7        | , | ,     | <b>१</b> २ | १२     | +         | 8   | $\dagger$ | 4   |
| 85°       87       4       8       80       6       6       87       8       4       8       80       6       80°       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8                                                                                                                                                                                                                              | १4°-३०     | '   | १२  | 1    | 4         | 8   | 8   | •     | 4    |          | , | ,     | 22         | 8      | $\dagger$ | 4   | $\dagger$ | _   |
| १६°-३०'     १२     ५     ५     १०     ८     ६     १२     १     ८       १७°     १२     ५     ४     १०     ८-१     ६     १२     १     ५     १       १८°     १२     ५     ४     ११     १     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२ <td>84.</td> <td>T</td> <td>१२</td> <td>1</td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>6</td> <td></td> <td>Ę</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>_</td> <td><math>\dagger</math></td> <td></td> <td><math>\dagger</math></td> <td>_</td>                                                                 | 84.        | T   | १२  | 1    |           | 8   | 8   | 0     | 6    |          | Ę | 1     | 2          | _      | $\dagger$ |     | $\dagger$ | _   |
| १७°     १२     ५     १०     ८-१     ६     १२     १     ५     १०     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२ <td< td=""><td>8€°-30</td><td>1</td><td>१२</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td><td>. 8</td><td></td><td>6</td><td>1</td><td>Ę</td><td>18</td><td>2</td><td>_</td><td><math>\dagger</math></td><td></td><td>+</td><td>_</td></td<>                                                                     | 8€°-30     | 1   | १२  | 4    | 1         | 8   | . 8 |       | 6    | 1        | Ę | 18    | 2          | _      | $\dagger$ |     | +         | _   |
| १७°-३०'     १२     ५     १०-११९     ६     १२     १     ६     १०       १८°     १२     ५     ४     ११     ९     ५२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२     १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७°        | T   | १२  | 4    | 1         | ٧   | 8   | 0     | 6-8  | +        | Ę | 8     | 2          | -      | 1.        |     | +         | _   |
| १८°     १२     ५     ११     ९     ७     १२     ११       १८°-३०'     १२     ५     ११     ९     ७     १२     २     ६२       १९°     १२     ५     ४     ११     ९     ७     १२     २     ६     १२       २०°     १२     ५     ४     ११     ९     ७     १२     २     ७     २       २०°     १२     ५     ५     ११     १०     ८     १०     २     ७     ३       २०°     १२     ५     ५     ११     १०     ८     १०     २     ७     ३       २०°     १२     ५     ५     ११     १०     ८     १०     २     ७     ३       २०°     १००     १२     १०     ८     १०     २     ७     ३       २०°     १२     ५     १०     ८     १०     २     ७     ३       २०°     १००     १२     १०     ८     १०     २     १०     २     १०     ४     १०     १०     १०     २     १०     २     १०     २     १०     २०     २०     २०     २०     २०     २०     २०     २०     २०     २०     २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80°-₹0'    | T   | १२  | 4    | +         | 8   | 8   | o-8 8 | 9    | +        | _ | +     | +          |        | +         |     | ,         | _   |
| १८°-३०'     १२     ५     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१८°</b> | 1   | १२  | 4    | $\dagger$ | 8   | 81  | 2     | 9    | +        | - | -     | +          |        | +         | _   | +         | -   |
| १९°     १२     ५     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     ११     <                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८°-३०'    |     | १२  | 4    | +         | 8   |     | +     |      | +        |   | -     | +          | _      | -         |     | $\vdash$  | -   |
| 50°-30' 85 4 8 88 80 8 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89°        | ,   | १२  | 4    | 1.        | 8   | _   | +     | _    | +        | - |       | +          |        | H         |     | -         | -   |
| 50°   \$5 4 6 \$6 6 6 5 5 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹9°-30'    | 9   | 2   | _    | 1         | +   |     | +     |      | $\vdash$ | - | _     | +          |        | _         |     | -         | _   |
| 50°-30' 85 4 5 86 5 60 5 60 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     | +   |      | _         | +   | _   | +     | _    | _        | 9 | १२    | 1          | २      |           |     |           | ₹   |
| 530 5 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | _   | +   | 4    | 8         |     | ११  | 4     | 9    |          | 9 | १२    |            | ₹      | ,         | 9   | 3         | ł . |
| 58, 63 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 8   | २   | 4    | 4         |     | ११  |       | १०   |          | 2 | १०    |            | 2      | . ,       | ,   | 8         |     |
| रहे १२ ५ ८ ११ १० ८ १० २ ७-८ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१°        | - १ | 7   | 4    | 6         |     | ११  |       | १०   |          | 4 | १०    |            | 2      | V         | 3-6 | 4         |     |

| ग्रं०-क०    | राधि | हो • | द्रे० | स०         | न०    | द्वा॰ | নি৹ | द० | षो०     | 40   |
|-------------|------|------|-------|------------|-------|-------|-----|----|---------|------|
| २१°-३०′     | १२   | 4    | 6     | 28-8       | २ १०  | 6     | 100 | 3  | 6       | Ę    |
| <b>२२</b> ° | १२   | 4    | 6     | १२         | 80    | 6     | 80  | 3  | 6       | ७    |
| २२°-३०'     | १२   | 4    | 6     | १२         | १०    | 6     | १०  | 3  | 6       | 6    |
| २३°         | १२   | 4    | 6     | १२         | १०    | 9     | १०  | ą  | 9       | 9    |
| ₹3°-₹°      | १२   | 4    | 6     | १२         | ₹0-   | ११ ९  | १०  | ą  | 9       | १०   |
| २४°         | १२   | 4    | 6     | १२         | 88    | 9     | १०  | 7  | 9       | 88   |
| २४°-३०'     | १२   | 4    | 2     | १२         | 88    | 9     | १०  | 8  | 9-8     | ० १२ |
| २५°         | १२   | 4    | 6     | <b>१</b> २ | 8.8   | 9     | १०  | Я  | १०      | 8    |
| २५°-३०'     | १२   | 4    | 6     | १२         | 88    | १०    | ٥   | 8  | १०      | 2    |
| २६°         | १२   | 4    | ۷     | १२-१       | 28    | १०    | 4   | 8  | १०      | 3    |
| 7€°-३0'     | १२   | 4    | ۷     | 2          | 8.8   | १०    | 4   | 8  | 80-6    | 6 A  |
| २७°         | १२   | 4    | ۷     | -8         | 8 - 8 | २ १०  | 6   | 8  | 88      | ч    |
| २७°-३०'     | १२   | 4    | ۷     | 8          | १२    | १०    | 6   | 4  | ११      | Ę.   |
| २८°         | १२   | 4    | 6     | 8          | १२    | . 22  | 6   | 4  | ११      | •    |
| २८°−३°      | १२   | 4    | 6     | *          | १२    | 22    | 4   | 4  | \$ 6-8. | २८   |
| २९°         | १२   | 4    | 4     | 8          | १२    | 2.5   | 6   | 4  | १२      | 9    |
| 29°-₹0'     | १२   | 4    | 2     | 2          | १२    | 88    | 6   | 4  | १२      | १०   |
| o°          | १२   | 4    | 4     | 2          | १२    | ११    | 6   | 4  | १२      | ११   |
|             |      |      |       |            |       |       |     |    |         |      |

मौड—मेष में चतुर्थ वर्ग में नवांश के नीचे २ लिखा है इसका अर्थ यह हुआ कि ३.२० तक मेष है तदुपरान्त वृष । इसी प्रकार सप्तमांश ४-१७-१-८, पर बनता है और बोडशांश १-५२-३० पर

#### श्रध्याय २

## ग्रहस्व रूपगुणाध्याय

प्रथम ग्रध्याय में राशियों के गुण, प्रकृति, स्वभाव ग्रादि का वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में प्रहों के स्वरूप, गुण, धर्म, जाति, दिशा, प्रकृति आदि का परिचय दिया है। फलितज्योतिप का स्राधार राशि, प्रह स्रौर भाव हैं। इनका पूर्ण परिचय हो जाने से किस जन्मकुण्डली में कौन-सा ग्रह कब, कैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा इसका ऊहापोह दैवज्ञ कर सकता है। राशियाँ ऐसी हैं, जैसे किसी नगर के विविध भाग; ग्रौर ग्रह ऐसे हैं, जैसे किसी नगर के विविध ग्रधिकारी। किसी नगर का विद्यालय (राशि) ट्टा फुटा है या विद्यालय का अध्यक्ष (ग्रह) कमजोर है और ग्रस्पताल में पड़ा है तो विद्या का प्रचार कैसे होगा। (पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में या तिक में हो तो विद्या की समुन्नति कैसे होगी?) एक ही मनुष्य (ग्रह) अपने घर में, मित्र के घर में, शतु के घर में, देवालय या राजा के महल में, मिलों के साथ, शलुग्रों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्राचरण करता है। यही ग्रहों का भी स्वभाव है। चन्द्रमा जैसा कर्क में फल करेगा वैसा वृश्चिक में नहीं। चन्द्रमा यदि बृहस्पति के साथ हो तो ग्रन्य फल ग्रीर चन्द्रमा यदि सूर्यं के साथ हो तो कुछ अन्य फल। दूसरा उदाहरण लीजिये - बृहस्पति का धन दिलाने का मार्ग कुछ ग्रीर है ग्रीर मंगल का कुछ ग्रीर। ग्रह ग्रपने दोष (वात, पित्त, कफ) सम्बन्धी रोग करता है, अपनी दिशा से लाभ या हानि कराता है। जिन वस्तुम्रों का वह कारक होता है, उन सम्बन्धी वृद्धि या ह्रास करता है। यही सब हृदयंगम कराने के लिये राशि, ग्रह, ग्रीर भावों का परिचय ग्रंथकार ने इस ग्रंथ में कराया है। ग्रहों का परिचय इस ग्रध्याय में है। एक बार राणि ग्रौर ग्रहों का पूर्ण परिचय हो जाने से, किस परिस्थिति में क्या फल होगा, यह तर्क और बुद्धिगम्य हो जाता है।

#### भ्रात्मा, चित्त भ्रादि के कारक

कालस्यात्मा भास्करिक्तत्तिमन्दुः सत्त्वं भौमः स्याद्वच्यवन्द्रसूनुः । देवाचार्यः सौख्यविज्ञानसारः कामः शुक्रो दुःखमेवार्कसूनुः ॥ १ ॥

कोटि-कोटि ग्रखिल ब्रह्माण्डों की समिष्टि को भगवान् का स्वरूप माना है— यह बड़े पैमाने पर। ग्रीर छोटे पैमाने पर भचक (सूर्य के चारों ग्रोर पृथ्वी के ११८ जातकपारिजात

परिश्रमण मार्ग) को कालस्वरूप कहा है। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध के प्रध्याय २२-२५ तथा विष्णुपुराण के द्वितीय ग्रंश के ग्रध्याय ७-१२ में, ग्रसंख्य तारों ग्रीर नक्षत्रों में, भगवान् विष्णु के भिन्न-भिन्न ग्रवयवों का ग्रवस्थान दिया है। इस विषय के विस्तृत परिचय के लिये देखिये हमारी सुगम ज्योतिष-प्रवेशिका प्रथम प्रकरण — ग्राकाश-परिचय।

'यित्पडे तद्ब्रह्माण्डे' या यह किह्ये 'यद् ब्रह्माण्डे तित्पंडे' एक ही बात है। 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' म्रादि सिद्धान्तों पर मनुष्य का छोटा-सा णरीर म्रपरिमित ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। जैसे भ्रांख, कान, नाक म्रादि भ्रवयवों का सिम्मिलित रूप शरीर कहलाता है, वैसे ही सूर्य, चन्द्र म्रादि विविध ग्रह म्रीर नक्षत्रमंडल—सिम्मिलत रूप से 'कालपुरुष' का नाम ग्रहण करते हैं। शरीर की विविध ज्ञानेन्द्रियों मौर कर्मेन्द्रियों के भिन्न-भिन्न गुण कर्म हैं। यही हाल ग्रहों का है। इसी का विश्लेषण इस श्लोक में किया है।

काल (कालपुरुष की, इस कारण ब्रह्माण्ड रूप, मनुष्य की भी) की आत्मा सूर्य है, चित्त (मन) चन्द्रमा है, सत्त्र मंगल है, वाणी बुध है, सुख ग्रौर विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) बृहस्पति है, काम (समस्त भोग) शुऋ है, दुःख शनि है। यह सब ग्रपौरुपेय वेद पर ग्राधारित है। 'सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च,' 'चन्द्रमा मनसो जातः' ग्रादि श्रुतिवाक्य हैं।

सूर्यं जन्मकुण्डली में बलवान् होने से आत्म-प्रभाव विशेष होता है। चन्द्रमा बलवान् होने से मनःप्रभाव उत्कृष्ट कोटि का होता है। प्रभाव से ही सब कार्यं सिद्ध होते हैं। रुद्रभट्ट इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा और मन परस्पर एक दूसरे के आश्रित होने से—सूर्यं और चन्द्रमा—इन दोनों में, एक के बली होने से, दूसरा भी बली हो जाता है; क्योंकि बृहत्संहिता में कहा है:—

ब्रात्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण स्वार्थेन चेन्द्रियगणः कम एवमेषः । योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति यस्मिन् मनो व्रजति तव्र गतोऽयमात्मा ।।

मन की प्रधानता से ही सब प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसी कारण जन्मकुण्डली में यदि चन्द्रमा कमजोर हो तो श्रन्य ग्रहो से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। (इसी कारण मंत्रेश्वर ने फलदीपिका अध्याय ४ श्लोक ११ में कहा है-'चान्द्रं बल तु निखलग्रहवीर्यबीजम्')।

रुद्रभट्ट अपने विवरण में एक प्राचीन क्लोक उद्धृत करते हैं :— जन्द्राकों बलयुक्तो कुजावयः प्रोक्तमार्गबलहोनाः। शुभक्तवास्ते सर्वे दशासु योगेषु सञ्चित्याः।। एक ग्रन्य टीकाकार निम्नलिखित प्राचीन क्लोक उद्धृत करते हैं :श्रमृतिकरणवीर्याद् वीर्यमाश्रित्य सर्वे
विवधित फलमेते खेचराः साध्वसाधु ।
निज-निज-विषयेषु व्याप्रियन्ते प्रथामून्यलमिह मनसैवाधिष्ठितानीन्द्रियाणि ।।

जन्मकुण्डली में ग्रहों के वलवान् होने से हो तत् तत् भाव वलवान् होते हैं—
आत्मा ग्रादि वलवान् होते हैं, दुवंल होने से दुवंल होते हैं। किन्तु शनि के विषय
में विपरीत है। शनि वली होने से दुःख ग्रधिक नहीं होता, कम होता है। शनि
दुवंल होने से दुःख कम नहीं होता प्रत्युत ग्रधिक होता है। सिद्धान्त यह है कि
तत् तत् ग्रह वलवान् होने से तत् तत् सम्बन्धी सुख होता है। दुःख से सम्वन्धित
सुख क्या ? दुःख का ग्रभाव ही सुख है। इसीलिये मारावली ग्रध्याय ४ श्लोक
२ में कहा है:—

### आत्मावयो गगनगैर्बेलिभिर्वलवत्तराः । दुर्वलैर्दुर्वेला श्रेया विपरीतं शनेः स्मृतस् ॥

ऊपर कहा गया है कि मंगल से सत्त्व का विचार करना । सत्त्व क्या ? 'श्रविकारिकरं सत्त्वं व्यसनाभ्युदयागमे ।' वीर्यं (पराक्रम) शौर्यं ग्रादि सत्त्व से होते हैं । जैसे सिंह में सत्त्व ग्रधिक होता है इसी कारण वह वन का राजा कहलाता है । एकाकी रहता है (दरवारियों के साथ नहीं), वन में वास करता है (महल में नहीं), राजा के चिह्न मुकुट, छत्न, चैंवर उसके नहीं होते, नीतिशास्त्र भी नहीं जानता (राजा नीतिशास्त्र का वेत्ता होता है) तथापि केवल सत्त्व की श्रधिकता के कारण वह 'जंगल का राजा' इस शब्द को चरितार्थं करता है।

### एकाकिनि वनधासिन्यराजसक्ष्मण्यनीतिशास्त्रज्ञे । सत्त्योच्छ्रयान्मृगपतौ राजेति गिरः परिणमन्ति ।।

वाणी का विचार बुध से करना चाहिये; सुख ग्रौर ज्ञान का बृहस्पति से । बुध बलवान् होने से वाग्मी होता है। साथ ही बृहस्पति भी बलवान् हो तो शास्त्रज्ञान युक्त, पाण्डित्यपूर्ण वाणी होगी; बृहस्पति बलहीन होने से बलवान् बुध जातक को प्रगल्भ करेगा, पंडित नहीं। बृहस्पति बलवान् हो, बुध बलहीन हो तो पंडित होने पर भी मुख दुर्बल होगा। यह सब तारतम्य करना चाहिये। एक टीकाकार के ग्रनुसार बृहस्पति से जो सुख का विचार कहा सो सुख से धन ग्रौर पुत्र भी लेना क्योंकि—

धनस्य सुखपरसाधनत्वात् सुखशब्देन धनमपि गृह्यते । सुखशब्देन पुनरपत्यमप्युच्यते । पुत्रजन्मविपत्तिभ्यां न परं सुखदुःखयोः । शुक्त से काम और भोग का विचार करना चाहिये। काम और भोग भक्ति और ज्ञान में घोर बाधक हैं, इस कारण भगवद्गीता में इन सब को आसुरी सम्पत् कहा है। इसी कारण शुक्र को असुरों (दैत्यों) का गुरु कहा है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है; क्योंकि भिक्त, ज्ञान आदि को भगवद्गीता में देवी संपत् कहा है:—

### दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।

ग्रागे के ग्रध्यायों में देखेंगे कि बलवान् शुक्त होने से कितने प्रकृष्ट धनयोग कहे हैं। शनि दुर्बल होने से कितनी पीड़ा देते हैं, साढ़े साती में कैसे-कैसे दुःख होते हैं, इससे सब सुपरिचित हैं, इसलिये इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं।

यवन ने कहा है :-

सम्पदो गुरुसंयोगे शनियोगे विपत्तयः। चिन्तितन्यं सदा पुंसां सर्वभावानुसारतः॥

ग्रहों का राजत्व श्रादि निरूपण दिनेशचन्द्री राजानी सचिवी जीवभागंवी। कुमारो वित् कुजो नेता प्रेष्यस्तपननन्दनः॥२॥

सूर्यं ग्रीर चन्द्र राजा, बृहस्पित ग्रीर शुक्र राजमंत्री, बुध राजकुमार, मंगल नेता (यहाँ नेता शब्द से सेना का नेता या सेनापित से तात्पर्य है) तथा शिन नौकर है।

रुद्रभट्ट यपने विवरण में लिखते हैं कि सूर्य राजा है, चन्द्रमा रानी है। इसी सिद्धान्त पर जातकादेश मार्ग के ग्रब्टकवर्ग ग्रध्याय के क्लोक १४ ग्रौर १९ में कहा गया है कि सूर्याष्टकवर्ग में जिस दिशा में ग्रधिक शुभ रेखा (दक्षिण भारत में इन्हें शुभ बिन्दु कहते हैं) हो उस दिशा में स्थित राजा से लाभ होता है ग्रौर चन्द्राष्टकवर्ग में जिस दिशा में ग्रधिक शुभ रेखा हो उस दिशा में स्थित रानी की सेवा से ग्रभ्युदय प्राप्ति होती है।

सूर्य और चन्द्र को राजा (या राजा ग्रीर रानी) कहने से यह भी व्यञ्जित है कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु तथा मकर पर सूर्य का ग्राधिपत्य है भीर उत्क्रम से कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन तथा कुंभ पर चन्द्रमा का। सूर्य ने ग्रपने ग्रव्यवहित सान्निध्य वाली राशि कन्या, चन्द्रमा ने उत्क्रम से ग्रपने समीप वाली राशि मिथुन बुध को दे दी। इसी प्रकार सूर्य ने तुला, चन्द्रमा ने वृष सुक्त को प्रदान कर दी। सूर्य ने ग्रागे की वृश्चिक, चन्द्रमा ने वृष से पिछली मेष

मंगल को; सूर्य ने धनु, चन्द्रमा ने मीन वृहस्पति को तथा सूर्य ने ऋम से अपनी छठी मकर तथा चन्द्रमा ने उत्ऋम से अपनी छठी कुंभ राशि शनि को दे दी। यही सारावली अध्याय ३ श्लोक ९ में कहा है:

> द्वादशमण्डलभगणं तस्यार्धे सिंहतो रविर्नायः। कर्कटेकात्प्रतिलोमं शशी तथान्येऽपि तत्स्थानात्।।

सारावली में श्लोक १० में आगे कहते हैं कि सूर्य के आधे भाग (सिंह, कन्या : : : धनु, मकर) में जिनके ग्रह होते हैं, वे शूर, तेजस्वी और साहसी होते हैं। ये सूर्य के गुण हैं। चन्द्रमा के आधे भाग में जिनके ग्रह होते हैं वे मृदु, सौम्य और सीभाग्यशाली होते हैं:-

भानोरधें विहगैः शूरास्तेजस्विनश्च साहसिकाः। शशिनो मृदयः सौम्याः सौभाग्ययुताः प्रजायन्ते ।।

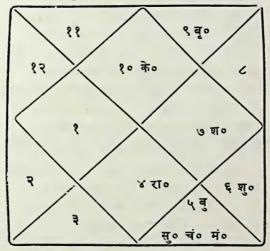

ऊपर एक कुण्डली दी गई है। इनका जन्म २० ग्रगस्त, १९२५ को जामनगर में हुआ। मकर लग्न है। सब ग्रह सिंह से मकर तक (सूर्य के आधिपत्य वाली ६ राशियों में) हैं। सब ग्रहों में राहु केतु नहीं लिये जाते हैं।

भट्टोत्पल कहते हैं 'जगत् के पालनकारक शनि को भृत्य क्यों कहा ?" भृत्य भी अपने कर्म का पालक है। राजा, मंत्री, भृत्य श्रादि की संज्ञा जो ग्रहों को दी गई है इसका प्रयोजन यह है कि जन्मकुण्डली या प्रश्नकुण्डली में जो ग्रह बलवान् ग्रौर उपचय में हो उस ग्रह से राजा ग्रादि जिसका निर्देश किया गया

१२२ जातकपारिजात

है वह कार्यसाधक होता है अन्यथा हानिकारक होता है। पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य को अधिकारीवर्ग, राज्यसंचालक विशिष्ट व्यक्तियों का प्रतीक माना है, चन्द्रमा को जनता का। जनता जिनका चुनाव करती है, यथा नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा आदि के चुनाव में, वहाँ जन्मकुण्डली में चन्द्रमा बली होने से सफलता मिलती है। जहाँ राज्याधिकारियों की कृपा पर पदप्राप्ति या पदोन्नति निर्मर होती है, वहाँ सूर्य बलवान् होना चाहिये। यह पाश्चात्य ज्योतिष का सिद्धान्त है।

### ग्रहों के भ्रन्य नाम

सूर्य, चन्द्र, कुज (मंगल) आदि नाम प्रसिद्ध हैं। इन प्रसिद्ध नामों के अतिरिक्त कुछ अन्य नाम बताये जाते हैं।

हेलिः सूर्यस्तपनदिनकृद्गानुपूषारुणार्काः
सोमः शीतद्यतिरुष्ठपतिग्लीमृ गाङ्को न्दुचन्द्राः ।।
ग्रारो वक्रक्षितिजरुधिराङ्गारकक्कूरनेत्राः
सौम्यस्तारातनयबुधिवद्वोधनाश्चेन्द्रपुत्रः ।। ३ ।।
मन्त्री वाचस्पतिगुरुसुराचार्यदेवेज्यजीवाः
शुक्रः काव्यः सितमृगुसुताच्छास्फुजिद्दानवेज्याः ।
छायासूनुस्तरिणतनयः कोणशन्याकिमन्दाः
राहुः सर्पासुरफिणतमः सैंहिकेयागवश्च ।। ४ ।।
ध्वजः शिखी केतुरिति प्रसिद्धा वदन्ति तज्ज्ञा गुलिकश्च मान्दिः ।। ४ ।।

सूर्यं : हेलि, तपन, दिनकृत् (दिनकर), भानु, पूषा, ग्ररुण, ग्रर्कं ।

सूर्य - हाल, तपन, ादनकृत् (ादनकर), भानु, पूर्वा, अरुण, अरु चन्द्रमा : शीतद्युत्ति, सोम, उडुपति, ग्लौ, मृगांक, इन्दु । मंगल : ग्रार, वक, क्षितिज, रुधिर, ग्रंगारक, क्रूरनेत्र ।

बुध: सौम्य, तारातनय, वित्, बोधन, इन्दुपुत्र।

बृहस्पति : मंत्री, वाचस्पति, गुरु, सुराचार्यं, देवेज्य, जीव । शुक्र : काव्य, सित, भृगुसृत, ग्रच्छ, ग्रास्फुजित्, दानवेज्य ।

शनि : छायासूनु, तरणितनय, कोण, ग्राकि, मन्द ।

राहु: सर्पं, असुर, फणि, तम, सैंहिकेय।

केतु: ध्वज, शिखी। मान्वि: गुलिक।

किसी-किसी टीकाकार ने अपनी टीका में मान्दि और गुलिक इन दोनों को दो पृथक् उपग्रह लिखा है। परन्तु वास्तव में मान्दि और गुलिक पर्याय शब्द हैं। मान्दि, गुलिक, शनैश्चरात्म, दिनेशपौत, मन्दसूनु, ये सब पर्याय हैं। ऊपर जो ग्रहों के ग्रन्य नाम दिये गये हैं, उनके ग्रतिरिक्त नाम भी ग्रंथों में प्रयुक्त हुए हैं। यथा सूर्य के लिये सहस्रकिरण, कमिलनीवान्धव, भास्कर, मार्तण्ड ग्रादि। चन्द्रमा के लिये नक्षत्रपति, निणाभर्ता, शिशिरिकरण, शशी, शशिलाञ्छन, कुमुदवन्धु ग्रादि शब्दों का भी प्रयोग ग्रंथकारों ने किया है। ग्रन्य ग्रहों के लिये भी ग्रन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शब्द के ग्रयं से कौन-सा ग्रह ग्रभिप्रेत है यह समझना चाहिये॥ ३-४ ।।

#### सूर्य घावि के उपग्रह

उपग्रहा भानुमुखग्रहांशाः कालादयः कष्टफलप्रदाः स्युः ॥ ५ ॥ क्रमशः कालपरिधिधूमार्द्धप्रहराह्वयाः । यमकण्टककोदण्डमान्दिपातोपकेतवः ॥ ६ ॥

नौ ग्रहों के नौ उपग्रह निम्नलिखित हैं :-

(१) सूर्य-काल, (२) चन्द्रमा-परिधि,(३)मंगल-धूम,(४)बुध-ग्रर्धयाम,

(५) बृहस्पति-यमघंट, (६) शुक्र-कोदण्ड, (७) शनि-गुलिक,(८)राहु-पात,

(९) केतु-उपकेतु ।

कोदण्ड के ही नाम चाप, कार्मुक ग्रादि हैं। गुलिक के ही नाम मान्दि, मन्दात्मज ग्रादि हैं। यहाँ गणित द्वारा मान्दि ग्रादि कहाँ हैं, या यह किंद्ये मान्दि स्पष्ट कैंसे करना—यह नहीं बताया गया है। ग्रन्य उपग्रहों (काल, परिधि ग्रादि) की ग्रपेक्षा मान्दि का उल्लेख ज्योतिषशास्त्र में ग्रधिक किया गया है। मान्दि स्पष्ट कैंसे करना—यह जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) के पृष्ठ ९८-१०० पर हमने सविस्तर समझाया है।

बृहत्पाराशर (पूर्वार्ड) के अध्याय २ में कहा है :-

रिववारावि शन्यन्तं गुलिकावि निरूप्यते । विवसानष्टधा कृत्वा वारेशान्गणयेत् कमात् ॥ प्रष्टमांशो निरोशः स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः । राविरप्यष्टधा शक्ता वारेशात्यंचमावितः ॥ गणयेवष्टमः खण्डो निष्पत्तिः परिकीर्तितः । शन्यशे गुलिकः प्रोक्तो गुर्वशः यमधण्टकः ॥ भौमांशे मृत्युराविष्टो रुव्यशे कालसंज्ञकः । सौम्यांशेऽर्द्धप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः ॥

यहां शनि का ग्रंश गुलिक, बृहस्पति का यमघण्टक, मंगल का मृत्यु, सूर्य का काल, बुध का ग्रद्धं प्रहर कहा है। चन्द्रमा तथा शुक्र के ग्रंशों का नाम नहीं कहा।

**१२४** जातकपारिजात

मान लीजिए रिववार को दिन का जन्म है। श्रौर दिनमान ३२ घड़ी है। तो सूर्योदय के ४ घड़ी बाद जो लग्न स्पष्ट हुग्रा (दिनमान को ८ से भाग देने पर जो घड़ी पल श्रायें, वह एक खंड माना जाता है) वह काल स्पष्ट हुग्रा, सूर्योदय के ८ घड़ी वाद जो लग्न स्पष्ट ग्राये वह परिधि स्पष्ट, १२ घड़ी बाद मृत्य स्पष्ट (जातकपारिजात के अनुसार धूम स्पष्ट), १६ घड़ी के वाद ग्रधं प्रहर, २० घड़ी बाद यमघंटक जातकपारिजात के मतानुसार २४ घड़ी इष्ट पर कोदण्ड, २८ घड़ी बाद जो लग्न स्पष्ट वह मान्दि स्पष्ट होता है। मान्दि-स्पष्ट कहिए, गुलिकस्पष्ट कहिए एक ही बात है। यह उपग्रह स्पष्ट करने का प्रकार दिन में जन्म होने से होता है। जो वारेश (रिववार का सूर्य, सोमवार का चन्द्रमा ग्रादि) उससे गिनना चाहिए। मान लीजिए बृहस्पतिवार को दिन का जन्म है ग्रौर दिनमान ३० घड़ी है तो सूर्योदय से ३ है घड़ी बाद जो लग्न स्पष्ट हो वह यमघण्टक स्पष्ट, ७ इं घड़ी बाद (सूर्योदयादिष्टम् ७-३० पर) जो लग्न स्पष्ट हो वह कोदण्ड स्पष्ट, १० घड़ी ४५ पर जो लग्न स्पष्ट हो वह मान्दि स्पष्ट होगा। कुल ७ वार होते हैं। एक-एक खण्ड एक-एक ग्रह का उपग्रह है। ग्राठवें ग्रंश का कोई स्वामी नहीं होता।

यदि राति के समय जन्म हो तो प्रिक्तिया में कुछ भेद हैं। पहले यह देखिए कि राितमान कितना है? मान लीजिए २८ घड़ी है। ८ से भाग देने पर एक-एक खंड ३५ घड़ी का हुआ। अब देखिए कि किस वार को जन्म है। भारतीय मत में, आज सूर्योदय से प्रारंभ कर कल सूर्योदय तक, आज का ही वार माना जाता है। अंग्रेजी पद्धित में राित को १२ बजे, तारीख और वार वदल जाते हैं, भारतीय पद्धित में नहीं। अब यदि रिववार की राित का जन्म है तो संध्या (सूर्यास्त के बाद) ३५ घड़ी बाद जो लग्न स्पष्ट होगा, वह सूर्य से पंचम—सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पित—बृहस्पित का खंड होने के कारण यमघंटक स्पष्ट होगा। सूर्यास्त के ७ घड़ी बाद कोदण्ड का तथा १०५ घड़ी बाद मािन्द स्पष्ट।

रात्रि में जन्म होने से वारेश से पाँचवें से खंड का प्रारंभ करते हैं। निम्न-लिखित सारिणी से स्पष्ट होगा कि किस वार को, दिन में जन्म होने से कब, श्रीर रात्रि में जन्म होने से कब, काल स्पष्ट श्रादि कैसे निकालना चाहिए।

# दिन में काल, परिधि आदि का विभाग

| वार  | १खं  | २खं  | ३ खं | ४खं  | ५ खं | ६खं  | ७ खं      | ८खं   |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
| रवि  | का०  | d o  | घू०  | ग्र० | य०   | को०  | गु०       | निरीश |
| सोम  | प०   | a o  | ग्र० | य०   | को०  | गु०  | का०       | ,,    |
| मंगल | धू०  | ग्र० | य०   | को०  | गु०  | का०  | <b>40</b> | ,,    |
| वुध  | ग्र० | य०   | को०  | गु०  | का०  | Ф.   | यू०       | ,,    |
| गुरु | य०   | को०  | भु०  | का०  | प०   | धू०  | ग्र०      | ,,    |
| शुक  | को०  | शु०  | का०  | प०   | धू०  | ग्र॰ | य॰        | ,,    |
| शनि  | मु ० | का०  | Чо   | धू०  | ग्र० | य०   | को०       | ,,    |

संकेत: का० = काल; प० = परिधि; ग्र० = ग्रद्धं प्रहर; य० = यमघंटक; को० = कोदण्ड; गु०-गुलिक; निरीश = जिसका कोई स्वामी नहीं।

# रावि में काल, परिधि मादि का ज्ञान

| राव्रि | १खं० | २खं० | ३खं० | ४खं०। | ५खं० | ६खं० | ७ खं० | ८ख०   |  |
|--------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|--|
| रवि    | य०   | को०  | गु०  | का०   | q0   | ਜ਼ੱ° | ग्र०  | निरीश |  |
| सोम    | को०  | गु०  | का०  | प॰    | घू॰  | ग्र॰ | य०    | ,,    |  |
| मंगल   | गु०  | का०  | प०   | घू०   | ग्र॰ | य०   | को०   | "     |  |
| बुध    | का०  | प०   | धू०  | ग्र०  | य०   | को०  | गु०   | "     |  |
| बृह०   | प०   | धू॰  | ग्र० | य०    | को०  | गु०  | का०   | 11    |  |
| शुक    | घू०  | भ्र∘ | य०   | को०   | गु०  | का०  | ФP    | ,,    |  |
| शनि    | ग्र० | य०   | को०  | गु०   | का०  | ФР   | घू०   | ,,    |  |

इनके ग्रितिरिक्त पराशर ने (देखिए बृहत्पाराशर पूर्वार्द्ध का ग्रध्याय २) घूम ग्रादि ग्रप्रकाश ग्रह संज्ञा से धूम, व्यतीपात, परिवेष, इन्द्रधनु, ध्वज—इन पाँच की चर्चा ग्रीर की है।

नखिलप्ताधिके धूमे कृतिलिप्ता विहीनकाः ।
केतौ कार्या गुरोर्वाक्यादृक्षपादावसानकाः ।।
चत्वारो राशयो भानौ युक्तं भागास्त्रयोदश ।
धूमो नाम महादोषः सर्वकर्मविनाशकः ॥
धूमो मण्डलतः शुद्धो व्यतीपातोऽत्र दोषदः ।
स षट्भेत्र व्यतीपाते परिवेषस्तु दोषकृत् ॥
परिवेषश्च्युतश्चकादिद्रचापश्च दोषदः ।
ग्रत्यष्ट्यंशयुते चापे केतुखेटो परं विषम् ॥
एकराशियुते केतौ सूर्यः स्यात् पूर्ववत्समः ।
ग्रप्रकाशग्रहाश्चैते दोषाः पापग्रहाः स्मृताः ॥

यहां घूम, व्यतीपात आदि गणित का आधार सूर्य स्पष्ट है। सूर्य स्पष्ट में ४ राशि, १३ अंश, २० कला जोड़ने से धूम होता है। धूम स्पष्ट को १२ राशियों में कम कीजिय, व्यतीपात स्पष्ट होगा। व्यतीपात स्पष्ट में ६ राशि जोड़िये परिवेष स्पष्ट होगा। परिवेष स्पष्ट को १२ राशियों में कम कीजिए, इन्द्रचाप स्पष्ट होगा। इन्द्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़िये, ध्वज स्पष्ट होगा। ध्वज स्पष्ट होगा। इन्द्रचाप में १६ अंश, ४० कला जोड़िये, ध्वज स्पष्ट होगा। ध्वज स्पष्ट में एक राशि जोड़िये, जो सूर्य स्पष्ट है, वही आ जावेगा। भावार्यबोधिनी फलदीपिका पृष्ठ ६००-६०५ में उदाहरण सहित समझाया गया है। अवलोकन करें।। ५-६।।

# ग्रहों के वर्ण (स्वरूप)

भानुः श्यामललोहितचुतितनुश्चन्द्रः सिताङ्गो युवा दूर्वाश्यामलकान्तिरिन्दुतनयः संरक्तगौरः कुजः । मन्त्री गौरकलेवरः सिततनुः शुक्रोऽसिताङ्गः शनि-रानीलाकृतिदेहवानहिपतिः केर्तुविचित्रद्युतिः ॥ ७॥

इसमें ग्रहों का वर्ण (रंग) बताया है। सूर्य रक्तश्याम है। इसका अर्थ श्यामरक्तिमिश्रत कान्ति वाला नहीं है। रुद्रभट्ट इसकी टीका में लिखते हैं, 'उच्चे रक्तः नीचे श्यामः' अर्थात् ऊपर लाल नीचे श्याम। चन्द्रमा सफेद (सित) शारीर वाला युवा है। बुध का रंग दूर्वा (दूब की तरह) श्याम है। मंगल रक्त-गौर है। रुद्रभट्ट लिखते हैं, 'उच्चे रक्तः नीचे गौरः'—ऊपर लाल नीचे गौरवर्णं। बृहस्पित गौर शरीर है। शुक्र सित (सफेद) शरीर का है। वृहज्जातक में शुक्र को 'श्यामः शुक्रो' कहा है। शिन ग्रसित (कृष्ण वर्ण) है। राहु का ग्रितिनील वर्ण है। केतु विचित्रद्युति वाला ग्रर्थात् ग्रनेक वर्ण मिश्रित शरीर वाला है। जन्मकुंडली या प्रश्नकुण्डली में लग्नस्थ या बलवान् ग्रह से रंग का निर्णय किया जाता है। यही रंग बताने का प्रयोजन है। ७।

ग्रहों का शुभाशुभत्वादिनिरूपण

प्रकाशको शीतकरप्रभाकरो
ताराग्रहाः पञ्च धरामुतादयः ।
तमःस्वरूपौ शिखिसिहिकामुतौ
शुभाः शश्चिमारवन्द्यभागंवाः ॥ ६ ॥
क्षीर्णेन्दुमन्दरिवराहुशिखिक्षमाजाः
पापस्तु पापयुतचन्द्रमुतश्च पापः ।
तेषामतीव शुभदो गुठदानवेज्यौ
क्रूरौ दिवाकरसुतिक्षितिजौ भवेताम् ॥ ६ ॥
शुक्लादिरान्निदशकेऽहिन मध्यवीयं
शालो हितीयदशकेऽतिशुभप्रदोऽसौ ।
चन्द्रस्तृतीयदशके बलवजितस्तु
सौम्येक्षरणादिसहितो यदि शोभनः स्यात् ॥ १० ॥

चन्द्रमा और सूर्य ये दो प्रकाश करने वाले ग्रह हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ताराग्रह हैं। राहु और केतु अंधकार स्वरूप हैं।

चन्द्रमा, बुध, बृहस्पित तथा शुक्र शुभग्रह हैं। क्षीण चन्द्रमा, शिन, सूर्य, राहु, मंगल पापग्रह हैं। पापग्रह के साथ बैठा हुग्ना बुध पाप है। इनमें बृहस्पित और शुक्र ग्रत्यन्त शुभ हैं। शिन और मंगल (देहली-दीपकन्याय से ग्रतीव) कूर है। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ के १० दिन में चन्द्रमा मध्य बली होता है। बाद के १० दिन में (शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक) ग्रति शुभग्रद (पूर्ण बली) होता है। बाद के १० दिन में (कृष्ण पक्ष की पंचमी से ग्रमावस्या तक) चन्द्रमा बलहीन होता है किन्तु शुभग्रह के साथ या शुभग्रह से दृष्ट चन्द्रमा हो तो शोभन (ग्रच्छा) होता है।

यह इन श्लोकों का शब्दार्थ है। अब व्याख्या की जाती है। वैसे तो सातों ग्रहों में (राहु केतु में नहीं) प्रकाश होता है, अन्यथा वह राव्रि में दृष्टिगोचर कैसे होते? परन्तु सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर प्रकट रूप से

दृष्टिगोचर होता है, जिसे धूप और चाँदनी कहते हैं, इस कारण सूर्य और चन्द्रमा को प्रकाशक कहा है। चन्द्रमा जब अपने मार्ग में पृथ्वी के परिश्रमण मार्ग (भचक्र) को काटता हुआ उत्तर को जाता है, तब पृथ्वी के मार्ग को जहाँ काटता है उसे राहु और जहाँ उस मार्ग को काटता हुआ दक्षिण को जाता है, उसे केतु कहते हैं। राहु, केतु का न शरीर है, न पिंड, न परिमाण, न वजन। यह बिन्दु मात्र है। इसीलिए इन्हें अन्धकारस्वरूप कहा है; क्योंकि जब पिंड ही नहीं तो प्रकाश किस में होगा। एक मत से केवल क्षीण चन्द्र (कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या का चन्द्र) पाप है। सूर्य यदि उच्चराशि का या स्वराशि का हो तो केवल कूर होता है, पाप नहीं। सूर्य की अपेक्षा मंगल पाप है; मंगल की अपेक्षा शनि अधिक।

वराहमिहिर ने ग्रध्याय २ क्लोक ५ में कहा है "क्षीणेन्द्वर्कमहीसुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः"। यही मत ग्रन्य ग्राचार्यों ने ग्रपनाया है। क्षीण चन्द्र की परिभाषा रुद्रभट्ट के मतानुसार ऊपर दी जा चुकी है, किन्तु भट्टोत्पल कृष्ण पक्ष की ग्रष्टमी के ग्राधे भाग तक चन्द्रमा को क्षीण मानते हैं ग्रीर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के ग्राधे भाग तक चन्द्रमा को क्षीण मानते हैं ग्रीर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के ग्राधे भाग से कृष्ण पक्ष की ग्रष्टमी के ग्राधे भाग तक पूर्ण ग्रथांत् जब कृष्ण पक्ष में सूर्य से २७०० पर चन्द्रमा ग्रा जाये ग्रीर शुक्ल पक्ष में सूर्य से ९० ग्रंश तक रहे तब तक क्षीण चन्द्र, वाकी में पूर्ण चन्द्र। यह विचार चन्द्रमा के साधारण शुभाशुभत्व विचार के लिये है। किन्तु वही भट्टोत्पल कहते हैं कि ग्रायुदीय विचार में—केवल कृष्ण पक्ष की तयोदशी के वाद ग्रमावस्या के ग्रन्त तक क्षीण चन्द्र मानना।

'कृष्णाष्टम्यार्द्धच्छुक्लाष्टम्यर्द्ध यावत् क्षीणश्चन्द्रः परतः पूर्णं श्रायुर्वायविधौ कृष्णपक्षत्रयोदश्यांतात्प्रभृति यावदमावास्यान्ते सूर्यमण्डलाश्रोद्गतस्तावत् क्षीण ति ।

किन्तु यवनेश्वर चन्द्रमा को कभी भी पाप नहीं मानते। सर्दैव शुभ ही मानते हैं। कहते हैं:—

मासे तु शुक्लप्रतिपत्प्रवृत्तेराद्ये शशी मध्यवलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तृतीये सौम्यैस्तु दृष्टो बलवान्सदैव।।

जातकपारिजातकार ने चन्द्रमा के शुभत्व, पापत्व निरूपण में श्लोक ९ में वराहमिहिर का मत ग्रौर श्लोक १० में यवनेश्वर का मत दे दिया है। बुध के विषय में कहते हैं:—

> कूरप्रहोकः: कुजसूर्यंजौ च पापौ शुभाः शुक्रशशांकजीवाः। सौम्यस्तु सौम्यो व्यतिमिश्रितोऽन्यैवंगेंस्तु तुल्यप्रकृतित्वमेति।।

ग्रहों के शुभत्व तथा पापत्व निरूपएा का प्रयोजन क्या ? जन्म-कुण्डली में पापग्रह बलवान् हों तो जातक पापात्मक होता है; शुभ ग्रह बलवान् हो तो सौम्य स्वभाव।

सप्तम भाव के शुभत्व पापत्व से जातक की पत्नी की प्रकृति स्वभाव ग्रादि का पता चलता है। दशम भाव से यह ज्ञात होता है कि जातक शुभकर्मा होगा या पापकर्मा। एकादश भाव से पता चलता है कि शुभ मार्ग से ग्राय होगी या पाप मार्ग से। बारहवें घर से यह निश्चित होता है कि शुभ मार्ग में धन व्यय होगा या पाप मार्ग में। शुभ ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, या जिस भाव को देखते हैं, उस भाव सम्बन्धी शुभ फल की वृद्धि करते हैं। पाप ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव सम्बन्धी क्लेश को बढ़ाते हैं। ग्राग शुभ ग्रीर पाप का वारंवार उल्लेख ग्रायेगा। इसलिए नैसिंगक शुभग्रह कौन, पाप ग्रह कौन यह यहाँ ग्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए। शुभत्व दो प्रकार का होता है— एक तो नैसिंगक जैसे वृहस्पति ग्रीर शुक्त। दूसरा शुभत्व भावाधीश वश होता है, जैसे लग्नेश, पंचमेश, नवमेश शुभ। इसी प्रकार पापत्व दो ग्रथों में ग्राता है। एक तो नैसिंगक—जैसे मंगल, शनि पापी। दूसरा भावाधीशवश—जैसे पष्ठेश, ग्रष्टमेश पापी। इन श्लोकों में नैसिंगक शुभत्व, पापत्व का विवेचन किया गया है। भावाधीशता के कारण नहीं।। ८-१०।।

# प्रहों का उदय प्रकार रव्यारराहुमन्दाइच पृष्ठेनोद्यन्ति सर्वदा। शिरसा शुक्रचन्द्रज्ञा जीवस्तूभयतो ब्रजेत्॥ ११॥

श्रध्याय १, श्लोक १४ में राशियों की शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय संज्ञा कही है। अब ग्रहों को इन भागों में बाँटते हैं।

(i) सूर्य, मंगल, राहु, शनि पृष्ठोदय हैं। (ii) शुक्र, चन्द्रमा तथा बुध शीर्षोदय हैं। (iii) बृहस्पति उभयोदय है।

शीर्षोदय श्रादि का भेद राशियों के सन्दर्भ में कह चुके हैं। इसलिए पुनः व्याख्या नहीं की जा रही है।।११।।

### प्रहों का स्वरूप

दिवाकरज्ञौ विहगस्वरूपौ सरीमृपाकारयुतः शशाङ्कः । पुरन्दराचार्यसितौ द्विपादौ चतुष्पदौ भानुसुतक्षमाजौ ॥ १२ ॥

सूर्यं ग्रौर बुध का पक्षियों के सदृश स्वरूप है। चन्द्रमा सरीसृप सदृश है। सरीसृप कुटिल गति से रेंगने वाले कीड़े को कहते हैं, यथा विच्छू, साँप। बृहस्पति

तथा शुऋ द्विपद (दो पैर वाले यथा मनुष्य) हैं। मंगल और शनि चतुष्पद (चौपाये)हैं। श्लोक २६ को टीका भी देखें।। १२।!

## प्रहों के संचार देश

जनाशयौ चन्द्रसुरारिवन्द्यौ बुधालयग्रायचरौ गुरुज्ञौ । कुजाहिमन्दध्यजवासरेशा अवन्ति शैलाटविसञ्चरन्तः ॥ १३॥

ग्रब ग्रहों के संचार स्थान (जहाँ वे चलते हैं) कहते हैं। शुक्र ग्रीर चन्द्रमा जल में या जल के पास संचार करते हैं। बृहस्पित ग्रीर बुध पंडितों के घरों में रहते हैं। मंगल, राहु, शनि, केतु पर्वत ग्रीर वनों में श्रमण करते हैं।

## ग्रहों की वय

बालो घराजः शक्षाजः कुमारकस्त्रिश्चयुगुरुः षोडशवत्सरःसितः। पञ्चाशदर्को विधुरव्दसप्तितः शताब्दसङ्ख्याः शनिराहुकेतवः।। १४॥

मंगल बाल (बच्चा) है, बुध कुमार (थोड़ी उम्र का लड़का) है। बृहस्पित ३० बर्ष का, शुक्र १६ साल का, सूर्य ५० वर्ष का, चन्द्रमा ७० साल का ग्रीर शनि, राहु तथा केतु १०० वर्ष के हैं।

शुक जातक में लिखा है:--

वालनथस्को षाँमः कुमारवेषो बुद्यो गुर्वस्त्रिशत् । शुक्रः षोडशवर्षो रिवश्च पंचाशवन्वरूच ।। चन्त्रः सप्ततिवर्षः शतवर्षः शनिराहुकेतोः स्यात् । येषां प्रसूतिसमये सबसत्फलबायकः खेटः ।। बलसहितः स्वावस्था कालस्वरूपं विशेषतः कुर्यात् । श्रर्थात् श्रपनी-श्रपनी श्रवस्था में ग्रह श्रपना-श्रपना फल करते हैं ।

पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार जातक पर ४ वर्ष की उम्र तक चन्द्रमा का अधिकार; ४ से १४ तक बुध; १४ से २२ तक शुक्र; २२ से ४१ तक सूर्य; ४१ से ५६ तक मंगल; ५६ से ६८ तक बृहस्पति; ६८ के बाद शिन का विशेष प्रभाव। इसका उपयोग कैसे करना? मान लीजिए जन्मकुण्डली में मंगल खराब पड़ा है, बृहस्पति अच्छा है। तो ४१ से ५६ वर्ष तक की उम्र अच्छी नहीं जायेगी। ५६ से ६८ वर्ष तक का समय अध्युदय कारक है। किसी ग्रह का सर्वागीण विचार कर यह निश्चय करना चाहिए कि वह शुभ फल करेगा या अशुभ।

प्रहों का शाखाधिपत्य तथा घातु, मूलादि संज्ञा ज्ञाखाधिपा जीवसितारबोधना धातुस्वरूपद्युचरी कुजारुए।। मूलप्रधानी तुहिनाकरार्कजौ जीवौ सितार्यों तु विमिश्र इन्दुजः ॥ १४ ॥

- (i) ऋग्वेद का ग्रधिपित बृहस्पित है, यजुर्वेद का शुक्र, सामवेद का मंगल तथा ग्रथवंवेद का बुध । प्रयोजन यह है कि ब्राह्मण की कुण्डली में यह देखना कि ग्रह के बलानुसार वह किस वेद में निष्णात होगा । उपनयन—वेदारंभ के समय सम्बन्धित ग्रह जब बली हो तब उसके वार तथा होरा में वेदाध्ययन प्रारंभ करना । रुद्रभट्ट ने यह भी लिखा है कि यि यह निश्चय हो जाये कि चोर ब्राह्मण है तो इससे यह भी निश्चय करना कि ऋग्वेदी है या यजुर्वेदी ग्रादि ।
- (ii) सूर्य और मंगल धातुस्वरूप हैं। चन्द्रमा और शनि मूल प्रधान हैं। बृहस्पति और शुक्र जीव हैं। बुध मिश्रित है अर्थात् धातु, मूल, जीव, तीनों है।

पराभर के मतानुसार राहु, मंगल, शिन तथा चन्द्र धातुसंज्ञक हैं। सूर्य भौर शुक्र मूल ग्रह हैं, अन्य जीव हैं—

राह्वार-पङ्गः चन्द्राश्च विज्ञेया धातुखेचराः । मूलग्रहो सूर्यशुकावपरा जीवसंज्ञकाः ॥

कोई ग्रह यदि शुभ पड़ा हो तो धातु या मूल या जीव से लाभ कराता है। धातु से या मूल से या जीव से? जिसका वह श्रिधिष्ठाता है। हानि के विषय में भी इसी प्रकार समझना।। १४।।

## . प्रहों की ग्रवस्था

ग्रह किस ग्रवस्था में है, इस पर बहुत ग्रधिक मात्रा में उसकी शुभाशुभता निर्भर होती है। यह भी निर्भर होता है कि वह कितनी मात्रा में शुभ फल करेगा या ग्रशुभ।

दीप्तः प्रमुदितः स्वस्थः शान्तः शक्तः प्रपोडितः । दीनः खलस्तु विकलो भीतोऽत्रस्था दश क्वमात् ॥ १६ ॥ स्वोच्चित्रकोरणोपगतः प्रदीप्तः स्वस्थः स्वगेहे मुदितः सुहृद्भे । शान्तस्तु सौम्यग्रहवर्गयातः शक्तोऽतिशुद्धः स्फुटरिश्मजालैः ॥ १७ ॥ ग्रहाभिभूतस्त्वितपीडितः स्याबरातिराश्यंशगतोऽतिवीनः । खलस्तु पापग्रहवर्गयोगान्नोचेऽतिभीतो विकलोऽस्तयातः ॥ १८ ॥ ग्रहों की १० ग्रवस्था होती हैं :-(१) दीप्त, (२) प्रमुदित, (३) स्वस्थ, (४) शान्त, (५) शक्त, (६) प्रपीड़ित, (७) दीन, (८) खल,(९) विकल तथा (१०) भीत।

यदि ग्रह प्रपनी उच्च या मूल तिकोण राणि में हो तो दीप्त कहलाता है।

ग्रापनी राणि में स्थित स्वस्थ, अपने मिल्ल की राणि में मुदित, सौम्य (शुभ) ग्रहों

के वर्ग में शान्त। जिसकी किरएों अच्छी तरह प्रकाश करें (अर्थात् अस्त न हों)

ग्रीर प्रतिशुद्ध हों (अतिशुद्ध कहने का अभिश्राय है यह नहीं कि कल परसों

ही अस्तस्थिति से निवृत्त हुआ हो। कोई भी ग्रह चन्द्रमा की भांति, सूर्य से
जितना अधिक दूर हो, विशेष प्रकाशमान होता है वह शक्त कहलाता है।

किसी ग्रह से अभिभूत प्रथात् पराजित ग्रह की अतिपीड़ित संज्ञा होती है। जो
ग्रह अपने शत्रु की राशि या नवांश में हो वह अतिदीन होता है। शत्रु की राशि
तथा शत्रु का नवांश दोनों गीहित हैं। किसी एट (शत्रु राशि या शत्रु नवांश)

में हो तो निन्दित हो जाता है किन्तु यदि शत्रु की राशि, शत्रु के नवांश दोनों में
हो तो अतिनिन्दित। इसका एक अपवाद है। मान लीजिये कि ग्रह जिस राशि में
है, उसी नवांश में भी है। तो राशीश और नवांशेश एक ही ग्रह हुआ। ग्रह
यह राशीश नवांशेश ग्रह का शत्रु है तो दुष्ट फल उतना नहीं होगा; क्योंकि ग्रह
वर्गोत्तम हो गया।



उदाहरण कुण्डली १८ (१) में सूर्य तुलानवांश, कुंभ राशि में है। तुला का स्वामी शुक्र, कुंभ का स्वामी दोनों सूर्य के शतु हैं, इस कारण दुष्ट फल। कुण्डली १८ (२) में सूर्य कुंभ राशि कुंभनवांश में हैं। कुंभ का स्वामी शनि सूर्य का शतु है, परन्तु सूर्य वर्गोत्तम है, इस कारण उतना दुष्ट फल नहीं होगा।

इसके म्रतिरिक्त, यह इन श्लोकों में नहीं कहा गया है किन्तु दोनों ही उदाहरण कुंडलियों में सूर्य अच्छे (लाभ) स्थान में है, अपने भाव (पंचम) को देखता है। ये दोनों गुण हैं। शनि पापग्रह है; पंचम (पुत्र) स्थान को देखता

है। यह अवगुण है। इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को केवल क्लोकों में कही हुई बात तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। इस ग्रंथ में या फलितज्योतिप में जो भी, कहीं कहा गया है, वह सभी ध्यान में रख कर पर्यालोचन करना चाहिये। अस्तु। अब प्रकृत विषय पर ग्राइये।

जो ग्रह पापवर्गों में (पाप ग्रह के वर्गों में) हो वह खल संज्ञक होता है। यदि ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो अतिभीत (डरा हुआ) कहलाता है। अस्त (सूर्य सान्निघ्य के कारण जो राद्रि में भी दिखाई न दे) ग्रह विकल संज्ञक होता है।

यहाँ ग्रह की १० ग्रवस्था कही गई हैं। बृहत्पारागर में केवल ९ ग्रवस्था दी गई हैं:—(i) उच्च राशि में दीप्त, (ii) ग्रपनी राशि में स्वस्थ, (iii) ग्रधिमित्र ग्रह की राशि में मुदित, (iv) मित्र ग्रह की राशि में शान्त, (v) सम ग्रह (जो न मित्र हो न शत्रु हो) की राशि में दीन, (vi) शत्रु ग्रह की राशि में दुःखित, (vii) पाप ग्रह से युति होने से विकल, (viii) पाप ग्रह की राशि में स्थित होने से खल, (ix) सूर्य के साथ ग्रर्थात् ग्रस्त होने से कोपी। गुणा करने से केवल ८ संज्ञा कही हैं:—(i) उच्चराशि में दीप्त, (ii) स्वराशि में स्वस्थ, (iii) मित्र के घर में, शुभ वर्ग में शान्त, (iv) रिशमपूर्ण ग्रर्थात् पूर्ण प्रकाशमान शक्त, (v) ग्रस्त होने से विकल, (vi)नीच राशि में दीन, (vii)पराजित ग्रह खल, (viii) ग्रह से पीड़ित (ग्रर्थात् पाप ग्रह से युत) पीड़ित!

सारावली श्रध्याय ५ में ग्रह की ९ अवस्था कही गई हैं :-(i) उच्च राशि में दीप्त, (ii) श्रपनी राशि में स्वस्थ, (iii) मित्र की राशि में मुदित, (iv) श्रुभ वर्गो में शान्त, (v) स्फुट रश्मि वाला (प्रकाशमान किरएा युक्त) शक्त, (vi) श्रस्त ग्रह विकल, (vii) ग्रहाभिभूत (ग्रह युद्ध में पराजित) पीड़ित, (viii) पाप वर्गो में खल, (ix) नीच राशि में भीत।

बृहत्पाराशर तथा सारावली में ग्रह जिस ग्रवस्था में हो उसके ग्रनुसार विस्तृत फल दिया गया है। उदाहरण के लिये दीप्त ग्रह का फल धराधिपत्य मदयुक्त हाथियों की सवारी इत्यादि। परन्तु सार मात्र ग्रहण करना चाहिये। ग्रजकार, श्रेतिशयोक्ति, श्रथंवाद से फलित ज्योतिष परिपूर्ण है। दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शान्त तथा शक्त ग्रह का शुभ फल है। प्रपीड़ित, दीन, विकल, खल तथा भीत का दुष्ट फल है।

एक ग्रह उच्च राशि या मूल तिकोण राशि या स्वराशि में होकर भी ग्रस्त, पापवर्ग तथा युद्ध में पराजित हो सकता है। इसी प्रकार नीच राशि स्थित ग्रह स्फुट रिश्मयों मे युक्त, स्वनवांश, शुभ ग्रहों के वर्ग में हो सकता है। इसलिए

किसी एक संज्ञा मात्र से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। सर्वांगीण विचार स्रावश्यक है।। १६-१८।।

## ग्रहों के वर्ण

# वर्णास्ताम्रसितारक्तहरितापीतकर्बु राः । कृष्णकान्तिरिनाबीनां नष्टादौ च प्रकीर्तिताः ॥ १६ ॥

पहले क्लोक ७ में ग्रहों के वर्ण (रंग) का निर्देश कर चुके हैं। ग्रब पुन: वर्णों का निर्देश करते हैं। इसमें क्या भेद है? इस क्लोक में कैसी वस्तु नष्ट हुई या खोई यह निर्णय करने के लिए, प्रक्तकुंडली के सन्दर्भ में ग्रहों के वर्ण कहे हैं:—

सूर्य-ताम्र (ताँवे का सा)वर्णं । चन्द्रमा-सफेद । मंगल-लाल । बुध-हरा । बृहस्पति-पीला । शुक्र-कर्बुर (रंग-विरंगा, चितकवरा) शनि-काला ।

# वहों के प्रव्य सीर समिवेयत

ग्रहों के द्रव्य बताने का प्रयोजन है कि तत् तत् ग्रह जन्मकुण्डली में शुभ या ग्रशुभ होने से तत् तत् द्रव्य का लाभ या हानि होती है। ग्रह की ग्ररिष्ट शान्ति के लिये तत् तत् द्रव्य का घारण या दान भी श्रेयस्कर होता है।

त्रव्याणि तास्त्रमिकाञ्चनशुक्तिरौप्य-मुक्तान्ययश्च दिननायमुखग्नहाणाम् । वह्नपम्युषण्मुखहरीन्द्रशचीविरञ्चि-मुख्या दिवाकरमुखादिषदेवताः स्युः ॥ २० ॥

सूर्य-ताम्र (ताँबा); चन्द्रमा-मणि; मंगल-सोना; बुध-गुक्ति; बृहस्पति-चाँदी; गुक्र-मोती, शनि-लोहा।

मणि प्रायः माणिक के अर्थं में प्रयुक्त होता है। शुक्ति सीप को कहते हैं। शास्त्रान्तर से प्रहों के रत्न और धातुओं का निर्देश कर रहे हैं।

सूर्य-माणिक तथा ताँबा ग्रौर सोना; चन्द्रमा-मोती तथा चाँदी; मंगल-ताँबा, सोना, मूगा; बुध-पन्ना, सोना, काँसा; बृहस्पति-पुखराज,सोना; शुक्र--हीरा, चाँदी; शनि-नीलम, लोहा; राहु-गोमेद, सीसा; केतु, लहसनिया, लोहा। एक मत से सोना सभी ग्रहों के लिए प्रशस्त है। इस ग्रंथ में ग्रहों के रत्न ग्रागे श्लोक २१ में कहे गए हैं। हमने श्रन्य ग्रंथों के श्रनुसार ग्रहों के धातु श्रीर रस्न दोनों एक साथ यहाँ दे दिए हैं।

किस ग्रह का कौन-सा रत्न, कौन-सा धातु है इस विषय में विविध मत हैं।
बृहज्जातक श्रध्याय २, श्लोक १० में कहा है:—

ताम्रं स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यर्काच्च मुक्तायसी ।

सूर्यं का ताँवा, चन्द्रमा का मणि, मंगल का सोना, बुध का काँसा, बृहस्पति की चाँदी, शुक्र का मोती, शनि का लोहा।

वादरायण का वचन है :---

जर्कस्य ताचां मणयो हिमांशोधों मस्य हेमेन्तुसुतस्य शुक्तिः। जीवस्य रौप्यं स्वगृहे स्थितस्य तस्यैव हेमोशनसभ्च मुक्ता। तीक्ष्णांशुवेहअपवस्य सीसं कृष्णायसं च प्रवदन्ति तज्जाः॥

भट्टोत्पल लिखते हैं "प्रयोजनं सूर्तिकागृहे वलवद्गृहे द्रव्यसत्ताहृतनष्टादि-चिन्तायां द्रव्यनाशादिपरिज्ञानं तच्छुभदशायां तस्मिन्नुपचयस्थे तदाप्तिः उक्त-विपरीते हानिः ॥

इसी क्लोक में, किस ग्रह का कौन-सा अधिदेवता है यह भी बताया गया है। प्रयोजन ? जन्मकुंडली में जो ग्रह पीड़ित हो उस ग्रह की पूजा, उपासना करने से अरिष्ट शान्ति होती है। सारावली अध्याय ३, क्लोक ४१ में लिखा है:—

> जन्मोदयगृहवर्णा तहिष्यतेः पूजिता प्रतिमा । हन्ति हरेरिह शबूनिन्द्रष्यिजनीव देवरिपून् ॥ पूर्वादिप्रहदेवांस्तन्मंत्रैः समित्रपुष्य तामाशाम् । कनकगजवाहनादीन्प्राप्नोति नृषोरितः शोध्रम् ॥

श्रर्थात् जिस दिशा में यात्रा करनी हो, उस दिशा के श्रिधदेवता की पूजा कर, यात्रा करने से समृद्धि होती है।

प्रहों के अधिदेवता निम्नलिखित हैं :--

सूर्य-ग्रग्न; चन्द्रमा-जल; मंगल-कार्त्तिक स्वामी; बुध-विष्णु; बृहस्पति-इन्द्र; शुक्र-शची; शनि-ब्रह्मा।

यही श्रधिदेवता वराहिमिहिर ने बृहज्जातक श्रध्याय २, श्लोक ५ में कहे हैं। इनकी व्याख्या करते हुए रुद्रभट्ट कहते हैं कि इन्द्र शब्द से 'इदि परमैश्वरं' इत्यस्माद्धातोनिष्णन्नेन परमेश्वर उच्यते। श्रर्थात् इन्द्र से परमेश्वर समझना। श्रागे कहते हैं 'शचीशब्देन शक्तिविशेषवाचकेन शक्तिसामान्यलक्षणमाया मूल-प्रकृतिरुच्यते'। श्रर्थात् शची से मूलप्रकृति माया समझना। यहाँ सूर्यं का श्रधिदेवता श्रग्नि, इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि श्रग्नि से श्रग्नि तथा रुद्र दोनों

विविक्षित हैं। चन्द्रमा का अधिदेवता जल है, इस कारण जल की पूजा से तात्पर्य है कि धारा-शंखाभिषेकादि करना । किसका ? ऋर क्षेत्र में शित्र का, शुभ क्षेत्र में विष्णु का, युग्म राशि में दुर्गा का। मंगल के अधिदेवता अग्निज-अग्नि से उत्पन्न कार्तिक स्वामी हैं। ग्रतः स्थिर राशि में हो तो घर में षष्ठीपूजन विहित है, चर राशि में हो तो स्कन्दमन्दिर में । स्कन्द, सुब्रह्मण्य ग्रादि कार्त्तिकस्वामी के नाम हैं। दक्षिण भारत में स्कन्दपूजन का विशेष प्रचार है। इनके अनेक मन्दिर हैं। कात्तिक स्वामी को संक्षेप में केवल स्वामी भी कहते हैं। बृहस्पति के लिये इन्द्रपूजन में श्रायुष्मत्यादिदुर्वाहोम पर्यन्त का विधान है। इसके श्रन्तर्गत विप्र-पूजा भी है। बृहस्पति के पूजन में भी यदि ऋर क्षेत्र में हो तो शिवपूजन, शुभ क्षेत्र में हो तो विष्णुपूजन, युग्म राशि में दुर्गापूजन, कर युग्म में काली-पूजा । क्षेत्र से तात्पर्य दो राशि से है । शची शब्द से, यदि शुक्र बलहीन हो तो यक्षी, चामुण्डा ग्रादि का पूजन करना । 'क' (बह्या-शनि का ग्रधिदेवता) से ब्रह्मा का, बाह्मएों का, प्रेष्यजनों का, ग्रन्य देवताग्रों का ग्रहण करना। चोरी म्रादि के प्रश्न में जिस ग्रह से चोर इंगित हो उस देवता सम्बन्धी नाम वाला व्यक्ति चोर है, यह भी अनुमान किया जाता है। भट्टोत्पल कहते हैं, 'तथा चौर नामानयने बलबद् ग्रहोक्तदेवतापर्यायनाम' ।। २०।।

## प्रहों के रत्न

माणिषयं विननायकस्य विमलं मुक्ताफलं शीतगी-महियस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मकम् । वेयेज्यस्य च पुष्परागमसुराचार्यस्य घष्त्रं शने : नीलं निर्मलमन्ययोद्य गविते गोमेद्येद्वयंके ॥ २१ ॥

ग्रव ग्रहों के रत्न कहते हैं। सूर्य का माणिक, चन्द्रमा का विमल (साफ़, उज्ज्वल, जो धब्बेदार न हो) मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, बृहस्पित का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद, केतु का लहसनियाँ। हम इनका उल्लेख ऊपर श्लोक २० की व्याख्या में कर चुके हैं। प्रयोजन भी कहा जा चुका है।। २१।।

### प्रहों के वस्त्राविनिरूपण

स्थूलाम्बरं नूतनचारुचेलं कृशानुतोयाहतमध्यमानि । वृढांशुकं जीर्णमनाविकानां वस्त्राणि सर्वे मुनयो वदन्ति ॥ २२ । प्रागाविका भानुतितारराहुमन्देन्दुविद्देवपुरोहिताः स्युः । शुकारचन्द्रज्ञसुरेज्यमन्दा वसन्तमुख्यत्वंधिपा वृगार्णः ॥ २३ ॥ वेवतोयतटविद्धिविहाराः कोशगेहशयनोत्करवेशाः । भानुपूर्वनिलयाः परिकल्प्या वेश्मकोणनिलयाविहकेतू ॥ २४ ॥

(१) ग्रव किस ग्रह का सम्बन्ध किस प्रकार के वस्त्र से है वह कहते हैं :— सूर्य का मोटा कपड़ा, चन्द्रमा का नया, सुन्दर, मंगल का जला हुआ, बुध का जलहत (गीला, या पानी पड़ने से जो खराव हो गया है), बृहस्पित का मध्यम (साधारण), शुक्र का दृढ़ (मजबूत), शिन का पुराना।

वृहज्जातक ग्रध्याय २, श्लोक १२ में इसका उल्लेख है। वहाँ चन्द्रमा का ग्रभुक्त (जो वस्त्र काम में न लिया गया हो, ग्रर्थात् नवीन) कहा है। मंगल का दग्ध। इसकी टीका में भट्टोत्पल लिखते हैं, जिसका एक प्रान्त जल गया हो। वृहस्पति का मध्य। मध्य की व्याख्या में लिखते हैं न नया, न पुराना। रुद्रभट्ट कहते हैं कि ग्रह के बलानुसार भी किस कोटि का बस्त्र है, यह विचार करना यथा बलवान् बृहस्पति 'पीत वर्ण रूषित पट्ट वस्त्रादि', बलवान् शनि से 'कृष्ण वर्ण रूपित पट्टवस्त्र'। प्रसव के समय वस्त्रों का ज्ञान, चोरी ध्रादि के प्रश्न में बलवान् ग्रह से वस्त्र ज्ञान, इसका प्रयोजन है, ऐसा रुद्रभट्ट लिखते हैं। हमारे विचार से लाभस्यान में कोई ग्रह पड़ा हो श्रौर कपड़े का व्यापारी सलाह ले कि 'कैसे वस्त्र का व्यापार करूँ?' तो भी इससे निर्णय में सहायता मिलती है।

(२) अब ग्रहों की दिशायें कहते हैं। (१) सूर्य-पूर्व, (२) शुक्र-पूर्व-दक्षिण श्रर्थात् आग्नेय, (३) मंगल-दक्षिण, (४) राहु-दक्षिण-पश्चिम अर्थात् नैऋंत्य, (५) शनि-पश्चिम, (६) चन्द्रमा-पश्चिमोत्तर अर्थात् वायव्य, (७) बुध-उत्तर, (८) वृहस्पति-पूर्वोत्तर अर्थात् ईशान।

यह दिशा बताने का प्रयोजन क्या ? (i) जो ग्रह बलवान् हो उससे सूतिका गृह का द्वार किस दिशा में है, यह जानना। (ii) चोरी के प्रश्न में चोर किस दिशा में चुरा कर ले गया, यह ज्ञात करना। (iii) जिस दिशा में यात्रा करना है, उस दिशा के ग्रधिदेवता का पूजन करना। (iv) बली ग्रह अपनी दिशा में लाभ कराता है। सारावली अध्याय ५, श्लोक ३६ में कहा है:—

प्राशाबलसमुपेतो नयति स्वविशं नमश्चरः पुष्यम् । नीत्या वस्त्रविभूषणवाहनसौह्यान्वितं कुषते ॥

(३) ग्रव किस ग्रह से कौन सी ऋतु समझना यह कहते हैं :---

(१) वसन्त-शुक्र, (२) ग्रीष्म-मंगल, (३) वर्षा-चन्द्र,(४) **शरद्-बुध** (५) हेमन्त-बृहस्पति (६) शिशिर-शनि ।

अन्य आचार्यों ने सूर्य की भी ग्रीष्म ऋतु कही है। नष्टजातकप्रकरण में कहा है, 'ग्रीष्मोऽकंलग्नेति'। फलादेश में जैसे ग्रह की राशि, नक्षत्र, काल, होरा म्रादि का उपयोग किया जाता है, वैसे ही ऋतु का भी। लग्न में कोई ग्रह न हो तो द्रेष्काण से विचार करना।

(४) ग्रव ग्रहों के स्थान कहते हैं :—सूर्य-देवालय (मन्दिर); चन्द्रमा-जलाशय; मंगल-ग्रिनिस्थान; बुध-विहार (ग्रामोद-प्रमोद) का स्थान; बृहस्पति-कोश (जहाँ द्रव्य रखा जाता हो, खजाना, बैंक, घर में जहाँ द्रव्य रखा जाता हो); शुक्र-शयनागार (जहाँ स्त्रियों के साथ केलि की जाती हो); शनि-जहाँ कूड़ा-करकट फेंका जाता हो। जातकादेशमार्ग में, ग्रष्टकवर्ग प्रकरण में, किसी ग्रह के ग्रष्टकवर्ग में किस दिशा में ग्रधिक या कम रेखा हैं—इस विचार से घर में किस दिशा में पाकशाला, शयनागार ग्रादि बनाना, इसका सुन्दर निर्देश है। पाठक ग्रवलोकन करें।

रुद्रभट्ट लिखते हैं कि चन्द्रमा की राशि तथा वल के अनुसार निश्चय करे कि समुद्र, नदी, बावड़ी, कुआं या नाली किस प्रकार का जलाशय। इसी प्रकार अगिनस्थान—श्रौतस्मार्तादि के लिए हवन की अगिन है, या रसोई की या श्मशान की यह निश्चय करे। हमारे विचार से जहाँ एक ग्रह से एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्वेश हो—वहाँ उत्तम, मध्यम, अधम किस प्रकार की वस्तु है, इसका निर्णय ग्रह के बलाबलानुसार करना—यह ज्योतिष का मूल सिद्धान्त है।

स्थान का निर्देश चोरी गई वस्तु या चोर के स्थान का पता लगाने में सहायक होता है।। २२-२४।।

ष्रहों के प्रदेश विभाग लङ्कादिकृष्णासरिदन्तमारः सितस्ततो गौतमिकान्तश्रूमिः । विन्ध्यान्तमार्यः सुरनिम्नगान्तं बुधः शनिः स्यात्तुहिनाचलान्तः ॥ २४ ॥

इस श्लोक में प्रत्येक ग्रह का किस प्रदेश से सम्बन्ध है या किस प्रदेश पर ग्रिधकार है, यह कहते हैं। इस श्लोक में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुऋ तथा शनि के प्रदेशों का उल्लेख है:—

(१) मंगल-लंका से कृष्णा नदी के अन्त तक। (२) बुध-विध्याचल से गौतमी तक (३) बृहस्पति-गौतमी से विध्याचल तक। (४) शुक्र-कृष्णा नदी से गौतमी नदी तक। (५) शनि-गंगा से हिमाचल तक।

इस क्लोक से प्रतीत होता है कि ग्रंथकार की दक्षिण भारत के सम्बन्ध में विशेष जानकारी थी, उत्तर भारत के विषय में कम। सूर्य चन्द्र के कोई प्रदेश ही पृथक् नहीं दिए हैं। ऊपर श्लोक २४ में 'देवतोयतट' कह कर सामान्य निर्देश कर दिया है।

ग्रहों के प्रदेशों का निर्देश ज्योतिष में दो विचारों के लिए विशेष उपयोगी होता है। एक तो यह कि जन्मकुंडली में जो ग्रह बली हो, उस देश में या उस देश से संबंधित कार्य ग्रीर व्यापार में लाभ हो। जो ग्रह जन्मकुंडली में निर्वल हो उससे सम्बन्धित देश में या उस देश से सम्बन्धित कार्य या व्यापार में हानि हो। दूसरा प्रयोजन यह कि जब कोई ग्रह नीच, ग्रस्तंगत, ग्रह युद्ध में पराजित, सूर्य चन्द्र ग्रहण के समय या ग्रन्य किसी कारण से पीड़ित हो तो उस प्रदेश में चोर, दस्युग्नों का उपद्रव, लड़ाई ग्रादि से रक्तपात, ग्रतिवृष्टि या ग्रनावृष्टि से फसल नष्ट होना, राज्यकान्ति ग्रादि विष्लवों से कष्ट हो। वृहत्संहिता में वराह-मिहिर ने पचासों जनपदों ग्रीर जनपदवासियों का उल्लेख किया है; यथा—सुद्धाजनाः, ग्रपरान्ता जना, सिहपुरकाः, कुक्कुराः, कोटिवर्पाः, भूलिकाः, प्रत्यन्ताः, जांगलाः, ग्रावगाणाः, माण्डव्याः, उज्जिहानाः, गौरग्रीवाः इत्यादि इत्यादि। इन पचासों में किन्हीं-किन्हीं का तो नाम भी ग्रब सुनाई नहीं देता। किस ग्रह के पीड़ित होने से किस प्रदेश में उपद्रव या पीड़ा होती है, इसके लिए पाठक बृहत्संहिता का ग्रवलोकन करें।। २५।।

# प्रहों की जाति और गुण

वित्रौ जीवसितौ विनेश्वर्षिरौ सूपालकौ वैश्यराष्ट् इन्दुः शूद्रकुलाधिपः शशिसुतो मन्वोऽवराएां पतिः । स्नादित्यामरमन्त्रिशीतकिरएाः सत्त्वप्रधानप्रहाः शुक्रशौ सरजोगुएौ शनिधरापुत्रौ तमःस्वामिनौ ॥ २६ ॥

बृहस्पित और शुक्र ब्राह्मण हैं। सूर्यं तथा मंगल क्षत्रिय हैं। वैश्यों का स्वामी चन्द्रमा है। शूद्रकुल का स्वामी बुध है। इनसे हीन अर्थात् चारों वर्णों से निकृष्ट (अंत्यजों) का स्वामी शनि है। परन्तु पराशर के मत से चन्द्रमा और बुध दोनों वैश्य हैं, शनि शूद्र।

गुचगुक्ते विप्रवर्णो कुजाको क्षत्रियो हिज । शशिसीम्यो वैश्यवर्णो शनिः शूब्रो हिजोत्तम ॥

बृहज्जातक के मत को लेकर, जातकपारिजातकार ने ग्रपना मत दिया है। जातकपारिजात में शनि को 'ग्रवर' जाति का ग्रधिपति कहा है। किसी-किसी पुस्तक में 'मन्दोऽवराणां पतिः' के स्थान में 'मन्दोऽन्त्यजानां पतिः' यह भी पाठ है। इसी प्रकार बृहज्जातक की किसी पुस्तक में 'ग्रसितोऽन्तराणाम्'यह पाठ है,

किसी में 'असितोऽन्त्यजानाम्।' रुद्रभट्ट अपने विवरण में लिखते हैं कि यदि शिन बलवान् हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय से उत्पन्न संकर जाति देवपार्षद आदि समझना। यदि शनि मध्यम बली हो तो क्षत्रिय वैश्य से उत्पन्न संकर जाति फल्लात आदि। यदि शनि हीन बली हो अर्थात् नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो चाण्डाल आदि समझना। इसी प्रकार, शनि की तरह, राहु तथा केतु से समझना। इप्लीय में कहा है कि ब्राह्मण वृहस्पति तथा शुक्र हैं। सूर्य और मंगल क्षत्रिय, चन्द्रमा और बुध वैश्य। शनि शूद्र और संकर जाति का द्योतक है।

# वित्रौ मृगुजेन्द्रगुरू क्षत्रियभावौ विवाकरोवींजौ। वैश्यो बुध्चन्द्रमसौ शनैश्वरः शूद्रसंकरकृत्।।

एद्रभट्ट कहते हैं कि बृहज्जातक में 'शुक्रगुरु' कहा, इसलिए शुक्र से मध्यम ब्राह्मण, गुरु से उत्तम ब्राह्मण। जैसी राशि में ग्रह बैठा हो ग्रीर जिन अन्य ग्रहों से सम्बन्ध करता हो, उनसे भी तत् तत् जाति में श्रेणी, किस प्रकार का गुण विशिष्ट या ग्रवगुण युक्त यह ऊहापोह करना चाहिए। 'कुजाकों' वराह मिहिर ने कहा, इसलिए मंगल से मांडलिक (छोटी रियासत का राजा), सूर्य से सार्वभीम (सम्राट्) समझना। रुद्रभट्ट युनः कहते हैं कि जातिविभाग निर्देश से सामादि उपायों का भी निर्देश किया है। शुक्र गुरु ब्राह्मण हैं ग्रतः साम (समझाना) इनका उपाय है। सूर्य मंगल क्षत्रिय हैं, इनका उपाय दण्ड है। चन्द्रमा वैश्य है, इसका उपाय दण्ड है। चन्द्रमा वैश्य है, इसका उपाय दण्ड है। संग्राम विजय में कहा है:—

# साम्नो मृग्बिङ्गरसौ रण्डाधीशौ विवाकरोबींजौ । वानाधिपः शशांको भेयस्य बुधार्कपुत्रौ च।।

ग्रहों के साम, दण्ड, दान, भेद म्रादि उपायों के म्रधिष्ठाता होने के निर्देश का प्रयोजन क्या? कोई व्यक्ति म्रापके पास जन्मकुंडली लेकर म्राता है कि उस का म्रमुक व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, ग्रब वह उसको समझा कर काम निकाले (साम), या फौजदारी मुकदमा करके (दण्ड), या पैसा देकर (दान) या चालाकी (भेद) से? तो म्रब जिस ग्रह की दशा, ग्रन्तर्दशा चल रही है, पष्ठ स्थान से सम्बन्धित जो ग्रह हैं, जातक की कुण्डली में कौन-से ग्रह बलवान् हैं, इनकी समीक्षा कर उसे उपाय बताइए।

ग्रहों को चार विभागों में विभाजित करने से यह भी बोध होता है कि बृहस्पित ग्रीर शुक्र द्विपद (दो पैर वाले) हैं, सूर्य ग्रीर मंगल चतुष्पद (चीपाये), चन्द्रमा सरीसृप (रेंगने वाला) तथा बुध ग्रीर शनि पक्षी। कृष्णीय में कहा है:—

# सूर्यात्मजेन्द्रपुत्रौ पक्षिसमानौ सरीसृपश्चन्द्रः । द्विपदौ भृगुदेवगुरू चसुव्यदौ भूमिपुत्राकौ ॥

भट्टोत्पल कहते हैं कि ग्रहों की जाति निर्देश का प्रयोजन क्या ? चोरी गई या नष्ट वस्तु के सम्बन्ध में यह पता लगाना कि किस वर्ण का चोर है, ब्राह्मण, क्षित्रिय ग्रादि ? जब जो ग्रह ग्राकाश में पीड़ित होता है, तब उस ग्रह सम्बन्धी जाति वाले पृथ्वी में पीड़ित होते हैं यह दूसरा प्रयोजन है। ग्रापकी कुण्डली में जो ग्रह लाभ करने वाला है, उस जाति के व्यक्ति या व्यक्तियों से लाभ होता है। जो ग्रह हानिकारक है उस वर्ण के व्यक्ति या उसका स्वामी हो) से सम्बन्धित जाति वाले से मिल्रता होती है। हानिप्रद ग्रह की जाति वाले से हानि होती है। एष्ठ या प्रदेश में सम्बन्धित ग्रह वाले व्यक्तियों से शत्रुता होती है, यह ग्रहों की जाति निर्देश के ग्रन्य प्रयोजन हैं। यही भट्टोत्पल कहते हैं ग्रौर श्रपनी टीका में एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं:—

# भ्रजये जयेष तुव्टावप्रीतौ वित्तनाशने लाभे । तेभ्यस्तेभ्यः कुर्युं गुं नाश्च बोचाश्च पक्षांस्तान् ॥

श्रव ग्रहों के सात्त्विक, राजसिक मादि गुण कहते हैं। सात्त्विक, राजसिक, तामिसक भोजन, प्रकृति, लक्षण ग्रादि श्रीमद्भगवद्गीता श्रध्याय १४, १६, १७ में विस्तार से कहे गए हैं। पाठक वहाँ श्रवलोकन करें।

सूर्यं, चन्द्र ग्रौर बृहस्पति सत्त्वगुणसूचक हैं "सात्त्वकं शौचमास्तिक्यं शुभ-कमंरतिमंतिः"। बुध ग्रौर शुक्र रजोगुणसूचक हैं:— 'राजसं बहुभाषित्यं मानकृद्म्भमत्सराः'। मंगल ग्रौर शनि तमोगुणसूचक हैं:—'तामसं भयम— जानं निदालस्यं विवादिता"।

वराहमिहिर ने स्वल्पंजातक (इसे लघुजातक भी कहते हैं) में लिखा है कि सूर्य जिस ग्रह के जिलांश में हो उस ग्रह के मनुसार जातक में सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक जीवधारी में सास्विक, राजसिक, तामिसक तीनों गुण होते हैं। बिना तीनों गुणों के प्रकृति टिक नहीं सकती। केवल किस प्रकार का गुण सर्वोपरि विशेष है यह निश्चय किया जा सकता है।

वराहिमिहिर ने कहा है कि सूर्य जिसके विशाश में हो उसके अनुसार सात्त्विक आदि गुएा की विशेषता होती है, किन्तु देवकीर्ति कहते हैं कि जन्म-कुण्डली में जो ग्रह बली हों उनके अनुसार गुण का निश्चय करना। यवन-मतानुसार मंगल सत्त्वगुणी है; किन्तु सब प्राचीन ग्रंथकारों ने सत्याचार्य का ही

मत माना है कि मंगल तामसिक है। प्रत्यक्ष ग्रनुभव में भी यही ग्राता है। संक्षेप में तीनों गुणों के लक्षण निम्नलिखित हैं:—

> यः सात्त्विकस्तस्य वयास्थिरत्वं सत्याजंवं ब्राह्मणदेवभिक्तः । रजोऽधिकः काव्यकलाऋतुस्त्रीसंसक्तिचत्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥ तमोधिकः वञ्चियता परेषां मूर्खोऽलसः कोधपरोऽतिनिद्रः । अव ग्रागे ग्रहों की नरावि संज्ञा तथा महाभूतािधपत्य कहते हैं ॥ २६ ॥

पहों की नरावि संज्ञा तथा महाभूताधिपत्य नराकारा भानुक्षितिजगुरवः शुक्रशशिनौ वधूरूपौ षण्ढप्रकृतिपुरुषौ मन्दशशिजौ । वियत्क्षोगोतेजपवनपयसामेव पतयः सुराचार्यज्ञारस्य मिशासुतदेवारिसचिवाः ॥ २७ ॥

सूर्य, मंगल तथा बृहस्पित पुरुष ग्रह हैं। चन्द्रमा और शुक्त स्त्री ग्रह हैं। बुध श्रीर शिन नपुंसक हैं। रुद्रभट्ट श्रपने विवरण में लिखते हैं कि बुध स्त्रीनपुंसक है, शिन पुरुषनपुंसक है। स्त्रीनपुंसक वह होता है, जिसका गुह्य अंग स्त्री के अंग के सदृश न हो किन्तु अन्य अंगों का—स्तनादि का श्राविर्भाव स्त्री के सदृश हो। पुरुषनपुंसक वह होता है जिसका गुह्य पुरुष के अंग के सदृश न हो किन्तु अन्य लक्षण मूंछ आदि पुरुष सदृश हों। कहा भी है:——

चन्द्रशुकौ स्त्रियौ जेयाविन्दुजः स्त्रीनपुंसकः। पुमांसः कुजजीवार्का रविजः पुन्नपुंसकः॥

यहाँ राहु तथा केतु की पुरुष, स्त्री संज्ञा नहीं दी गई है। किन्तु फलदीपिका अध्याय २, श्लोक २७ में कहा है कि राहु स्त्रीग्रह है, केतु नपुंसक। रुद्रभट्ट कहते हैं कि सूर्य, मंगल, वृहस्पित पुरुष हैं, इससे यह समझना कि सूर्य पिता, मंगल भ्राता और बृहस्पित पुत्र है। चन्द्रमा और शुक्र स्त्री हैं, इससे यह भी समझना कि चन्द्रमा माता, शुक्र पत्नो है।

पंच महाभूत होते हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश । ग्रहों ग्रीर महाभूतों का सम्बन्ध निम्नलिखित है ।

(1) पृथ्वी—बुध, (ii) जल-शुक्र, (iii) तेज-मंगल, (iv) वायु-शनि, (v) ग्राकाश—बृहस्पति ।

भट्टोत्पल लिखते हैं कि इसका प्रयोजन यह है कि जब जिस ग्रह की महा-दशा होती है तब उस ग्रह की छाया जातक पर रहती है, जैसा बृहज्जातक ग्रध्याय ८ में कहा है:

छायां महाभूतकृतां च सर्वेऽभिन्यञ्जयन्ति स्ववशामवाप्य । श्वस्व्विग्नवाय्वस्वरजान् गुणांश्च नासास्य दृक्त्वक्छ्रवणानुमेयात् ॥ किस ग्रह की कैसी छाया होती है ? वाहट ने कहा है :

खावीनां पञ्च पञ्चानां छाया विविधलक्षणाः।
नामसी निर्मला नीला सस्नेहा सप्रभेव च।।
वातजा रुधिरा श्यामा भस्मरूक्षा हतप्रमा।
विशुद्धरक्ता त्वाग्नेयी वीप्ताभा वर्शनिप्रया।।
शुद्धवैद्भ्यंविमला सुस्निग्धा तोयजा शुमा।
स्थिरा स्निग्धा घनश्यामा शुद्धा स्वेता च पार्थिवी।।

वराहमिहिर ने भी बृहत्संहिता में छायालक्षण दिया है :--

छाया शुषाशुष्रफलानि निवेदयन्ती लक्ष्म्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणज्ञैः ।

तेजोगुणान् बहिरपि प्रतिभासयन्ती वीपप्रभा स्फटिकरत्नघटस्थितेव।।

स्निग्धद्विजत्वङ् नखरोमकेशच्छाया सुगन्धाथ मही समुत्या । तुष्ट्यर्थंनाभाभ्युदयान् तनोति करोति चाहन्यहनि प्रवृद्धिम् ॥

> स्निग्धा सिता सहरिता नयनाश्रिरामा सोमाग्यमार्ववसुखाम्युदयान् करोति ।

सर्वार्यसिद्धिजननी जननीव चाप्या

छायां शुषां तनुष्तां फलमावधाति ।। चण्डा धृष्या पद्महेमाग्निवर्णा युक्ता तेजोविक्रमैः सप्रतापैः । भ्राग्नेयी च प्राणिनां स्याज्जयाय क्षिप्रं सिद्धि वाञ्छितार्थस्य धत्ते ।।

मिलनपरुषकृष्णा पापगन्धानिलोत्था जनयति वधवन्धव्याध्यनर्थायंनाशान् । स्फटिकसवृशरूपा माग्ययुक्ताप्युवारा निधिरिव गगनोत्था श्रेयसे स्वच्छवर्णाः॥

फलितज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की छाया (महाभूत-जनित) बताने का प्रयोजन क्या? जातक के स्वरूप को देख कर यह निर्णय किया जाये कि किस ग्रह

की इस पर छाया है भ्रीर तदनुसार फलादेश किया जाये। रुद्रभट्ट कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, बायु तथा माकाण के गुण भौर तत् तत् गन्ध, रस, रूप, स्पर्ण तथा शब्द लक्षण यथाक्रम नासा (गन्ध), ब्रास्य (मुह, जिह्वा-रस, ) दृष् (नेत-रूप), त्वक् (स्पर्श), श्रवण (कान-शब्द) से ग्रिभिव्यञ्जित होते हैं। बुध की दशा में, बलवान् बुध की राशि में बैठे अन्य ग्रह की दशा में, बलवान् बुध से दृष्ट या युक्त ग्रह की दशा में सुगन्धित बस्तुओं की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार शुक्र की दशा में जिह्वानुमेय गुणों का संभव निर्देश करना चाहिए इत्यादि । जव जातक के शरीर से सुगन्धि निकले या चन्दनानुलेपन सुरिभ द्रव्यवान् हो उसकी पाषिवी बुध की छाया समझना । जब मधुराम्लादि मृष्ट रसभोगी हो तो चन्द्र या शुक्र की आप्या (जल सम्बन्धी) छाया होती है।, हमारा प्रनुभव है कि मुख की कान्तिवृद्धि भी हो जाती है। जब जातक रूपवान् दर्शनीय, तेजोयुक्त हो तो सूर्य या मंगल की श्राग्नेयी छाया समझना । जब जातक का शरीर स्पर्श में मृदु हो या जातक स्वयं स्त्रीस्तनस्पर्शाद्यभिरत हो तो शनैश्चर की वायवी छाया होती है। जब जातक के शब्द भ्रन्यों को कर्णसुखकर हों या जातक स्वयं गाने-बजाने के सुनने में विशेष प्रभिरत हो तो बृहस्पतिकृत नामसी छाया समझना ।

जातकपारिजातकार ने केवल पाँच महाभूतों का उल्लेख किया है, किन्तु बृहज्जातक ग्रध्याय २, श्लोक ६ में वराहमिहिर ने कुछ विशेष कहा है। भूगण का ग्रधिष्ठाता बुध, पयोगण का ग्रुक, शिखिगण का मंगल, मरुद्गण का शिन, खगण का बृहस्पति। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं—"भूगणस्तु पृथिवी-गन्ध घाणेन्द्रियोपस्प्रप्राणाम्नमयकोशाः। पयोगणः खल्वश्वसनेन्द्रियपाय्वपान—प्राणमयकोशाः। शिखिगणस्तावद् बिह्नस्प्यक्षुरिन्द्रियपादव्यानमनोमयकोशाः। मरुद्गणः बायुस्पर्णत्विगिन्द्रियाव्युदानविज्ञानमयकोशाः। खगणो खाकाशशब्द-श्रोतिन्द्रियवाक्समानानन्दमयकोशाः।"

यहाँ सूर्यं और चन्द्रमा के महाभूत क्यों नहीं कहे गये ? रुद्रभट्ट कहते हैं कि सूर्य का विद्वा, चन्द्रमा का जल प्रसिद्ध है यह पहले बृहज्जातक प्रध्याय २ के श्लोक ५ में कह चुके हैं। जातकपारिजात में भी इसी ग्रध्याय के श्लोक २० में कह चुके हैं।

### प्रहों का कक्षाक्रम

कक्षायां क्रमशो विनेशतनयाज्ज्योतिर्भवकाश्रिताः । छायासूनुगुरुक्षमाजविनकृष्णुक्रेन्दुपुत्रेन्दवः॥ २७ई ॥ इस श्लोक में ग्रहों का कक्षाक्रम कहा है। सब ग्रह भवक में भ्रमण करते हैं। किसी का मार्ग पृथ्वी से ग्रत्यन्त दूर, किसी का उतना दूर नहीं। सबसे दूर शिन की कक्षा है, फिर बृहस्पति की, फिर मंगल की, तदनन्तर सूर्ग, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, तदनन्तर चन्द्रमा। चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे समीप है। हमारे वैज्ञानिक चन्द्रमा पर उतरने में समयं हो चुके हैं। चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ग्रोर भ्रमण करता है। पृथ्वी तथा ग्रन्य ग्रह सूर्य के चारों ग्रोर भ्रमण करते हैं। सूर्य भ्रमण नहीं करता है। कक्षा बतलाने का प्रयोजन क्या?

देखिए अध्याय ९, क्लोक १२७ तथा अध्याय १० क्लोक ३४। इस द्वितीय अध्याय के क्लोक ३६ में भी काल होरा का उल्लेख है, जो ग्रहों के कक्षा क्रम से निर्धारित की जाती है। १, २७३

वहों का घातु, मञ्जा, रुधिर झाबि पर अधिकार भज्जात्नायुवसाऽस्थिक्षुक्रकिषरत्यग्यातुनायाः क्रमाद् भ्राराकोज्यविनेश्राक्रश्चामृत्तारासुताः कीर्तिताः ॥ २८ ॥

निम्नलिखित ग्रहों का ग्रस्थि आदि पर अधिकार है :---

(i) सूर्यं (हड्डी), (ii) चन्द्रमा—खून, (iii) मंगल—मज्जा, (iv)बुध— चर्मं,(v)बृहस्पति—मेद, (चरवी), (vi) शुक्र—बीर्यं, (viii)श्रति—स्नायु। हड्डी के ग्रन्दर मज्जा होती है। चर्मं शरीर का ऊपरी ग्रावरण है। स्नायु नसों तथा शिरासंतितयों को कहते हैं। पाश्चात्यज्योतिष में स्नायुमंडल का स्वामी बुध को माना है श्रीर मंगल का रक्त से सम्बन्ध है।। २८।।

प्रहों के रस (बट्रस) खाबि

लवराकदुकषायस्वादुतिक्ताम्लिमधाः शशिरविशनिजीवारासुरेज्यज्ञनाथाः ।

श्रयनदिवसपक्षर्त्वब्दमासक्षरोशा रविकुजसितसौम्या मन्दजीवेन्दवश्च ॥ २६ ॥

ग्रहों के रस कहते हैं :--

सूर्य-कटु; चन्द्र-लवण (नमकीन); मंगल-तिक्त; बुध-मिला जुला श्रर्थात् कुछ खट्टा; कुछ मीठा ग्रादि, बृहस्पति-मधुर (मीठा); शुक-खट्टा; शनि-कषाय (कसैला) । प्रयोजन ? जन्मकुंडली में द्वितीय स्थान में जैसा ग्रह हो या द्वितीय स्थान को जैसा ग्रह देखे उस ग्रह सम्बन्धी रस वाले भोजन में जातक की विशेष किंच होती है। प्राय: संधिगत लग्न में इससे लग्न स्थिर करने में सहायता मिलती है।

श्रव ग्रहों का काल-समय की श्रवधि कहते हैं-

(i) सूर्य-ग्रयम (६ मास), (ii) चन्द्रमा-क्षण (२ घड़ी) (iii) संगल्दिन, (iv) बृध-ऋतु(२ मास),(v) बृहस्पति-१ मास,(vi) मुक्र-पक्ष, (१५ दिन), (vii) मिन-१ वर्ष। इनका प्रश्नकुंडली विचार में उपयोग किया जाता है। मेरा कार्य कब सिद्ध होगा? यदि यह प्रश्न किया जाये तो पहले यह देखिए कि ग्रहस्थित से सिद्धि होती दिखाई देती है या नहीं। यदि सफलता दिखाई दे तो यह देखिए कि प्रश्नलग्न नवांग्र को स्वामी कौनसा ग्रह है। यह ग्रह प्रश्न लग्न नवांग्र से कितनी दूर है। उतने ही अयन (यदि सूर्य नवांग्रेश हो), क्षण (यदि चन्द्र नवांग्रेश हो), दिन (यदि संगल नवांग्रेश हो) ... इस कम से यह निश्चय करना कि कार्यसिद्धि कब होगी।।२९॥

पहों की वृष्टि

पादेशसां भवति सोदरमानराज्योःरर्ष त्रिकोत्सयुगलेऽज्ञिलकेषरासास् ॥
पादोनसृष्टिनिचयज्ञसतुरस्रयुग्मे
सम्पूर्णदृग्दलमनङ्गगृहे वदन्ति ॥ ३० ॥
ज्ञानिरतिबलज्ञाली पाददृग्वीर्ययोगे
ज्ञुरसुलपतिमन्त्री कोसादृष्टी सुन्नः स्यात्।

त्रितयचरणदृष्ट्या भूकृमारः समर्थः

सकलगगनवासाः सप्तमे द्ग्बलाद्याः ॥ ३१ ॥

प्रयोर्ध्वदृष्टी दिननाथभीमौ दृष्टिः कटाक्षेरा कवीन्बुसून्वोः । शशाङ्करुर्वोः समभागदृष्टिरधोऽक्षिपातस्त्वहिनाथशन्योः ॥ ३२ ॥

सभी ग्रहों की अपने स्थान (जिस राशि में वे बैठे हैं) से सातवें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। अपने से चतुर्थ और अष्टम स्थान पर भी मंगल की (सातवें स्थान के अतिरिक्त) पूर्ण दृष्टि होती है किन्तु अन्य ग्रहों की चतुर्थ और अष्टम पर तीन चरण (एक रुपये में पचहतर पैसे) दृष्टि होती है। बृहस्पति की अपने स्थान से (जिस राशि में वह बैठा है) पंचम और नवम स्थान पर, (सातवें स्थान के अतिरिक्त) पूर्ण दृष्टि होती है, किन्तु अन्य ग्रहों की

अपने से पंचम थ्रीर नवम पर केवल ग्राघी दृष्टि (एक रुपये में पचास पैसे) होती है। श्रानि की सप्तम स्थान पर (जिस राशि में, जन्मकुंडली में श्रानि बैठा हैं, उसने सातवीं राशि पर) तो पूर्ण दृष्टि होती ही है, इसके ग्रातिरिक्त तृतीय संजा वसमें (जिस राशि में वह बैठा है, उससे नृतीय और दशम) पर भी पूर्ण दृष्टि होती है, किन्तु अन्य ग्रहों की जिस राशि में वे बैठे हैं उससे तृतीय और वंशम पर एक चौथाई (एक रुपये में पच्चीस पैसे) दृष्टि होती है।

राहु केतु की दृष्टि के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। उनका शरीर (पिंड) नहीं है, देदीप्यमान ग्रह नहीं हैं, केवल छायाग्रह हैं। उनकी दृष्टि नहीं होती । जिस स्थान में बैठे हैं या जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, वैसा फल करते हैं । ज्योतिष के एक सम्प्रदाय के अनुसार, जिस भाव में बैठे हैं, उसके भावेश का सा फल भी करते हैं। मूल लघुपाराणरी में कहा है "यद् यद् भावगती वापि यद् यद् णावेशसंयुती"। भैरवदत्त ने अपनी उद्योत टीका में यद् यद् का अर्थ किया है "यस्य पस्य ग्रहस्य"-अर्थात् जिस जिस ग्रह के भाव में । किन्तु सज्जनरञ्जनी टीका में 'यद् यद् भावगती' की 'यस्मिन् यस्मिन् भावे प्राप्ती'। दोनों ही सम्प्रदाय प्रचलित हैं। मान लोजिए राहु धनु में अष्टम में है। वृषभ लग्न है। बृहस्पति तृतीय में है। राहु सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ होने से राह कूछ फल सूर्य का-सा करेगा, यह दोनों मत वाले मानते हैं। इसमें ऐकमत्य है। कोई भैद नहीं है । भेद है इस वात में कि राहु अष्टम में है, इसलिए सज्जनरञ्जनी संस्कृत टीका के अनुसार प्रब्टम भाव का फल करेगा। भैरवदत्त की संस्कृत टीका उद्योत के अनुसार 'यस्य यस्य '' का ग्रर्थ लेने से, राहु वृहस्पति के भाव में है, तो बृहस्पति का-सा-फल करेगा-अर्थात् बृहस्पति का कर्कराशिस्य होने का फल, बृहस्पति के तृतीयस्य होने का फल, बृहस्पति का अष्टमेश होने का फल (इसके ग्रन्तर्गत अब्टम स्थान फल का सिन्नवेश हो गया) तथा बृहस्पति का एकादशेश होने का फल । यही दोनों भ्रयों में भिन्नता है । यही द्वैमत्य है ।

श्रव राहु तथा केतु की दृष्टि के सम्बन्ध में विचार कीजिए। उद्योत टीका में "पश्यिन्त सप्तमं सर्वें" इसका अर्थ "रव्यादयो ग्रहाः" लिख दिया है। सूर्य आदि सात ग्रह लिये जायें या सात से अधिक—इसका निर्देश नहीं किया है। सज्जनरञ्जनी टीकाकार लिखते हैं कि सबका अर्थ सूर्यीद सात ग्रह और राहु इन ग्राठ ग्रहों की सप्तम दृष्टि पूर्ण होती है। केतु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि केतु का सिर नहीं है (सिर—ग्रीवा से ऊपर के भाग में ही नेत्र होते हैं)।

'श्रथात्र सर्वशब्दोपादानाद्वाह्वन्तानां दृष्टिरुक्ता न तु केतोरिति भावः तत्कथमिति चेत्केतोर्दृगभावात् । तदुक्तं यामलादौ—-'शिरोमात्रं विधुं तुद इति । 'पुच्छकेतुरुदीरित' इति राहोः शिरोमान्नेऽपि दृक्स-द्भावात्केतोस्तदभावा-दिति ।'

यास्तव में, यह क्लिष्ट कल्पना है कि राहु का क्षिर है, सिर में आँखें रहती हैं, इसलिए राहु की दृष्टि है। केतु का सिर नहीं है, इस कारण दृष्टि भी नहीं है। मनुष्य की भौति ग्रहों के आँख, कान, नाक नहीं होते।

सुश्लोकशतक में (देखिए तिफला (ज्योतिष) पृष्ठ ९-१०) भी "सर्वे ग्रहाः" लिखा है। सात ग्रह या अधिक इसकी विवेचना नहीं की है। बहुत से ज्योतियी राहु की दृष्टि मानते हैं। ग्रीर निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं:—

सुतमदननवान्ते पूर्णवृष्टितमस्य युगलवशमगेहे चार्खवृष्टि ववन्ति । सहजरिपुविपश्यन् पादवृष्टि मृनीन्द्राः निजमवनसुपेतो लोजनान्यः प्रविव्टः ॥

यह श्लोक मुद्रित वृहत्पाराधार के संस्करणों में प्राप्त होता है। आजकल बृहत्पाराधार के जो संस्करण प्राप्त होते हैं, वे कहाँ तक प्रामाणिक हैं, यह कहना कठिन है।

परन्तु राहु, केतु की दृष्टि नहीं होती, अधिकांश मत यही है। सुश्लोक-कतक श्लोक १९ में लिखा है कि तमोग्रह जिस ग्रह का सम्बन्धी है, जिसके साय हो, और जिस ग्रह से सप्तम हो, उसका फल करता है (विशेष विवरण के लिए देखिए जिफला ज्योखिय पृष्ठ ३६-३७।) इस प्रकार राहु, केतु के सम्बन्ध में विविध मत हैं।

यहाँ एक प्रश्न उठता है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। वृहस्पति जिस स्थान को एक चरण दृष्टि से देखेगा उसको एक चतुर्थांश शुभ फल प्रदान करेगा, जिसको तीन चरण दृष्टि से देखेगा उसको तीन चौथाई शुभ फल प्रदान करेगा, जिसको तीन चरण दृष्टि से देखेगा, उसको पूणं शुभ फल। यह सर्वसम्मत पक्ष है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। किन्तु जहाँ 'योग' का प्रसंग है कि 'यदि चन्द्रमा को वृहस्पति देखें' तो इस सन्दर्भ में क्या वृहस्पति की एक चरण या तीन चरण दृष्टि चन्द्रमा पर होने से योग घटित होता है, यह मान लेंग या चन्द्रमा पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि होने से ही योग माना जाये अन्यया नहीं? हमारे विचार से पूणं दृष्टि होने से ही योग माना जाना चाहिए अन्यथा नहीं।

दूसरी शंका जो प्रायः धरबी ज्योतिष भौर पाश्चात्य ज्योतिष के प्रभाव से (हमारे संस्कृत के मध्यकालीन ग्रंथ—श्रीपतिपद्धति, केशवीयजातक भ्रादि पर

भी मिस्र आदि के ज्योतिष सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है) बहुत से पाठक उठाते हैं, वह यह है कि दृष्टि ग्रंभ से ग्रंभ तक मानी जाये या राशि से राशि तक। उदाहरण के लिए यदि बृहस्पति १ ग्रंभ तुला में है और चन्द्रमा २९ ग्रंभ मेप में तो वृहस्पति की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि मानी जाये या बृहस्पति से चन्द्रमा २०८ ग्रंभ पर है इस कारण तैराभिक से दृष्टि ग्रावे वह मानी जाये। इसी प्रकार यदि लग्न में मेष में २९ ग्रंभ का बृहस्पति हो ग्रीर पष्ठ स्थान में कन्या का चन्द्रमा १० ग्रंभ पर हो तो दोनों में बृहस्पति से चन्द्रमा १२२० पर होगा, परन्तु चन्द्र क्या बृहस्पति दष्ट माना जाये?

हमारे विचार से आरतवर्ष के मध्यकालीन युग में जो ग्रंशात्मक दृष्टि का विचार प्रचलित हो गया—यह ग्ररब, मिस्र, यवन ग्रादि देशों की विद्या का प्रभाव है। ग्रार्ष पद्धित राशि से राशि दृष्टि विचार की थी। मेष में किसी ग्रंश पर बृहस्पित हो, तुला में किसी ग्रंश पर चन्द्रमा हो, बृहस्पित की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि होगी। मेष के किसी ग्रंश में वृहस्पित हो, कन्या के किसी ग्रंश में चन्द्रमा हो, बृहस्पित की चन्द्रमा पर दृष्टि नहीं होगी।

जैमिनि सूत्र में भी राशि से राशि दृष्टि मानी गई है। स्रभिपश्यन्त्यृक्षाणि ॥११ ।२॥पार्श्वभे च॥१।१।३॥ तन्निष्ठाश्च तद्वत् ॥ १।१।४॥

प्राचीन यवन मत के अनुसार भी जिस राशि में ग्रह वैठा हो उससे द्वितीय, पष्ठ, एकादश, द्वादश—इन चार राशियों को और इन चार राशियों में वैठे ग्रह को नहीं देखता।

हो पश्चिमी बब्ठमथ हितीयं संस्थानराशेः परिहृत्य राशिम्। शेवान् ग्रहः पश्यति सार्वकालिमध्येषु चैवां विहिता दृगिष्टा।।

इस उद्धृत क्लोक में राशि का प्रयोग किया है। राशि से राशिदृष्टि देखनी चाहिए, इस सिद्धान्त का पिष्टपेषणा इसलिए किया जा रहा है कि पाश्चात्य ज्योतिष-शिक्षा से प्रभावित बहुत से अर्वाचीन शिक्षासम्पन्न ग्रंशात्मक दृष्टि को ही भारतीय ज्योतिष का सिद्धान्त मानने लग गए हैं। देखिए बृहज्जातक अध्याय २, क्लोक १३ की टीका में अट्टोत्पल भी राशि से राशि-दृष्टि गणना में लेनी चाहिए, यही कहते हैं:—

"यस्मिन्राशो स्थितस्तस्माद्यस्तृतीयो ग्रहो दशमश्च तथा तृतीयदशमस्यौ यौ तौ पादेन चतुर्यभागदृष्ट्याऽवलोकयन्ति एवं विकोणस्यौ नवमपंचमस्यान-गतावर्षदृष्ट्या। · · · · · ।"

आगे जातकपारिजातकार कहते हैं कि कौन से ग्रह की किस प्रकार की दृष्टि है। मनुष्य कैसे देखता है:-अपर की ओर या नीचे की ओर या सामने या बगल की स्रोर। चाहे आप वायीं श्रोर देखें या दाहिनी स्रोर देखें बगल में देखने को कटाक्ष

दृष्टि कहते हैं। जब मनुष्य लज्जान्वित होता है या प्रपराझी होता है,या धापका काम नहीं करना चाहता है, तो उसकी ग्रधोदृष्टि (नीचे की ग्रोर ग्रांखें) होती हैं। जब साधारण रूप से दो व्यक्ति एक-दूसरे से बात करते हैं तो उनकी सम दृष्टि (साधारण या स्वाधादिक या सामने) होती है। जब स्त्रियाँ कनखियों से देखती हैं, तो उसे कटाक्ष कहते हैं। जब हम ऊपर की ग्रोर देखते हैं तो ऊष्यं दृष्टि कहलाती है।

सूर्य श्रीर मंगल की ऊर्घ्य दृष्टि है। बुध श्रीर शुक्र कटाक्ष से देखते हैं। चन्द्रमा श्रीर बृहस्पति की समदृष्टि है श्रीर शिन की श्रधोदृष्टि। श्रायः लग्न में जैसा ग्रह होता है, जातक की वैसी दृष्टि होती है। लग्न में ग्रह न हो तो लग्नेश से विचार करना चाहिए।।।३०-३२।।

वहों का स्थानवल

स्वोच्चित्रकोरात्त्वसुहृद्वृगारा-रात्त्र्यंशवैशेषिकवर्गवन्तः । श्रारोहवीर्योषिकविन्दुकास्ते वेचारिराः स्थानबलाधिकाः स्युः ॥ ३३ ॥ नीचारिपापखगयोगिनरीक्ष्यमाराा-स्तहर्गलन्धिलधुबिन्दुबुरंशकाश्च । श्रावित्यरिश्वपरियूतपराजितास्ते वृष्टचाविश्वप्यसहिताश्च न शोभनाः स्युः ॥ ३४ ॥

यदि कोई ग्रह शुभफलकारक भीर बलवान् होता है तो शुभ फल पूर्ण करता है, स्रशुभफल कम। यदि कोई ग्रह दुष्टफलकारक है ग्रीर बलवान् है तो पाप फल कम करता है, दुबंल है तो ग्रिष्ठक । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ग्रंथकार ने ग्रामें अध्याय ७ श्लोक ५८ में किया है। वैसे भी इस ग्रंथ में तथा ज्योतिय के ग्रन्य फिलत ग्रंथों में वार-बार 'बली तथा दुबंल', ग्रहों के सम्बन्ध में इन दो विशेषगों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस कारण ग्रंथकार इन श्लोकों में ग्रीर ग्रामें के श्लोकों में ग्रीर ग्रामें के श्लोकों में यह समझाते हैं कि किस परिस्थित में ग्रह को वली समझना ग्रीर किस में दुबंल!

प्राचीन आचार्यों ने बल को भी ६ भागों में विभाजित किया है (i) स्थान-बल, (ii) दिग्बल, (iii) कालवल, (iv) चेष्टाबल (v) नैसर्गिक बल (vi) अयन बल। किसी-किसी आचार्य ने अयनबल को चेष्टाबल के अन्तर्गत सान लिया है और दृक् (दृष्टि) बल को पृथक् छठे प्रकार का बल माना है। बलों का गणित कैसे करना चाहिए इसके लिये केशवीय जातकपढ़ित, श्रीपतिपढ़ित, श्रादि पढ़ितयों का अवलोकन करना चाहिए। इन पढ़ितयों में मतभेद है। उन सबकी दिस्तार भय से यहाँ व्याख्या करना संभव नहीं है। यहाँ ग्रंथकार ने संक्षेप में कुछ ऐसे उपयोगी सिद्धान्त दे दिए हैं जिनका अनुसरण करके, विना विस्तृत गिएत के पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकें कि ग्रह वली है या निर्वल शौर कितना वली है, या कितना निर्वल? इन सब सिद्धान्तों को स्मरण रखना चाहिए। यदि आप इन सिद्धान्तों को स्मरण नहीं रखेंगे तो जन्मकुण्डली का फलादेश करते समय आप यह निश्चय नहीं कर सकेंगे कि ग्रह वली है, इसका शुभ फल कहा जाये या दुर्वल है, इसका अनिष्ट फल कहा जाये। सूर्यादि सब ग्रहों के शास्त्र में शुभ फल कहे हैं, अगुभ भी। लग्नेश आदि बारहों भावेशों के शुभ फल भी कहे हैं अगुभ फल भी। तब जिस ग्रह की दशा, अन्तर्दशा हो उसका ग्रुभ फल कहा जाये या अशुभ फल ? इसका निर्एय ग्रह की वलवत्ता गर ही निर्भर होता है। ग्रह बलवान् है तो शुभ फल, निर्वल है तो अगुभ फल। सर्वप्रथम स्थान वल का निर्देश करते हैं:—

निम्नलिखित ८ परिस्थितियों में ग्रह बली होता है :---

(i) अपनी उच्च राशि में, (ii) अपनी मूल विकोण राशि में, (iii) अपनी राशि में, (iv) अपने वेष्काण में, (v) अपने नवांश में, (vi) पारिजातािव जो वशवर्ग अध्याय १ क्लोक ४४-४६ में कहे हैं—उनमें से जितने अधिक वर्गों में—पारिजात, उत्तम, गोपुर, सिहासन आदि में हो उत्तरोत्तर बली होता है। यदि ग्रह अपनी राशि, बेष्काण, नवांश में हो तो बहुत श्रेष्ठ, किन्तु यदि अपनी राशि वेष्काण आदि में न होकर अपने मित्र ग्रह की राशि, बेष्काण आदि में हो तो भी बली, परन्तु उत्तना अधिक बली नहीं, जितना अपनी राशि आदि में। मित्र ग्रह—कीन किसके हैं, यह आगे क्लोक ४१-४६ में कहेंगे। वहाँ मित्र ग्रहों को भी दो भागों में बाँटा है (क) अधिमित्र, (ख) मित्र। अधिमित्र ग्रह की राशि बेष्काण में होना, मित्र ग्रह की राशि बेष्काण में होना, मित्र ग्रह की राशि बेष्काण आदि में होने की अपेक्षा अधिक उत्तम है।

ऊपर बली होने के ६ हेतु कहे हैं। अब अन्य हेतु कहते हैं :---

(vii) आरोह वीर्ययुक्त (इसकी व्याख्या आगे की जायेगी)।

(viii) जिस राशि में ग्रह बैठा है, उस राशि में, उस ग्रह के ग्रष्टकवर्ग में श्रधिक बिन्दु हों। श्रष्टकवर्ग विवेचन विस्तृत विषय है। उसका सांगोपांग निरूपण श्रागे दसवें श्रध्याय में किया गया है, उसका श्रवलोकन करें।

ऊपर (vii) में ब्रारोह वीर्ययुक्त हमने लिखा है। मूल में 'ब्रारोह वीर्य' शब्द ब्राया है। एक टीकाकार ने लिखा है कि जो बह भाव मध्य के समीप हो

वह आरोह नीयं युक्त होता है और एक वचन उद्धृत किया है 'आरोहनीयांः प्रभवन्ति भावसमानपर्यन्तमतण्च्युताः स्युरित्युक्तेः। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने अपने अनुवाद में लिखा है 'जो ग्रह लग्न में हो'। ये दोनों अर्थ हमें मान्य नहीं हैं। आरोह नीयं का अर्थ है—जो ग्रह अपने परम नीच काम त्याग कर अपने परमोच्च अंश की ओर जा रहा हो। यथा तुला के १०° से मेष के १०° तक यदि सूर्य हो तो उसका आरोह नीयं। वृश्चिक के ३° से वृष के ३° तक चन्द्रमा का आरोह नीयं। कर्क के २८° से मकर के २८° तक मंगल का आरोह नीयं इत्यादि। बृहज्जातक अध्याय ८ श्लोक ६ में नराहिमहिर ने भी लिखा है:—

ष्प्रव्यस्य तुंगाववरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुज्बभागे।
श्चारोहिणी निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा ॥
सारावली ग्रध्याय ४४, श्लोक ८ में कत्याण वर्मा भी कहते हैं:—
तुंगाज्ज्युतस्य हि दशा सुहृदुज्बांशेऽवरोहिणी मध्या।
नीचाहिपुनीचांशे ग्रहस्य चारोहिणी फष्टा॥
स्वयं वैद्यनाथ दीक्षित ने इसी ग्रंथ के ग्रध्याय १८, श्लोक ४ में 'ग्रारोहवीर्य

का उसी अर्थ में प्रयोग किया है जो हमने यहाँ दिया है।

अब तक तो यह बताया गया कि ग्रह किन-किन परिस्थितियों में वली होता है। अब ग्रहों की निर्बलता के हेत् कहते हैं। कोई ग्रह (i) ग्रपनी नीच राशि में हो, (ii) शतु राशि में हो, (iii) पापग्रह के साथ हो, (iv) पापग्रह से दृष्ट हो, (v) पाप ग्रहों के वर्ग में हो (vi), भावसंधि में हो (मूल में केवल संधि शब्द आया है, किन्तु प्रध्याय १८, श्लोक ५ में भावसंधि स्थित ग्रह की दशा अनिष्ट कही है, इस कारण यहाँ संधि का अर्थ हमने भाव संधि लिया है), (vii) अपने अष्टक वर्ग में, जिस राशि में वह बैठा हो, उसमें थोड़े बिन्दु हों (देखिए अध्याय १०), (viii) दुरंश में हो अर्थात् पापग्रह के अंशों में हो। (पापवर्ग पहले कह चुके ग्रब पुन: दुरंश कहा, इसलिए दुरश के दो ग्रर्थ हो सकते हैं। (क) निन्दित नवांश में हो । ग्रंश का ग्रर्थ नवांश भी लिया जाता है । मंगल यदि कर्क नवांश में हो तो कर्क का स्वामी चन्द्रमा शुभ ग्रह है, इस कारण संगल पापवर्ग या पाप नवांश में नहीं हुम्रा किन्तु अपने नीच नवांश में होने के कारण दूरंश में हुआ। (ख) दूसरा अर्थ दुरंश का हुआ कि दुप्ट पष्टि अंश में हो)। (ix) सूर्य के सान्निध्य के कारण अस्त हो। (x) युद्ध में पराजित हो। युद्ध में पराजित की व्याख्या आगे श्लोक ३७ में की है। (xi) शुभ दृष्टि आदि बल से हीन हो-ग्रर्थात् उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो।

किसी भी ग्रह में, बल के लक्षण जितने ग्रधिक होंगे उतना बली ग्रधिक होगा। निर्बलता के लक्षण जितने ग्रधिक होंगे, उतना ग्रधिक निर्बल होगा। कुछ लक्षण बलवत्ता के हों, कुछ निर्वलता के तो बुद्धि से तारतम्य कर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कैसा है ॥ ३३-३४ ॥

#### विग्वल

विलग्नपातालवधूनभोगा बुधामरेज्यौ मृगुसूनुचन्द्रौ । मन्दो धरासूनुदिवाकरौ चेत् क्रमेएा ते दिग्बलशालिनः स्युः ॥ ३५ ॥

बुध और बृहस्पति लग्न में बली होते हैं। लग्न स्पष्ट यदि बृहस्पति के स्पष्ट के तुल्य हो तो पूर्ण बली। सप्तम में बुध या बृहस्पति हो तो सर्वया बल-हीन । बीच में अनुपात (तैराशिक) से बल निकालना चाहिए । चन्द्रमा ग्रीर शुक्र, लग्न से चतुर्थ में पूर्ण बली, लग्न से दशम में दिग्वल शून्य । शनि सप्तम स्पष्ट के तुल्य हो तो पूर्ण बली, लग्न स्पष्ट के तुल्य हो तो सर्वथा निर्वल। मध्य में अनुपात से । सूर्य और मंगल दशम में पूर्ण बली, चतुर्थ में सर्वथा दिग्बलहीन । जातकपद्धति में दिक्वल का गणित कैसे किया जाता है ? मान लीजिए जो लग्न स्पष्ट है वही वृहस्पति स्पष्ट है तो बृहस्पति को ६०षष्ठ्यंश बल मिला। यदि वृहस्पति स्पष्ट सप्तम स्पष्ट के तुल्य है तो वृहस्पति को शून्य बल । यदि बृहस्पति लग्न स्पष्ट से ६० ग्रंश दूर है तो ४० षष्टि-ग्रंश, यदि १२० ग्रंश दूर है तो २० पष्टि-ग्रंश। मध्य में अनुपात से बल निकाला जाता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का दिग्बल-कहाँ उसको पूर्ण वल (६० पष्टि ग्रंश) प्राप्त है-कहाँ शून्य, यह विचार रखते हुए अनुपात (त्रैराशिक) से निकालते हैं । इस वल का नाम दिग्बल क्यों रखा ? लग्न पूर्व है, सप्तम पश्चिम, दशम दक्षिण, चतुर्थ उत्तर । पूर्व में बुध; बृहस्पति बली; दक्षिएा में सूर्यं, मंगल; पश्चिम में शनि; उत्तर में चन्द्र और गुक्र । इस कारण इसे दिक् (दिशा) बल कहा ॥ ३५॥

#### काल बल

निज्ञीन्दुमन्दावनिजाः परेऽहनि स्वकीयहोरासममासवासराः । सितादिपक्षद्वयगाः जुभाजुभा बुधः सदा कालजवीर्यज्ञालिनः ॥ ३६ ॥

कालवल के सम्बन्ध में ग्रंथकार ६ नियमों का निर्देश करते हैं कि किसी ग्रह को कालवल कब प्राप्त होता है:—

(i) चन्द्रमा. मंगल ग्रीर शनि राज्ञि में बलवान् होते हैं । सूर्य, बृहस्पति, शुक्र दिन में । बुध सदैव ।

(ii) प्रत्येक ग्रह ग्रपने वर्ष में, ग्रपने मास में, ग्रपने दिन में, ग्रपनी होरा में बलवान् होता है। इसकी व्याख्या आगे की जायेगी।

(iii ) शुभग्रह शुक्ल पक्ष में वलवान् होते हैं; पापग्रह कृष्ण पक्ष में ।

ऊपर (ii) में चार प्रकार के बल कहे गए हैं—वर्षवल, मासवल, दिनवल, होरा वल। दिन वल प्रसिद्ध है। मंगलवार को जन्म हो तो मंगल को दिनवल प्राप्त होगा। अन्य छः ग्रहों को दिनवल के अन्तर्गत ० (शून्य)। बुधवार को जन्म हो तो बुध को दिनवल प्राप्त होगा अन्य ग्रहों को दिनवल के अन्तर्गत ० (शून्य) इत्यादि। होरावल के लिए यह देखना चाहिये कि किस ग्रह की होरा में जन्म है। दिन राज्ञि में एक-एक घंटे की २४ होरा होती हैं। कितने घड़ी पल तक किस ग्रह की होरा होती है यह आगे अध्याय ९, श्लोक १२७ में समझाया गया है। अवलोकन करें। जिस ग्रह की होरा में जन्म हो उसको १ रूप (६० षष्टि-ग्रंश, होरावल प्राप्त होता है अन्य को इस होरावल के अन्तर्गत ० (शून्य)!

वर्षपित और मासपित से क्या तात्पर्य ? केशवीयजातक तथा श्रीपितपद्धित आदि में सृष्टि के आरंभ से कितने दिन व्यतीत हुए। इसका विचार अहर्गण निकाल कर ३६० (सूर्य सिद्धान्त में वर्ष का मान ३६० दिन दिया है, मास का मान ३० दिन) का भाग देकर कौन-सा वर्ष चल रहा है यह निकाल कर जिस वर्ष में जन्म हो उस वर्ष के प्रथम दिन जो वार हो उस वार का स्वामी वर्ष-पित मान कर उसे वर्षपितवल प्राप्त होता है। अविशष्ट (३६० से भाग देने पर जो शेष वचे) उसमें ३० का भाग देकर मास निकाला जाता है और जो ग्रह जन्म के समय मासपित होता है, उसे मासवल प्राप्त होता है। परन्तु हमारे विचार से वर्षपित और मासपित निकालने की यह क्लिष्ट कल्पना है।

बृहज्जातक अध्याय २, श्लोक १९ में वराहिमिहिर ने लिखा है कि 'स्विदवस-समहोरामासगैः कालवीर्यम्'—इसकी टीका में रुद्रभट्ट लिखते हैं:

"संवत्सरस्यादी यस्य प्रथमवारो भवति स तस्य संवत्सरस्याधिपतिः।
सासस्याप्येवमाधिपत्यम्।" अर्थात् जिस संवत्सर में जन्म हो, उस संवत्सर के
प्रारंभ के दिन जिस ग्रह का वार हो उसको वर्ष वल होता है। इसी मास के
प्रारंभ में (मास का ग्रारंभ शुक्ल प्रतिपद से लेना) जो वार हो उस वार
सम्बन्धी ग्रह को मासबल प्राप्त होता है।

हमको यही पक्ष मान्य है ॥ ३६ ॥

चेष्टा वल

जैत्रा वक्तसमागमोपगसितज्ञारामोरेज्यासिताः विष्याशायनगेन्द्रतिग्मकिरणौ चेष्टावलांशाधिकाः ॥३६३ ॥ श्रव चेष्टा बल कहते हैं। (i) जो—मंगल, बुध, बृहस्पित, शुक्र या शिन युद्ध में विजयी होते हैं—ग्रर्थात् उपर्युक्त दो ग्रहों में यिद युद्ध हो तो उन दोनों में जो ग्रह जयी होता है, वह बली होता है। सूर्य, चन्द्र का किसी ग्रह से युद्ध नहीं होता—केवल पाँच ताराग्रहों का युद्ध हो सकता है। (ii) इन पाँच ग्रहों में जो—एक, दो, तीन, चार या पाँचों—जो बक्री हो, या वक्री हों, वे बली होते हैं। (iii) इन पाँच ग्रहों में कोई—एक या ग्रिषक जिसका चन्द्रमा से समागम हो वह बली होता है। (iv) सूर्य ग्रीर चन्द्रमा उत्तरायण में (जब जिसकी कान्ति उत्तर हो) वह बली होता है।

सूर्यं की सायन मेपसंक्रान्ति से सायन तुलासंक्रान्ति तक प्रर्थात् लगभग २१ मार्च से २२ सितम्बर तक उत्तर क्रान्ति रहती है। चन्द्रमा की प्रायः सायन मेष में प्रवेश करने से सायन तुला प्रवेश तक उत्तर क्रान्ति रहती है।

#### निसर्ग बस

सौन्यक्षेपयुता महीसुतमुखाश्चेन्दावलाढ्याः क्रमान् नैसर्गस्य बलाधिकाः शनिकुजज्ञाचार्यशुक्षेन्द्वनाः ॥ ३७ ॥ क्रमेश वृष्ट्यानिसर्गचेन्द्वाविक्कालवीर्याशि च षड्बलानि । सुधाकरेन्द्विन्दुशरेन्दुशैलभेदानि तानि प्रवदन्ति सन्तः ॥ ३८ ॥ स्वरूपणब्द्यंशविषव्दिकांशा सृगादिवीर्योपगधड्बलाद्याः । क्रमेश तद्योगभवं प्रहासां बलं हि पूर्गं त्रिपदं दलं वा ॥ ३६ ॥

श्रव निसर्ग वल कहते हैं। शनि से अधिक बली मंगल, मंगल से अधिक दली बुध, बुध से अधिक बली वृहस्पति, वृहस्पति से अधिक बली शुक्र, शुक्र से अधिक बली चन्द्रमा और चन्द्रमा से अधिक बली सूर्य होता है।

इसी निसर्ग बल को पद्धतिकारों ने इस प्रकार कहा है । सूर्य का६० वष्ट्यंश, चन्द्रमा का ५१.४३, शुक्र का ४२.८५, वृहस्पति का ३४.२८, वृध का २५.७०, मंगल का १७.१४ तथा शनि का ८.५७ षष्टि-श्रंश बल होता है।

अंव किस बल के कितने भेव हैं यह कहते हैं। दृक् बल का १ भेद। शुभ ग्रहों की दृष्टि ग्रधिक हो, पापग्रहों की दृष्टि न्यून हो तो शुभ दृष्टियोग में से पाप दृष्टियोग घटाना। शेष + (धन) दृक् बल। यदि पाप दृष्टिशुभ दृष्टि से ग्रधिक हो पापदृष्टि में से शुभदृष्टि घटाना। शेष-(ऋण) दृष्टिबल। जब शेष-(ऋण) होता है तो उसे ग्रन्थ पाँचों (स्थान, दिक् ग्रादि) के योग में

घटाने पर जो शेष रहता है वह ग्रह का षड्-बल पिंड कहलाता है। दृष्टि बल की गणना कैसे की जाती है? जातकपद्धति का मत कहा जाता है।

(क) यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह से पूर्ण दृष्ट है तो १५ षष्ट्यंश, यदि शुभ ग्रह से विपाद दृष्टि से दृष्ट है तो ११ २५ बल, यदि शुभ ग्रह से आधी दृष्टि से दृष्ट है तो ७ ५ षष्ट्यंश, यदि एक चरण दृष्टि से दृष्ट है तो ३ ७ ५ षष्ट्यंश वल । शुभ ग्रह की दृष्टि + (धनात्मक) होती है । पद्धितकारों की दृष्टि में भी गणित लगाया है । यथा बृहस्पित की १२०० पर पूर्ण दृष्टि (ग्रर्थात् जिस राशि में बृहस्पित बैठा है उससे पाँचवीं राशि में स्वयं जिस ग्रंश पर है, उससे १२० ग्रंश पर) तथा १५०० पर (स्व राशि से छठी राशि पर) कोई दृष्टि नहीं श्रर्थात् ० (शून्य) तो यदि, मान लीजिए सूर्य बृहस्पित की ग्राधी दृष्टि हुई । हम इस गणित के पक्ष में नहीं हैं। विवेचना पहले की जा चुकी है । इसी प्रकार यदि किसी ग्रह पर पापग्रह की दृष्टि है तो—१५ षष्टि-ग्रंश, पापग्रह की विपाद दृष्टि है तो — १९ २५, पापग्रह की ग्राधी दृष्टि है तो — ७ ५ ग्रीर यदि पापग्रह की एक चरण दृष्टि है तो—३ ८७५।

सूर्य, मंगल, शनि पापग्रह हैं, बृहस्पति तथा शुक्र शुभ हैं। बहुत से क्षीण चन्द्र को पाप, बली चन्द्र को शुभ मानते हैं। ग्रन्य मत से चन्द्रमा सदैव शुभ है। एक मत से पापयुत बुध को पाप, शुभयुत बुध को शुभ मानते हैं। ग्रन्य मत से बुध सदैव शुभ है। देखिए ११वें ग्रध्याय का हमारा भाष्य।

स्थान बल—इसके ग्रंथकार ने इसके ५ भेद कहे हैं। परन्तु श्रीपित जातक पद्धित के ग्रनुसार स्थानवल के १२ भेद हैं। केशवीयजातक पद्धित के टीकाकार ११ भेद मानते हैं। यथा—

- (i) उच्च बल । ग्रह यदि ग्रपने परमोच्च में हो तो १ रूप (१ रूप में ६० पिट-ग्रंश होते हैं) यदि ग्रपने परमनीच में हो तो ० (शून्य) ।
- (ii) ग्रह ग्रपने मूल त्रिकोण में हो तो ४५ षष्ट्यंश, स्वराशि में हो ३० षिट-अंश, ग्रिधिमित राशि में २२.५, मित्र में १५, सम में ७.५, शतु की राशि में हो तो ३.७५ ग्रीर ग्रिधिशतुराशि में हो तो १.८७५.
- (iii) ग्रह यदि ग्रपनी होरा में हो तो ३०, ग्रिधिमित्र की होरा में २२.५, मित्र की होरा में १५, सम की होरा में ७.५, शत्रु की होरा में ३.७५ ग्रीर ग्रिधिशत्रु की होरा में १.८७५ षष्टि-श्रंश।
- (iv) ग्रह यदि ग्रपने द्रेष्काण में हो तो ३०, ग्रधिमित्र के द्रेष्काण में हो तो २२.५, मित्र के द्रेष्काण में १५, सम के द्रेष्काण में ७.५, शत्रु के द्रेष्काण में ३.७५ ग्रीर ग्रधिशत्रु के द्रेष्काण में हो तो १.८७५ षष्टि-ग्रंश।

- (<sup>v</sup>) ग्रह यदि ग्रपने सप्तमांश में हो तो ३०, ग्रिधिमित्र के सप्तमांश में २२.५, मित्र के सप्तमांश में १५, सम के सप्तमांश में ७.५, श्रत्नु के सप्तमांश में ३.७५ श्रीर श्रिधशत्नु के सप्तमांश में १.८७५ पिटट-श्रंश।
- (vi) ग्रह यदि अपने नवांश में हो तो ३०, अधिमित्र के नवांश में २२५, मित्र के नवांश में १५, सम के नवांश में ७.५, शत्नु के नवांश में ३.७५ और अधिशत्नु के नवांश में १.८७५ षष्टि-अंश वल प्राप्त करता है।
- (vii) ग्रह यदि ग्रपने द्वादशांश में हो तो ३०, ग्रधिमित्र के द्वादशांश में २२ '५, मित्र के द्वादशांश में १५, सम के द्वादशांश में ७ ५, शतु के द्वादशांश में ३ ७५ और ग्रधिशतु के द्वादशांश में १.८७५ पष्टि-ग्रंश।
- (viii) ग्रह यदि अपने विशांश में हो तो ३०, अधिमित्र के विशांश में २२.५, मित्र के विशांश में १५, सम के विशांश में ७.५, शतु के विशांश में ३.७५ श्रीर अधि शतु के विशांश में १.८७५ षष्टि-अंश बल प्राप्त करता है।

ऊपर जो सप्तवर्गज बल गणना बताई गई इसके गणित प्रकार में श्रीपतिपद्धति श्रीर केशवीय जातक पद्धति के टीकाकारों में महानु भेद है।

उदाहरण के लिए सर्वप्रथम राशिबल निकालना है।

३६(१) दस. के. ६ यु.स. ७ . ४ यु. ११ वु. वु. ४ ४

| स्पष्ट प्रह | प्रह |
|-------------|------|
|-------------|------|

| ١ | सू. | चं. | मं.      | बु. | बृ. | शु | श.  | रा. | के. |
|---|-----|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ١ | 6   | Ę   | 6        | 6   | ٧   | 9  | 9   | ११  | 3   |
|   | 6   | १   | २२<br>२३ | २६  | २८  | २५ | ₹   | २९  | २९  |
|   | 38  | १७  | २३       | ४१  | 9   | 88 | १५  | 3   | २   |
|   | 36  | 88  | 3 €      | 3   | 42  | २५ | 138 | ₹   | 1   |

यह कुंडली शाके १७७६ में श्री जीवनाथ शर्मा विरचित "जन्मपितका-विधानम्" (फलित ज्योतिष के उत्कृष्ट ग्रंथ) से केशवीय जातक पद्धित के अनुसार उत्तर भारत की प्रथा प्रदर्शन करने के लिए यहाँ प्रस्तुत की गई है:—

पंडित जीवनाथ जी लिखते हैं कि सूर्य बृहस्पति राशि में है। बृहस्पति सम (ग्रह) की राशि में है अतः सूर्य को ७ ५ ग्रह बल प्राप्त हुआ। सूर्य अपनी होरा में है—अर्थात् सूर्य की होरा में, सूर्य (होरा-पति) सम की राशि में अतः सूर्यं को ७ '५ वल प्राप्त हुग्रा। सूर्यं धनु द्रेष्काण में है। धनु का स्वामी वृहस्पित सम राणि में है। इसलिए सूर्यं को ७ '५ द्रेष्काण वल। सूर्यं प्रानि के सप्तमांश में है। शिन ग्रपने सम (मंगल शिन का स्वाभाविक शब्धु है, तात्कालिक मित्र ग्रतः परिणाम में सम हुग्रा) की राशि में है, इस कारण सप्तमांश वल ७ '५ इत्यादि। जन्मपितका-विधानम् का पृष्ठ ६१ देखें। ग्रंथ संस्कृत में है। यहाँ उसका ग्रनुवाद, पाठकों की सुविधा के लिए हिन्दी में दिया गया है।

निष्कर्ष यह है कि ग्रह जिस राशि में हैं, उस राशि का स्वामी स्व, ग्रिध-मितः ग्रादि किस की राशि में है, यह देखकर वल निर्णय करते हैं। ग्रन्य टीकाकारों ने भी यही प्रणाली ग्रपनाई है। केशवीय पद्धति की ग्रन्य टीकायें भी ग्रयलोकन करें। परन्तु श्रीपति के ग्रनुसार बल-ग्राना में यह पद्धति नहीं ग्रपनाई जाती। उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है।



| -       | g. | ₹. | यं.   | बु. | नृ. | म्हु.    | ₹.  | रा. | के.        |
|---------|----|----|-------|-----|-----|----------|-----|-----|------------|
| and and |    |    | -     |     |     |          |     | _   |            |
|         | 0  | 8  | \$ \$ | 58  | 6   | 0        | 210 | 2   | 2          |
|         |    | 38 |       | 23  | 56  | 58       | 20  | 8   | 8          |
|         | 30 | 38 |       | 88  | 18  | ५६       | 28  | ४२  | ४२         |
|         | -  | -  | -     | -   | -   | - Compos | -   |     | WINDS STOP |

स्यव्ह यह

यह उदाहरण कुण्डली श्री वी० सुब्रह्मण्य शास्त्री जी की श्रीपतिपद्धित की श्रंग्रेजी व्याख्या से दी गई है। दक्षिण भारत में सप्तवर्गज निकालने की जो प्रथा दी गई है, उसी के अनुसार व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि सूर्य मंगल की राशि में है, मंगल सूर्य का अधिमित्र है इसलिए सूर्य को २२ ५ षष्टि-ग्रंश गृह बल प्राप्त हुआ। सूर्य चन्द्रमा की होरा में है। चन्द्रमा सूर्य का अधिमित्र है, इस कारण सूर्य को २२.५षष्टि-ग्रंश बल प्राप्त हुआ। सूर्य अपने द्रेष्काण में है, इसलिए सूर्य को ३० षष्टि-ग्रंश बल प्राप्त हुआ।

श्रीपति पद्धति के अनुसार उसका राशिपति, होरापति, द्रेष्काणपति— जिसका विचार करना है—वह अधिमित है ... या अधिशतु है साक्षात् यही

नोट: --- एक रूप में ६० षष्टि-ग्रंश होते हैं। एक रूप के ६०वें भाग को विरूप भी कहते हैं।

विचार किया जाता है। इनकी प्रणाली के अनुसार मेरा वल निकालने के लिए यह देखिए कि 'मैं' अपने घर में हूँ या मिन्न के या शत्नु के घर में हूँ। यह मत देखिए कि मैं जिसके घर में हूँ उस घर का 'स्वामी' अपने घर में है, या अपने मिन्न के या अपने शत्नु के घर में ! जिज्ञासु पाठक दिवाकर दैवज्ञ कृत केशवीय जातक की संस्कृत टीका, तथा श्रीपतिपद्धति (मूल संस्कृत) का अवलोकन करें।

- (ix) स्थानवल के अन्तर्गत नवां केन्द्रादि वल है। ग्रह यदि केन्द्र में हो तो १ रूप; पणफर में हो तो ३७ ग्राधार रूप, ग्रापोक्लिम में हो तो चौथाई विरूप।
- (x) स्थानवल के अन्तर्गत दसवाँ बल द्रेष्काण बल कहलाता है। पुरुष ग्रह यदि प्रथम द्रेष्काए। (° से १०° तक) हो तो १५ षष्ट्यंग्न, द्वितीय या तृतीय द्रेष्काण में हो तो ० (कुछ नहीं), नपुंसक ग्रह यदि द्वितीय द्रेष्काण (१०° से २०°) में हो तो १५ षष्टि-संग। प्रथम या तृतीय द्रेष्काए में हो तो कोई बल नहीं। स्त्री ग्रह यदि श्रन्तिम द्रेष्काए। (२०° से ३०° तक) में हो तो १५ षष्टि-संग। प्रथम ग्री हो तो कोई बल नहीं।

सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। बुध ग्रीर शनि नपुंसक ग्रह। चन्द्रभा श्रीर शुक्र स्त्री ग्रह हैं।

- (xi) सूर्यं, मंगल, बुध, बृहस्पित तथा शनि जो कोई भी ऊनी राशि (१, ३, ५, ७, ९, ११) में हो उसे १५ षष्टि-ग्रंश। यदि पूरी (२, ४, ६, ८, १०, १२) राशि में हो तो कुछ बल नहीं। चन्द्रमा ग्रौर शुक्र यदि पूरी राशि में हो तो १५ षष्टि-ग्रंश, यदि ऊनी राशि में हो तो कुछ बल नहीं।
- (xii) इसी प्रकार सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पित और शनि यदि स्रोजराशि (मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ) के नवांश में हों तो १५पिष्ट-स्रंश । युग्म राशि (वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन) के नवांश में कुछ नहीं । चन्द्रमा स्रोर शुक्र दिद युग्म राशि के नवांश में हों तो १५ पिष्ट-स्रंश। स्रोज राशि के नवांश में हों तो कुछ नहीं।

श्रीपितपद्धित के टीकाकारों ने (xi) ग्रीर (xii) जो ऊपर पृथक्-पृथक् दिए गए हैं—इनमें पृथक्-पृथक् १५-१५ षिष्ट-ग्रंश बल माना है। इसके अनुसार, उदाहरण के लिए उदाहरण कुण्डली ३९(२) (देखिए पृष्ठ १५८) में चन्द्रमा मकर राशि, वृष नवांश में है, इसलिए चन्द्रमा को युग्म राशि बल १५ षिष्ट-श्रंश तथा युग्म नवांश बल-१५ षिष्ट-श्रंश —कुल ३० षिष्ट-ग्रंश युग्मायुग्म बल प्राप्त हुआ।

परन्तु केशवीय जातकपद्धित के टीकाकारों के अनुसार उदाहरए। कुण्डली ३९(१) में (देखिए पृष्ठ १५७) सूर्य को धनु राशि मिथुन नवांश—ग्रोज राशि, ग्रोज नवांश में होने पर भी १५ षष्ट्यंश बल पंडित जीवनाथ जी ने लिखा है। इनके मत से ग्रह चाहे ग्रोज राशि में हो, चाहे ग्रोज नवांश में हो, चाहे राशि और नवांश दोनों में श्रोज में हो १५ षष्ट्यंश बल मिलेगा। इसी प्रकार चन्द्रमा और शुक्र यदि किसी कुण्डली में युग्म राशि, युग्म नवांश—दोनों में युग्म में हो तो भी १५ षष्टि-श्रंश ही बल प्राप्त होगा। यही दोनों पद्धितयों में अन्तर है।

इन्हीं स्थान बल के १२ भेदों को जातकपारिजातकार ने सामूहिक रूप से (i) उच्च बल, (ii) सप्त वर्गजबल, (iii) केन्द्रादि बल, (iv) द्रेष्कारण बल, तथा (v) युग्मायुग्म बल—इन पाँच भागों में विभक्त कर ५ भेद कहे हैं।

निसर्गं बल-एक प्रकार का। यह ऊपर श्लोक ३७ की व्याख्या में समझाया जा चुका है।

वृग्वल—वास्तव में जिस ग्रह के दृग्वल का विचार किया जा रहा है। उस पर जितने ग्रहों की पूर्ण या कम दृष्टि पड़ रही हो, उनमें शुभ दृष्टि बल का योग कर शुभ दृष्टि बल और पाप दृष्टि बल का योग कर पापदृष्टि का परिमाण कम और शुभ दृष्टि बल अधिक होने + (धनात्मक) तथा पाप दृष्टि अधिक होने से — (ऋणात्मक) माना जाता है, परन्तु ग्रंथकार ने परिणाम में + या — होने से एक ही प्रकार का माना है।

दिग्बल--ग्रंथकार ने एक प्रकार का कहा है। श्रन्य ग्रंथकारों ने भी एक ही प्रकार का माना है।

कालबल—इसके सात भेद होते हैं। यह ग्रंथकार ने कहा है। परन्तु काल बल का निर्देश करते समय, (ऊपर श्लोक ३६ में) ग्रंथकार ने केवल ६ भेद ही दिए हैं। इसका विवरएा, संक्षेप में पद्धतियों के श्रनुसार दिया जाता है:—

- (i) नतोन्नतबल—सूर्य, बृहस्पित, शुक्र को मध्य दिन में ६० षिट-अंश बल प्राप्त होता है। मध्य राजि में ० (शून्य)। बीच में अनुपात से। चन्द्र, मंगल तथा शनि को मध्य राजि में ६० पिट-अंश बल प्राप्त होता है, मध्य दिन में ० (शून्य)। बीच में अनुपात से। बुध को सदैव ६० पिट-अंश बल मिलता है। इसे नतोन्नत बल कहते हैं।
- (ii) दिवाराति तिभाग वल निकालने के लिए दिन (दिनमान) के ३ भाग किए जाते हैं। इसी प्रकार राति (राति मान) के ३ भाग किये जाते हैं। इस प्रकार दिन-राति के ६ खंड हुए। दिन के प्रथम खंड का स्वामी बुध, दितीय खण्ड का सूर्य, तृतीय खण्ड का शनि। राति के प्रथम खण्ड का स्वामी

चन्द्रमा, द्वितीय का शुक्र, तृतीय का मंगल । जिस खंड में जन्म हो, उसके स्वामी को ६० ग्रंग मिलता है। बृहस्पति को सदैव ६० ग्रंग बल प्राप्त होता है। ग्रन्य ग्रहों को ० (कुछ नहीं) । बृहत्पाराशर (उत्तर खण्ड) ग्रध्याय २, श्लोक १८-१९ में यही लिखा है। केशवीय जातक बलसाधनाध्याय ४, श्लोक ८ में दिन रावि के ६ खंडों के यही स्वामी दिए हैं।

किन्तु उपर्युक्त नतोन्नत बल श्रौर दिवारावि विभाग बल के तुलनात्मक श्रध्ययन से प्रकट है कि नतोन्नतबल में शुक्र को दिन में बली कहा श्रौर दिवारावि विभाग बल में शुक्र को रावि में बली कहा। इसी प्रकार नतोन्नतबल में शिन को रावि में बली कहा श्रौर दिवारावि विभाग बल में शिन को दिन में बली कहा। यह परस्पर विरोध क्यों?

बृहज्जातक अध्याय २, श्लोक १९ में वराहमिहिर ने केवल नतोन्नतवल कहा है, दिवाराबि विभाग बल नहीं कहा है।

"निशि शशिकुजसौराः सर्वदा जोऽह्मि चान्ये"

केवल यह कहा है। रुद्रभट्ट इसकी टीका में लिखते हैं:--

"निशि शशिकुजसौरा इत्यन्न कमो विवक्षितः । शशी पूर्वभागस्य, तेन तदानीं मृष्टभोजनं संभवति । कुजो मध्यभागस्य, तेन तदानीं मारणविद्वेषणादि क्रूरकर्माणा कुर्वन्ति । अन्त्यभागस्य शनैश्चरः, तिम्मिन्वलवित तदानीमृपासना-शास्त्राथंविचिन्तादिकं च संभवति । हीनवले तदानीमितिनिद्रा । सर्वदा जः । बुधे वलवित सर्वदा विद्याभ्यासिश्चन्तनीयः । अन्यथा सर्वदा पिरहासणीलः स्त्रादिभिर्वा । अन्ये दिवा । तत्र प्रातःकालस्य सूर्यः, तेन तदानीं देववन्दनादिकं सम्भवति, हीनवले अध्वगमनं च । मध्यन्दिनस्य जीवः, तेन तदानीं वैश्वदेवातिथिपूजा स्वभोजनं च सम्भवति । अन्त्यभागस्य शुकः, तेन तदानीं पुराण-काव्यनाटकादिकं च संभवति।"

अर्थात् रावि में चन्द्रमा, मंगल, शनि बलवान् होते हैं—इसमें कम विवक्षित
है। रावि के प्रथम विभाग में चन्द्रमा बलवान् होता है, इसलिए उस समय
मृष्ट (प्रसाधित, रुचिकर) भोजन संभव होता है। रावि के द्वितीय विभाग का
अधिपित मंगल है इस कारण उस समय मारण, विद्वेषणादि कूर कमें किए जाते
हैं। रावि के अन्तिम विभाग का स्वामी शनि है। यदि जन्मकुण्डली में शनि
बलवान् हो तो उस समय उपासना, शास्त्रविचन्तनादि होता है। यदि शनि
बलहीन हो तो गाढ निद्रा। बुध सदैव बलवान् होता है। यदि जन्मकुण्डली में
बुध बलवान् हो तो जातक सर्वदा विद्याभ्यासशील होता है। यदि बुध बलहीन
हो तो सर्वदा परिहासशील (हँसी, मजाक करना)। द्यूत आदि (जुआ, ताश में
पैसे लगाना) करता है। प्रातःकाल (दिन के प्रथम विभाग का) स्वामी सूर्य है।

इसिलए उस समय देववन्दना (पूजा, भगवान् का दर्शन ग्रादि) होती है। यदि सूर्य वलहीन होता है तो जातक रास्ता चलता (पैदल चलता) है। मध्याह्न (दिन के मध्य विभाग) का स्वामी बृहस्पित है। इसिलए, उस समय वैश्वदेव, ग्रातिथिपूजा तथा भोजन होता है। दिन के ग्रन्तिम विभाग का स्वामी शुक्र है। उस समय पुराण, काव्य, नाटकादि पठन में समय यापन होता है।

फलदीपिका ग्रध्याय ४, श्लोक १ में श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्री ने जो अंग्रेजी अनुवाद सहित संस्करण प्रकाशित किया है (जनवरी १९३७ में), उसमें काल वल के सन्दर्भ में पाठ है 'निश्यारेन्दुसितः' रात्रि में मंगल, चन्द्र तथा सित (शुक्र) बलवान् होते हैं। इसी पुस्तक से मूल पाठ हमारी भावार्थबोधिनी फलदीपिका में भी लिया गया है। किन्तु सन् १९३५ में सरकार ग्रंथमालान्तर्गत कलकत्ता से जो फलदीपिका का मूल पाठ प्रकाशित हुआ उसमें पाठ है 'निश्यारेन्द्रसितः' अर्थात् रात्रि में मंगल, चन्द्र तथा ग्रसित (शिन) बलवान् होते हैं।

दिवाराति तिभाग बल की व्याख्या में मतमतान्तर पाठकों के ज्ञान ग्रौर विद्वानों के विनोद के लिए दिये गये हैं।

- (iii) कालबल का तृतीय भेद पक्षबल है। चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र को शुक्ल पक्ष में बल मिलता है। जब सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे से ठीक १८० ग्रंश पर हों तो ६० षष्टि ग्रंश—जब सूर्य चन्द्रमा की ग्रंशात्म युति (ग्रमावस्या के ग्रंत में) तब ० (शून्य)। मध्य में ग्रनुपात से। सूर्य, मंगल, शनि को कृष्ण पक्ष में बल मिलता है। जब सूर्य ग्रौर चन्द्रमा की ग्रंशात्मक युति हो तब ६० षष्टि-ग्रंश। जब सूर्य ग्रौर चन्द्रमा ठीक १८०° दूर हों तब ० (शून्य)। मध्य में ग्रनुपात से।
- (iv) वर्षवल । जो ग्रह वर्षेश होता है, उसे १५ षष्टि-श्रंश बल मिलता है । श्रन्य को कुछ नहीं ।
- (v) मासबल । जो ग्रह मासेश (महीने का ग्रिधिपित) होता है, उसे ३० षिट-श्रंश । ग्रन्य को कुछ नहीं ।
- (vi) दिनबल । जन्म के दिन जिस ग्रह का वार हो उसे ४५ षष्टि-स्रंश वल प्राप्त होता है । ग्रन्य को कुछ नहीं । सूर्योदय से सूर्योदय तक एक ही वार माना जाता है । बहुत से ग्राचार्य वार प्रवृत्ति दक्षिणोत्तर मध्यरेखा से मानते हैं । केशवीय जातकपद्धित का ग्रवलोकन करें । परन्तु हम जन्मस्थान पर सूर्योदय से ही वार प्रवृत्ति मानते हैं ।
- (vii) होराबल। जिस ग्रह के होरा (होरा एक-एक घंटे बाद बदलती है। ग्रन्यत्र समझाया गया है) में जन्म हो, उसे ६० षष्टि ग्रंश बल प्राप्त

होता है। ग्रन्य को कुछ नहीं। मुहूर्तमार्तण्ड में होरा ज्ञात करने का भिन्न प्रकार दिया है। परन्तु हम उस पक्ष में नहीं हैं।

चेष्टावल — अन्य भ्राचायों ने चेष्टावल के अन्तर्गत तीन प्रकार के बल कहे हैं, परन्तु जातकपारिजातकार ने ५ भेद कहे हैं।

(i) ग्रहों की उत्तर कान्ति होती है या दक्षिण। उत्तर या दक्षिण कैसी भीर कितनी कान्ति है, इस ग्राधार पर प्रत्येक ग्रह को जो बल प्राप्त होता है, बह ग्रयन बल कहलाता है। बराहिमिहिर ने बृहज्जातक ग्रध्याय २, क्लोक २० में कहा है:—

> उदगयने रिवशीतमयूखी वक्रसमागमगाः परिशेषाः । विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्था-श्चेष्टितबीर्ययुताः परिकल्प्याः ॥

इसके अनुसार सूर्य और चन्द्रमा उत्तर कान्ति होने से बलवान् होते हैं। परन्तु श्रीपतिपद्धित अध्याय ३ में कहा है कि चन्द्रमा की दक्षिण कान्ति होने से उसे बल प्राप्त होता है। बृहत्पाराशर उत्तरखण्ड अध्याय २, श्लोक २४ में भी चन्द्रमा और शनि दक्षिण कान्ति होने से बली कहे गए हैं। सारावली अध्याय ४, श्लोक ३७ में 'याम्यं शशिरिवपुत्नी'—अर्थात् दक्षिण कान्ति होने से चन्द्रमा और शनि को अयन बल प्राप्त होता है, यह उल्लेख है। बृहज्जातक के "उदगयने रिवशीतमयूखी" की एक संस्कृत टीकाकार व्याख्या करते हैं: 'उश्च दक् च एतयोः समाहारः उदक्। उरित्युत्तरायणं दिगित दिक्षणायनं च निर्दिश्यते। उदगयने उत्तर-दिक्षणायनयोः क्रमेण रिवशीतमयूखी सूर्यचन्द्री अस्तु। प्रचलित जातकपद्धितयों के अनुसार अयन बल गणित का प्रकार निम्निलिखत है:—

- (१) सूर्य, मंगल, बृहस्पित तथा शुक्र की उत्तर क्रान्ति यदि २४° हो तो ६० षष्टि ग्रंश । यदि इन चार ग्रहों की दक्षिण क्रान्ति २४° हो तो शून्य (कुछ नहीं) । मध्य में ग्रनुपात से ।
- (२) चन्द्रमा और शनिकी यदि दक्षिण क्रान्ति २४° हो तो ६० षष्टि-ग्रंश बल। यदि उत्तर क्रान्ति २४° हो तो ० (शून्य)। मध्य में ग्रनुपातसे।
- (३) बुध की शून्य कान्ति (न उत्तर, न दक्षिण) हो तो ३० षष्टि-ग्रंश। फिर चाहे उत्तर कान्ति हो चाहे दक्षिए। कान्ति ३% प्रति ग्रंश के हिसाब से षष्टि-ग्रंश ३० में जोड़ दिए जाते हैं। फलतः यदि बुध की उत्तर कान्ति २४०

हो तो भी ६० षष्टि ग्रंश ग्रथवा दक्षिण क्रान्ति २४° हो तो भी ६० पष्टि ग्रंश ग्रयन बल माना है।

ग्राचार्यों ने ग्रहों की परमा कान्ति २४° (उत्तर था दक्षिण) मानी है, परन्तु

यह शुद्ध नहीं है।

सूर्यं ग्रीर चन्द्रमा कभी वकी नहीं होते। ग्रन्य ताराग्रह (मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि) कभी वकी होते हैं, कभी मार्गी। इस कारण मंगल ग्रादि ५ ताराग्रहों को वक्र बल प्राप्त होता है—कब, किस परिस्थिति में, कितना—यह ग्रागे कहा जायेगा। सूर्यं ग्रीर चन्द्रमा वकी नहीं होते इसलिए यह वक्र-बल के ग्रधिकारी नहीं हैं। तब इनको वक्र-बल के बदले में क्या मिलता है? सूर्यं को जितना ग्रयन वल मिलता है, उसको दुगुना कर दिया जाता है। चन्द्रमा को जो पक्षबल प्राप्त होता है, उसको दुगुना कर दिया जाता है।

म्रन्य ग्रहों को कब, कितना वक बल प्राप्त होता है? पराशर ने

कहा है :-

षष्टि वक्षगते वीर्यमनुवक्रगते दलम् । पादं विकलभुक्तेः स्याद्बलमेव समागमे ॥ पादं मन्दगतेस्तस्य वलं मन्दतरस्य च। शीध्रभुक्तेस्तु पादोनं दलं शीध्रतरस्य तु॥

वक्र बल कहते हैं: "जो ग्रह वक्री है उसका बल ६० षिट-ग्रंश ग्रीर जो सरल सीधी गित है उसका ३० षिट-ग्रंश बल लेना। जो सूर्य के साथ है उस का १५ षिट-ग्रंश बल, जो चन्द्रमा के साथ है उसका ३० षिट-ग्रंश (इसे समागम कहते हैं——ग्रागे व्याख्या करेंगे)। जो मन्द गित है उसका बल १५ षिट-ग्रंश, पूर्व से ग्रल्प गित होवे उसका ७ ५ षिट-ग्रंश, शीघ्र ग्रह गित का बल ४५ षिट-ग्रंश तथा ग्रतिशीघ्र गित का ३० षिट-ग्रंश"।

यह वंबई से प्रकाशित बृहत्पाराशर उत्तर खण्ड ग्रध्याय २ में वक-बल गणित का प्रकार बताया है, व्याख्या के ग्रनुसार ऊपर लिखा गया है।

प्रचलित प्रणाली ग्रहों का मध्य स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, शीघ्रोच्च चेष्टा केन्द्र ग्रादि निकाल कर वक्र बल निकालने की है। इसके लिए केशवीय जातक का ग्रवलोकन करें। यहाँ विस्तार भय से प्रक्रिया नहीं दी जा रही है।

(iii) चन्द्र समागम में जो ताराग्रह (सूर्य नहीं) चन्द्रमा के साथ होता है, उसे ३० षष्टि-ग्रंश वल प्राप्त होता है। पृष्ठ १६३ पर जो बृहज्जातक का श्लोक दिया गया है, उसमें भी समागम शब्द ग्राया है। इसकी टीका में रुद्रभट्ट लिखते हैं 'समागम प्राप्ताश्चन्द्रसमीपस्था इति यावत्' ग्रर्थात् जो ग्रह चन्द्र के समीप हो। भट्टोत्पल लिखते हैं, 'समागमगाश्चन्द्रेण सहिता बलिन एव, चन्द्रेण

सह संयोगो ग्रहाणां समागमणब्दवाच्यः"। परन्तु सम्प्रदायानुसार चन्द्र ग्रीर किसी ताराग्रह का ग्रंशात्मक योग हो, ग्रर्थात् चन्द्रमा श्रीर ताराग्रह १ ग्रंश के ग्रभ्यन्तर में हों तभी समागम मानते हैं।

- (iv) जब ग्रह विपुलकर (देदीप्यमान किरणों सहित) हो। बराह-मिहिर के वृहज्जातक ग्रध्याय २ के श्लोक में 'विपुलकर' की टीका में लिखते हैं "शी घ्रकेन्द्रद्वितीयपदस्यग्रहस्य विपुलकरत्वं प्रायः संभवति"। वल का कितना परिमाण लेना यह नहीं लिखा।
- (v) पाँचवां वल जो चेष्टावल के अन्तर्गत लिया जाता है—जो वृहज्जातक अध्याय २, क्लोक में लिखा है वह युद्धवल है। यह पाँचों ताराग्रहों के बीच हो सकता है। श्रीपितपद्धित अध्याय ३ में लिखा है कि
  जब दो ग्रहों की राशि, श्रंशकला बिल्कुल एक हो, तब उनमें युद्ध होता है।
  जो ग्रह उत्तर में होता है वह विजयी होता है। जो दक्षिण में होता है वह
  पराजित समझा जाता है, परन्तु रुद्रभट्ट अपनी टीका में लिखते हैं कि कदाचित्
  दिक्षिण दिशा में रहने पर भी शुक्र जयी हो जाता है:

# कवाचिद्दक्षिणस्योऽपि जयो शुक्तः प्रकीत्यंते । वर्णरश्मित्रभायोगावृह्यं चैतत् स्वया धिया ॥

युद्धवल निकालने में गणित की आवश्यकता होती है। विस्तार अय से गिएत प्रक्रिया यहाँ नहीं दी जा रही है। केशवीय पद्धति या श्रीपितिपद्धित का अवलोकन करें।

इस प्रकार ५ या ग्रधिक रूप (१ रूप में ६० षष्टि-ग्रंश होते हैं) बल होने से ग्रह बली होता है। यह बल—जिस ग्रह को जितने रूप, षष्टि-ग्रंश, विषष्टि-ग्रंश (एक षष्टि-ग्रंश का साठवाँ भाग)—सबका योग कर बनाना चाहिए। किस ग्रह को ५ रूप बल प्राप्त होने से बली समझा जाये, किसको ग्रधिक रूप मिलने से यह ग्रागे श्लोक ४० में कहेंगे।

पूर्णवली—कौनसा ग्रह कितने रूप बल प्राप्त करने से होता है, उसी परिमाण से त्रिपाद (पौना) बली है, या ग्राधा बली है यह निश्चय करना ।। ३६-३९।।

#### वल प्रमाण

श्रघधिकं वट्कमिनस्य सूरेः शुक्रस्य पञ्चाधिकमर्घरूपम् । सप्तेन्द्रुपुत्रस्य बलं वडिन्दोः सौरारयोः सायकरूपसंख्या ॥ ४० ॥ किस ग्रह को कितने रूप बल प्राप्त होने से बली कहा जाये, यह कहते हैं। छहों बलों के योग को षट्बल पिंड कहते हैं। यहाँ कितना षड्बल पिंड होने से ग्रह बली होता है यह कहा है।

सूर्य ६.५ (साढ़े छः); चन्द्रमा ६; मंगल ५; बुध ७; बृहस्पति ६.५; शुक्र ५.५; तथा शनि ५।

छहों प्रकार के बल जोड़ने पर कितने रूप प्राप्त होने पर ग्रह बली होता है यह तो कहा—किन्तु स्थान बली होने से क्या प्रभाव होता है, काल बली ग्रह क्या गुभ प्रभाव करता है, दिग्बली क्या, यह सब विवरण सारावली में दिया गया है। इसलिए षट् बल के प्रत्येक विभाग—स्थान, काल, दिक् ग्रादि में कितना बल प्राप्त होने से ग्रह बली समझा जाये, यह बृहत्पाराशर उत्तर खण्ड ग्रध्याय २ से दिया जाता है:—नीचे बल परिमाण षष्टि-ग्रंशों में दिया जाता है।

|        | स्थान | काल | दिक् | चेष्टा | ग्रयन |
|--------|-------|-----|------|--------|-------|
| सूर्यं | १६५   | ११२ | ३५   | ५०     | ₹०    |
| चन्द्र | १३३   | १०० | ५०   | ३०     | 80    |
| मंगल   | ९६    | ६७  | ३०   | ४०     | २०    |
| बुध    | १६५   | ११२ | ३५   | ५०     | ३०    |
| गुरु   | १६५   | ११२ | ३५   | ५०     | ३०    |
| য়ুক   | १३३   | १०० | 40   | ३०     | 80    |
| शनि    | ९६    | ६७  | ₹0   | . 80   | २०    |

स्थान, काल ग्रादि के नीचे १६५ ग्रादि संख्या षिट-ग्रंशों की है। ६० षिट-ग्रंशों का एक रूप होता है। ऊपर जो प्रत्येक वल में यह कहा कि कम से कम इतने षिट ग्रंश स्थान वल में प्राप्त होने चाहिएं इसके दो प्रयोजन हैं। प्रथम प्रयोजन उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है—जैसे परीक्षा में उत्तीणं होने के लिए यह कहा जाये कि योग में ५० प्रतिशत ग्रंक प्राप्त होने चाहिएं किन्तु प्रत्येक प्रश्नपत्न में ४० प्रतिशत। दूसरा प्रयोजन सारावली ग्रध्याय २८-४३ के निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा।

जो ग्रह उच्च बल से युक्त होता है वह ग्रत्यन्त ग्रधिक वैभव करता है।
मूल त्रिकोण गत ग्रह राजा का मंत्री या सेनापित बनाता है। यदि ग्रह स्वराणि
का हो तो जातक को प्रमुदित (हर्षयुक्त, सुखी), धन, धान्य से युक्त सम्पितणाली बनाता है। यदि मित्र के घर में हो तो जातक को यणस्वी करता है।
वह तेजस्वी, सुन्दर ग्रीर स्थिर-सम्पित्त वाला होता है। उसे राजा से धन प्राप्त
होता है। यदि ग्रह होरा (राणि का ग्राधा भाग) में बलवान् हो तो जातक

पराक्रमी होता है। द्रेष्काण में बली ग्रह जातक को गुणभाजन (गुणी) बनाता है। जो ग्रह ग्रपने नवांश में बली हो वह जातक को प्रसिद्धि प्रदान करता है। सप्तमांश में बली ग्रह मनुष्य को साहसी, धनी ग्रौर कीर्तियुक्त करता है। द्वादशांश में बली जातक को कमंठ ग्रौर परोपकारी बनाता है। विशांश में बली हो तो जातक सुखी ग्रौर गुणवान् होता है। ग्रव दृग्वल कहते हैं। यदि ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को धनी ग्रौर विख्यात करता है। वह सुन्दर, सुखी होता है ग्रौर प्रधान (पद पर प्रतिष्ठित) होता है। पुनः स्यान-बल कहते हैं।।

पुरुष या स्त्री राशि में वली ग्रह (कुछ ग्रह पुरुष राशि में वली, कुछ स्त्री राशि में यह बतलाया जा चुका है) जातक को जन-पूजित (सम्मानित) ग्रीर कलाकुशल बनाता है। ऐसा जातक प्रसन्नचित्त, स्वस्थ ग्रीर परलोक-भीर (ग्रर्थात् धार्मिक) होता है। ग्रब स्थान बल में सामूहिक रूप से बली ग्रह का फल कहते हैं कि यदि स्थान बल में बली होता है तो जातक धीर, निश्चलचित, स्वतंत्र कार्य करने वाला, स्थिर-सम्पत्ति (सदैव धन ग्रीर सम्पत्ति युक्त) होता है ग्रीर उसके स्थायी मित्र (जो सदा मित्रता निभायें) होते हैं।

अव दिग्वलीग्रह का फल कहते हैं—दिग्वलीग्रह अपनी दिशा में ले जाता है और वहाँ वह वस्त्र, विभूषण, वाहन (सवारी) आदि प्राप्त कराता है और जातक सुखी होता है।

श्रव श्रयन वली ग्रह का फल कहते हैं। श्रयनवली ग्रह श्रपनी दशा में विविध धन लाभ कराता है। यदि ग्रह श्रपनी नीच राशि में न हो ग्रीर श्रस्त न हो तो जातक कीर्तिमान् होता है।

अब चेष्टावल कहते हैं। चेष्टाबल युक्त ग्रह क्वचित् राज्य दिलाता है, क्वचित् सम्मान प्राप्त कराता है, क्वचित् द्रव्य दिलाता है, क्वचित् यश। यह भिन्न-भिन्न प्रकार के फल करता है।

अब वकी ग्रह का फल कहते हैं। वकी ग्रह अत्यन्त बली होते हैं। शुभ ग्रह वकी होने से राज्य प्रदान करते हैं। पाप ग्रह वकी होने से दुःख प्रदान करते हैं और जातक को वृथा भ्रमण कराते हैं।

पुनः कहते हैं कि जो ग्रह युद्ध में जयी, चन्द्र समागम युक्त, स्वस्य शरीर (ग्रस्त नहीं) होता है वह समस्त शुभ फल प्रदान करता है, राज्य देता है। ऐसा जातक शतुग्रों पर विजय प्राप्त करता है।

ग्रव काल बल कहते हैं। जो ग्रह रावि-दिन सम्बन्धी बल से युक्त हो वह जातक के शौर्य की वृद्धि करता है। ऐसा जातक लक्ष्मीवान् होता है ग्रौर शब्रुओं को परास्त करता है। जो ग्रह वर्षबल, मासबल, दिवसबल, होराबल से

युक्त हो वह प्रपनी दशा में धन ग्रौर यश देता है। वर्षवली से ग्रधिक शुभ फल मासवली का, मासवली से ग्रधिक शुभ फल दिवसवली का और दिवसवली से ग्रधिक शुभफल होरावली ग्रह का होता है।

जो ग्रह पक्षबल में बली हो वह शत्रुश्रों का नाश कराता है। रत्न, वस्त्र, हाथी (उत्कृष्ट वाहन) ग्रौर सम्पत्ति प्राप्त कराता है। जातक को स्त्री, कनक (सोना), भूमि ग्रौर कीर्ति का लाभ कराता है।

जो ग्रह सब (छहों) प्रकार के बल से युक्त हो, प्रकाशमान् किरणों से युक्त हो (ग्रर्थात् ग्रस्त न हो) वह जातक के मनोरथों से भी ग्रधिक राज्य ग्रौर सौख्य प्रदान करते हैं।। ४०।

## ग्रहों की मित्रता

अन्योन्यतः सोवरलाभमानपातालिक्त्तव्ययराशिसंस्थाः ।
तत्कालिमत्राणि खगा भवन्ति तदन्ययाता यदि शत्रवस्ते ॥ ४१ ॥
मित्राणि भानोः कुजचन्द्रजीवाः शत्रू सितार्को शशिजः समानः ।
चन्द्रस्य मित्रे विननायकज्ञौ समा गुरुक्ष्माजसितासिताः स्युः ॥ ४२ ॥
म्रारस्य मित्राणि रवीन्दुजीवाश्चान्द्रो रिपुः शुक्रशनी समानौ ।
सूर्यासुरेज्यौ सुहृदौ बुधस्य समाः शनीज्याविनजास्त्वरीन्दुः ॥ ४३ ॥
सूर्यारचन्द्राः सुहृदस्तु सूरेः शत्रू सितज्ञौ रिवजः समानः ।
मित्रे शनिज्ञौ मृगुनन्दनस्येन्द्रिनावरी जीवकुजौ समानौ ॥ ४४ ॥
मन्दस्य सूर्येन्दुकुजाश्च शत्रवः समः सुरेज्यः सुहृदौ सितेन्दुजौ ।
तत्कालनैर्साणकतश्च पञ्चधा पुनः प्रकल्प्यास्त्वितिमत्रशत्रवः ॥ ४५ ॥
द्वयोः सुहृत्वं त्वितिमत्रता भवेद् द्विधाऽरयस्ते तु सदाऽतिशत्रवः ।
सुहृत्समत्वं सुहृदेव केवलं रिपुः समारिस्त्वरिमित्रतासमः ॥ ४६ ॥

ग्रहों में मिलता दो प्रकार की होती है नैसर्गिक और तात्कालिक। नैसर्गिक मिलता, शत्रुता, समता (ग्रर्थात् न मिलता न शत्रुता) निम्नलिखित है :—

|        | मिल्र                    | सम                             | शनु        |
|--------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| सूर्यं | चन्द्र, मंगल, बृहस्पति   | बुध                            | शुक्र, शनि |
| चन्द्र | सूर्यं, बुध              | मंगल, बृहस्पति<br>शुक्र, शनि । | ×          |
| मंगल   | सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति | शुक्र, शनि                     | वुध        |

| बुध      | सूर्य, शुक्र         | मंगल, बृहस्पति, शनि | चन्द्र               |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| बृहस्पति | सूर्यं, चन्द्र, मंगल | शनि                 | वुध, गुक             |
| गुक      | वुध, शनि             | मंगल, बृहस्पति      | सूर्यं, चन्द्र       |
| गनि      | बुध, शुक             | बृहस्पति            | सूर्यं, चन्द्र, मंगल |

- (२) तात्कालिक मिलता में, जिस ग्रह के मिलों ग्रौर शतुग्रों का विचार कर रहे हैं, उस ग्रह से जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्यं, दशम, एकादश, द्वादश में स्थित ग्रह हो वह मिल्ल होता है। विचारणीय ग्रह के साथ (उसी राशि में) जो ग्रह हो या उससे पंचम, षष्ठ, सप्तम, ग्रष्टम या नवम में हो वह ग्रह शतु होता है। इसमें कोई ग्रह सम नहीं होता। राशि से राशि तक गणना करनी चाहिए।
- (३) ग्रव दोनों प्रकार की मित्रता, शतुता ग्रादि का सामञ्जस्य कर, जो परिणाम में मित्र, शतु ग्रादि हो, उसे पंचधा (पाँच प्रकार की) मैत्री विचार कहते हैं। पंचधा या पाँच प्रकार का क्यों कहा है? नैसिंगिक के तीन प्रकार मित्र शत्रु, सम तथा तात्कालिक के दो प्रकार—इस प्रकार पाँच प्रकार हुए। (i) जो दोनों प्रकार (नैसिंगिक तथा तात्कालिक) से मित्र हो वह ग्रिधिमित्र, (ii) जो दोनों प्रकार से शत्रु हो वह ग्रिधिशत्रु, (iii) जो एक प्रकार से मित्र हो, दूसरे प्रकार से शत्रु वह सम, (iv) जो नैसिंगिक में सम हो, तात्कालिक में मित्र वह परिणाम में मित्र, (v) जो नैसिंगिक में सम हो, तात्कालिक में शत्रु वह शत्रु। इस प्रकार पाँच प्रकार के संबंध होते हैं, इस कारण भी पंचधा कहा। यह मित्रता, शत्रुता ग्रादि का विषय प्रायः सभी ज्योतिष की पुस्तकों में दिया रहता है, इस कारण विशेष व्याख्या की ग्रावश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए हमारी सुगमज्यौतिषप्रवेशिका पृष्ठ, ३४-३७।

जन्मकुण्डलियों में सूर्यादि सातों ग्रहों के ही मित्रामित्र लगाने की प्रणाली है। मंत्रेश्वर के ग्रनुसार राहु ग्रौर केतु के मित्र बुध, शुक्र तथा शनि हैं, मंगल सम है। सूर्य, चन्द्र ग्रौर बृहस्पति शत्रु हैं। देखिए फलदीपिका पृष्ठ ५१।। ४१-४६।।

### प्रहों का स्थिरत्यावि

रिवः स्थिरः शीतकरश्चरः स्यादुग्रः कुजश्चन्द्रसुतस्तु मिश्रः । मृदुः सुरेज्यो भृगुजो लघुश्च शनिः सुतीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ ४७॥ सूर्य स्थिर है। चन्द्रमा चर है। मंगल उग्र है। बुध मिश्रित स्वभाव का है। बृहस्पित मृदु है। शृक्र लघु है। शिन सुतीक्ष्ण है। ग्रहों की जो यह प्रकृति बताई गई इसका प्रयोजन यह है कि लग्नेश, लग्न में स्थित, लग्न को देखने वाले ग्रह या ग्रहों की प्रकृति जातक में होती है। इसके श्रतिरिक्त जब जैसे ग्रह की महादशा, अन्तदंशा होती है, तब वैसी प्रकृति जातक की हो जाती है। अन्य ग्रहों की प्रकृति, स्थिर, चल (चलायमान) आदि स्पष्ट है, परन्तु शुक्र के लिए लघु कहा, इसका क्या तात्पर्यं? लघु शब्द के अनेक अर्थ हैं—हल्का, जो भारी न हो, ग्रशक्त, मन्दप्रकृति, कोमल, प्रिय, मनोहर, सुन्दर, सुखद, रुचिकर, वांछनीय आदि।। ४७।।

#### बाधक ग्रह

क्रमाच्च रागद्विशरीरभानामुपान्त्यधर्मस्मरगास्तदीशाः । खरेशमान्दिस्थितराशिनाथा ह्यतीव बाधाकरखेचराः स्युः ॥ ४८ ॥

यदि कोई ग्रह खर या मान्ति का स्वामी हो, ग्रौर-

- (i) जन्मलग्न चर (मेष, कर्क, तुला या मकर) हो, श्रीर ग्यारहर्वे घर में बैठा हो या ग्यारहर्वे घर का मालिक हो या
- (ii) जन्मलग्न स्थिर (वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ) हो ग्रौर नवें घर में बैठा हो या नवें घर का मालिक हो, या
- (iii) जन्मलग्न द्विस्वभाव (मिथुन, कन्या, धनुया मीन) हो और सातवें घर में बैठा हो, या सातवें घर का मालिक हो, तो बाधक कहलाता है। प्रत्येक भाव से इसका विचार करना चाहिए।

उदाहरण – कुण्डली में तृतीय भाव का विचार करना है। तृतीय भाव में तुला राशि है। यह चर राशि है। इससे एकादश सिंह है। इसमें वृहस्पति बैठा है। मान्दि धनु है। मान्दि-पति बृहस्पति तृतीय (तुलाचर) से एकादश है। इसलिए बृहस्पति तृतीय भाव के लिए श्रनिष्ट है।



यदि लग्न में प्रथम द्रेष्काण उदित हो तो बृहस्पति-खर २२व, द्रेष्काण का स्वामी भी हो जायेगा।

बाधक ग्रह की दशा, श्रन्तदंशा श्रनिष्ट होती है ॥ ४८ ॥

### सूर्यादि प्रहों से फल विशेष चिन्ता

भाव ग्रीर भावेश से तो विचार किया ही जाता है। परन्तु प्रत्येक ग्रह भी ग्रनेक विषयों, वस्तुग्रों ग्रादि का कारक होता है। जन्मकुण्डली विचार में पिता का विचार करना है तो केवल दशम भाव, दशमेश का विचार न कीजिए ग्रपितु सूर्य का भी विचार कीजिए। उत्तर भारत में दशम से पिता का विचार करते हैं, दक्षिण भारत में नवम से। यदि माता का विचार करना है तो केवल चतुर्य तथा चतुर्थेश से विचार न कीजिए, ग्रपितु चन्द्रमा से भी विचार कीजिए। इन नीचे के श्लोकों में यही बताया है—किस बात के शुभाशुभ के लिए, किस ग्रह से विचार करना।

सूर्यादात्मिपतृप्रभावनिष्काशक्तिश्रियश्चिन्तयेत् चेतोबुद्धिनृपप्रसादजननीसम्पत्करश्चन्द्रमाः । सत्त्वं रोगगुणानुजावनिसुतज्ञातीर्धरासूनुना विद्यावन्धुविवेकमातुलसुहृत्त्वष्कमंकृद्बोधनः ॥ ४६ ॥ प्रज्ञावित्तशरीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसौष्यं भृगोः । स्रायुर्जीवनमृत्युकारणविपत्सम्पत्प्रदाता शनिः सर्पेणैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत् ॥ ५० ॥

- (i) सूर्यं से आत्मा (तथा अपने शरीर का भी), पिता, प्रभाव (पराक्रम) नीरोगता (उत्तम स्वास्थ्य), शक्ति मूल में आशक्तिः लिखा है। उसका अर्थं है आसमन्तात् शक्तिः—चारों और अपनी शक्ति अर्थात् प्रताप), लक्ष्मी (पराक्रम से उपाजित) का विचार करे।
- (ii) चित्त, बुद्धि, राजा की कृपा, माता तथा सम्पत्ति का कारक चन्द्रमा है।
- (iii) मंगल सत्त्व (शारीरक बल तथा साहस), रोग, गुण (शौर्य, पराक्रम, कार्यक्षमता), छोटे भाई (तथा बहिन), जमीन, ज्ञाति (दायाद, चचेरे भाई आदि) का कारक है।
- (iv) बुध से विद्या, बर्म्धु, विवेक, मामा, मित्र, शरीर की त्वचा, कर्मं (कार्यपटुता, कार्यं में संलग्नता)—इनका विचार करे।
- (v) बृहस्पित से प्रज्ञा (बुद्धि), धन, शरीर पुष्टि, तनय (पुत्र) ज्ञान का विचार करना चाहिए।

- (vi) शुक्र से पत्नी, सवारी, भूषण, मदन (काम, रित) व्यापार, सुख (भोग) का विचार करे।
- (vii) शनि, श्रायु (कितना जियेगा), जीवन (जीविका), मृत्यु का का कारण, विपत्ति (दुःख, किठनाइयाँ) तथा सम्पत्ति (जो परिश्रम से उपाजित की जाये) का प्रदाता (देने वाला या कारक) है।
  - (viii) राहु से बाबा का विचार करे, ग्रीर
  - (ix) केतु से नाना का ।। ४९-५०।।

# प्रहों का भाव कारकत्व

ऊपर किन विषयों, वस्तुभों या सम्बन्धियों का कारक कौन-सा ग्रह है, यह बताया। ग्रव यह कहते हैं कि किस भाव का कौन-सा ग्रह कारक है। उस भाव से जिन-जिन वातों का विचार किया जाता है, उन-उन सब वातों का विचार, उस भावकारक से भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए सूर्य प्रथम भाव का कारक है तो जो विचार ग्राप लग्न या लग्नेश से करते हैं, उनका विचार सूर्य से भी कीजिए। द्वितीय भाव का कारक बृहस्पित है तो जिन वातों का विचार ग्राप द्वितीय भाव या द्वितीय भाव के स्वामी से करते हैं, उनका विचार द्वितीय भाव से भी कीजिए। जब कोई भाव, भावेश तथा भावकारण तीनों वलवान, शुभ स्थित, शुभ दृष्ट होते हैं तभी उस भाव सम्बन्धी पूर्ण शुभ फल होता है। यदि भावेश ग्रच्छा है, भाव कारक दुवंल है तो पूर्ण शुभ फल नहीं होगा। कारक का बहुत महत्त्व है। किस भाव का कौन-सा ग्रह कारक है यह कहते हैं।

द्युमिं एत्सरमन्त्री भूसुतः सोमसौम्यौ गुरुरिनतनयारौ भागवो भानुपुत्रः । दिनकरदिविजेज्यौ जीवभानुज्ञमन्दाः

सुरगुरुरिनसूनुः कारकाः स्युविलग्नात् ॥ ५१ ॥

पहले भाव का कारक सूर्य, दूसरे का बृहस्पित, तीसरे का मंगल, चौथे के चन्द्रमा और बुध, पाँचवें का बृहस्पित, छठे के मंगल और शनि, सातवें का शुक्र, धाठवें का शनि, नवें के सूर्य और बृहस्पित, दसवें के सूर्य, बृहस्पित और शनि, ग्यारहवें का बृहस्पित और वारहवें का शनि—इस प्रकार प्रत्येक भाव के कारक होते हैं।

हमारी भावार्यवोधिनी फलदीपिका, पृष्ठ ३०-३४, ३९-४२, २८३-९१, २९७-९९, ३०१-०३, ३१८-१९, तथा जातकादेशमार्ग (चिन्द्रिका) के भाव-विचार-प्रकरण पृष्ठ, १६५-२०० में हमने कारकत्व ग्रौर तदनुसार फलादेश का विवेचन किया है। वह विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जिज्ञासु पाठक उन ग्रंथों का ग्रवलोकन करें।। ५१।।

स्यान विशेषों में ग्रहों की शुभाशुभव्रवता कामावनीनन्दनराशियाताः सितेन्दुपुत्रामरवन्द्यमानाः । श्रारिष्टदास्तेऽखिलजातकेषु सदाऽष्टमस्थः शनिरिष्टदः स्यात् ॥ ५२॥

बुध चौथे घर में, बृहस्पित पाँचवें घर में भ्रौर शुक्र सातवें घर में भ्रिरिष्ट करते हैं। भ्रर्थात् इनका इष्ट प्रभाव नहीं होता प्रत्युत कष्टकारक होते हैं। शिन भ्रष्टम में भ्रच्छा फल देता है।। ५२।।

मंत्रेश्वर के मत के लिए देखिए फलदीपिका, पृष्ठ ३०३

## ग्रहों के स्वरूप

प्रतापशाली चतुरस्रदेहः श्यामारुणाङ्गो मधुपिङ्गलाक्षः । पित्तात्मकः स्वत्पकचाभिरामो दिवाकरः सत्त्वगुणप्रधानः ॥ ५३॥ सञ्चारशीलो मृदुवाग्विवेको शुभेक्षणश्चारुतरस्थिराङ्गः । सबैव धीमांस्तनुवृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात् ॥ ५४॥ क्रुरेक्षणस्तरुणमूर्त्तिरुदारशीलः

पित्तात्मकः सुचपलः कृशमध्यदेशः।

संरक्तगौररुचिरावयवः प्रतापी

कामी तमोगुरारतस्तु धराकुमारः ॥ ४४ ॥

दूर्वादलद्युतितनुः स्फुटवाक् कृशाङ्गः

स्वामी रजोगुणवतामतिहास्यलोलः।

हानिप्रियो विपुलिपत्तकफानिलात्मा

सद्यः प्रतापविभवः शशिजश्च विद्वान् ॥ ५६॥

बृहदुदरशरीरः पीतवर्गः कफात्मा

सकलगुरासमेतः सर्वशास्त्राधिकारी।

कपिलहिचकचाक्षः सात्त्विकोऽतीव धीमान्

म्रलघुन्पतिचिह्नः श्रीधरो देवमन्त्री ॥ ५७ ॥

श्रसितकुटिलकेशः श्यामसौन्दर्यशाली

समततरुचिराङ्गः सौम्यदृक् कामशीलः।

म्रतिपवनकफात्मा राजसः श्रीनिधानः

सुखबलसुगुरगानामाकरश्चासुरेज्यः ॥ ५८ ।

काठिन्यरोमावयवः कुशात्मा दूर्वासिताङ्गः कफमारुतात्मा ।

पीनद्विजश्चारुपिशङ्गदृष्टिः सौरिस्तमो बुद्धिरतोऽलसः स्यात् ॥ ५६॥

ग्रव ग्रहों का स्वरूप कहते हैं। जन्मकुंडली में लग्नस्थित लग्नद्रष्टा, लग्नेश ग्रह के अनुसार, नवांशपित तथा बलवान् ग्रह के अनुसार भी, जातक के स्वरूप निश्चय करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्नकुंडली में भी यह उपयोगी होता है। जन्मकुण्डली में किस स्वरूप के व्यक्ति से मित्रता या शत्रुता होगी, किस स्वरूप के व्यक्ति से लाभ या हानि होगी? इस निर्णय में भी ये स्वरूप सहायक होते हैं:—

सूर्य प्रतापशाली, चौकोर शरीर वाला, श्यामता लिए हुए, ललाई वर्णं वाला, मधु पिंगल (शहद के रंग की भूरी ग्रांखें) दृष्टि वाला होता है। इसमें पित्त (दोष) ग्रधिक होता है, केश थोड़े होते हैं। यह सत्त्वगुण प्रधान है। चन्द्रमा संचारशाली (चलने-फिरने, घूमने, यात्रा का शौकीन), मृदु वाणी वाला, विवेकी (उचित अनुचित विचार की क्षमता ग्रीर उसके अनुरूप व्यवहार करने वाला), सुन्दर नेत वाला, देखने में आकर्षक, मनोहर, स्थिर ग्रंगों से युक्त, सदैव लक्ष्मी (तथा कान्ति) से युक्त, छोटा गोलाई लिए शरीर वाला होता है। इसमें कफ ग्रौर वायु की ग्रधिकता रहती है। मंगल की कूर दृष्टि है, युवा है (लग्न में मंगल होने से ग्रधिक ग्रवस्था में भी जवान लगता है), उदार प्रकृति का है। इसकी कमर पतली होती है, प्रकृति से चपल है ग्रौर इसमें पित्र की ग्रधिकता है। यह ललाइ लिये हुए गौर वर्ण का है; इसके ग्रवयव (शरीर के भाग) रुचिर हैं। यह प्रतापी ग्रौर कामी है। इसमें तमोगुण (क्रोध, ईर्ष्या ग्रादि) विशेष हैं।

बुध का वर्ण नवीन दूर्वा (दूब) के सदृश है। वाग्गी स्पष्ट है; कृश शरीर है; रजोगुण वालों में प्रधान है, ग्रत्यन्त हास्यप्रिय (हँसी, मजाक, मनोविनोद कौतुकप्रिय) है। यह हानिप्रिय (दूसरे की हानि कर उससे प्रसन्न होता है) है। इसमें वात, पित्त, कफ तीनों की प्रधानता है। यह तत्काल प्रताप, वैभव

युक्त है ग्रीर विद्वान् है। बृहस्पित का बड़ा पेट है ग्रीर भरीर भी विशाल है, पीला वर्ण है, इसमें सब सद्गुण हैं, सर्वशास्त्राधिकारी है (ग्रर्थात् सब शास्त्रों में निष्णात है) इसमें कफ (दोष) ग्रधिक है। इसके केश ग्रीर नेत्र कपिल वर्ण के हैं। कपिल का ग्रथं है—भूरा, ग्रारक्त। यह ग्रत्यन्त श्रीमान् (लक्ष्मी युक्त) है ग्रीर धीमान् (बुद्धियुक्त) है। कफप्रधान है; सात्त्विक है; भारी है (लघु नहीं), यह राजि हों (छत्र, चामर ग्रादि) से युक्त है। ग्रव शुक्र का स्वरूप कहते हैं। शुक्र के काले ग्रीर कुटिल (घुंघराले) केश हैं। यह श्यामता लिए हुए ग्रत्यन्त सौन्दयंशाली है। यह समंततः (चारों ग्रोर से समान विस्तार वाला शरीर) है; इसकी सौम्य वृष्टि है, कामवासना प्रधान है (लग्न या सप्तम में शुक्र होने से या जन्मकुण्डली में कहीं भी बलवान् शुक्र होने से जातकविशेष कामी होता है)। इसमें वात ग्रीर कफ का ग्राधिक्य है। रजोगुणी है; लक्ष्मी का निधान (ग्रर्थात् प्रचुर धन वैभव सम्पन्न) है। शुक्र सुख, बल ग्रीर गुणों का ग्राकर (जहाँ कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में हो) है।

स्रव शिन का स्वरूप कहते हैं। इसके स्रवयव (शरीर के विविध स्रंग) स्रौर रोम कठोर हैं, कृश शरीर है; दूर्वा के समान श्याम वर्ण है। इसमें वात स्रौर कफ की प्रधानता है। दाँत बड़े हैं। सुन्दर स्रौर पिशंग दृष्टि है। पिशंग ललाई लिये भूरे रंग को कहते हैं। शनि तमोगुण-प्रधान स्रौर स्रालसी है।

यहाँ एक विशेष सिद्धान्त की ग्रोर पाठकों का ध्यान ग्राकुष्ट किया जाता है। ग्रह के उच्च, मूल विकोण, स्व, ग्रधिमिव्र, मिव्र, सम, श्रावु, ग्रधिशव्दु, नीच राशि में होने से—विविध राशियों तथा भावों में होने से, शुभ या पाप दृष्ट होने से ग्रहों के स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप ग्रादि में भेद हो जाता है। इस कारण एक ही ग्रह से प्रभावित दो जातकों में भिन्न-भिन्न फल दृष्टिगोचर होते हैं।। ५३-५९।।

ध्रकेंग मन्दः, शिनना महोसुतः कुजेन जीवो गुरुगा निशाकरः। सोमेन शुक्रोऽसुरमन्त्रिगा बुधो बुधेन चन्द्रः खलु वध्यते सदा।। ६०।।

मृद्रित संस्करणों में इस श्लोक के तीन विभिन्न पाठ हैं। काशी से प्रकाशित पुस्तक में 'वर्डते' छपा है। मराठी व्याख्या सिंहत श्री नवाथे की निर्णय सागर बम्बई में मृद्रित पुस्तक में 'बध्यते' पाठ है। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा अनूदित ग्रंथ में वध्यते पाठ है। अस्तु वध्यते या बध्यते के वाधित होने का फल यदि एक

ही मान लिया जाय—तो भी वद्धंते—वृद्धि को प्राप्त होना—ग्रौर बध्यते— बाधित होना—इन दोनों का ग्रयं परस्पर विरुद्ध हो जायेगा। एक दिन, दूसरा रात, एक सफेद दूसरा काला। ग्रन्य फलित ग्रंथों में—इस भाव का कोई श्लोक देखने में नहीं ग्राया, जिससे मूल ग्रंथ का शुद्ध पाठ दिया जा सके।

यदि बध्यते पाठ माना जाये तो अर्थ होगा—सूर्य से शनि, शनि से मंगल, मंगल से बृहस्पित, बृहस्पित से चन्द्र, चन्द्रमा से शुक्त, शुक्र से बुध, बुध से चन्द्रमा सदैव वाधित होते हैं अर्थात् सूर्य शिन के साथ हो या सूर्य की शनि पर दृष्टि हो तो शिन का फल बाधित हो जाता है। इस अर्थ में विप्रतिपत्ति यह है कि अन्य फलादेश के ग्रंथों के अनुसार बृहस्पित चन्द्र का योग या बुध शुक्र का योग अच्छा ही समझा जाता है—तब यह बाधित वाली वात क्यों?

यदि वदंते पाठ माना जाये तो अर्थ होगा कि भूयं से (सूर्य के सहावस्थान या दृष्टि से) शनि की वृद्धि होती है, शनि से मंगल की, मंगल से बृहस्पित की, बृहस्पित से चन्द्र की,चन्द्र से शुक्र की, शुक्र से बुध की, बुध से चन्द्र की वृद्धि होती है। अस्तु ग्रंथकार का आशय स्पष्ट नहीं है। ६०!!

ग्रहों का निशंव स्थान वल

स्वोच्चस्वकीयभवनस्वदृगाग्गहोरा-वारांशकोदगयनेषु दिनस्य मध्ये । राशिप्रवेशसमये सुहृदंशकावौ येषूरग्रे दिनस्गिर्वलवानजस्त्रम् ॥ ६१ ॥ चन्द्रः कार्किण् गोपतौ निज्ञदिनग्रेक्काणहोरांशके राश्यन्ते शुभवीक्षग्रे निश्चि सुखे याम्यायने वीर्यवान् । इन्दुः सर्वकलाघरो यदि बली सर्वत्र सन्धि विना सर्वव्योमचरेक्षितस्तु कुरुते भूपालयोगं नृग्गाम् ॥ ६२ ॥ श्रारः स्तवारनवभागवृगाणवर्गे मीनातिकुम्भमृगतुम्बुरुयामिनीषु । वक्षे च याम्यदिशि राशिमुखे बलाढघो मीने कुलीरभवने च सुखं ददाति ॥ ६३ ॥ कन्यानुग्रमभवने निजवारवर्गे

चापे विना रविमहानशमिन्द्रसुनुः।

सौम्यायने च बलवानिप राशिमध्ये लग्ने सदा यदि यशोबलवृद्धिदः स्यात् ॥ ६४ ॥ मीनालिचापकटके निजवर्गवारे मध्यन्टिनोटगयने यदि राशिमध्ये। क्रम्मे च नीचभवनेऽपि बली सुरेज्यो लग्ने सुखे च दशमे बहुवित्तदः स्यात् ॥ ६५॥ स्वोच्चस्ववर्गदिवसे यदि राशिमध्ये शत्रुव्ययानुजगृहे हिबुकेऽपराह्ने। युद्धे च शीतकरसङ्गमवक्रचारे शुक्रोऽरुएस्य पुरतो यदि शोभनः स्यात् ॥ ६६ ॥ मन्दस्तुलामकरकुम्भगृहे कलत्रे याम्यायने निजदृगारगदिने दशायाम्। श्रन्ते गृहस्य समरे यदि कृष्णपक्षे वकः समस्तभवनेषु बलाधिकः स्यात् ।। ६७ ।। मेषालिक्मभतरुगीवृषकर्कटेषु मेषुररो च बलवानुरगाधिपः स्यात्।। कन्यावसानवृषचापधरे निशाया-मुत्पातकेत् जनने च शिखी बली स्यात् ॥ ६८ ॥ प्रोक्तप्रकारप्रबलान्विता ये मूलं गतास्ते विबला भवन्ति।

सूर्यादि प्रत्येक ग्रह कब बली होता है यह कहते हैं :--

(i) सूर्यं अपनी उच्च राशि में, अपनी राशि में, अपने द्रेष्काण अपनी होरा, अपने वार (रिववार), अपने नवांश में, जब उसकी क्रान्ति उत्तर हो (उत्तरायण हो) राशि में प्रवेश के समय (अर्थात् राशि के प्रथम १० श्रंशों में, मित्र के नवांश आदि में सूर्यं बलवान् होता है—(अर्थात् अपनी राशि, द्रेष्काण, नवांश आदि में) उत्तमोत्तम । वैसान हो, तो अपने मित्र की राशि आदि में हो तो भी उत्तम), लग्न से दशम घर में सूर्यं सदैव बलवान् होता है।

भावेषु योगेषु दशाफलेषु न सम्यगुक्तानि फलानि सन्ति ॥ ६६ ॥

(ii) चन्द्रमा कर्क या वृष राशि में, सोमवार को ग्रपने द्रेष्काण, होरा तथा नवांश में, राशि के ग्रन्त में (ग्रर्थात् २०° से ३०° तक), यदि चन्द्रमा पर

शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, राति में लग्न से चतुर्थ स्थान में, दिक्षणायन (जब क्रान्ति दिक्षण हो) चन्द्रमा बलवान् होता है। चन्द्रमा की यदि सब कलाएँ पूर्ण हों (अर्थात् पूर्णिमा को जन्म हो) और यदि सिन्ध में न हो तो सब स्थानों में बली होता है और यदि सब ग्रह चन्द्रमा को देखते हों तो भूपाल योग (प्रबल राज योग) करता है। मूल में सिन्ध शब्द आया है। कर्क का अंत सिंह का प्रारंभ, वृश्चिक का अंत, धनु का प्रारंभ, मीन का अन्त, मेथ का प्रारंभ संधि कहलाता है। इसे गण्डान्त भी कहते हैं।

(iii) मंगल—मंगलवार को, अपने द्रेष्काण, अपने नवांश, अपने वर्गों में अपनी राशि आदि षड्वर्ग, सप्त वर्ग या दश वर्गों में, सीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मेष राशि में, रादि के समय, जब वक्षी हो, दक्षिण दिशा में, राशि के आदि में (०° से १०°तक) मंगल बलवान् होता है। दशम में, कर्क राशि में भी सुख देता है।

मूल में दक्षिण दिशा आया है। लग्न को पूर्व, दशम को दक्षिण, सप्तम को पिचम और चतुर्थ को उत्तर कहते हैं। यद्यपि कर्क मंगल की नीच राशि है, तथापि कर्क का मंगल यदि दशस में हो तो सुख देता है। यह विशेष बात है।

(iv) बुध—कन्या और मिथुन में, बुधनार को, अपने वर्ग में, धनु राशि में यदि रिन के साथ न हो, दिन-रात, उत्तरायण में, राशि के मध्य में (१०° से २०° तक) बुध बलवान् होता है। यदि लग्न में बलवान् बुध हो तो सदा यश और बल की वृद्धि करता है।

मूल में आया है 'चापे विना रिवम्, म्रहानिशम्'। इसका दो विद्वानों ने अपनी टीकाओं में ग्रर्थ किया है कि धनु राशि में, रिववार के अतिरिक्त दिन-रात में। टीकाकार लिखते हैं 'रिववार बुधो निर्वल इत्यर्थः।' परन्तु हमारे विचार से इसका ग्रर्थ है यदि धनु राशि में सूर्य के विना हो। ग्रहानिशम्—दिन-रात बली होता है, यह काल बल विवेचन के प्रसंग में कहा जा चुका है। इसलिए रिविवान का म्रहानिशम् से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि धनु राशि में सूर्य के साथ न हो यह विशेष उपयुक्त ग्रर्थ है। रिविवान से, बुध म्रस्त न हो, यह भी म्रयं लिया जा सकता है। सूर्य से २८° से म्रधिक दूर बुध नहीं होता। इस कारण यदि बुध ग्रस्त हो तो उतना ग्रधिक गिहत नहीं माना जाता। किन्तु बुध उदित हो ग्रस्त न हो तो विशेष गुए। है हो।

(v) बृहस्पति—मीन, वृश्चिक, धनु श्रौर कर्क राशि में, श्रपने वर्ग में, बृहल्पतिवार को, दिन के मध्य में, उत्तरायण में (जब बृहस्पति की क्रान्ति उत्तर

- हो), राशि के मध्य में (१०° से २०° तक), कुंभ राशि में, ग्रपनी नीच राशि मकर में भी वृहस्पति बलवान् होता है। लग्न, चतुर्यं ग्रीर दशम में बहुत धन देता है।
- (vii) शनि—शनि तुला, मकर, कुंभ राशि में, सप्तम स्थान में, जब दक्षिए। कान्ति हो, अपने द्रेष्काए। में, शनिवार को, अपनी दशा में राशि के अन्तभाग में (२०° से ३०° तक), यह युद्ध में, कृष्ण पक्ष में सभी घरों में—जब वकी हो बलवान् होता है। कुछ टीकाकारों ने अर्थ किया है 'जब कृष्ण पक्ष में वकी हो।' यह अर्थ हमें सम्मत नहीं है।
- (viii) राहु—राहु, भेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृष भौर कर्क राशि में तथा दसवें घर में बलवान् होता है।
- (ix) केतु केतु, कन्या, मीन, वृष तथा धनु राशि में राति में, उत्पात या केतु के उदय के समय बलवान् होता है। उत्पातों के लिए देखिए वृहत्संहिता का उत्पाताध्याय ४६। केतु उदय के लिए देखिए इसी ग्रंथ का ग्रध्याय ११।

इस प्रकार प्रत्येक ग्रह कब बलवान् होता है यह कहा। किन्तु जब कोई ग्रह किसी भाव के बिलकुल प्रारंभ में होता है तो उस भाव सम्बन्धी फल प्रदान करने में निर्वल होता है ग्रीर भावफल, योगफल, दशाफल जो कहे गए हैं उनका ग्रच्छी प्रकार से फल नहीं होता है।

केवल सूर्य कब वलवान् होता है, उसी प्रसंग में कहा कि मित्र ग्रह में भी उत्तम है। किन्तु यह सामान्य नियम कि अपने घर में उत्तमोत्तम और मित्र गृह में भी उत्तम, सभी ग्रहों को लागू होता है। एक शंका होती है कि पहले जब बल के—षड्वल विवेचन में विविध बलों की पूर्ण व्याख्या कर दी. तब यहाँ पुनः, प्रत्येक ग्रह कब बली होता है, यह क्यों कहा ? पुनः संक्षेप से कहने का हेतु यह है कि षड्वल गणित समय और परिश्रम साध्य और यहाँ जो बली ग्रह के लक्षण कहें वह जन्म कुंडली में देखने से ही स्पष्ट प्रतिभासित हो जाते हैं। ६१-६९।

### प्रहों का प्रधोमुखत्वादि

श्रघोमुखा दिनेशस्य पूर्वंषट्कस्थिता ग्रहाः । श्रपरार्द्धस्थिताः भानोरूर्ध्वास्याः सुखवित्तदाः । ७० । भानामवस्थानगताः क्रमेगा मन्दार्यभौमार्कसितज्ञचन्द्राः ॥ तेषामधःस्थानगतो बलीयान् राहुर्महीमण्डलमूर्ध्नि संस्थः ॥७१॥

स्थानविशेषे स्थितिक्रमविशेषे च ग्रहाएगं विफलता।

सभानुरिन्दुः शशिजश्चतुर्थे गुरुः सुते सूमिसुतः कुटुम्बे । भृगुः सपत्ने रविजः कलत्रे विलग्नतस्ते विफला भवन्ति ॥७२॥

श्रय दोषापहरएाम् । राहुदोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनैश्चरः । त्रयाएाां भूमिजो हन्ति चतुर्गा दानवार्चितः ॥ ७३ ॥ पञ्चानां देवमन्त्री च षण्गां दोषं तु चन्द्रमाः । सप्तदोषं रिवर्हन्याद्विशेषादुत्तरायरो ॥ ७४ ॥

(१) भचक को दो विभागों में विभाजित किया है। (i) पूर्व षट्क (ii) अपरार्द्ध (दूसरा आधा)। जो ग्रह पूर्व षट्क में होते हैं उनकी अधोमुख संज्ञा है। जो अपरार्द्ध में होते हैं वे ऊर्ध्वास्य कहलाते हैं। आस्य मुख को कहते हैं। ऊर्ध्वास्य ग्रह सुख और धन देते हैं।

सूर्य जिस राशि में हो उससे १, २, ३, १०, ११, १२ में स्थित ग्रह पूर्व पट्क में। सूर्य से ४, ५, ७, ८, ९ में स्थित ग्रपराई में। वास्तव में सूर्य जिस ग्रंश में हो उससे दोनों ग्रोर ९०-९० ग्रंश तक पूर्व पट्क गिनना चाहिए। क्यों कि सूर्य से ९० ग्रंश तक ग्रह होने से ग्रह उतना देदीप्यमान नहीं होता। यहाँ वही सिद्धान्त है जो चन्द्रमा के सम्बन्ध में कि शुक्ल पक्ष की ग्रष्टमी से कृष्ण पक्ष की ग्रष्टमी तक चन्द्रमा बलवान् होता है। मंत्रेश्वर ने भी कहा है: 'ऊर्घ्वास्यतुंगभवनस्थित ……'। देखिए फलदीपिका, पृष्ठ ३९९।

(२) इसमें ग्रहों का कक्षा बल कहा है। सबसे ग्रधिक दूर शनि, फिर कम दूर बृहस्पति, बृहस्पति से कम दूर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, तदनन्तर बुध, बुध से समीप चन्द्र। जो पृथ्वी के जितने ग्रधिक समीप है वह उत्तरोत्तर बली

है। राहु भचक पर ही स्थित है। इस सिद्धान्त से राहु > चन्द्र > बुध > शुक्र > सूर्य > मंगल > वृहस्पति > शनि।

- (३) अब किस स्थिति में ग्रह विफल होते हैं, यह कहते हैं। वास्तव में कोई ग्रह सर्वथा विफल तो कभी होता नहीं। अपना देय शुभ या अशुभ पूर्ण या अशिक देता ही है तथापि विफल होता है, यह एक कहने का प्रकार है:
- (i) सूर्य के साथ यदि चन्द्रमा हो (ii) बुध चतुर्थ में हो (iii) वृहस्पित पंचम में हो (iv) मंगल द्वितीय में हो (v) शुक्र छठे घर में हो (vi) सप्तम में शिन हो तो विफल होते हैं ग्रर्थात् पूर्ण शुभ फल देने में ग्रसमर्थ होते हैं।

ऊपर ग्लोक ६६ में शुक्र को छठे घर में, श्लोक ६७ में शनि को सातवें घर में अच्छा कहा । यहाँ ग्लोक ७२ में विफल कहते हैं । परस्पर विरोध है ।

(४) अब कहते हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह या ग्रहों के दोष को हरता है। मूल में लिखा है 'हन्यात्' मारता है। यहां हरता है या मारता है इसका क्या ग्रभि-प्राय ? जैसे हम कहें कि खटाई भंग के नशे को मारती है। भंग का विशेष नशा हो जाने से गरम-गरम कॉफी पीने से नशा कम होता है। घी पिलाने से विष (जो सर्प ग्रादि के काटने से शरीर में फैल गया हो) कम होता है। खट्टा संतरा, शराव के नशे को मारता है; इत्यादि।

कोई ग्रह किसी ग्रन्य ग्रह के दोप को सर्वथा तो नहीं हटा सकता। ग्रतः दोष को मारता है, इसका यही ग्रथं लेना कि दोष को कम करता है।

राहु के दोष को बुध हरता है। राहु और बुध दोनों के दोष को शनि; राहु, बुध ग्रौर शनि—तीनों के दोष को मंगल; राहु, बुध, शनि ग्रौर मंगल चारों के दोष को शुक्र; राहु, बुध, शनि, मंगल ग्रौर शुक्र, इन पाँचों के दोष को बृहस्पति; राहु, बुध, शनि मंगल, शुक्र ग्रौर बृहस्पति इन छग्नों के दोष को चन्द्रमा ग्रौर राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा इन सातों के दोष को सूर्य हरता है; विशेषकर यदि सूर्य उत्तरायण में हो (सूर्य की उत्तर क्रान्ति हो)। राहु दुःस्थानि में हो ग्रौर बुध बलवान् हो तो राहु उतना दुष्ट प्रभाव नहीं दिखावेगा। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। मंत्रेश्वर ने लिखा है:

निःशेषदोषहरणे शुभवधंने च वीयं गुरोरधिकमत्यखिलग्रहेभ्यः । तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतौ जशुकौ, चान्द्रं बलं तु निखिलग्रहवीर्यबीजम् ।। व्याख्या के लिए देखिए फलवीपिका पृष्ठ ६०। ७४।

### ग्रहों का पीड़ा करने का प्रकार

सवाऽग्निरोगज्वरवृद्धिदीपनक्षयातिसारादिकरोगसङ्कुलम्।
नृपालदेवावनिदेविकङ्क्षरैः करोति चित्तव्यसनं दिवाकरः ॥ ७५ ॥
पाण्डुदोषजलदोषकामलापीनसादिरमणीकृतामयैः ।
कालिकासुरसुंवासिनीगणेराकुलं च कुरुते तु चन्द्रमाः ॥ ७६ ॥
पीनबीजकफशस्त्रपावकप्रन्थिरगृत्रणदिरद्रजामयैः ।
वीरशैवगणभैरवादिभिभौतिमाशु कुरुते धरासुतः ॥ ७७ ॥
गुद्धोदरादृश्यसमीरकुष्ठमन्दाग्निश्चलप्रहृणोरुगाद्यैः ।
बुधादिदिष्णुप्रियदासभूतैरतीव दुःखं शशिजः करोति ॥ ७८ ॥
ग्राचार्यदेवगुरुभूस्रशापदोषैः

शोकं च गुल्मरुजिमन्द्रगुरुः करोति ।

कान्ताविकारजनिमेहरुजा सुराद्यैः

स्वेष्टाङ्गनाजनकृतेर्भयमासुरेज्यः ॥ ७६ ॥

दारिद्र्यदोषनिजकर्मपिशाचचौरः क्लेशं करोति रविजः सह सन्धिरोगः। कण्ड्रमसूरिरिपुकृत्रिमकर्मरोगैः स्वाचारहीनलघुजातिगर्णेश्च केतुः॥८०॥

करोत्यपस्मारमस्रिरज्जुक्षुद्व्क्कृमिप्रेतिपञ्चाचसूतैः। उद्वन्धनेनारुचिकुष्ठरोगैविधुन्तुदश्चातिभयं नरागाम् ॥ ८९ ॥

कोई ग्रह यदि जन्म कुण्डली में राशि, स्थान, दुष्ट भावेश, पाप दृष्ट ग्रादि होने से क्या—िकस प्रकार के रोग या पीड़ा करता है यह कहते हैं :—

- (i) सूर्यं श्रशुभ हो तो श्रिग्न रोग (श्रिग्न से जल जाना या ऊष्मा रोग) ज्वर वृद्धि, दीपन (पाचन सम्बन्धी), क्षय, श्रितसार श्रादि श्रनेक रोग करता है एवं राजा, देवता, ब्राह्मण श्रीर भृत्यों से चिन्न-व्यसन (मनोमालिन्य, दुःख) करता है। देवताश्रों से—इसका श्राशय है कि देव कार्यों में जो जातक ने श्रपराध्व किया हो, उसके दण्ड स्वरूप पीड़ा होती है।
- (ii) चन्द्रमा भ्रशुभ हो तो पाण्डु दोष (पीलिया), जल दोष (जलोदर या जिस रोग को अंग्रेजी में भ्राँडीमा कहते हैं), कामला, पीनस आदि, स्त्रियों के संसर्ग से जो रोग होते हैं (यथा—सुजाक, आतशक) और कालिका, असुर, सुवा-सिनीगण से व्याकुलता करता है।
- (iii) मंगल अशुभ हो तो पीन बीज (अण्डकोश वृद्धि) कफ, शस्त्र, अग्नि ग्रंथि रुक् (शरीर की ग्लैण्डों का फूल जाना), त्रण, दरिद्रता के कारण उत्पन्न

रोग (विटैमिन, प्रोटीन ग्रादि पोषक तत्त्वों के श्रभाव से जो रोग होते हैं) होते हैं तथा वीर, शैवगरा, भैरव ग्रादि से शीघ्र भय होता है।

- (iv) बुध यदि अशुभ हो तो गुह्य अंगों में, पेट में, पीड़ा या रोग, वायु जनित रोग, कुण्ठ, मन्दाग्नि, शूल, संग्रह्गी से कष्ट हो। बुधादि विष्णु प्रिय दासों से अत्यन्त दु:ख हो।
- (v) यदि बृहस्पित ग्रशुभ हो तो ग्राचार्य (यज्ञादि में जो ग्राचार्य होते हैं), देव, गुरु, ब्राह्मण—इनके शाप दोष से शोक होता है। गुल्म रोग होता है।
- (vi) यदि शुक्र अशुभ हो तो स्त्री संसर्ग से जो रोग होते हैं (सुजाक, आतशक आदि), मेह (प्रमेह, मधुमेह तथा अन्य मूत्र और वीर्य सम्बन्धी रोग) आदि रोग, असुरों से और अपनी इष्ट (अभिलिषित) स्त्री से भय होता है।
- (vii) यदि शनि अशुभ हो तो दारिद्यदोष, अपने कर्मों से, पिशाच तथा चोरों से क्लेश होता है। संधियों में (यथा वात दोष से घुटनों आदि में) पीड़ा होती है।
- (viii) यदि जन्म कुण्डली में केतु ग्रनिष्ट हो तो खुजली, दाद, मसूरिका, शालुकृत पीड़ा (या शालुकृत अभिचार से रोग), अपनी आचारहीनता से जो रोग या कष्ट संभावित हों तथा नीच जातियों से दुःख होता है।
- (ix) यदि राहु अनिष्ट हो तो अपस्मार (मिरगी) मसूरि (शीतला) रज्जु (बन्धन), संकामक रोग, नेत्र रोग, कृमि जनित रोग, प्रेत, पिशाच, भूत जिनत रोग (प्रायः जिसे प्रेतवाधा कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे स्काईजोफोनिया संज्ञा दी है। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें चित्तविश्रमशंका, भय आदि से अकारण मस्तिष्क विकृत रहता है) उद्बन्धन (जेल जाना), अरुचि (मन्दान्नि), कुष्ठ आदि से अतिभय होता है।

फलदीपिका ग्रध्याय १४ (पृष्ठ २६५-२८४) में भिन्न-भिन्न ग्रह जितत कौन-कौन से रोग होते हैं—यह विस्तार से बताय गया है, तथा पृष्ठ ४५१—४८५ में किस ग्रह के अनिष्ट होने से क्या पीड़ा होती है यह कहा है। प्रश्नमार्ग के अध्याय १२ तथा १३ में रोगों पर ज्योतिष के मत से सुन्दर विवेचन है। १५वें अध्याय में देव, गुरु, पिता, सर्प, प्रेत बाधा, देवताओं का कोप डाकिनी, पिशाचिनी आदि जिनत रोगों और पीड़ाओं की विस्तृत व्याख्या है। पाठक अवलोकन करें।

जिस ग्रह का कोप का कारण, देव, कालिका, सुवासिनी, वीर, शैवगण भैरव विष्णु प्रिय दास (वैष्णव तपस्वी), पिशाच, प्रेत, भूत आदि कहा उस उसकी धर्मशास्त्र विहित परिपाटी से, शिव, काली, विष्णु श्रादि कृत रोग बाधा, तत्सम्बन्धी जप, पाठ, पुरश्चरण, व्रतोपवास नियम परिचर्या से पीड़ा निवृत्त होती है। ७५-८१।

> श्रथ राशौ ग्रहफलपरिपाककालः । श्राद्यन्तमध्यभवनोपगता नभोगा-इचादित्यमूमितनयौ शनिशीतरश्मी । जीवासुरेन्द्रसचिवी फलदाः क्रमेगा तारासुतः सकलकालफलप्रदः स्यात् ॥६२॥

ग्रंथकार ने यह नहीं लिखा किन्तु इस क्लोक में कथित फलपरिपाक काल का प्रायः गोचर में उपयोग किया जाता है। सूर्य ग्रौर मंगल राशि के ग्रादि भाग (o°-१o°) में फल दिखाते हैं। बृहस्पति ग्रौर शुक्र राशि के मध्य भाग (१o°-२o°) में। चन्द्रमा ग्रौर शनि राशि के ग्रन्त भाग (२o°-३o°) में। बुध समस्त राशि (o°-३o°) में। ८२।

धातुज रोग ग्रौर उपासना
यद्धातुकोपजनिताखिलरोगशान्त्ये
तन्नाथमाशु जपतर्पराहोमदानैः ।
सम्पूज्य रोगभयशोकविमुक्तचित्ताः
सर्वे नराः सुखयशोबलशालिनः स्युः ॥ द३ ॥

ग्रव शान्ति कहते हैं। जिस ग्रह के धातु कोप से रोग हुग्रा है उस रोग की शान्ति के लिए उस धातु के ग्रधिष्ठाता ग्रह की जप, तर्पण, होम, दान ग्रादि से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार रोग, भय, शोक से विमुक्त चित्त होकर सुख, यश, बलशाली होते हैं। किस धातु (मज्जा, स्नायु, वसा, ग्रस्थि, रुधिर, त्वक्, शुक्र) का कौनसा ग्रह ग्रधिष्ठाता है, यह इसी ग्रध्याय के श्लोक २८ में कहा है। हमारे विचार से जिस ग्रह जिनत रोग या पीड़ा हो उस-उस ग्रह के ग्रधिदेवता का पूजन, जप तर्पण, हवन, उसके निमिन दान, रत्नधारण ग्रादि भी करने चाहिएं। ग्रहों के ग्रधिदेवता, इसी ग्रध्याय के श्लोक २० में कहे गए हैं। ८३।

### ग्रहों की ग्रवस्था

ग्रहों की दो प्रकार की ग्रवस्थाएँ होती हैं। एक बाल्यादि श्रवस्था जो नीचे क्लोक ८४ में कही गयी है। दूसरी जागरूक ग्रादि ग्रवस्था जो क्लोक ८५ में कही गयी है। श्रथ ग्रहाणां बाल्याद्यवस्थानिरूपणम् । बालः कुमारोऽथ युवा च वृद्धो मृतक्च राज्ञावयुजि क्रमेण । त्रिज्ञाल्लवैर्व्यत्ययतः समे स्युरेकैकज्ञोंऽज्ञाः पुनरेव कार्याः ॥ ८४ ॥

#### श्रथ जाग्रदाद्यवस्थाः ।

उच्चांशे स्वनवांशे च जागरूकं वदन्ति हि। सुहुन्नवांशकं स्वप्नं सुप्तं नीचारिभांशकम्।। ८४॥

| (१)     | मेष, मिथुन, सिंह | वृष, कर्क, कन्या  |  |
|---------|------------------|-------------------|--|
|         | तुला, धनु, कुंम  | वृश्चिक, मकर, मीन |  |
| ००–६०   | बाल              | मृत               |  |
| ६°–१२°  | कुमार            | वृद्ध             |  |
| १२°-१८° | युवा.            | युवा              |  |
| १८°–२४° | वृद्ध 💮          | कुमार             |  |
| २४°–३०° | मृत              | वाल               |  |

श्रोज राशियों में जो ऋम है, उससे उल्टा ऋम सम राशि में है। ग्रह कैसी राशि में है, कितने श्रंश पर है, इससे वाल, कुमार श्रादि का निर्एंय किया जाता है।

पराशर कहते हैं :--

फलं तु किंचिद्वितनोति बालश्चार्द्ध कुमारो यतते च पुंसाम् । युवा समग्रं खचरोऽथ वृद्धः फलं च दुष्टं मरणं मृताख्यः ।। श्रर्थात् वाल ग्रह किंचित् (शुभ) फल देता है, कुमार श्राधा, युवा पूर्ण, वृद्ध दुष्ट फल श्रोर मृतग्रह मरण देता है ।

(२) ग्रह ग्रपने उच्चांश श्रीर स्वनवांश में जागरूक (जगा हुग्रा) होता है; मित्र के नवांश में स्वप्नावस्था में, श्रीर नीच या शत्रु नवांश में सोया हुआ।

तीन अवस्थाएं होती हैं जागृति, स्वप्न भौर सुष्पित । जगा हुआ उत्तम, स्वप्नावस्था में मध्यम भौर सुष्पित अवस्था में ग्रह का अधम फल ।

### ग्रहों का फल दानकाल

शीर्षीदयगतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत् । पृष्ठोदयस्थः पाकान्ते सदा चोभयराशिगः ॥ ८६॥ जो ग्रह शीर्षोदय राशि में हो वह अपनी दशा में प्रारंभ में फल देता है; पूष्ठोदय राशि स्थित ग्रह दशा के अन्त में, और उभयोदय राशि में स्थित ग्रह सदैव फल देता है। शीर्षोदय, पूष्ठोदय, उभयोदय राशियों का भेद ग्रध्याय १ श्लोक १४ में बतलाया गया है।

> समस्तहोराफलसारसान्द्रविराजिते जातकपारिजाते । ग्रहिक्रयारूपगुराप्रभेदः सङ्क्षीतितः खेटकृपाकटाक्षात् ॥ ५७॥ इति नवग्रहकृपया वैद्यनाथविरिचते जातकपारिजाते ग्रहनामस्वरूपगुराभेदाध्यायः॥ २॥

सम्पूर्णं होराफल के सार से शोभित जातक पारिजात के इस अध्याय में ग्रहों की कृपा दृष्टि से ग्रह किया रूप गुरा प्रभेद कहा गया है।

### ग्रघ्याय ३

# वियोनिजन्माध्याय

इस ग्रध्याय का नाम वियोनिजन्माध्याय है। वियोनि का क्या ग्रयं? 'विविधा योनयः वियोनयः' । विविध योनि । योग शास्त्र में कहा गया है कि चौरासी हजार योनियाँ होती हैं। उनमें मनुष्य योनि एक है; ८३९९९ ग्रन्य योनियाँ हैं। वर-कन्या मेलापक के ३६ गुण होते हैं। उसमें योनि को ४ गुण प्राप्त होते हैं । बहुत से स्त्री-पुरुष मुर्खतावश समझते हैं कि योनि गुण मिलाने का ग्रथं है कि वर-कन्या की जननेन्द्रियों में साम्य ग्रीर सामञ्जस्य है या नहीं। योनि-गुण चन्द्र नक्षत्र के स्राधार पर मिलाया जाता है। चन्द्र नक्षत्र के कारण जननेन्द्रिय का दैर्ध्य, विस्तार, ह्रस्वता ग्रादि नहीं होता है। जननेन्द्रिय का श्राकार, प्रकार, जन्म लग्न से सप्तम जो राशि पड़ी हो, उस राशि में जो ग्रह हो या हों या उस राशि को जो ग्रह देखते हों, या उस राशि का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो-इन सब पर निर्भर होता है, चन्द्र नक्षत्र पर नहीं ग्रीर चन्द्र नक्षत्र के अनुसार गौ, वानर, गज, मृषक आदि योनियाँ कही गयी हैं-वे केवल जातक की मनोवृत्ति का निरूपण करने के लिये। किसी की मूषक (चूहा) योनि हो तो मार्जार (बिल्ली) योनि से कैसे मित्रता होगी ? नेवला सौंप को मारकर ट्कडे-ट्कडे कर देता है। नकूल (नेवला) योनि वाला सर्प योनि वाले का शतु होता है। मेलापक प्रसंग में योनि शब्द का वही ग्रर्थ है। ग्रीर वियोनि का अर्थ है-विविध चौरासी हजार योनियाँ। जातक शास्त्र प्रधानतया मन्ष्य (पुरुष, स्त्री) के लिये हैं, परन्तु प्रसंगवश ग्रन्य योनियों के सम्बन्ध में भी यहाँ कहा है। परन्तु सब ८३,९९९ योनियों के सम्बन्ध में यहाँ नहीं कहा है। केवल पशु, पक्षी तथा वृक्षों के विषय में कहा है कि इनकी उत्पत्ति किन ग्रह स्थितियों में होती है।

वराहिमिहिर के बृहज्जातक का ग्रध्याय ३, 'वियोनिजन्माध्याय' है। उसी की शैली पर जातक पारिजातकार ने तृतीय ग्रध्याय रखा। किन्तु बृहज्जातक का तीसरा ग्रध्याय केवल वियोनि सम्बन्धी है, चतुर्थं ग्रध्याय निषेक (गर्भाधान) सम्बन्धी ग्रौर पंचम ग्रध्याय प्रसूति सम्बन्धी किन्तु जातक पारिजातकार ने बृहज्जातक के उपर्युक्त तीनों ग्रध्यायों का विषय, ग्रपने इसी एक ही ग्रध्याय में सिन्नविष्ट कर दिया है श्रौर इस ग्रध्याय को संज्ञा दी है 'वियोनिजन्माध्याय'।

श्लोक १ से ९ तक विविध योनियों के सम्बन्ध में कथन है। श्लोक १० से २२ तक निषेक के सम्बन्ध में कहा है। श्लोक २३ से ७९ तक प्रसूति के सम्बन्ध में और श्लोक ८० में इस अध्याय का उपसंहार है। इस अध्याय के 'श्लोक १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, २१, २२, २३, २४, २५, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४, ४६, ४७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८ तथा ७९ वृहज्जातक के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम अध्याय से लिये गये हैं।

# क्रूरग्रहैः सुबलिभिविबलैश्च सौम्यैः क्लीबे चतुष्टयगते तदवेक्षगाद्वा । चन्द्रोपगद्विरसभागसमानरूपं सत्त्वं वदेद्यदि भवेत्स वियोगिसंज्ञः ॥ १ ॥

यित कूर ग्रह बलवान् हों, शुभ ग्रह निर्वल हों ग्रौर नपुंसक ग्रह केन्द्र में हों, या नपुंसक ग्रह लग्न को देखे ग्रौर चन्द्रमा यित मेष, वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु उत्तरार्ध मकर या मीन द्वादशांश का, जन्म के समय या प्रश्न के समय हो तो उसी प्रकार की योनि में जन्म होता है जैसी योनि के द्वादशांश में चन्द्रमा है। यित चन्द्र का द्वादशांश मेष हो, तो मेंढा, भेड़, बकरी ग्रादि; वृष हो तो गाय, बैल, भैंस श्रादि। कर्क हो तो केंकड़ा ग्रादि, सिंह, गेंडा, गीदड़, बिल्ली ग्रादि। वृश्चिक हो तो सर्प, विच्छू ग्रादि। धनु द्वादशांश का उत्तरार्ध हो तो घोड़ा, गधा, खच्चर ग्रादि। मकर द्वादशांश का पूर्वार्ध हो तो हरिण ग्रादि; उत्तरार्ध हो तो मगर-मच्छ ग्रादि जल-जन्तु। मीन द्वादशांश हो तो मछली।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि चन्द्रमा का द्वादशांश (मनुष्येतर) राशि होना आवश्यक है। कौनसी द्विपद (दो पैर वाली अर्थात् मनुष्य) और कौनसी चतुष्पद, कीट, जल-जन्तु राशियाँ हैं यह अध्याय १ में बताया जा चुका है। जिस प्रकार के द्वादशांश में चन्द्रमा हो उसी प्रकार की योनि में जन्म कहा गया है। दूसरी वात यह है कि नपुंसक ग्रह केन्द्र में हो यह कहने के उपरान्त पुनः कहा 'अथवा नपुंसक ग्रह लग्न को देखे तो' इससे पूर्ण दृष्टि के अतिरिक्त पौनी, आधी या चौथाई दृष्टि भी इस श्लोक में लेना। मूल में सुबल और विवल यह दो शब्द आये हैं। रुद्रभट्ट कहते हैं कि सु (य, र, ल, व, श, ष, स) से ७ रूप पड्बल पिड यह अर्थ लेना क्योंकि 'स' से ७ की संख्या ली जाती है। वि से ४ रूप पड्बल पिड लेना क्योंकि 'व' चार का द्योतक है। कटपयादि संख्या में य से १, र से २ ल से ३, व से ४, स से ७ संख्या ली जाती है। ग्रन्य आचार्य सुबलिभिः तथा विवलैं: का केवल यह अर्थ लेते हैं कि केन्द्र में बली, पणफर में मध्यबली तथा आपोक्लिम में हीन बली। १।

# पापा बलिनः स्वभागगाः पारक्ये विबलाञ्च शोभनाः। लग्नं च वियोनिसंज्ञकं दृष्ट्वाऽत्रापि वियोनिमादिशेत्।। २।।

श्लोक १ में चन्द्र यदि मनुष्येतर (द्विपद के श्रितिरिक्त) द्वादशांश में हो तो वियोनि के २ योगक हैं। श्रव जन्म लग्न या प्रश्न लग्न में मनुष्येतर राशि हो तो वियोनि जन्म का ग्रन्य योग कहते हैं। यदि पाप ग्रह वली हों श्रौर अपने नवांश में हों, तथा शुभ ग्रह निर्वल हों श्रौर दूसरों के (ग्रर्थात् अपने में नहीं) नवांश में हों श्रौर लग्न वियोनि संज्ञक (द्विपद राशि के श्रितिरिक्त) हो तो भी वियोनि जन्म कहना। किस प्रकार का वियोनि? चन्द्रमा जैसे द्वादशांश में हो, इसका श्लोक १ से श्रध्याहार करना। जब चन्द्रमा की वियोनि द्वादशांश स्थिति श्लोक १ तथा २ दोनों में श्रावश्यक है, तो यह श्लोक २ क्यों कहा? क्योंकि श्लोक में नपुंसक ग्रह (i) केन्द्र में हो या (ii) केन्द्र को देखें यह कहा है, उसके स्थान में श्लोक २ में लग्न वियोनि संज्ञक हो तो भी यह योग होता है, यह उपादान करने के लिए, पुनः श्रन्य योग कहा है। २।

# क्रियः शिरो वक्त्रगलो वृषोऽन्ये पादांसकं पृष्ठमुरोऽयः पादवें। कुक्षिस्त्वपानोंऽछ्र्यथं मेढ्रमुष्कौ स्फिक्पुच्छमित्याह चतुष्पदाङ्गे ॥ ३॥

ग्रध्याय १ के श्लोक ८ में मनुष्यों के ग्रंग में द्वादश राशि न्यास बताया है। परन्तु जानवरों के पूंछ भी होती है, चतुष्पद के चार पैर भी। उनके शरीर में वारहों राशियों में किस राशि को किस ग्रंग में मानना यह कहते हैं।

चतुष्पद के ग्रंग में निम्न प्रकार से राशि न्यास होता है :--

(i) मेष-सिर (ii) वृष-चेहरा और गला-तथा गाय, बैल के गले में नीचे लटकनी वाली खाल (iii) मिथुन-आगे के दोनों पैर और कंधे (iv) कर्क-पीठ (v) सिंह-छाती, वक्ष स्थल (vi) कन्या-पार्श्व (वगल) (vii) तुला-कुक्षि (कोख) (viii) वृष्टिचक-अपान (गुदा) (ix) धनु-पिछले दोनों पैर (x) मकर-लिंग और वृषण (xi) कुंभ-स्फिक् (कूल्हे) (xii) मीन-पूँछ।

यह चौपायों के शरीर में राशिन्यास वर्णोपघातादि विज्ञान के लिये हैं। जन समाज को अधिक उपयोग चतुष्पद से ही है, इस कारण चतुष्पद के शरीर में ही राशिन्यास कहा। भट्टोत्पल कहते हैं कि उपलक्षण से पक्षियों में यही राशि न्यास मानना। अन्तर केवल यह है कि मिथुन राशि का न्यास चतुष्पद के आगे के दोनों पैरों में किया है, पिक्षयों के दोनों पक्षों (डैने-पंख) में करना।

यह शंका भी नहीं करनी चाहिये कि गाय भैंस के तो लिंग वृषण होते नहीं। उनका प्रसव स्थान ही लिंग स्थान है। गर्भाशय से सम्बद्ध (यथा स्त्रियों में)

निलकायें (जिन्हें म्रंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं) ही वृषण स्थानीय हैं। ३।

# लग्नांशकाद्प्रहयोगेक्षरणाद्वा वर्णान् वदेद्बलयुक्ताद् वियोनौ । दृष्ट्या समानान् प्रवदेत्तु संख्यां रेखां वदेत्स्मरसंस्थैश्च पृष्ठे ॥ ४॥

ग्रव वियोनि के वर्ण को कहते हैं। बृहज्जातक में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भट्टोत्पल कहते हैं कि लग्न में जो ग्रह हो, उस ग्रह का पहले जो वर्ण कहा गया है (बृहज्जातक ग्रध्याय २ क्लोक ५ में कहा है, सूर्य का ताँबे जैसा, चन्द्रमा का सफ़ेद, मंगल का ग्रति लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला, शुक्र का भ्रनेक वर्ण, शनि का काला) वैसा होता है। या जैसा ग्रह लग्न को देखता हो, वैसा वर्ण होता है। यदि लग्न में कोई ग्रह न हो, न कोई ग्रह लग्न को देखता हो तो लग्न का जो नवांश उदित हो रहा हो-उस नवांश राशि के समान वर्ण कहना । राशियों का वर्ण पहले अध्याय १ में कह चुके हैं । यदि लग्न अनेक ग्रहों से युत, दृष्ट हो तो अनेक वर्ण का वियोनि कहना—इन अनेक ग्रहों में जो बलवान हो उसके वर्ण की बहलता होती है। यदि स्वस्वामी से युत, दुष्ट नवांश राशि हो (लग्न में जो नवांश उदित हो उस नवांश का स्वामी अपनी राशि में हो या अपनी राशि को देखता हो) तो उसी वर्ण का वियोनि होता है। जो ग्रह वियोनि के जिस ग्रंग में हो, उस ग्रपने (ग्रह के) सदृश वर्ण का धब्बा करता है। यदि बलवान् ग्रह लग्न से सप्तम में हो तो जितने ग्रह सप्तम में हों, उतनी रेखा पीठ पर होती हैं। रुद्रभट्ट कहते हैं कि मूल में संख्या शब्द श्राया है इसका कोई-कोई ग्रर्थ करते हैं कि उतनी संख्या के वियोनि हों।

यहाँ प्रायः वही सिद्धान्त कहा गया है जो मनुष्य के बच्चे के शरीर, रंग, रूप निश्चित करने के लिये बृहज्जातक में वराहिमिहिर ने कहा है:

> लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्यात् बीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्वा । चन्द्रसमेतनवांशकवर्णः काविविलग्नविभक्तभगावः ॥

यहाँ पाठकों को एक शंका हो सकती है। गाय प्रायः सफेद होती है, कोई-कोई लाल या काली या धब्बेदार। भैंस प्राय काली होती है, कोई-कोई भूरी। हाथी प्रायः काला होता है; सफेद हाथी केवल बर्मा या श्याम देश में पाया जाता है। जंगली कबूतर या चिड़िया जो घरों में ग्राती रहती हैं—एक समान होती हैं। तब वियोनि के रंग, रूप निश्चय करने का—पीठ पर धारियों का जो नियम कहा, वह कैसे चरितार्थ होगा ? शंका बहुत उचित है। इसका समाधान यही है कि यहाँ भी वही नियम लागू करना चाहिए, जो हम मनुष्य जातक में लागू करते हैं। लग्न में चन्द्रमा, वृहस्पति तथा शुक्र होने पर नीग्रो (हबशी) का बच्चा गोरा नहीं होता; लग्न में शनि ग्रौर राहु होने पर भी ग्रंग्रेज का बच्चा काला नहीं होता। रूप, रंग का निर्णय जाति, कुल (माता-पिता के रूप रंग) के अनुसार—तदनुरूप निश्चित किया जाता है। ४।

# वेहाम्बुगौ सुखाङ्गेशौ चतुष्पाण्जननं भवेत् ॥ वेहेशे सुखपे वा ऽहिकेतुगुक्ते पशोर्जनः॥ ५॥

यदि सुखेश (चतुर्थेश) ग्राँर लग्नेश लग्न ग्राँर चतुर्थं में स्थित हों तो चतुष्पाद (चार पैर वाले—हाथी, धोड़ा, गाय, वैल ग्रादि) का जन्म होता है। लग्नेश या चतुर्थेश राहु या केतु से युत हों तो पशु का जन्म होता है।

यहाँ सर्वत्र वियोनि जन्म का योग होना ग्रावश्यक है। ग्रन्यया मनुष्य जातक में भी उपर्युक्त योग पाये जाते हैं। ५।

> श्रथ ग्रहविशेषेक्षरणादिना पशुविशेषजनिः। शुक्रेक्षिते गोजननं माहिष्याकियुतेक्षिते।। राहुकेतुयुते मेषः पापाढ् येऽन्यपशोर्जनः।। ६।।

लग्न को शुक्र देखता हो तो गाय का जन्म, शनि से दृष्ट या युत लग्न हो तो भैंस का, राहु या केतु से युत लग्न हो तो मेष (भेड़, वकरे म्रादि) का; यदि पाप ग्रह से युत (या दृष्ट) हो तो म्रन्य पशु का जन्म होता है।

# श्रथ स्थलाम्बुजिनयोगकरी प्रहस्थितिः। खगे दृकारो बलसंयुतेन वा ग्रहेगा युक्ते चरभांशकोदये।। बुधांशके वा विहगाः स्थलाम्बुजाः शनैश्चरेन्द्वीक्षग्गयोगसंभवाः।।७।।

इसमें पिक्षयों के जन्म लेने के ३ योग कहे गये हैं। (i) यदि पिक्षी द्रेष्काण लग्न में हो और वली ग्रह से युत हो (ii) यदि चर ग्रंश उदित हो, वली ग्रह से युत हो या (iii) बुध का अंश उदित (लग्न में) हो बली ग्रह से युत हो तो—यदि उपर्युक्त (i), (ii) या (iii) शिन से दृष्ट हो तो जमीन पर रहने वाला पिक्षी, किन्तु यदि शिन की बजाय चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जल पिक्षी उत्पन्न होता है। स्थल पिक्षी—कव्तर, मोर ग्रादि। जल पिक्षी—हंस, बगुला ग्रादि

जो पानी के किनारे रहते हैं। ऊपर मूल में 'चर ग्रंश' यह शब्द ग्राया है। श्लोक १ में द्विरस (द्वि= $2 \times \tau$ स== = 2) शब्द द्वादशांश का उल्लेख है इसलिये कितिपय विद्वान् ग्रंश का ग्रंथं द्वादशांश करते हैं, परन्तु प्राचीन ग्राचार्य भट्टोत्पल गुणाकर ग्रादि ग्रंश शब्द से नवांश ग्रहण करते हैं।

पक्षी—द्रेष्काण क्या ? जातक पारिजात में आगे अध्याय ५ में सिंह राशि के प्रथम द्रेष्काण (०°—-१०°) को पक्षी—द्रेष्काण वहां है । किन्तु यह श्लोक ७ बृहज्जातक अध्याय ३ से लिया गया है, इसलिये वराह मिहिर के मतानुसार ही पक्षी-द्रेष्काण कौन से होते हैं यह निश्चय करना चाहिये। रुद्रभट्ट अपनी टीका में लिखते हैं कि मिथुन और तुला का मध्यम (१०°—-२०°), सिंह तथा कुंभ का प्रथम (०°—-१०°) पक्षी-द्रेष्काण होते हैं। यही भट्टोत्पल का मत भी है। रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं-कि जहाँ-जहाँ वियोनि जन्म का प्रसंग हो, वहाँ-वहाँ श्लोक १ में 'कूरग्रहै...' में जो योग दिया है, वह अवश्य होना चाहिये। शनि की दृष्टि या युति से पक्षी-कारकता होती है क्योंकि कृष्णीय में कहा है।

# सूर्यात्मजेन्द्रपुत्रौ पक्षिसमानौ सरीसृपश्चन्द्रः । द्विपदौ भृगुदेवगुरौ चतुष्पदौ भूमिपुत्रार्को ।।

अब वृक्षों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहते हैं। मनुस्मृति में वृक्षों के विषय में कहा है कि 'अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः' अर्थात् वृक्षों में भी चेतना होती है, उन्हें भी सुख दुःख का अनुभव होता है। अतः वृक्षों को भी वियोनि के अन्तर्गत लिया गया है। ७।

> होरेन्दुसूरिरविभिविबलैस्तरूगां तोयस्थले तरुभुवों श्वाकृतः प्रभेदः । लग्नाद्प्रहः स्थलजलक्षंपतिस्तु यावां-स्तावन्त एव तरवः स्थलतोयजाताः ।। द ।।

लग्न, चन्द्र, सूर्यं ग्रौर बृहस्पित यदि निर्वेल हों तो वृक्षों का जन्म कहे। यदि नवांग जल हो तो जलाश्रय वृक्ष (जो जलाश्रय के तट पर होते हैं) ग्रन्थथा स्थलाश्रय वृक्ष । लग्न से लग्नेश जितनी राशि दूर हो उतनी संख्या वृक्षों की कहे। रुद्रभट्ट कहते हैं कि इस श्लोक में जल नवांश ग्रादि से जलाश्रय तथा स्थलाश्रय वृक्ष का भेद किया है। इस कारण यदि लग्न की ग्रेपेक्षा नवांश वली हो तो नवांशपित स्थित से वृक्ष संख्या निश्चय करना। पुनः वृक्ष संख्या निश्चय करने की व्याख्या में कहते हैं कि ग्रायुर्दाय प्रसंग में हरण गुणादि जो प्रक्रिया कही गयी है, उसकी यथा संभव यहाँ भी योजना करना। ८। प्रह और विविध प्रकार के वृक्ष

झन्तःसारान् जनयति रिवर्षु भंगान् सूर्यसूनुः भीरोपेतांस्तुहिनिकरणः कण्टकाद्यांश्च भौमः। वागीशज्ञौ सफलविफलान् पुष्पवृक्षांश्च शुक्रः स्निग्धांनिन्दुः कट्कविटपान् भूमिपुत्रस्तु भूयः॥ १॥

श्चिरवानिष्युः कटुकावटपान् सूमिपुत्रस्तु सूपः ॥ ६ ॥ शुओऽज्ञुभक्षे विचरं कुसूमिजं करोति वृक्षं विपरीतमन्यया । परांज्ञके यावति विच्युतः स्वकाब् भवन्ति तुल्यास्तरवस्तयाविषाः ॥१०॥

अब, सूर्यं आदि प्रत्येक अह किस प्रकार के वृक्ष उत्पादन करता है, यह कहते हैं। इसके पहले वाले क्लोक में लग्न नवांश से वृक्ष के विषय में कहा गया है, इस कारण भट्टोत्पल इस क्लोक में भी नवांशपित का अध्याहार करते हैं कि नवांशपित यदि सूर्य या अमुक ग्रह हो तो किस प्रकार का वृक्ष होता है।

हमारे विचार से ज्योतिष का सिद्धान्त यह है कि ग्रंश पित बलबान् होने से उसी का फल विशेष होता है, क्योंकि वृहज्जातक ग्रध्याय १९—वृष्टि फला-ध्याय के श्लोक ७ में वराहमिहिर कहते हैं।

## 'बीर्यान्वितोंऽशकपतिनिरुणिख पूर्वं राशोक्षणस्य फलमंशफलं वदाति ॥

(i) सूर्य—अन्तःसारवृक्ष—गृह निर्माण में जिनकी लकड़ी काम में आती है—शीशम, साल आदि। (ii) चन्द्रमा—जिन वृक्षों में दूध था रस हो—जैसे गन्ना (वैसे तो सभी वृक्षों में रस होता है परन्तु रस प्रधान वृक्ष लेना। गन्ना, गन्ने के रस के लिये ही बोया जाता है)। (iii) मंगल—कटिंदार वृक्ष, कारस्कर, किंगुक, खदिर आदि। (iv) बुध—फल रहित, जिसमें पत्तों की प्रधानता भौर बाहुल्य हो जैसे अशोक, पान। (v) बृहस्पति—जिसके फल की प्रधानता हो आम, सेव आदि। (vi) शुक्र—जिसमें पुष्प की प्रधानता हो—गुलाब, चमेली, चम्पक, केवड़ा आदि। (vii) शनि—जो देखने में और मन को कुरूप लगे।

चन्द्रमा और मंगल के विषय में पुनः कहते हैं कि (बलयुक्त यदि) चन्द्रमा हो तो स्निग्ध (स्नेह-चिकनाईयुक्त, नारियल म्रादि) भौर बलवान् मंगल हो तो कड़वे भल्लातक (भिलावा) म्रादि के वृक्ष उत्पादन करता है। क्योंकि कहा है:—

धर्कस्य मूलं स्थलजं नालिकेरादिकं फलम् । सप्तभूकृतिज्यस्यन्वनाधं प्रचलते ॥

श्रन्तर्जलयुतान्य + + तिक्षीरयुतानि च। भक्षानि + नवान्याहुः सूचकः शीतरोखिवः ॥ सर्षपाद्यं निर्यासं स्थलस्वहम्। मरिचाद्यं तालवेण्यादिकं चूतं पनसाद्यं कुजस्य तु ॥ कन्दसूरणपत्नाढ्यं बृहतीतण्डुलीयकम् । वल्लीफलं बोधनस्य मूलं बहुरसान्वितम्।। स्थलाम्बुजानि सस्यानि जुसुम्धं तण्डुलं तथा। दुक्लमुख्यपट्टानि तूलानि च गिरां पतेः। कन्दाढ्यं पुष्पवस्तूनि नालिकेरादिकं भृगोः। तूलतन्तुयुतं गन्धद्रव्याणि च विनिविशेत्।। प्रियङ् गुमुव्गनिष्पायभ्यामाकाद्यं कवायकम् । हीनमूलं मालुषाधं मन्दस्य च विनिदिशेत्। विषयुक्षाण्यभोज्यानि वुर्भगानि फलानि च। उपेतग्रहतुल्यानि राहोरीद्भिवमीरितम् ॥

ग्रव रस्य भूमि में ग्रसुन्दर वृक्ष, ग्रौर ग्ररस्य भूमि में सुन्दर वृक्ष कब होता है यह कहते हैं। ९।

यदि शुभ राशि में अशुभ ग्रह हो तो सुन्दर भूमि में असुन्दर वृक्ष होता है। अशुभ राशि में शुभ ग्रह हो तो कुत्सित वृक्ष। यदि शुभ राशि में शुभ ग्रह हो तो सुन्दर भूमि में सुन्दर वृक्ष। यदि अशुभ राशि में अशुभ ग्रह हो तो कुत्मित भूमि में कुत्सित वृक्ष।

वृक्ष संख्या निर्णय का प्रकार पहले कह चुके हैं। पुनः कहते हैं। ग्रह अपने से जितने नवांश की दूरी पर गया हो, उतने, उस प्रकार के वृक्ष कहे। रुद्रभट्ट कहते हैं कि नवांश की महत्ता ज्ञापित करने के लिये पुनः नवांश का निर्देश किया है। ९-१०।

#### निषेकप्रकरण

कुजेन्दुहेतु प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडर्क्ष मनुष्णदीधितौ । ग्रतोऽन्यणास्थे शुभपुङ्ग्रहेक्षिते नरेण संयोगमुपैति कामिनी ॥ ११ ॥

मंगल और चन्द्रमा के हेतु से स्त्रियों को प्रतिमास आर्तव (रजोधमं) होता है। जब स्त्री की जन्म राशि से चन्द्रमा अनुपचय—अर्थात् पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, या बारहवीं राशि में हो—उस समय जो ऋतु धमं हो, वह गर्भ धारण के योग्य होता है। जब पुरुष की जन्म राशि से

उपचय—तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें चन्द्रमा हो ग्रीर उसे शुभ पुरुष ग्रह देखता हो—ऐसे समय पुरुष ग्रीर स्त्री का संयोग हो तो गर्भ रहता है। यह इस श्लोक का श्रर्थ है। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण इसकी व्याख्या की ग्रावश्यकता है।

श्रातंव शब्द ऋतु से बना है। जैसे ऋतु काल में ही वृक्षों में रज (पराग)
पुष्प ग्रीर फल श्राते हैं, वैसे ही स्त्रियों के ऋतु काल में ही पुष्प, फल ग्रादि होते
हैं। वृक्षों में जो पराग है, या रज है वही स्त्रियों का रजोधमं है। इसी रज से
रजस्वला शब्द बना है। वृक्षों में जो पुष्प है, वही स्त्रियों में मासिक धमं है।
इसीलिये जो स्त्री रजस्वला हो उसे पुष्पवती या पुष्पिणी कहते हैं। वृक्षों में
जो फल है, वही स्त्रियों में सन्तान है।

पपीता आदि वृक्षों में भी नर वृक्ष और मादा वृक्ष होते हैं। हवा चलने से नर वृक्ष के कण विशेष मादा वृक्षों पर पड़ते हैं, तव मादा वृक्षों में फल माते हैं। नर वृक्ष में फल नहीं आते किन्तु वे मादा वृक्षों को सगर्भा करते हैं।

भट्टोत्पल कहते हैं कि स्त्री की जन्म राशि से अनुपचय स्थित चन्द्रमा यदि मंगल से दृष्ट हो तो वह मासिक धर्म गर्भ स्थित करा सकता है। अर्थात चाहे स्त्री की अनुपचय राशि में चन्द्रमा हो, किन्तु मंगल से दृष्ट न हो तो वह मासिक धर्म गर्भ ग्रहण के योग्य नहीं होता। कल्याण वर्मा सारावली में कहते हैं कि चन्द्रमा जल है, मंगल अग्नि है-वही अग्नि पित्त रूप से स्त्रियों के जल रूप रक्त को क्षुभित करता है, तब स्त्री रजस्वला होती है। यदि चन्द्रमा स्त्री की जन्म राशि से उपचय (३,६,१०,११) में हो ग्रीर उस समय स्त्री रजस्वला हो, तो वह मासिक धर्म विफल होता है अर्थात् उस मास में गर्भधारण नहीं होता। वह यह भी कहते हैं कि पुरुष की जन्म राशि से उपचय (३, ६, १०, ११) में चन्द्रमा हो और बृहस्पति या मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो गर्भ रहता है, विशेषकर यदि चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो । किन्तु बादरायण केवल यह कहते हैं कि पुरुष की जन्म राणि से उपचय में चन्द्रमा गुरु दृष्ट हो तो (स्त्री के ऋतुकाल के समय जो ग्रह स्थित कही गयी है, वह होने से) गर्भ रहता है। वराह मिहिर पुरुष जन्म राशि से उपचय चन्द्र का शुभपुंग्रहेक्षित होना कहते हैं । शुभ पुरुष ग्रह केवल बृहस्पति होता है, इसलिये चन्द्रमा बृहस्पति दृष्ट हो यह एक अर्थ हुआ। शुभ एवं पुरुष ग्रहों से वीक्षित हो यह दूसरा ग्रथं हुगा। मणिल्य कहते हैं कि ऋतुकाल विराम के बाद जब स्त्री स्नान करले श्रीर चन्द्रमा उपचय में हो (यहाँ उपचय कहा है ग्रनुपचय नहीं, यह ध्यान रहे) ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो तो ग्रपने पति से समागम हो। सूर्य से दृष्ट चन्द्रमा हो तो राज पुरुष से संयोग हो, मंगल से दृष्ट हो तो व्यभिचारी पुरुष से, बुध से दृष्ट हो तो चपल बुद्धि वाले से, मुक से

पृष्ट हो तो रूपवान् कांत से (कान्त पित को भी कहते हैं सुन्दर पुरुष को भी), शनि से दृष्ट हो तो नौकर से समागम करे। अनेक पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो घर से निकल जावे और वेश्या हो जावे। किन्तु मणित्य के इस कथन को हम प्रश्न कुंडली, या प्रथम रजोदर्शन विचार के लिये विशेष उपयुक्त मानते हैं।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि मंगल श्रौर चन्द्रमा, इनका जन्मकालीन, या प्रश्न के समय, युति, दृष्टि ग्रादि से परस्पर षड्वर्ग सम्बन्ध हो तो स्त्री रजस्वला होती है। स्त्री की जन्म राशि से श्रनुपचय में चन्द्रमा हो, मंगल से (गोचरस्य) चन्द्रमा का सम्बन्ध हो तो स्त्री गर्भाधानक्षम होती है। किन्तु यदि स्त्री बाल (ग्रल्पवय की) वृद्ध(श्रधिक वय की) ग्रातुर (रोगिणी), या वंध्या (बाँझ) हो तो ऐसा नहीं होता।

रजोदर्शन के समय चन्द्रमा का मंगल से सम्बन्ध हो, या ऋतुकाल (उस मास में जब चन्द्रमा स्त्री की जन्म राशि से अनुपचय में हो और गोचरस्य चन्द्रमा जब मंगल से सम्बन्ध करे) के किसी भी समय—इसके सम्बन्ध में आचार्यों का यही मत है कि मासिक धर्म के समय का चन्द्रमा लेना। किन्तु पुरुष की जन्म राशि से उपचय चन्द्र गर्भाधान के समय लेना।

रद्रभट्ट कहते हैं कि स्त्री की जन्म राणि से जो झनुपचय चन्द्रमा का सम्बन्ध कहा, वह नवांश या द्वादशांश में भी लेना। चन्द्रमा एक राशि में प्रायः सवा दो दिन — १३५ घड़ी रहता है। इसका नवांश नवां भाग १५ घड़ी हुआ। इस नवांश १५ घड़ी का बारहवां भाग १ घड़ी १५ पल हुआ अर्थात् ७५ पल। मूल में 'मास' (म = ५; स = ७; श्रंकानां वामतो गितः' इस सिद्धान्त से ७५ संख्या) से ७५ का बोध होता है। चन्द्रमा के इस नवांश के द्वादशांश ७५ पलों में स्त्री की जन्म राशि से अनुपचयस्थ चन्द्रमा का गोचर या जन्मकालीन, मंगल से वह-वर्गीद सम्बन्ध हो तो उस समय का प्रवृत्त रजल्लाव, गर्भ-धारणक्षम होता है। गर्भधारण होता ही है, यह नहीं समझना, न्योंकि उदाहरण के लिये यदि स्त्री पुरुष समागमहीन हो तो गर्भ धारण कैसे होगा।

रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं कि मूल में शुभ शब्द आया है, इसलिये 'शु' से शुक्र की दृष्टि भी, पुरुष की जन्म राशि से उपचयस्य चन्द्र पर लेना और शुभ शब्द से (शु = शुभ; भ = नक्षत्र) से गर्भाधान के समय शुक्राधिष्टित (शुक्र जहाँ हो) या शुक्र के नक्षत्र—भरणी, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ से तिकोणादि सम्बन्ध गर्भाधान के समय के लग्न तथा चन्द्र से लेना। ११।

यथाऽस्तराशिमिथुनं समेति तथैव वाच्यो मिथुनप्रयोगः। ग्रसव्पहालोकितसंयुतेऽस्ते सरोच इच्टेः सविलासहासः॥ १२॥ ग्रव यह वताते हैं कि प्रश्न लग्न या ग्राधान (जिस समय गर्भाधान किया ग्राया) लग्न से यह ज्ञात करना कि स्त्री-पुरुष ने किस ग्रासन से भोग किया। कामश स्त्र में ८४ ग्रासनों का वर्णन है। वात्स्यायन ने भी ग्रनेक ग्रासनों का वर्णन किया है। भारतवर्ष के भी भिन्न प्रदेशों में पृथक्-पृथक् पढ़ित हैं। इंग्लैण्ड, ग्रमेरिका ग्रादि देशों में कुछ भिन्नता है। यह सब विचार कर निर्णय करना। इस श्लोक में कहा गया है कि सप्तम में जो राशि हो उस राशि की भाँति। ग्रायांत् सप्तम में द्विपद राशि हो तो द्विपद (मनुष्य) की भाँति, चतुष्पद राशि हो तो चतुष्पद की भाँति, कीट राशि हो तो कीट की भाँति इत्यादि। यदि सप्तम में पाप ग्रह हो, या सप्तम पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो रोषपूर्वक, यदि शुभ ग्रह सप्तम में हों या शुभ ग्रहों की सप्तम पर दृष्टि हो तो विलास हासगुत ग्रार्थात् ग्रन्थोन्यानुरागयुत संभोग कहना। १२।

दशाध्यायी बृहज्जातक की प्राचीन संस्कृत टोका है। दिक्षण भारत में यह विशेष प्रचलित है। टीकाकार लिखते हैं कि सप्तम में जो राशि—उसकी प्रकृति के अनुसार सुरत कहना। यथा मेष हो तो कामित्व और विनतापियत्व, वृष हो तो सौभाग्यत्व, मिथुन हो तो सुरतोपचारकुशलत्व, कर्क हो तो स्त्रीजितत्व, सिंह हो तो स्त्रीहिपत्व, कन्या हो तो सुरतप्रियत्व, तुला हो तो स्त्रीजितत्व, वृश्चिक हो तो स्त्रीहीनत्व, धनु हो तो पुरुषप्रधानत्व, मकर या कुंभ हो तो असुखावह सुरत, मीन हो तो स्त्रीजितत्व।

लग्न से सप्तम ग्रोज राशि हो तो पुरुषकर्तृत्व, स्त्री राशि हो तो स्त्री-कर्तृत्व; पुरुष राशि में स्त्री ग्रह हो या स्त्री राशि में पुरुष ग्रह हो तो उभय कर्तृत्व। यदि प्रश्न कुण्डली में यह विचार करना हो कि किस वर्ण की स्त्री से सुरत किया तो सप्तमेश ग्रह से वर्ण विचार करना। सप्तमेश की उच्च ग्रादि स्थिति से पुरुष (यदि पुरुष के विषय में प्रश्न हो) या स्त्री (यदि स्त्री के विषय में ज्ञात करना हो) का उत्कर्ष (पद, स्थिति ग्रादि) का विचार करना।

रवीन्दुशुक्रावनिजैः स्वभानगैः गुरौ त्रिकोगोदयसं स्थितेऽपि वा । भवत्यपत्यं हि विबीजिनामिसे करा हिमांशोविदृशामिकाफलाः ॥ १३॥

श्रव गर्भ संभावना ज्ञान कहते हैं। सूर्यं, चन्द्र, मंगल, शुक्र यदि अपने-अपने नवांश में हों तो गर्भ हुआ यह कहना। अथवा बृहस्पति यदि लग्न, पंचम या नवम में हों तो गर्भ कहना।

लघुजातक में, गर्भ है या नहों, यह ज्ञात करने के लिये ग्रन्य योग भी दिया है कि ग्रपने गृहांश (राशि या नवांश) में वलवान् सूर्य ग्रीर शुक्र पुरुष के १६८ जातकपारिजात

उपचय में हों या स्त्री के उपचय में बलवान् ग्रपने गृहांश में चन्द्रमा ग्रीर मंगल हों तो गर्भ रहता है।

वराहिमिहिर कहते हैं कि जिस प्रकार ग्रंधों के लिये चन्द्रमा की किरणें विफल हैं (ग्रर्थात् मुन्दर चिन्द्रका उनके लिये नयनोल्लाम करने में निष्फल है) इसी प्रकार विवीज (नपुंसक पुरुष या वंध्या स्वी) के लिये ये योगफल उत्पन्न नहीं करते। १३।

विवाकरेन्द्वोः स्मरगौ कुजार्कजौ गदप्रदौ पुङ्गलयोधितोस्तदा । अययस्वगौ मृत्युकरौ युतौ तथा तदेषवृष्टचा अरशाय कल्पितौ ॥१४ ॥

वृहज्जातक के इस श्लोक में ६ योग दिये गये हैं। ग्राधान ग्रथवा प्रश्न कुण्डली में इसका विचार करना चाहिये।

(१) यदि सूर्य से सप्तम में मंगल, शनि हों तो अपने महीने में पुरुष को (पिता) रोगी करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य से सप्तम में मंगल तथा शनि दोनों हों। मंगल या शनि कोई भी सूर्य से सप्तम हो तो अपने मास में पुरुष को रोगी करेगा।

ग्रपने मास से क्या तात्पर्य ? बृहज्जातक ग्रध्याय ४ श्लोक १६ में लिखा है कि बच्चा माता के गर्भ में १० मास रहता है, उन दस मासों में क्रमशः १० मासाधिप कहे गये हैं :— १ शुक्र, २ मंगल, ३ बृहस्पति, ४ सूर्य, ५ चन्द्रमा, ६ शिन, ७ बुध, ८वें मास का ग्रधिप लग्नेश, ९वें मास का पुनः चन्द्रमा, १०वें का पुनः सूर्य। इस सिद्धान्तानुसार सूर्य से सप्तम मंगल होगा तो द्वितीय मास में पिता को रोगी करेगा। यदि सूर्य से सप्तम में शिन हो तो छठे महीने में पिता को रोगी करेगा।

- (ii) इसी प्रकार यदि चन्द्रमा से सप्तम में मंगल या शनि हो तो ग्रपने मास में माता को बीमार करेगा।
- (iii) यदि सूर्य की अगली बगली—पाश्वं को (सूर्य से द्वितीय तथा द्वादश) राशियों में मंगल, शनि हो—सूर्य से एक (मंगल या शनि) व्यय में हो ग्रन्य द्वितीय में तो—इन दोनों में जो बलवान् हो, वह जिस मास का स्वामी हो, उस मास में पिता की मृत्यु होती है।
- (iv) इसी प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय तथा व्यय में मंगल, शनि हों (इनमें से एक व्यय में, अन्य द्वितीय में) तो मंगल तथा शनि इनमें जो बलवान् हो, वह जिस नास का अधिप हो, उस मास में माता की मृत्यु होती है।

- (v) मंगल और शनि—इनमें से एक सूर्य से युत हो, अन्य सूर्य को देखें तो मंगल और शनि—इनमें जो बलवान् हो, वह जिस मास का अधिप है, उस मास में पिता की मृत्यु होती है।
- (vi) मंगल और शिन इनमें से एक चन्द्रमा के साथ हो, अन्य चन्द्रमा को देखें तो इन दोनों पाप ग्रहों में जो बली हो, वह जिस मास का स्वामी हो, उस मास में माता की मृत्यु होती है।

इस क्लोक में वराहिमिहिर ने गर्भाधान के प्रसंग में यह क्लोक कहा है।
गर्भाधान का समय तो प्रायः लोगों को स्मरण नहीं रहता। इसिलिये सम्प्रदायानुसार प्रक्त कुण्डली में भी इसका उपयोग किया जाता है। रुद्रभट्ट यह विशेष
कहते हैं कि इसमें मंगल—शिन न्याय का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र भाव,
भावाधिप, शुभाशुभ कथन में इसका उपयोग करना चाहिये। इसका क्या तात्पयं?
किसी भाव से सप्तम में मंगल या शिन हो तो उस भाव को विगाइता है।
किसी भाव के प्रगल-वगल की राशियों में मंगल या शिन—यह दोनों हों तो
उस भाव को विगाइते हैं। किसी भाव में मंगल हो ग्रीर उसे शिन देखे या
किसी भाव में शिन हो उसे मंगल देखे, तो उस भाव का हास होता है।
रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि राहु शिन की भाँति है, केतु मंगल की भाँति। १४।

# विवाऽर्कशको पितृमातृसं ज्ञितौ शनैश्चरेन्दू निशि तद्विपर्ययात् ॥ पितृ व्यमातृष्वस् सं ज्ञितौ च तावथौजयुग्मक्षंगतौ तयोः शुभौ ॥ १५ ॥

निषिक्त (जिसका गर्भ में श्राधान हो गया हो) उसके माता-पिता, चाचा, मौसी के कारक कौन-कौन से ग्रह होते हैं, यह कहते हैं। इस श्लोक में कथित योगों का उपयोग जन्मकुण्डली विचार में भी किया जाता है।

(i) निषेक या जन्म यदि दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) में हो तो पिता संज्ञक सूर्य, मातृ संज्ञक शुक्र, शनि पितृच्य (चाचा या ताऊ—संस्कृत में पितृच्य का ग्रथं है पिता का भाई) संज्ञक चन्द्रमा मातृष्वसा (मां की बहिन—मौसी) संज्ञक है। यदि सूर्य ग्रोज (मेष, मियुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ) राशि में हो तो पिता के लिये शुभ। यदि शनि ग्रोज राशि में हो तो पितृच्य के लिये शुभ। शुक्र यदि सम (वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन) राशि में हो तो माता के लिए शुभ, चन्द्रमा यदि सम राशि में हो तो मौसी के लिए शुभ। सूर्य यदि सम राशि में हो तो पिता के लिये ग्रशुभ, शनि यदि सम राशि में हो तो पितृच्य के लिये ग्रशुभ। शुक्र यदि ग्रोज राशि में हो तो माता के लिये ग्रशुभ, चन्द्रमा यदि श्रोज राशि में हो तो माता के लिये ग्रशुभ, चन्द्रमा यदि श्रोज राशि में हो तो मौसी के लिये ग्रशुभ।

(ii) निषेक या जन्म यदि रात्ति (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) में हो तो शिन पितृसंज्ञक, सूर्य पितृव्य संज्ञक, चन्द्रमा मातृ संज्ञक, शुक्र मातृष्वसा संज्ञक होता है। ग्रोज राशि में शिन हो तो पिता के लिए शुभ, सूर्य हो तो पितृव्य के लिये शुभ। समराशि में चन्द्रमा हो तो माता के लिये शुभ, शुक्र हो तो मौसी के लिए शुभ। समराशि में शिन हो तो पिता के लिये ग्रशुभ, सूर्य हो तो पितृव्य के लिये ग्रशुभ। ग्रोज राशि में चन्द्रमा हो तो माता के लिए ग्रशुभ, शुक्र हो तो मौसी के लिये ग्रशुभ।

यह श्लोक बृहज्जातक ग्रध्याय ४ से लिया गया है। भट्टोत्पल की टीका के मनसार ऊपर अर्थ दिया गया है। मुल में दिवा और निशि-ये दो शब्द आये हैं, जिनका प्रयं दिन और रावि भट्टोत्पल ने किया है। मूल में ग्रोज ग्रीर युग्म राशि यह दो शब्द भी आये हैं, उनका अर्थ भट्टोत्पल के मतानसार विषम (१, ३, ५, ७, ९, ११) ग्रीर सम (२, ४, ६, ८, १०, १२) ऊपर किया गया है। परन्तु रुद्रभट्ट ने जो इस श्लोक की टीका की है, उसमें विभिन्नता है। वह लिखते हैं कि दिवा शब्द से 'दिवाराशयः' लेना। निशा शब्द से 'निशाराशयः' लेना । वराहमिहिर ने अध्याय १ श्लोक १० में लिखा है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धन तथा मकर निशा राशियाँ हैं। शेष सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक, कुंभ तथा मीन दिवा (दिन में बली) राशियाँ हैं। जातकपारिजात ग्रध्याय १ क्लोक १४ में भी यही कहा गया है। दूसरी विभिन्नता रुद्रभट्ट के विवरण में-ग्रोज, युग्म के ग्रर्थ में है। वह लिखते हैं ग्रोज युग्मयोर्लग्नादित्वं च संवादाय गृह्यते । स्फुटमिह भवति द्विविसंवारभावात् 'इति प्रश्नजातकयोः संवादो-**ऽवश्यमपेक्षणीय एव ।** तथा पुनः कहते हैं कि दिवालग्न में जन्म हो, सूर्य सम राशि में समनवांश में स्थित हो या निशालग्न में जन्म हो, शनि समराशि, समनवांश में हो तो जातक पिता के विरुद्ध (पिता से विरोध करने वाला) होता है। इसी प्रकार दिवालग्न या निशालग्न के भेद से जातक पित्व्य, माता, माता की बहिन से विरोध करता है। दिवालग्न या निशालग्न से केवल यह निश्चय किया जाता है कि सूर्य ग्रीर शनि में कौनसा पित कारक है, कौनसा पित्व्यकारक तथा चन्द्रमा भीर शुक्र में कौनसा मातुकारक कौनसा मातुष्वसा कारक । सूर्य, शनि यदि समराशि, समनवांश में हों, तो इन दोनों में जो ऐसा हो, वह जिसका कारक है (पिता या पितृब्य का) उससे जातक विरोध करता है। चन्द्रमा और शक यदि विषम राशि, विषम नवांश में हों तो जो ग्रह ऐसा हो, वह जिसका कारक हो (माता या मातुष्वसा का) उससे विरोध करता है। इसी प्रकार स्त्रीजातक में समझना चाहिये।

रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि यदि लग्न में पाप ग्रह हो, सप्तमेश बलवान् हो तो उनसे मैं युनादि करता है। मान लीजिए पुरुष की कुंडली है, लग्न में पाप ग्रह है, सप्तमेश बलवान् है, तृतीयेश शुक्र, चन्द्रमा से युत है तो जो रिश्ते में बहिन लगती हो उससे व्यिभचार करेगा। मान लीजिए स्त्री की कुण्डली है, लग्न में पाप ग्रह है, सप्तमेश बलवान् है, तृतीयेश सूर्य, शनि से युत है, तो रिश्ते में जो भाई लगता हो उससे व्यिभचार करेगी। तृतीयेश से उपर्युक्त स्थिति में भाई, बहिन लिये, नवमेश से मामा, मामी से व्यिभचार समझना। इस प्रकार किस रिश्तेदार से व्यिभचार होगा यह इससे समझना कि स्त्री की कुंडली में सूर्य, शिन की ग्रीर पुरुष की कुंडली में शुक्र, चन्द्र की किस भवनेश से युति है। इस योग के लिए, लग्न में पाप ग्रह होना ग्रीर सप्तमेश का बलवान् होना ग्रावश्यक है। १५।

शीतज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्थाने कुजेनेक्षिते जातं गर्भफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यया निष्फलम् । दृष्टेऽस्मिन् गुरुगा निजोपचयगे कुर्य्यान्निषेकं पुमान् श्रत्याज्ये च समूलभे शभगुगो पर्वादिकालोज्भिते ॥ १६ ॥

इस श्लोक में प्रायः वही बात दुहराई गयी है, जिसकी व्याख्या पहले श्लोक ११ में कर चुके हैं। स्त्री की जन्मकुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो, उससे अनुपचय (१,२,४,५,७,८,९,१०) में गोचरवश चन्द्रमा हो और उस गोचरस्थ चन्द्रमा को गोचरस्थ मंगल देखता हो तो ऐसा मासिक धर्म गर्भधारण करने योग्य होता है; अन्यथा निष्फल होता है। जब पुरुष की जन्मकुंडली में जिस राशि में चन्द्रमा हो, उससे उपचय (३,६,१०,११) राशि में गोचरस्थ चन्द्रमा हो और उसे गोचरस्थ बृहस्पति देखता हो, उस समय पुरुष निषेक (गर्भाधान) करे। गर्भाधान के समय त्याज्य नक्षत्र न हो, पर्व आदि न हो, शुभ गुणयुक्त मुहुर्त हो।

गर्भाधान के समय निम्नलिखित दोष नहीं होने चाहियें।

(i) गण्डान्त दोष—यह तीन प्रकार का है। (क) एक तिथि का अन्त हो रहा हो, दूसरी तिथि का प्रारंभ। (ख) एक नक्षत्र का अंत दूसरे का प्रारंभ (ग) एक लग्न का अंत दूसरे का प्रारंभ। प्रायः आक्लेषा का अंत मघा का प्रारंभ, ज्येष्ठा का अंत मूल का प्रारंभ, रेवती का अंत अश्विनी का प्रारंभ गण्डान्त माना जाता है। इसी प्रकार कर्क लग्न का अंत सिंह का प्रारंभ, वृश्चिक लग्न का अन्त धनु का प्रारंभ, मीन लग्न का अंत मेष का प्रारंभ गण्डान्त माना जाता २०२ जातकपारिजात

है। (ii) ग्रपने जन्म नक्षत्न से सप्तम नक्षत्न। (iii) ग्रपना जन्म नक्षत्न। (iv) ग्रिष्वनी, भरणी, मघा, मूल, रेवती नक्षत्न (v) ग्रहण (सूर्य ग्रहण या चन्द्र ग्रहण) का दिन। (vi) व्यतीपात ग्रीर वैद्यृति योग परिघ योग का पूर्वार्द्ध। (देखिये सुगम ज्योतिष प्रवेशिका पृष्ठ २६-२७)। (vii) माता-पिता का श्राद्धदिन। (viii) जिस नक्षत्र या राशि या दिन में उत्पात हुआ हो। (उत्पात के लिये देखिये वृहत्संहिता का उत्पाताध्याय)। (ix) ग्रपनी जन्म राशि या जन्म लग्न से जो ग्रष्टम लग्न हो। (x) जिस लग्न में पाप ग्रह हो। (xi) जिस नक्षत्र में पाप ग्रह हो। (xii) जिस नक्षत्र में पाप ग्रह हो। (xii) किस नक्षत्र में पाप ग्रह हो। (xiii) भद्राकरण। (xiv) षष्ठी तिथि (xv) पर्व-चतुर्दशी, ग्रष्टमी, ग्रमादस्या, पूर्णिमा जिस दिन सूर्य संक्रान्ति हो (xvi) रिक्ता तिथि—चतुर्दशी, नवमी, चतुर्दशी तिथि। (xviii) संध्याकाल—प्रातः संध्या का समय तथा सायं संध्या का समय। (xviii) रिववार, मंगलवार, शनिवार। (xix) जब स्त्री को मासिक धर्म हो तब पहले चार राति।

यह सब गर्भाधान के मूहूर्त में दोष हैं। इनमें से कोई नहीं होना चाहिये।

जातक पारिजातकार ने मूल में कहा है 'शुभगुणे'। ग्रर्थात् गर्भाधान के काल में शुभता हो-गुण हों। इसलिये गर्भाधानकाल के शुभ गुण कौन से हैं, यह कहते हैं। गर्भाधान के लिये निम्नलिखित शुभ हैं:---

(i) नक्षत्र—रोहिणी, मृगशिर, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, उत्तराषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतिषषा, उत्तराभाद्र। (ii) गर्भाधान लग्न से केन्द्र तिकोण में शुभ ग्रह हों; लग्न से तीसरे, छठे, ग्यारहवें पापग्रह हों। (iii) पुरुष ग्रंह लग्न को देखें। (iv) चन्द्रमा श्रोज (१,३,५,७,९,११) राशि श्रौर नवांश में हो। (x) गर्भाधान लग्न ग्रौर नवांश भी ग्रोज हो—लग्न में चन्द्र, बुद्य, बृहस्पित हों यह विसष्ठ कहते हैं। श्रोज राशि, ग्रंश का विधान इसलिये कहा गया है कि पुत्र हो। समराशि, ग्रंश में कन्या होती है।

उपर्युक्त विशद विवेचन के लिए विद्यामाधवीयम् तथा मुहूर्तचिन्तामणि की पीयूषधारा टीका का भवलोकन करें। अनेक भ्राचार्यों के मत में यत तत विभिन्नता है। १६।

### स्त्रियों का ऋतुकाल

विभावरीषोडश भामिनीनामृतूद्गमाद्या ऋतुकालमाहुः। नाव्द्याद्यतस्त्रोऽत्र निषेकयोग्याः पराश्च युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः ॥१७॥ स्त्रियों के मासिक धमं प्रारंभ से १६ रात्रि तक ऋतुकाल कहा गया है। प्रारंभ की चार रात्रि निषेक के योग्य नहीं है। बाद की १२ रात्रि में—युग्म (छठी, स्राठवीं, दसवीं वारहवीं, चौदहवीं तथा सोलहवीं) रात्रियाँ पुत्र देने वाली प्रशस्त हैं। प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथकारों ने यही कहा है कि मासिक धमं प्रारंभ होने के १६ दिन के अभ्यन्तर में गर्भ रहता है, परन्तु प्रसिद्ध लेडी डाक्टर मेरी स्टोप्स का मत है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों के अनुसंधान और अनुभव से यह सिद्ध है कि मासिक धमं प्रारंभ होने से पूर्व—जो एक सप्ताह होता है, उसमें गर्भाधान विशेष संभावित होता है। ग्राजकल विश्व में सर्वत्न, विशेषकर भारत में, परिवार नियोजन का महान् ग्राभयान चल रहा है। यदि स्त्री को प्रारंभिक १६ दिन में ही गर्भधारण क्षमता हो, बाद के दिनों में न हो, तो यह परिवार नियोजन का ग्राभयान बहुत सुगमता से सफल हो जावे। परन्तु ऐसा नहीं है। १७।

### पुत्र या फन्या

पुत्रोऽल्पायुर्वारिका वंशकर्ता वन्थ्या पुत्रः सुन्दरीशो विरूपा । श्रीमान् पापा घर्मशीलस्तया श्रीः सर्वज्ञः स्यातुर्यरात्रात् क्रमेगा ॥ १८ ॥

रजोदर्शनकाल से ३ राति तक पत्नी ग्रस्पृश्य रहती है। चौथे दिन शुद्धि होती है। परन्तु शास्त्रों में विधान है कि स्त्री समागम के लिये प्रारंभिक ४ रातियाँ वर्जित हैं। चौथी राति से १६वीं राति तक प्रत्येक राति में (राति के अन्तर्गत दिन भी समझना-वैसे दिन में समागम धर्मशास्त्र में निषिद्ध है) यदि गर्भ रहे तो उन्तान निम्नलिखित प्रकार की होती है:—

(४) ग्रल्पायु पुत्र (५) कन्या (६) वंशविस्तार करने वाला पुत्र (७) वंध्या, कन्या ग्रर्थात् ऐसी कन्या जो बाँझ हो (८) पुत्र (९) सुन्दरी-कन्या (१०) प्रभावशाली पुत्र—ऐसा पुत्र जो ग्रनेक व्यक्तियों पर स्वामित्व करे (११) विरूपा (लावण्य रहित) कन्या (१२) श्रीमान् (जो ग्रागे चलकर धनी हो) पुत्र (१३) पापा (पाप-कुस्तित ग्राचरण वाली कन्या (१४) धर्मशील (धर्माचरण करने वाला पुत्र) (१५) लक्ष्मीवती (जो ग्रागे चलकर धनस्वामिनी हो) कन्या (१६) सर्वज्ञ (ग्रनेक शास्त्रवेत्ता) पुत्र।

पुत्र उत्पत्ति वाले योग

ग्रष्टमाष्टमगे सूर्ये निषेकक्षात्सुतोद्भवः। ग्रथवाऽऽघानलग्नात्तु त्रिकोग्रास्थे दिनेश्वरे ॥ १६ ॥ ग्रस्मिन्नाधानलग्ने तु शुभदृष्टियुतेऽथवा ।।
दीर्घायुर्भाग्यवान् जातः सर्वविद्यान्तमेष्यति ।। २० ॥
ग्रोजर्को पुरुषांशकेषु बलिभिलंग्नार्कगुर्विन्दुभिः
पुञ्जन्म प्रवदेत्समांशकगतैर्युग्मेषु तैर्योषितः ।
गुवंको विषमे नरं शशिसतौ वक्षश्च युग्मे स्त्रियम्
द्व्यङ्गस्था बुधवीक्षग्णाच्च यमलौ कुवंन्ति पक्षे स्वके ।। २१ ॥
विहाय लग्नं विषमर्शसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो विलग्नात् ॥
ग्रोक्तग्रहाग्णामवलोक्य वीर्यं वाच्यः प्रसूतौ पुरुषोऽङ्गना वा ॥२॥

गर्भाधान के समय जो लग्न हो, उसके आधार पुत्र जन्म के (यदि गर्भ रहे तो पुत्र हो, कन्या नहीं) कतिपय योग कहते हैं। इन योगों का उपयोग प्रश्न कुण्डली में भी किया जाता है।

- (१) (i) लग्न से तृतीय में सूर्य हो (ii) लग्न से व्रिकोण में-पंचम या नवम में सूर्य हो।
- (२) यदि उपर्युक्त योग हो, ग्रर्थात् लग्न से तृतीय, पंचम या नवम में सूर्य हो—लग्न में शुभ ग्रह हो, या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बच्चा (जो इस गर्भाधान के फलस्वरूप जन्म ले) भाग्यवान्, विद्वान् तथा दीर्घायु होता है।

श्रव पुत्र जन्म हो या कन्या जन्म हो इसके श्रन्य योग कहते हैं। श्लोक २१ से २५ तक बृहज्जातक श्रध्याय ४ से लिये गये हैं। ग्रतः प्राचीन टीकाओं के श्राधार पर इनका विवेचन किया जाता है—

- (३) (i) भट्टोत्पल कहते हैं यदि स्रोज (१, ३, ५, ७, ९, ११) राशि में, पुरुष नवांश (ग्रोज नवांश ही पुरुष नवांश होते हैं—१, ३, ५, ७, ९, ११) में वली वृहस्पित, लग्न, सूर्य चन्द्रमा हों तो पुरुष का जन्म । यदि वृहस्पित, लग्न, सूर्य स्रोर चन्द्रमा समराशि (२, ४, ६, ८, १० १२) राशि, सम नवांश (वृष, कर्क ग्रादि जो ऊपर कहा गया है) में हो तो कन्या का जन्म होता है। भट्टोत्पल कहते हैं कि ऐसी ग्रह स्थित दुर्लभ है जब उपर्युक्त चारों स्रोज राशि, स्रोज नवांश में ही हों, या चारों समराशि, सम नवांश में ही हों—इस कारण जब मिली-जुली स्थिति में हो—कुछ ग्रोज में कुछ युग्म में तो वाहुल्य किसका है—ग्रीज की या युग्म की इस ग्राधार पर निर्णय करना।
- (ii) वराहिमिहिर पुनः कहते हैं कि ग्रोज (ग्रोज ग्रौर विषम का एक ही ग्रधं है) में यदि सूर्य वृहस्पित हों तो पुरुष। चन्द्रमा, शुक्र, मंगल यदि युग्म (सम ग्रौर युग्म का एक ही ग्रथं है) में हों तो स्त्री। भट्टोत्पल कहते हैं

कि 'वली' शब्द जो प्रथम चरण में कहा है, उसका अनुवर्तन यहाँ भी करना चाहिए अर्थात् वली वृहस्पति और सूर्य यदि ओज राशि में हों (चाहे कैसे भी नवांश में हों) तो पुरुष; वली चन्द्र, शुक्र और मंगल यदि समराशि में हों (चाहे, कैसे भी नवांश में हों) तो स्त्री।

रद्रभट्ट कुछ विशेष कहते हैं। उनके अनुसार प्रथम दो चरएों में (जो अयं ऊपर (i) में दिया गया है) पुरुष जन्म या स्त्री जन्म किस प्रकार की ग्रह स्थिति से होता है, यह कह चुकने पर जो यह कहा कि 'गुवंकों विषमें इसका अर्थ है कि बृहस्पति और सूर्य यदि विषम (१,३,५,७,९,११ भावों में— प्रथम तृतीय ग्रादि) भावों में हों तो पुरुष और चत्द्रमा तथा शुक्र समभावों में (लग्न से दूसरे, चौथे, छठे, ग्राठवें, दसवें या वारहवें) हों तो स्त्री। रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि वाद में—तृतीय चरण में जो 'वक्रश्व' (और मंगल) यह कह कर मंगल का जो पृथक् निर्देश किया इसका क्या तात्पर्य? सूर्य बृहस्पति पृरुष ग्रह हैं, इस कारण गुवंकों कहकर दोनों का द्वन्द्र समास बनाया। चन्द्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं—इस कारण इन दोनों का भी द्वन्द्र समास बनाया। मंगल पुरुष ग्रह हैं—यदि लग्न से गिनने पर=२,४,६,८,१०,१२ इन भावों में मंगल हो तो शोणिताधिक्य द्योतित करने के कारण कन्या का जन्म करेगा। किन्तु लग्न से प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश में मंगल हो तो पुरुष ग्रह होने के कारण पुत्र (पुरुष) उत्पन्न करेगा।

(iii) भट्टोत्पल कहते हैं कि यही ग्रह यदि द्व्यंग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) में—ग्रर्थात् किसी भी राशि में द्व्यंग (द्विस्वभाव) नवांश में हों और उन पर बुध की दृष्टि हो तो यमल (दो बच्चे) करेंगे—उपर्युक्त ग्रह, मिथुन, धनु (द्विस्वभाव किन्तु पुरुष) नवांश में हों तो दो पुत्त; उपर्युक्त ग्रह कन्या, मीन (द्विस्वभाव किन्तु स्त्री) नवांश में हों तो दो कन्या। पुनः व्याख्या करते हैं कि (क) सूर्य ग्रीर वृहस्पति, मिथुन, धनु नवांश में हों, बुध से दृष्ट हों तो दो पुत्र। (ख) चन्द्रमा ग्रीर शुक्र कन्या, मीन नवांश में हों, बुध से दृष्ट हों तो दो कन्या। यदि (क) ग्रीर (ख) दोनों स्थिति हो तो एक पुत्र ग्रीर एक कन्या। शंका उठाते हैं कि मूल में वराहमिहिर ने मिथुन, कन्या, धनु, मीन कहा है, तब इनके नवांश का उल्लेख क्यों किया। समाधान करते हैं कि इस प्रसंग में स्वयं वराहमिहिर ने स्वल्पजातक में 'द्विशरीरांशे' यह लिखकर नवांश का उल्लेख किया है।

रुद्रभट्ट के मतानुसार द्विशरीर (मिथुन, कन्या, धनु, मीन) की राशि और ये ही नवांश हों—(क) उनमें सूर्य, बृहस्पति बुध से दृष्ट हों तो दो पुत्र; (ख) इनमें चन्द्र शुक्र बुध से दृष्ट हों तो दो कन्या उपर्युक्त स्थिति (क) ग्रीर (ख) दोनों हों तो एक पुत्त, एक कन्या।

रुद्रभट्ट के मतानुसार प्रश्नकुंडली में भी यह योग देखने चाहिएं।

(४) पुत्र जन्म होगा या कन्या जन्म इस प्रसंग में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पित तथा शुक्र की स्थितिवश क्या प्रभाव पड़ता है, यह कह चुके हैं, परन्तु शिन की किस स्थिति से पुत्र होता है, किससे कन्या—यह नहीं कहा। इसिलए अब शिन के विषय में कहते हैं।

भट्टोत्पल कहते हैं कि पहले पुत जन्म या कन्या जन्म के जो योग कहे गए हैं, उनका अन्वेषण करना चाहिए कि वे घटित होते हैं या नहीं। वे यदि घटित होते हों तो तदनुसार फल कहे। वे यदि घटित न हों तो शनि सम्बन्धी जो योग कह रहे हैं, उसे लागू करना चाहिए। शनि लग्न को छोड़कर यदि अन्य विषम स्थान में हो—अर्थात् तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम या एकादश में हो तो पुत जन्म कारक होता है; अन्यथा कन्या जन्म कारक।

वराहिमिहिर इस प्रकार अनेक योग कहकर पुनः कहते हैं कि यदि दोनों प्रकार के योग—कुछ पुत्रजन्मकारक, कुछ कन्या जन्म कारक उपलब्ध होते हों तो ग्रहों का बलाबल विचार कर—िकस योग के कारक ग्रह बलवान् हैं, इस तारतम्य से फलादेश करना चाहिए। इद्रश्रष्ट इस श्लोक की व्याख्या में कुछ विशेष कहते हैं। उनका कथन है कि मूल में शब्द हैं 'सौरोऽपि' अर्थात् शनि भी। जब 'अपि' या 'भी' कहा जावे तो कोई अन्य भी अभिन्नेत होता है। वह अन्य यहाँ बुध है। अर्थात् बुध यदि द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम या द्वादश में हो तो कन्या जन्म कारक होता है। १९-२२।

नपुंसक जन्म के योग

श्रन्योन्यं यदि पश्यतः शशिरवो यद्याकिसौम्याविष वक्रो वा समगं दिनेशमसमे जन्द्रोदयौ चेत्स्थितौ । युग्मौजर्का गतावपोन्दुशशिजौ भूम्यात्मजेनेक्षितौ पुंभागे सितलग्नशीतिकरुणाः षट्क्लीबयोगास्त्विमे ॥ २३॥

अव क्लीब योग कहते हैं कि किस प्रकार की ग्रह स्थिति में नपुसक का जन्म होता है। इस क्लोक में ६ क्लीब योग कहे गये हैं:---

(i) चन्द्रमा यदि समराशि में हो, और सूर्य विषम राशि में हो तथा दोनों में परस्पर दृष्टि हो। (ii) शनि यदि समराशि में श्रौर बुध विषम राशि में हो तथा दोनों में परस्पर दृष्टि हो।

(iii) सूर्य सम राशि में हो और मंगल विषम राशि में हो तथा दोनों में

परस्पर दृष्टि हो।

- (iv) चन्द्रमा तथा लग्न दोनों विषम राशि में हों ग्रीर मंगल समराशि में स्थित होकर दोनों (चन्द्रमा तथा लग्न) को देखें।
- (v) चन्द्रमा समराशि में ग्रीर बुध विषम राशि में हो ग्रीर मंगल (चाहे समराशि में हो, चाहे विषम राशि में) चन्द्रमा ग्रीर बुध दोनों को देखे।
- (vi) लग्न, चन्द्रमा श्रौर शुक-यह तीनों किसी भी राशि (सम या विषम) में हों किन्तु यह तीनों विषम नवांश में स्थित हों (श्रयांत् मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ नवांश में-इनमें से किसी एक नवांश में-एक साथ या पृथक्-पृथक्, इससे श्रन्तर नहीं पड़ता)।

### वादरायण भी कहते हैं---

श्रन्योन्यं रिवशिशनौ विषमाविषमर्भगौ निरोक्ष्येते। इन्दुजरिवपुत्नौ या तथैव नपुंसकं कुरुतः।। वक्षो विषमे सूर्यः समगश्चैवं परस्परालोकात्। विषमक्षे लग्नेन्द्र समराशिगतः कुजोऽवलोकयित।। बुधचन्द्रौ विषमर्कंसमर्भगौ तथैवोक्तौ। श्रोजनवांशकसंस्था लग्नेन्द्रसिता तथैवोक्ता।।

भट्टोत्पल कहते हैं कि पहिले कहे हुए पुत्र जन्म या कन्या जन्म के योग न हों, तब इन (नपुंसक) योगों को लागू करना चाहिये। यदि पूर्वकथित (पुत्र या कन्या के) योग हों और नपुंसक योग भी हों तो पूर्वकथित (पुत्र या कन्या के) योग बलवान् होते हैं। अर्थात् उनके अनुसार ही फलादेश करना चाहिए।

रुद्रभट्ट इस श्लोक की व्याख्या में कुछ विशेष कहते हैं। वह भी लिखा जाता है। क्लीव (नपुंसक) दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें पुरुषोचित या स्त्रियोचित व्यञ्जन (इन्द्रिय) न हो। दूसरे वह जो पुरुष धर्म या स्त्री धर्महीन हों। पुरुषपक्ष में—भोगक्षमता न हो, स्त्रीपक्ष में—कुच प्रादुर्भाव, रजस्वला ख्रादि न हो। प्रथम प्रकार के नपुंसक उपर्युक्त योग (i), (ii) तथा (iii) में कहे गए हैं। द्वितीय प्रकार के नपुंसक उपर्युक्त योग (iv), (v) तथा (vi) में कहे गए हैं। वीर्य की अधिकता से पुरुष (पुत्र) होता है। रक्त की अधिकता से स्त्री (कन्या) होती है। शुक्र—शोणित का साम्य होने से नपुंसक (जन्म) होता है। यहाँ जो ग्रहों की परस्पर दृष्टि कही गई वह दृष्टि साम्य—एक-दूसरे से

२०८ जातकपारिजात

सप्तम स्थिति के कारण नहीं हो सकती—क्योंकि दो ग्रहों की परस्पर सप्तम दृष्टि होने से दोनों विषम या दोनों समराशि में होंगे किन्तु योग (i), (ii) तथा (iii) में परस्पर जिन दो ग्रहों की दृष्टि का विधान किया है—वहाँ एक को सम में, ग्रन्य को विषम में कहा है, इस कारण षष्ठाष्टम होने पर पढ़ित ग्रंथों में ग्रंश से ग्रंश गिनने पर जो दृष्टि ग्रावे वहीं लेनी होगी। ग्रन्य वाद के ३ योगों में यह लागू नहीं होता इस कारण वहाँ पूर्ण दृष्टि योग (iv) तथा (v) में लागू हो सकती है। योग (vi) में केवल नवांश स्थिति कही गयी है; दृष्टि नहीं। इसी कारण योग (i), (ii) तथा (iii) में व्यञ्जन हीनता कही। नपुंसक भी दो प्रकार के होते हैं—पृष्य हिजड़े ग्रौर स्त्री हिजड़ी। उपर्युक्त ग्रह स्थिति में—नपुंसक योग होने पर—यदि ग्रपेक्षाकृत पुष्य ग्रह बलवान् होंगे तो हिजड़ा होगा, स्त्री ग्रह बलवान् होंगे तो हिजड़ा होगा, स्त्री ग्रह बलवान् होंगे तो हिजड़ी होगी।

पुनः कहते हैं कि जातक (जन्मकुण्डली) में भी इन योगों का उपयोग है—
केवल गर्भाधान या प्रश्न कुंडली में ही नहीं। यदि केवल एक क्लीव योग हो तो
पूर्ण स्पष्टता से फल नहीं कहा जा सकता। किन्तु यदि दो क्लीव योग हों तो
योग पूर्ण रूप से घटित हो जाता है अर्थात् जातक क्लीव (स्त्री सहवास में ग्रक्षम)
होता है। योगकर्त्ता ग्रह बलहीन हो तो उसकी दशा या अन्तर्दशा में क्लीबत्व का
अनुभव होता है—या जैसे अर्जुन ने क्लीव (बृहस्तला) का रूप धारण किया या—
वैसी परिस्थित होती है या अमुकजातक नपुंसक है, यह प्रवाद हो जाता है। यह
सब विचार कर फलादेश करना चाहिए।

बृहज्जातक की दशाध्यायी टीका में टीकाकार कहते हैं :

एवं क्लीबयोगाः उक्ताः न केवलमाधानप्रश्नकालाम्यां नपुंसकजन्म-सूचकाः जातस्य जन्मकाले सन्ति चेत्संतितिहानिकरा इति केचित् । (पृष्ठ ८९)

दो या प्रधिक बच्चों का एक साथ जन्म
युग्मे चन्द्रसितौ तथौजभवने स्युर्जारजीयोदया
लग्नेन्द्र नृनिरीक्षितौ च समगौ युग्नेषु वा प्राश्मिनः।
कुयुँस्ते मिथुनं गृहोदयगतान्द्व्यंगांज्ञकान्पत्रयति
स्वांशे ये त्रितयं ज्ञगांज्ञकवज्ञाद्युग्मं त्विमिथः समम्।। २४।।

जुड़वाँ बच्चे दो प्रकार के होते हैं। माता के गर्भ से दो या अधिक बच्चे एक साथ उत्पन्न हों (एक दो घंटे का अन्तर प्रसवकाल में होने पर भी एक साथ ही उत्पन्न होना कहलाता है) या दो बच्चे ऐसे हों-जिनके शरीर जुड़े हुए हों। इस श्लोक में दो या अधिक बच्चे-जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न होने के योग दिए

हैं। गर्भाधान या प्रश्न लग्न से इनका विचार किया जाता है। नीचे दिए गए पृथक्-पृथक् योग हैं।

(१) चन्द्रमा और शुक्र समराशि में हों तथा लग्न, मंगल, बुध, वृहस्पति विषम राशि में तो दो बच्चे हों एक लड़का, एक लड़की। (२) लग्न और चन्द्रमा समराशि में हों और उन दोनों को पुरुप ग्रह देखे तो दो बच्चे हों। (३) लग्न, मंगल, बुध और वृहस्पति—ये चारों बलवान हों और सम राशियों में हों तो दो बच्चे हों। (४) मिथुन, कन्या, धनु और मीन को द्वि-ग्रंग राशि कहते हैं। सभी ग्रह और लग्न द्वि-ग्रंग नवांश में हों और उनको ग्रपने (मिथुन या कन्या) नवांश में स्थित बुध देखे तो तीन बच्चे हों। विशेष यह है कि इस योग में यदि मिथुन नवांश स्थित बुध देखे तो दो लड़के, एक लड़की; यदि कन्या नवांश स्थित बुध देखे तो दो लड़के, एक लड़की; यदि कन्या नवांश स्थित बुध देखे तो दो मथुन नवांश में हों तो तीनों लड़के हों ग्रीर यदि ग्रन्य ग्रह और लग्न यदि मिथुन या धनु नवांश में हों ग्रीर बुध मिथुन नवांश में हों तो तीनों लड़के हों ग्रीर यदि ग्रन्य ग्रह ग्रीर लग्न कन्या या मीन नवांश में हों ग्रीर बुध कन्या नवांश में हो तो तीनों लड़कियाँ हों।

इस ग्रन्तिम योग (४) के विषय में रुद्रभट्ट कहते हैं कि जन्मकुण्डली में यह योग हो ग्रौर मिथुन नवांश में बुध हो तो जातक के ग्रनेक स्त्रियाँ होती हैं— किन्तु वे स्त्रियाँ पुरुषाकृतिशील होती हैं ग्रौर यदि कन्या नवांश का बुध हो तो ग्रनेक स्त्रियाँ होती हैं ग्रौर उन स्त्रियों को कन्या संतित विशेष होती हैं। २४।

### श्रथ त्र्यधिकजननयोगः

धनुर्धरस्यान्त्यगते विलग्ने ग्रहैस्तदंशोपगतैर्बलिष्ठैः। ज्ञेनार्किणा वीर्ययुतेन वृष्टे सन्ति प्रभूता ग्रपि कोशसंस्थाः॥२५॥

धनु राशि का श्रंतिम नवांश उदित (लग्न) हो, सभी ग्रह बलवान् हों और (किसी भी राशि में) धनु नवांश में हो, तथा लग्न बुध और शिन से दृष्ट हो तो गर्भाशय में अनेक बच्चे होते हैं। किसी-किसी स्त्री को एक ही प्रसव में ७-८ बच्चे होना समाचार पत्नों में हमने पढ़ा है। भट्टोत्पल अपनी टीका में लिखते हैं कि ५, ७ या १० बच्चे गिंभणी के पेट में हों। बृहज्जातक के एक हिन्दी टीकाकार लिखते हैं कि जो मासेश्वर पीड़ित हो, उस मास में गर्भपात होता है। गर्भ के दस महीनों में—किस मास का अधिप कौनसा ग्रह होता है, यह इसी अध्याय के श्लोक १४ की व्याख्या में बताया जा चुका है।

रुद्रभट्ट यह विशेष लिखते हैं कि यह योग यदि जन्मकुंडली में हो तो जातक विस्तृत परिवार बाला हो । २५।

द्विशरीरांशसं युक्तान् ग्रहान् लग्नं च पश्यति । कन्यांशकगतश्चान्द्रिर्गर्भस्यं त्रितयं बदेत् ।। २६ ।। युग्मांशकस्तु कन्येका द्वौ पुमांसौ च गर्भजाः । युग्मांशगान्विलग्नं च गर्भस्थाः पुरुषास्त्रयः ॥ २७ ॥ कन्यायुग्मांशकोपेतांस्तथा युग्मांशगो बुधः ॥ कन्यानवांशकः सौम्यस्तिल्लो गर्भगताङ्कनाः ।। २८ ।। द्विस्वभावगतावर्कगुरू बुधनिरीक्षितौ । पुंयुग्म कुरुतस्तद्वत् शशिशुक्रमहोसुताः ॥ २६ ॥ कुर्वन्ति स्त्रीयुगं तत्र बलाबलिवशेषतः । स्त्रीनपुंसकदश्चान्द्रिः पुनपुंसकवोऽर्कजः ।। ३०।। निषेककाले चन्द्राकविन्योन्यं यदि पश्यतः। तथैव चन्द्रमन्दौ वा क्लीबजन्मप्रदौ तथा ।। ३१ ।। निषेके भातृलग्नेशयोगे यमलसम्भवः। लग्नेशे स्नातपक्षस्थे स्वोच्चे वा यमलोद्भवः ॥ ३२॥ षष्ठेशो देहसम्बन्धी बुधः षष्ठगतो यदि । बुधक्षेत्रे च जननं यस्य स स्त्रीनपुं सकः ॥ ३३ ॥ बुधस्थानेन शनिना पूंनपूंसकता अवेत ।। ३३ ।।

इन साढे आठ श्लोकों में जातकपरिजातकार ने प्रायः यही बात कही है, जो भट्टोत्पल आदि टीकाकारों ने, बृहज्जातक के पूर्वोद्धृत श्लोकों की टीका में लिख दी है।

- (१) यदि लग्न और सब ग्रह द्वि-शरीर (मिथुन, कन्या, धनु या मीन) नवांश में हों और कन्या नवांश स्थित बुध उनको देखे तो गर्भ में ३ बच्चे—२ कन्या, १ पुत्र।
- (२) यदि लग्न और सब ग्रह द्वि-शरीर (पिथुन, कन्या, धनु या मीन) नवांश में हों और मिथुन नवांश स्थित बुध उनको देखें तो गर्भ में ३ बच्चे— २ पुत, १ कन्या।

- (३) धनु ग्रौर मिथुन नवांश में लग्न तथा ग्रन्य ग्रह हों, मिथुन नवांश स्थित बुध उनको देखे तो ३ पुत्र ।
- (४) कन्या ग्रीर मीन नवांश में लग्न ग्रीर ग्रन्य ग्रह हों, कन्या नवांश स्थित बुध उनको देखें तो ३ कन्या।
- (५) द्वि-शरीर ग्रंश में यदि सूर्य ग्रीर वृहस्पित हों ग्रीर वृध से (ग्रंथकार ने वृध का द्वि-शरीर ग्रंश में स्थित होना नहीं लिखा है, परन्तु प्रकरण वही है) दृष्ट हो तो दो पुत्र ।
- (६) द्वि-शरीर श्रंश में यदि चन्द्र, शुक्र श्रीर मंगल हों श्रीर बुध से (ग्रंथ-कार ने बुध का द्वि-शरीर श्रंश में होना नहीं लिखा है. परन्तु प्रकरण वही है) दृष्ट हों तो दो कन्या।

ग्रंथकार कहते हैं इन योगों में ग्रहों का बल।वल ग्रवश्य विचार करना चाहिए। ग्रर्थात् पुरुष ग्रह बलवान् हैं या स्त्री ग्रह।

- (७) बुध स्त्री नपुंसक है। श्रानि पुरुष नपुंसक है। श्रार्थात् बुध हिजड़ी है, शनि हिजड़ा।
- (८) गर्भाधान के समय सूर्य ग्रीर चन्द्रमा यदि परस्पर एक-दूसरे को देखते हों तो नपुंसक का जन्म होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा ग्रीर गनि एक-दूसरे को देखते हों तो नपुंसक का जन्म होता है।
- (९) गर्भाधान के समय लग्नेश और तृतीयेश का योग हो तो दो बच्चे (जुड़वाँ-एक ही प्रसव में) होते हैं।
- (१०) गर्भाधान के समय लग्नेश तृतीय में हो या अपने उच्च स्थान में हो तो जुड़वाँ (दो बच्चे एक ही प्रसव में) होते हैं।
- (११) यदि गर्भाधान के समय मिथुन या कन्या लग्न हो तथा लग्नेश श्रीर पष्ठिश का सम्बन्ध हो (लग्नेश पष्ठ में, षष्ठेश लग्न में, या लग्नेश पष्ठेश की युति या दोनों का परस्पर दृष्टि-सम्बन्ध) श्रीर बुध छठे स्थान में हो तो बच्चा स्त्री नपुंसक होता है। किन्तु यदि इस योग में बुध की बजाय शनि छठे घर में हो तो पुरुष-नपुंसक होता है।

इस योग को जन्मकुण्डली में भी देखना चाहिए।

(१२) यदि गर्भाधान के समय लग्नेश और तृतीयेश—दोनों का योग लग्न में हो तो यमल (दो बच्चे) होते हैं। २६-३३ है।

### पावजात, सर्पवेष्टित आवि योग

निषेकलग्नेशतृतीयनाथौ लग्नस्थितौ चेद्यमलोद्भवः स्यात् ॥ ३३३ ॥

ततीयनाथेन यूते निषेके भोगीशयुक्ते यदि पादजातः ॥ ३४ ॥ सराही रन्ध्रपे लग्ने जातः स्यात् सर्पवेष्टितः ॥ ३५ ॥ रन्ध्रे इवरे पापयुते विलग्ने जातो नगेर्वे ष्टितदेहवान्स्यात् । केन्द्रे सराहौ गुलिकेन युक्ते लग्नेश्वरे वा निधनेशयुक्ते ॥३६॥ क्र रग्रहाराां च दगारालग्ने जाती नगैर्वे व्टितदेहवान् स्यात्। लग्निभागेऽण्डजसर्पकोलास्तन्नाथयुक्तस्तु तथा त्रिभागः। शुभग्रहारणां चदृशा विहीने जातो नगैवें व्टितदेहवान् स्यात् ॥३०॥ शशांके पापलग्ने वा वृश्चिकशात्रिभागगे । शुभैः स्वायस्थितंजातः सर्पस्तद्वेष्टितोऽपिवा ।।३८।। चतुष्पावगते भानौ शेषैर्वीर्यसमन्वितः । द्वितनस्थेश्च यमली भवतः कोशवेष्टितौ ॥ ३६॥ छागसिहवषे लग्ने तत्स्थे सौरेऽथवा कुले। राक्यंशसदशे गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ ४० ॥ लग्ने सपापे बहुपापद्ष्टे राहुध्वजाभ्यां सहितेऽथवाऽत्र। पापप्रहाराां तु विलग्नभे वा जातो नरी नालविवेष्टिताङ्कः ॥ ४१॥ क्र रान्तरे लग्नगते सराही लग्ने कुजे वासरनायदृष्टे। लग्ने शनौ भूमिसूतेन ब्घटे जातो नरी नालविवेध्टिताङ्कः ॥४२॥

प्रायः जब बच्चे का शरीर माता के शरीर के वाहर निकलता है तो पहले सिर निकलता है, फिर शरीर और सबसे ग्रंत में पैर । कोई-कोई प्रसव ऐसा भी होता है, जब पहले पैर निकलते हैं, फिर शरीर और सिर सब के ग्रंत में । ऐसे बच्चों को पादजात । (पाद = पैर + जात = उत्पन्न) कहते हैं।

- (१) यदि गर्भाधान के समय तृतीयेश राहु के साथ हो तो बच्चा पादजात हो ।
- (२) यदि गर्भाधान के समय राहु लग्न में और लग्नेश दशम में हो तो बच्चा पादजात हो।
- (३) श्रव कुछ योग 'सर्पविष्टित' के कहते हैं। ये गर्भाधान कुंडली में विचार करने चाहिएं। 'सर्पविष्टित' क्या ? कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं, तो नाल शरीर

के चारों श्रोर लिपटी रहती है, उसे 'सपंबेष्टित' कहते हैं। किसी-किसी बच्चे के तो गले के चारों श्रोर नाल का एक हिस्सा इतना कसा हुश्रा होता है कि यदि शीध्रता न की जावे तो बच्चा दम घुटकर मर जाता है श्रीर चतुर दाई, नर्स या डाक्टरनी न हुई तो बच्चा मर जाता है।

- (१) यदि म्रष्टमेश राहु के साथ लग्न में हो तो सपंवेष्टित हो।
- (२) अष्टमेश पापग्रह के साथ लग्न में हो तो नालवेष्टित हो।
- (३) यदि लग्न ऋर ग्रह के द्रेष्काण में हो, लग्नेश गुलिक या अष्टमेश से युत हो, श्रौर केन्द्र में राह हो तो नालवेष्टित हो।
- (४) यदि लग्न में विहंग, व्याल या विगल द्रेष्काण हो (ग्रागे ग्रध्याय ५, श्लोक ५५ में बताया गया है कि कौन कौन से द्रेष्काण विहंग या व्याल या निगल होते हैं) ग्रीर द्रेष्काण स्वामी द्रेष्काण में हो ग्रीर शुभ ग्रहों की लग्न पर दृष्टि न हो तो नालवेष्टित होता है।
- (५) यदि लग्न में मंगल का द्रेष्काण हो (मेष का प्रथम, कर्क का द्वितीय, सिंह का तृतीय, वृष्चिक का प्रथम, धनु का द्वितीय, मीन का तृतीय) उसमें चन्द्रमा हो, शुभ ग्रह लग्न से दूसरे ग्रीर ग्यारहवें हो तो सर्प हो या सर्पवेष्टित हो। स्त्री के गर्भ से सर्प का जन्म तो सुना नहीं इस कारण सर्प स्वभाव मानना पड़ेगा।

यदि पाप ग्रह सम्बन्धी लग्न हो, मंगल का द्रेष्काण हो, लग्न से द्वितीय तथा एकादश में शुभ ग्रह हों तो भी यही योग होता है। रुद्रभट्ट यह विशेष लिखते हैं कि ऐसा जातक सँपेरे के कार्य में कुशल होता है।

- (६) यदि सूर्य चतुष्पाद राशि में हो ग्रौर ग्रन्य ग्रह बलवान् होकर दि-शरीर राशि में हों तो गर्भाशय में एक ही कोथली में दो वच्चे होते हैं। मेप, वृष, धनु का उत्तरार्द्ध, मकर का पूर्वार्द्ध चतुष्पद राशियाँ हैं। मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन द्वि-शरीर राशियाँ हैं। रुद्रभट्ट यह विशेष लिखते हैं कि यदि यह योग जन्मकुण्डली में हो तो जातक बहुत धनी होता है।
- (७) यदि मेष, वृष या सिंह लग्न हो उसमें मंगल या प्रानि हो तो नवांश सदृश शरीर भाग में जातक नालवेष्टित होता है। रुद्रभट्ट कहते हैं कि वलवान् श्रानि यदि लग्न में हो तो तंत्रानुष्ठान व्यापार सिहत होता है; यदि वलहीन श्रानि हो तो श्रीरों की सेवा करता है। श्रूद्रादि की कुण्डली में यह योग हो तो जाल (यथा मछली पकड़ने का जाल) ग्रादि बनाने का कार्य करता है। मंगल हो तो स्वणंमेखला ग्रादि बनाता है।
- (८) यदि लग्न में पाप ग्रह हो या राहु या केतु हो और अनेक पाप ग्रहों से लग्न दृष्ट हो या लग्न पाप ग्रह की राशि में हो तो नालवेष्टित हो।

(९) लग्न क्रूर ग्रहों के बीच में हो, राहु से युत हो या लग्न में मंगल हो उसे मूर्य देखता हो तो नालवेष्टित हो।

यह सब योग गर्भाधान समय के हैं। इनका प्रयोजन यह है कि गर्भाधान लग्न निर्ण्वित करना हो तो यह विचार करे कि इस अध्याय में कहे गए कोई दुर्योग तो नहीं हैं। ३३ई--४२।

प्रसूतिकालज्ञापिका ग्रहस्थिति

\*तत्काल इन्दुसहितो द्विरसांशको य-स्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाख्द्रे । यावानुदेति दिनरात्रिसमानभाग-स्तावद्गते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म ॥ ४३ ॥ उदयति मृद्भांशे सप्तमस्थे च मन्दे यदि भवति निषेकः स्तिरब्दत्रयेगा । शशिनि तु विधिरेष द्वादशाब्दैः प्रकुर्या-न्निगदितमिह चिन्त्यं सूतिकालेऽपि युक्त्या ॥ ४४ ॥

इस क्लोक के टीकाकारों ने अनेक अर्थ किए हैं। मूल में जो शब्द आए हैं, उन्हों के आधार पर यहा, यहा अर्थ करके भट्टोत्पल ने ३ अर्थ किए हैं। इसी क्लोक की व्याख्या करते हुए रुद्रभट्ट ने १७ प्रकार से आधान लग्न के आधार पर, जन्मकाल का समय निश्चित करना बताया है। उन सबका निदर्शन विस्तार भय से नहीं किया जाता है।

इस क्लोक में ३ बातें कही गई हैं (i) 'तत्काल' इन्दु (चन्द्रमा) से जन्म के समय चन्द्रमा कहाँ होगा यह निश्चित करना। (ii) जन्म दिन में होगा या रात्रि में यह ज्ञात करना। (iii) जन्म के समय इप्ट, घटी, पल क्या होगा? प्रथम दो चरणों में 'तत्काल' चन्द्र स्थिति से जन्मकालीन चन्द्र स्थिति का निश्चय करना बतलाया गया है। पहले, उसी की व्याख्या की जाती है। 'तत्काल' चन्द्र क्या? गर्भाधान के समय जो चन्द्र स्पष्ट हो या प्रश्नकाल के समय जो चन्द्र स्पष्ट हो या प्रश्नकाल के समय जो चन्द्र स्पष्ट हो। प्रश्नकाल के समय का चन्द्र स्पष्ट करना सरल है। किन्तु गर्भाधान का समय कैसे निश्चय करना? वास्तव में गर्भाधान कब होता है? इसके लिए गर्भाधान की प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्राधार पर समझ लेना चाहिए। प्रतिमास स्ती के गर्भाशय में एक स्रण्ड स्राता है जिसे संग्रेजी में स्रोवम कहते हैं। गर्भाशय के स्वास्यन्तरिक भाग में दो निलकाएँ होती हैं, जिन्हें संग्रेजी में फ़ैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। एक मास में एक निलका से गर्भाशय में स्रोवम स्राता है। दूसरे मास

<sup>\*</sup>तत्कालिमन्दुसहितः इति पाठान्तरम् ।

में दूसरी निलका से । स्त्री पुरुष समागम के समय, पुरुष शरीर से निसृत करोड़ों पुरुष-अणु स्त्री के गर्भाशय में पहुँचते हैं। प्रसिद्ध वृटिश लेडी डाक्टर मेरी स्टोप्स ने लिखा है कि एक समागम में, स्त्री के गर्भाशय में इतने करोड़ पुरुष-अणु (जिन्हें अंग्रेज़ी में स्परमटोज़ा या संक्षेप में स्पर्म कहते हैं) पहुँचते हैं, कि उतनी संख्या से संसार की सभी विवाहित महिलाएँ गर्भवती हो सकनी हैं। यह स्पर्म अति चंचल होते हैं और गर्भाशय में इतस्ततः चलते रहते हैं। यदि (इन करोड़ों में से) किसी स्पर्म का स्त्री के अरोवम से संयोग हो गया तो गर्भ रह जाता है। अन्यथा यह पुरुष अणु कुछ घंटों में मर जाते हैं। गर्भ धारण नहीं होता।

पुरुष नपुंसकता के प्रायः ३ हेतु होते हैं :—(i) समागम की शारीरक ग्रक्षमता। (ii) पुरुष में ग्रणुग्नों की पर्याप्त संख्या न होना। (iii) इनमें शिथिलता—ग्रथात् गर्भाग्य में तीन्न गित से इघर-उधर भ्रमण कर सकने की ग्रक्षमता के कारण कोई स्पर्म—ग्रोवम से संयोग नहीं कर सकता। इस संचार किया को ग्रंग्नेजों में मोविलिटी कहते हैं। यह स्पर्म ४-५ घंटे तक गर्भाग्य में गितिशील ग्रीर जीवित रहते हैं तदनन्तर मर जाते हैं। कभी-कभी तो स्त्रीपुरुष समागम के समय, स्पर्ग ग्रीर ग्रोवम का तत्काल ही समागम हो जाता है ग्रीर गर्भ स्थापित हो जाता है ग्रीर कभी-कभी तोन-चार घंटे वाद। प्रायः जो समागम के समय को गर्भाधान का समय लिया जाता है, वह स्थूल विचार है, क्योंकि समागम के समय ग्रीर गर्भाधान के समय में कभी तो ग्रन्तर नहीं होता ग्रीर कभी ग्रन्तर—३-४ घंटे तक का हो जाता है। तत्काल शब्द का यही ग्रथं है। परन्तु समागम का समय तो ज्ञात हो भी सकता है। वास्तविक गर्भाधान का समय ज्ञात नहीं हो सकता। इसी कारण समागम के समय को ही गर्भाधान समय ग्रात नहीं हो सकता। इसी कारण समागम के समय को ही गर्भाधान समय मानकर जो गणित किया जाता है, उसमें व्यभिचार हो जाता है।

#### जन्म राशि

इस श्लोक के पूर्वार्ड का सामान्य श्रयं है कि तत्काल चन्द्रमा देखिए (किस राशि के) किस द्वादशांश में है। उतनी ही संख्या वाली राशि में (गर्भाधान के समय से दसवें महीने में) द्वादशांश के आगे जब चन्द्रमा हो तब प्रसव होगा। इसे दो उदाहरएों से स्पष्ट किया जाता है।

उदाहरण १—मान लीजिए चन्द्र स्पष्ट ४/२४°/३०' ग्रर्थात् सिंह राणि में चन्द्रमा २४°-३०' है। वृष के द्वादशांश में चन्द्रमा हुग्रा। वृष सिंह से दशम है, इस कारण वृष से दशम-कुंभ राशि का जब चन्द्रमा होगा तव प्रसव होगा।

उदाहरण २—मान लीजिए चन्द्र स्पष्ट ५/२१°/१५' है अर्थात् कन्या राशि में नवम द्वादशांश वृष में चन्द्रमा है। वृष कन्या से नवम है, इस कारण वृष से नवम, मकर राशि में जब चन्द्रमा होगा तब प्रसव होगा। इस ग्रर्थं की पुष्टि में भगवान् गार्गि का वाक्य भी है।

यावत्संख्ये द्वादशांशे शीतरिश्मर्थ्यवस्थितः।

तत्संख्यो यस्ततो राशिजन्मेन्दौ तद्गते अवेत्।।

यहाँ एक शंका उठती है। उदाहरण १ में अपनी राशि में दशम द्वादशांश में — वृषभ द्वादशांश में चन्द्रमा है, तो वृषभ से दशम कुंभ क्यों लिया। साधारण-तया मेप से गणना चक्र प्रारंभ होता है, इस कारण मेप से दशम— मकर क्यों नहीं लिया? इसी प्रकार उदाहरण २ में वृषभ से नवम मकर क्यों गिना। भचक्र का प्रारंभ मेप से माना है — मेप से नवम धनु क्यों नहीं लिया? शंका बहुत उचित है। भट्टोत्पल ने या रुद्रभट्ट ने जो अनेक अर्थ किए हैं, उनमें से एक में ऐसा ही विधान है।

सारावली में तो स्पष्ट यही कह दिया है कि—

यस्मिन् द्वादशभागे गर्भाधाने स्थितो निशानाथः।

तत्तुत्यक्षे प्रसवं गर्भस्य सभादिशेत प्राज्ञः।।

इस प्रकार प्राचीन ग्राचार्यों के ग्रनेक मत मतान्तर हैं। किसके ग्रनुसार ग्रयं किया जावे ? तब, हमने उपर्युक्त ग्रयं क्यों किया ? क्योंकि भट्टोत्पल ने लिखा है कि यही व्याख्या साघ्वी (उत्तम) है।

बृहज्जातक की दशाघ्यायी टीका में कहते हैं—चन्द्रमा जिस राशि, जिस नवांश में हो—उनमें तारतम्य कीजिए कि राशि बली है या नवांश बली। जो बली हो उसी के द्वादशांश से विचार करना। नवांश का द्वादशांश क्या? नवांश का बारहवां भाग। क्योंकि आगे बृहज्जातक अध्याय १९ श्लोक ९ में स्वयं वराह-मिहिर ने अंशेश बलवान् होने से, राशीश की अपेक्षा अंशेश को प्रधानता दी है। रुद्रभट्ट ने भी जो १७ प्रकार कहे हैं उनमें से एक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मूल में 'शकोय' शब्द आया है, जिसकी कटपयादि से १-१५ संख्या प्राप्त हुई। एक नक्षत्र ६० घड़ी रहता है। नक्षत्र का चौथाई भाग (अर्थात् राशि का नवां भाग) एक नवांश होता है—अर्थात् पन्द्रह घड़ी। इस पन्द्रह घड़ी का बारहवां भाग १ घड़ी १५ पल हुआ। इस प्रकार चन्द्र की राशि का द्वादशांश न लेकर नवांश का द्वादशांश लेना इस अर्थ की पुष्टि की है।

#### जन्म नक्षव

चन्द्रमा किस द्वादशांश में निषेक के समय है, इस ग्राधार पर जन्मकालीन चन्द्र का निर्णय किया गया है। देखिए ऊपर उदाहरण २ में निषेक के समय चन्द्र स्पष्ट कन्या के २१°-१५' मानकर जन्मकाल के समय चन्द्रमा मकर में होगा, यह कहा गया है। परन्तु मकरराशि में सवा दो नक्षत्र ग्रार्थात् ९ नक्षत्र चरण होते हैं-उत्तराषाढ के चरण २, ३,४; श्रवण के चरण, १,२,३,४ तथा धनिष्ठा के

चरण १,२ इन नौ नक्षत्र चरणों को हम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं।
(i) उ० पा० २, (ii) उ० पा० ३ (iii) उ० पा० ४ (iv) श्र० १ (V) श्र०
२ (vi) श्र० ३ (vii) श्र० ४ (viii) ध० १ (ix) ध० २। तव किस भाग
में—किस नक्षत्र चरण में जन्म होगा?

याद रिखए प्रत्येक द्वादशांश में २°-३०′ (दो ग्रंश तीन कला) होते हैं। इनको ९ से भाग देने पर १ भाग १६′ कला ४०′ विकला का हुग्रा। इस द्वादशांश के नौ भागों को हम निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं:—

ऊपर चन्द्र स्पष्ट २१°-१५' है। किसी भी राशि का नवाँ द्वादशांश २०° से २२°-३०' तक होता है। २१°-१५" में से २०° घटायें तो शेप १°-१५' आए। अब ऊपर देखिए १°-१५' किस विभाग में है। देखने से मालूम हुआ कि १°-६'-४०" से १°-२३'-४०" तक (v) वाँ विभाग है, इस प्रकार १°-१५' (v) वें विभाग में हैं। मकर राशि का पाँचवां विभाग श्रवण का द्वितीय चरण वतलाया गया है। इस कारण श्रवण के द्वितीय चरएा में जव चन्द्रमा होगा तव जन्म होगा। यही-द्वादशांश के नवांश से-जन्म का चन्द्र निर्णय करना, यह अभिप्राय है। इसी कारण कोई आचार्य द्वादशांश से, कोई द्वादशांश के नवांश से जन्मकालीन चन्द्र का निर्णय कहते हैं। इस प्रकार इन आपात विरुद्ध वचनों का सामञ्जस्य होता है।

### श्रीसूर्योदयादिष्टम्

दूसरी बात जो इस श्लोक में बतायी गई है, वह यह कि दिन में जन्म होगा या रात्रि में। इसके निर्णय में कहते हैं कि यदि दिवा बली वाली राशि, गर्भाधान के समय में हो तो दिन में जन्म। रात्रि बली जो राशियाँ हैं-उनमें से कोई गर्भा-धान के समय हो तो रात्रि में जन्म। दिवा बली राशियाँ कौनसी हैं और रात्रि बली कौनसी यह अध्याय १ श्लोक १४ में पहले कह चुके हैं।

जन्म का इष्ट घटी पल कैसे निकालना ? इसके लिए पहले निषेक (गर्भाधान) लग्न स्पष्ट करना चाहिए। स्रव देखिए कौनसा नवांश है ? यह नवांश दिवा बली है या रात्रि बली ? मान लीजिए दिनमान ३२ घड़ी है, रात्रि मान २८ घड़ी। निषेक लग्न ३-११°-४०′ (कर्क के ११°-४०′) है। लग्न तुला नवांश में पड़ा। तुला दिवा बली है। इस कारण दिन में जन्म होगा। दिन में कव? एक नवांश में ३°-२०' ग्रर्थात् २०० कला होती हैं। ग्राधा नवांश बीत चुका है। तब बैराशिक से इष्ट घटी निकालिए।

यदि २०० कला से ३२ घड़ी (दिनमान)

ग्रौर १°-४०' ग्रर्थात् १०० कला से  $\frac{37 \times 100}{200}$  घड़ी = १६ घड़ी श्री-स्योंदयादिष्टम् हुग्रा।

ग्रब राति जन्म का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए निषेक लग्न ३-१८°
-२०' (कर्क के १८°-२०') है। लग्न धनु नवांश में पड़ा। धनु राति वली है। इसलिए राति में जन्म होगा। राति में कव ? धनु नवांश कर्क में १६°-४०' से २०° तक होता है। १°-४०' बीत चुका है। १°-४०' बाकी है। तब राति कितनी वीतने पर जन्म होगा। तैराशिक से निकालिये।

यदि २०० कला से २८ घड़ी (राविमान)

ग्रौर °१-४०' ग्रर्थात् १०० कला से  $\frac{2C \times 100}{200} = 10$  घड़ी राति बीतने पर । इसमें दिनमान के ३२ घड़ी जोड़ने से श्री सूर्योदयादिष्टम् हुग्रा ३२+१४ = ४६ घडी ।

उदाहरणों में गणित प्रिक्या की सुलभता के लिए—दिनमान तथा रावि-मान में पूरी-पूरी घड़ी मान ली है। दिनमान तथा राविमान की जितनी घड़ी, पल हों, उनके ग्राधार पर गणित करके, श्री सूर्योदयादिष्टम् निकालना चाहिए। ४३।

पुनः कहते हैं कि निषेक के समय शनि का नवांश (मकर या कुंभ) उदित हो और शनि सप्तम में हो तो तीन वर्ष में (गर्भाधान के ३ वर्ष वाद) प्रसव हो। यदि निषेक के समय चन्द्रमा का नवांश (कर्क) उदित हो और चन्द्रमा सप्तम में हो तो बारह वर्ष में (गर्भाधान के १२ वर्ष वाद) प्रसव हो। वराहमिहिर कहते हैं कि निषेक प्रकरण में अधिक अंग होना या हीनांगता आदि के जो योग कहे गये हैं या पिता, पितृच्य, माता, मौसी सम्बन्धी जो शुभाशुभ योग कहे गये हैं, उनका युक्तिपूर्वक जन्मकुंडली में भी विचार करना चाहिए। युक्तिपूर्वक क्या? जैसे मासेश के निर्वेल या पीड़ित होने से अमुक मास में गर्भ स्नाव हो इसका जन्मकुण्डली में विचार नहीं करना। भट्टोत्पल कहते हैं 'जन्मन्याधानप्रशनकाले वा' इस सिद्धान्तानुसार प्रश्नकुण्डली में भी विचार करना।

रुद्रभट्ट ने द्वादशाब्द का अर्थ १२ नाक्षत्रिक मास (एक आवृत्ति नक्षत्रों की चन्द्रमा २७ दिनों में पूर्ण करता है) — इस कारण २७×१२ = ३२४ दिन भी लिया है। ४४।

षय संस्कार विहीन पुत्र जन्म योग पितृकर्मेश्वरौ दुःस्थौ देहेशे बलसंयुते विना सीमन्तकर्मादि जातः पुत्रो न संशयः लाभे पापे पापगृहे न सीमन्तयुतो भवेत् ॥ ४५३॥

यदि नवमेश ग्रीर दशमेश दुःस्थान में (छठे, ग्राठवें, बारहवें-एक साथ या पृथक्-पृथक्) हों, लग्नेश बलवान् हो तो बिना सीमन्त संस्कार के ही बालक का जन्म हो। यदि लग्न से एकादश में पाप राशि या पाप ग्रह हो तो भी यही फल होता है। सर्वार्थचिन्तामणि में भी यही कहा गया है। देखिये सर्वार्थचिन्तामणि ग्रध्याय २ श्लोक ५८।

जन्म के समय पिता सनुपस्थित हो
पितुर्जातः परोक्षस्य लग्निमन्दावपश्यित ।
विवेशस्थस्य चरभे मन्याव् भ्रब्टे दिवाकरे ॥ ४६॥
उदयस्षेऽथवा मंदे कुजे वाऽस्तं समागते ।
स्थिते वाऽन्तः क्षपानाथे शशाङ्कसुतशुक्रयोः ॥ ४७॥

यदि लग्न को चन्द्रमा न देखे तो पिता जन्म के समय घर पर नहीं था, यह कहना। यदि सूर्यंचर राशि में मध्य (दशमभाव) से भ्रष्ट हो तो पिता विदेश में था यह कहना।

वृहज्जातक में तीसरा ग्रध्याय वियोनिजन्माध्याय, चौथा निषेकाध्याय, पाँचवाँ जन्मविधिनामाध्याय है। जातकपारिजातकार ने इन तीनों ग्रध्यायों के विषय—ग्रपने तीसरे ग्रध्याय में ही सम्मिलित कर दिये हैं और बृहज्जातक के— इन तीन ग्रध्यायों के कुल ५६ श्लोकों में से ४६ श्लोक यों के यों, बृहज्जातक से लेकर ग्रपने तृतीय ग्रध्याय में सिन्नविष्ट कर दिए हैं।

इसलिए पाठकों का विशेष ध्यान म्राकुष्ट किया जाता है कि इस मध्याय के श्लोक ४५ से जन्मकुंडली के योग प्रारंभ होते हैं। इस श्लोक में दो बातों की व्याख्या की म्रावश्यकता है। भट्टोत्पल तथा रुद्रभट्ट दोनों कहते हैं कि ऊपर जो सूर्य का चर राशि में होना कहा गया, वह यदि सूर्य स्थिर राशि में हो ग्रीर

२२० जातकपारिजात

'मध्य' से भ्रष्ट हो तो पिता स्वदेश में ही हो किन्तु घर पर न हो, और यदि सूर्य द्विस्वभाव राशि में हो, 'मध्य' से भ्रष्ट हो तो पिता न परदेश में हो, न स्वदेश में—बीच में कहीं हो।

'मध्य' से भ्रष्ट-इसके अर्थ में दोनों विद्वान् टीकाकारों में मतभेद है। दोनों 'मध्य' को दशम स्थान मानते हैं। परन्तु भट्टोत्पल लिखते हैं 'दशम स्थान से भ्रष्ट-एकादश, द्वादश में या नवम अष्टम में' किन्तु रुद्रभट्ट लिखते हैं-मध्य-दशम राशि-उससे भ्रष्ट-मध्याह्न के बाद नवम आदि राशि में। रुद्रभट्ट का अर्थ विशेष उपयुक्त है क्योंकि सूर्य जब द्वादश, या एकादश में होता है, तब मध्याह्न की ओर चढ़ता हुआ होता है-भ्रष्ट (गिरता हुआ, पतनोन्मुख) नहीं होता।

इन सभी योगों में चन्द्रमा का लग्न को न देखना ग्रावश्यक है तथा सूर्य का 'मध्य' से श्रष्ट होना।

ग्रव श्लोक ४७ में पिता घर पर, जन्म के समय उपस्थित न हो, इसके ग्रन्य पृथक्-पृथक् ३ योग कहते हैं।

(i) शनि यदि लग्न में हो या (ii) मंगल यदि सप्तम में हो या (iii) बुध और शुक्र के बीच में चन्द्रमा हो-तीनों एक राशि में हों-बुध और शुक्र-इन दोनों में से एक के अंश चन्द्रमा से कम, एक के अधिक। या बुध और शुक्र इनमें एक चन्द्रमा से दितीय हो अन्य द्वादश।

रहभट्ट अपनी टीका में ३ वात विशेष कहते हैं। (क) इन योगों में सूर्य का मध्य से भ्रष्ट होना आवश्यक है। (ख) दशम के बाद नवम, अष्टम, सप्तम, पष्ठ, पंचम तथा चतुर्य—इन स्थानों में सूर्य मध्य से भ्रष्ट (गिरता हुआ होता है); तृतीय, दितीय, लग्न, द्वादश, एकादश तथा दशम में सूर्य चढ़ता हुआ होता है। तब यह योग लागू नहीं होगा। (ग) पिता कहीं परोक्ष में है, इसका अर्थ यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जो भविष्य में इसका पिता होगा। अर्थात् ऐसा बच्चा अन्य का दत्तक पुत्र हो सकता है—अर्थात् किसी के गोद चला जावे। ४६-४७।

## जारजात तथा प्रन्य योग लग्ने वा यवि ज्ञीतांज्ञौ जुभखेखरराज्ञिगे । ग्रौरसोऽयं भवेज्जातो गुरुवर्गसमन्विते ।। ४८ ॥

यदि कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो, और ग्रपने पित के श्रतिरिक्त-ग्रन्य किसी पुरुष से पुत्र उत्पन्न करे तो ऐसे पुत्र को जारज (जार से उत्पन्न) कहते हैं। इसे ही उर्दू में हरामजादा कहते हैं। तत्सम्बन्धी तथा श्रन्य योग कहते हैं।

(१) यदि लग्न या चन्द्रमा शुभ ग्रह की राशि में हो ग्रांर बृहस्पित के वर्ग में हो तो जातक श्रपने पिता का ग्रीरस (ग्रपने पिता से उत्पन्न) पुत्र होता है। बृहस्पित के वर्ग से षड्वर्ग, या सप्तवर्ग या दशवर्ग—या कोई भी एक वर्ग (सप्तमांश, नवांश श्रादि) बृहस्पित का समझा जावे, यह ग्रंथकार ने स्पष्ट नहीं किया है। ग्रागे भी वर्ग शब्द ग्राया है। परन्तु तात्पर्य ग्रस्पष्ट है। ४८।

जीवो न भौमसंहुट्टः स्ववरों चार्कचन्द्रजाः । क्षेत्रजोऽयं भवेज्जातः ससौम्यो वा चलान्यितः ॥ ४६ ॥

(२) यदि बृहस्पित पर मंगल की दृष्टि न हो, चन्द्रमा ग्रीर सूर्य ग्रपने वर्ग में हों, या बलवान् होकर बुध के साथ हों तो जातक जारजात होता है। वलवान् होकर बुध के साथ कौन हो ? बृहस्पित या सूर्य या चन्द्रमा ? श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ग्रपने ग्रनुवाद में लिखा है 'वृहस्पित बुध के साथ हो। श्री नवाथे ने ग्रपनी मराठी टीका में भी यही लिखा है। काशी से प्रकाशित संस्कृत टीका में लिखते हैं 'सूर्येण सह चन्द्रमा स्ववर्गे विद्यमानो वा बुधयुक्तो वली च भवेत्'। इसी के हिन्दी टीकाकार लिखते हैं 'बलवान् सूर्य ग्रीर चन्द्रमा ग्रपने वर्ग में हों ग्रीर बुध के साथ हों।' हमें श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री का ग्रयं विशेष मान्य है। मूल में क्षेत्रज शब्द ग्राया है। (क्षेत्र = खेत, ज = उत्पन्न हुग्रा)। स्त्री पित का खेत मानी गई है। यदि किसी के खेत में कोई ग्रन्य पुरुष बीज वो दे तो भी जो फलल पैदा होगी, वह खेत के मालिक की समझी जावेगी। 'क' की स्त्री में 'ख' पुरुष बारा उत्पन्न पुत्र 'क' का क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। ४९।

# मन्दयर्गगते बन्द्रे मन्दयुक्ते तु पञ्चमे । भानुभार्गवसंदृष्टे पुत्रः पौनर्भवी भवेत् ॥ ५०॥

(३) धर्मशास्त्र में १२ प्रकार के पुत्र वताए गए हैं, श्रीरस, कानीन, क्षेत्रज, पौनर्भव, दत्तक ग्रादि। इस श्लोक में कहते हैं कि यदि चन्द्रमा शिन के वर्ग में हो ग्रीर शिन लग्न से पाँचवें घर में स्थित होकर सूर्य ग्रीर शुक्र से दृष्ट हो तो जातक पौनर्भव होता है। पुनः विवाहिता स्त्री का पुत्र पौनर्भव कहलाता है। पुनः

व्यये भास्करसंदृष्टे वर्गे भास्करचन्द्रयोः । चन्द्रसूर्ययुते वाऽपि कानीनोऽयं अवेन्नरः ॥ ५१ ॥ २२२ जातकपारिजात

(४) यदि लग्न से व्ययभाव (बारहवा घर)सूर्य से दृष्ट हो, सूर्य ग्रीर चन्द्रमा के वर्ग में हो या चन्द्र सूर्य से युत हो तो कानीन पुत्र होता है। यह इस श्लोक का शब्दार्थ है। परन्तु भावार्थ स्पष्ट नहीं है। व्ययभाव सूर्य, चन्द्र के वर्ग में हो, सुयं से दष्ट हो या सुर्य, चन्द्र से युत हो । यह एक अर्थ हुआ । श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने ग्रथं किया है, व्ययभाव पर सूर्य की दृष्टि या सूर्य ग्रीर चन्द्रमा, चन्द्रमा ग्रीर सूर्य के वर्ग में हों। इस ग्रर्थ को सम्मत मानने में महती विप्रतिपत्ति यह है कि यदि व्ययभाव पर सूर्य की दृष्टि को स्वतंत्र योग मान लें तो करोड़ों जन्मकुण्डलियों में यह योग घटित होगा भीर वे कानीन हो जावेंगे। कानीन क्या ? धर्म शास्त्र में जो १२ प्रकार के पुत्र कहे हैं, उनमें एक कानीन भी है। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका में लिखा है कि कानीन पुत्र का शब्दार्थ कन्या का पुत्र होता है। यह दो अर्थ में प्रयक्त होता है। (i) अविवाहित अवस्था में ही किसी कन्या के पुत हो जाये तो वह नाना का पूत्र (अर्थात् उस बच्चे का मालिक नाना) होता है। (ii) यदि किसी व्यक्ति के पूल न हो ग्रीर वह ग्रपनी कन्या के विवाह के समय ग्रपने जामाता से यह तय कर ले कि इस कन्या का जो प्रथम पुत्र होगा, वह मैं ले लुंगा तो ऐसा दौहित भी नाना का कानीन पुत्र कहलाता है। एक हिन्दी टीकाकार ने अर्थ किया है 'बारहवां भाव सूर्य से देखा जाता हो, या सूर्य और चन्द्रमा के वर्ग में क्रम से चन्द्र भ्रौर सूर्य युक्त हों तो जन्म लेने वाला, कानीन याने बिना ब्याही लड़की (कुमारी) का पुत्र होता है।। यहाँ भी वही ग्रर्थापत्ति उपस्थित होती है, जो श्रीसुब्रह्मण्यम् शास्त्री के श्रर्थ में ।। ५१ ।।

# चन्द्रवृष्टियुतो मान्विभानुपुत्रसमन्वितः । तद्वीक्षरायुतो वाऽपि बत्तपुत्रो भवेन्नरः ॥ ५२ ॥

(५) यदि मान्दि (गुलिक) चन्द्रमा से दृष्ट हो श्रौर शनि से दृष्ट या युत हो तो दत्तक पुत्र (जिसे व्यवहार में गोद लिया हुग्रा पुत्र कहते हैं) होता है ॥ ५२ ॥

# शन्यङ्गारकसंयुक्ते सप्तमे वाऽथ पञ्चमे । ग्रन्यैरवीक्षिते खेटैः कृत्रिमं तु विनिर्दिशेत् ॥५३॥

(६) यदि मंगल या शनि लग्न से पंचम और सप्तम में हों और उन्हें कोई अन्य ग्रह न देखे हो जातक कृत्रिम पुत्र होता है। धर्मशास्त्र में जो बारह प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, उनमें से एक कृत्रिम पुत्र होता है। किसी भी व्यक्ति को यह कहकर कि ग्राज से तुम मेरे पुत्र हुए, अपना पुत्र बना लिया जाए, वह कृत्रिम पुत्र होता है। दत्तक (गोद लिए हुये) और कृत्रिम में भेद यह है कि दत्तक पुत्र

लेने में बच्चे के माता पिता की स्वीकृति लेनी पड़ती है, कृतिम (बनाये हुए) में नहीं ॥ ५३ ॥

# परस्परक्षेत्रगतौ तु होरारसातलेशौ यदि जन्मलग्नात् । लग्नेश्वरो वा हिबुकेश्वरो वा ध्वजाहियुक्तो जननं परेएा ॥ ५४ ॥

(७) (i) यदि लग्नेश चतुर्थ में हो ग्रीर चतुर्थेश लग्न में हो (या) लग्नेश किंवा चतुर्थेश राह या केतु से यत हो तो जातक जारजात होता है।

हमारे विचार से यह योग उचित नहीं है। लग्नेश चतुर्थेश का परस्पर स्थान विनिमय (एक दूसरे के घर में बैठना) उत्कृष्ट योग है। लग्नेश या चतुर्थेश राहु या केतु से युत लाखों कुण्डलियों में होते हैं। परन्तु वे अपने पिता के औरस पुत्र हैं, इसमें सन्देह लेश भी नहीं है।। ५४।।

# लग्नं शशाङ्कः सुरराजमंत्री न वीक्षते नैकगृहस्थितौ वा। न जीववर्गेण युतौ तदानों जातं वदेदन्यसमागमेन ॥ ५५ ॥

(८) यदि लग्न या चन्द्रमा वृहस्पित के वर्ग में न हो, न बृहस्पित लग्न में या चन्द्रमा के साथ हो, न बृहस्पित लग्न या चन्द्रमा को देखे, तो जातक जारजात होता है ।। ५५ ।।

## स्वातीद्वितीया रिववारयुक्ता ससप्तमी सोमजरेवती च । सद्वादशीभानुसुतश्रविष्ठा चैतेषु जातः परतो वदन्ति ॥ ५६ ॥

(९) जन्म के समय (i) रिववार द्वितीया तिथि, तथा स्वाती नक्षत्र हो या (ii) बुधवार, सप्तमी तिथि तथा रेवती नक्षत्र हो या (iii) रिववार, द्वादशी तिथि तथा धनिष्ठा नक्षत्र हो तो जातक जारजात होता है।

जातक पारिजातकार ने रिववार, द्वादशी तिथि तथा धनिष्ठा नक्षत्र — इन तीनों का योग ऊपर(iii) में लिखा है। किन्तु वलभद्र ग्रपने होरारत्न में लिखते हैं कि यह श्लोक तातिमिश्र से लिया गया है। वहाँ ऊपर (iii) के स्थान में शनिवार, द्वादशी तिथि तथा धनिष्ठा नक्षत्र इन तीनों का योग होने से जारजात योग लिखा है:

स्वाती द्वितीया रिववारयोगे सोमात्मजे सप्तमी रेवतीषु । स्याव् द्वादशीवासवमन्दवारे जारेण जातं प्रवदन्ति बालम् ॥ अव भ्रन्य जारजात के योग कहते हैं ॥ ५६॥

# भज्ञाख्यतिथियुक्तेषु त्रिपादक्षान्वितेषु च । मन्दार्कभौमवारेषु जातमन्योद्भवं विदुः ॥ ५७ ॥

(१०) यदि द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी इनमें से कोई भी तिथि हो तथा 'विपाद' नक्षत्र हो और रिव, मंगल या शनिवार को जन्म हो तो जारजात होता है। वा सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है। अंग्रेजी पद्धित की तरह राित को १२ बजे नहीं बदलता। विपाद नक्षत्र क्या ? जिस नक्षत्र के प्रथम तीन चरण पहली राशि में हों, चतुर्थ चरण अन्तिम रािश में अर्थात् पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वाभाद्र।। ५७।।

न लग्निम्बु च गुर्शनरीक्षते न वा शशाङ्कः रिवरणा समागतम् । सपापकोऽर्केण युतोऽथवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निश्चयात् ॥५=॥

- (११) यह क्लोक बृहज्जातक से लिया गया है। रुद्रभट्ट तथा भट्टोत्पल की टीकाओं में कुछ अन्तर है। इस कारण दोनों की टीका का सार पृथक्-पृथक् दिया जाता है।
- (क) रुद्रभट्ट कहते हैं कि यदि लग्न को या चन्द्रमा को बृहस्पति न देखता हो तो सोच विचार कर नितराँ अन्वेषण विमर्शन कर जारजात कहना। किस प्रकार सोच विचार कर? क्या अन्वेषण, विमर्शन कर? कि लग्न या चन्द्रमा बृहस्पति की राशि, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश या विशांश में तो नहीं है—क्योंकि यदि वृहस्पति की लग्न या चन्द्रमा पर दृष्टि न हो, न लग्न या चन्द्रमा बृहस्पति की राशि, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश या विशांश में हो तंभी केवल उसी हालत में जारजात कहना। क्योंकि भगवान् गांगि ने कहा है:—

गुरुक्षेत्रं गते चन्त्रे तद्युक्ते वान्यराधिगे । तद् द्रेष्काणे तदंशे वा न परैजीत इध्यते ।।

मान लीजिए ऊपर लिखे विचार से जारजात योग आया किंतु तब भी— ऐसी हालत में भी यदि सूर्य भ्रौर चन्द्रमा एक राशि में हों तो जारजात योग का खण्डन हो जाता है, अर्थात जारजात योग नहीं होता।

किन्तु सूर्य तथा चन्द्रमा के एक राशि में होने पर भी यदि निम्नलिखित ग्रह स्थिति हो तो जारजात ही होता है। वह निम्नलिखित ग्रहस्थिति क्या ?

चन्द्रमा जिस ग्रंश में है, उसी ग्रंश में मंगल या शनि हो (ग्रर्थात् चन्द्रमा की ग्रंशात्मक युति मंगल या शनि से हो) और सूर्य तथा चन्द्रमा एक ही राशि में हों—यह दोनों होने से जारजात होता है। ख्द्रभट्ट पुनः कहते हैं कि इस योग में (चन्द्रमा का ग्रंशात्मक पापग्रह से योग ग्रौर सूर्य चन्द्र की एक ही राशि में स्थिति दोनों के होने पर) यदि सूर्य चन्द्र पर — वृहस्पित की दृष्टि हो तो पत्नी ग्रपने पित की ग्रनुज्ञा से पर पुरुष गमन करती है। यदि लग्न में सूर्य हो, चन्द्रमा पाप ग्रह के साथ हो, वृहस्पित से दृष्ट न हो तो माता का ही दोष है (ग्रर्थात् पित का नहीं)। यदि चन्द्रमा जिस पापग्रह के साथ है, वह पापग्रह ग्रित बलवान हो तो ग्रपवाद ही होता है। ग्रर्थात् वास्तव में जारजात नहीं होता किन्तु बदनामी हो जाती है।

पुनः कहते हैं कि जारजात योग में किस प्रकार यह विचार करना कि किस प्रकार के व्यक्ति से व्यभिचार कर जातक की माता ने पुत्र उत्पन्न किया है। प्रसव के समय, लग्न से, नवमेश से (दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम से किया जाता है) तथा बीज कारक सूर्य—से इन में जो बलवान् हो उसकी जाति तथा जो ग्रन्य लक्षण दिये हैं—देखिए जातकपारिजात तथा बृहज्जातक का ग्रध्याय २—उनसे जार का विचार करना। रुद्रभट्ट कहते हैं कि ऐसा जातक दूसरे के व्यापार से ग्राजीविका उपार्जित करता है।

(ख) ग्रव भट्टोत्पल ने क्या लिखा है वह कहते हैं-

(i) यदि लग्न श्रीर चन्द्रमा-चाहे एक राशि में हों चाहे पृथक्-पृथक् राशि में, यदि वृहस्पति दृष्ट न हों तो जातक जारजात होता है, किन्तु यदि लग्न या चन्द्रमा वृहस्पति के नवांश में न हों तभी ऐसा होता है क्योंकि यवनेश्वर ने कहा है:

ग्रजीवभागेष्वनवीक्षिते वा जीवेन चन्द्रेऽथ विलग्नभे वा। जातोऽपरोद्भूतमिति बुवन्ति वाच्यो जनेनाथ बलावलोकात्।।

(ii) यदि चन्द्रमा सूर्य के साथ हो श्रीर बृहस्पति से दृष्ट न हो तो जारजात होता है।

(रुद्रभट्ट ग्रौर भट्टोत्पल के ग्रर्थ एक दूसरे के विल्कुल विरुद्ध हैं)।

(iii) यदि चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ हो ग्रौर सूर्य भी चन्द्रमा के साथ उसी राशि में हो तो चाहे बृहस्पित से दृष्ट हो, चाहे ग्रदृष्ट हो जारजात योग होता है।

किन्तु इन योगों में यदि चन्द्रमा वृहस्पित के साथ हो या गुरु की राशि में हो या अन्य राशि में स्थित होकर भी चन्द्रमा बृहस्पित के द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश या विशांश में हो तो जारजात नहीं कहना यह भगवान गार्गि के वचन के आधार पर कहते हैं ॥ ५८॥

> गुरुक्षे त्रगते चन्द्रे तद्युक्ते चान्यराशिगे। तद्द्रे व्कारो तदंशे वा न परेर्जात इष्यते।। ५६।।

२२६ जातकपरिजात

(१२) यह क्लोक भगवान् गागि से लिया गया है, जो भट्टोत्पल तथा रुद्रभट दोनों ने अपनी टीका में उद्धृत किया है। कहते हैं कि यदि चन्द्रमा बृहस्पित की राणि में हो या किसी भी राणि में बृहस्पित के साथ हो, या बृहस्पित के द्रेष्काण या ग्रंण (नवांण) में चन्द्रमा हो तो जारज (जार—अन्य पुरुष से उत्पन्न) नहीं होता।

जातकोत्तम, सारावली ग्रादि ज्योतिष ग्रंथों में, तथा गुणाकर, तातिमश्र ग्रादि ग्राचार्यों ने ग्रनेक जारज योग कहे हैं। इनके ग्रनेक ग्रपवाद ग्रर्थात् ग्रन्य योग, जिनके होने से जारज योग नहीं होता भी दिये हैं। ब्रह्मा, सुब्रह्मण्य, सूर्य, यवन, विशष्ठ, ग्रवि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, ग्रङ्गिरा, लोमश, पौलश, च्यवन, शौनक ग्रादि ने ४४ ग्रपवाद कहे हैं। विस्तार भय से ग्रालोचना नहीं की जा रही है।। ५९।।

जन्म के समय पिता बन्धन में हो क्रूरर्भ गतावशोभनौ सूर्याद् जूननवात्मजस्थितौ । बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राशिवशात्तथा पथि ॥ ६० ॥

सूर्य से पंचम, सप्तम, या नवम में (एक साथ या पृथक्-पृथक्) मंगल ग्रौर शनि कूर ग्रह की राशि में हो तो जातक का पिता, जातक के जन्म के समय बद्ध था। कूर ग्रह की राशि क्या? मेष, वृश्चिक, मकर, ग्रौर कुंभ। भट्टोत्पल लिखते हैं कि यदि कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा हो तो कर्क, ग्रौर बुध यदि पाप युक्त हो तो मिथुन ग्रौर कन्या भी कूर राशि समझना।

सूर्य यदि चर राशि में हो तो परदेश में, स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव राशि में हो तो पिता मार्ग में बद्ध समझना। रुद्रभट कहते हैं कि सूर्य यदि निगल, पाश या भुजग द्रेष्काण में हो तो साक्षात् बद्ध (बन्धन में गिर-फ्तार) समझना। सूर्य यदि इन द्रेष्काणों में से किसी में न हो तो किसी कार्य में लगा हुआ होने से रुका हुआ समझना। रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न जातक, अपने पिताकृत दोष के कारण दण्डानुभव करता है।। ६०॥

#### जन्मस्थान विवरण

पूरां शिशित स्वराशिंगे सौम्ये लग्नगते शुभे सुखे। लग्ने जलजेऽस्तगेऽपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूयते।। ६१।। स्राप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूर्णः समवेक्षतेऽथवा। मेषूररणबन्धुलग्नगः स्यात् सूतिः सलिले न संशयः।। ६२।। उदयोडुपयोर्व्यवस्थितं गुप्त्यां पापितरोक्षितं यमे । श्रिलकिक्युते विलग्नगे सौरे शीतकरेक्षितेऽवटे ॥ ६३ ॥ मन्देऽब्जगते विलग्नगे बुधसूर्येन्दुनिरीक्षितं क्रमात् । क्रीडाभवने सुरालये जननं चोषरभूमिषूद्दिशेत् ॥ ६४ ॥ नृलग्नगं प्रेक्ष्य कुजः श्मशाने रम्ये सितेन्दू गुरुरग्निहोत्रे । रिवर्नरेन्द्रामरगोकुलेषु शिल्पालये ज्ञः प्रसवं करोति ॥ ६४ ॥ राश्यंशसमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे । स्वक्षांशगते स्वमंदिरे बलयोगात्फलमंशकक्षं योः ॥ ६६ ॥

इन ६ श्लोकों में श्रीर श्रागे श्लोक ६९ तथा ७० में कुछ ग्रह-योग कहे हैं, जिन से यह निश्चय किया जाये कि कैसे स्थान में प्रसव हुआ। सम्प्रति जब नगरों में ९९ प्रतिशत प्रसव श्रस्पतालों में हो रहे हैं, तो ये योग लागू नहीं होंगे। तथापि शास्त्रीय दृष्टि से इनका महत्व है।

- (१) इस क्लोक में दो पृथक् पृथक् योग कहे गए हैं। इनमें से कोई भी योग हो तो पानी के जहाज (या नौका) में जन्म कहे। कुछ टीकाकार यह भी प्रयं लेते हैं कि जल के मध्य में प्रसव हो।
- (i) पूर्ण (पूर्शिमा का) चन्द्रमा कर्क में हो, लग्न में बुध तथा चतुर्थ में बृहस्पति।
- (ii) लग्न में जलराशि (कर्क, मकर का उत्तराद्धं या मीन) तथा सप्तम में चन्द्रमा।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि इन योगों में उत्पन्न व्यक्ति समुद्र यावा द्यादि (समुद्र पार से व्यापार ग्रादि) करता है ।६१।

- (२) अब जल में प्रसव होने के ३ अन्य थोग कहते हैं।
- (i) लग्न में जल राशि हो, चन्द्रमा भी जल राशि में हो।
- (ii) सम्पूर्ण (पूर्णिमाका) चन्द्रमा लग्न को देखे और लग्न जल राशि में हो।
- (iii) जल राशि का चन्द्रमा लग्न, चतुर्थ या दशम में हो।

भट्टोत्पल कहते हैं कि जल में प्रमूति का अर्थ जल के समीप भी प्रसूति लेना। रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं कि मूल में 'आप्योदय' या 'आप्यगः' यह जो दो शब्द आये हैं, इनमें अप् (पानी) शब्द से केवल जल का ही—जल राशि का ही निर्देश नहीं करना; अप् (जल) तत्त्व शुक्र का भी है—और शुक्र का जल तत्त्व है इस कारण यहाँ शुक्र की राशि हो, तो भी यह योग घटित हो। पुनः कहते हैं कि जहाँ योग का प्रसंग हो वहाँ पूर्ण दृष्टि—अर्थात् सप्तम दृष्टि ही लेना—एक पाद, द्विपाद या व्रिपाद दृष्टि नहीं लेना, क्योंकि यदि आंशिक दृष्टि से भी दृष्ट

हो यह अर्थं लिया जा सकता हो, तो इस श्लोक में चन्द्रमा की लग्न पर एक चरण दृष्टि (चन्द्रमा चतुर्थं में होने से उसकी लग्न पर एक चरण दृष्टि होगी) या चन्द्रमा की लग्न पर तीन चरण दृष्टि (चन्द्रमा दशम में होने से उसकी लग्न पर तीन चरण दृष्टि (चन्द्रमा दशम में होने से उसकी लग्न पर तीन चरण दृष्टि होगी) का पृथक् निर्देश नहीं करते । इसलिए सिद्धांत यह है कि केवल यहाँ ही नहीं—इसी अध्याय में ही नहीं—अपितु सर्वत जहाँ राजयोग या रेकायोग, दरिद्रयोग आदि का प्रसंग हो वहाँ पूर्ण दृष्टि ही लेना । 'एवमुक्त्या अन्यतापि योगेषु दृष्टिप्रसंगे सप्तमदृष्टिरेव ग्राह्येति च ज्ञाप्यते।'

मन्त्रेश्वर ने भी फलदीपिका ग्रध्याय ४ श्लोक ९ में कहा है :--श्रेष्ठेति सा सप्तमवृष्टिरेव सर्वत्र वाच्या न तथाऽन्यवृष्टिः । योगादिषु न्यूनफलप्रदेति विशेषवृष्टिनं तु कैश्चिदुक्ता ॥ व्याख्या के लिए देखिए हमारी फलदीपिका. पृष्ठ, ८९-९० ।

कद्रभट्ट लिखते हैं कि इस क्लोक में जो योग दिए हैं, यदि उनमें से कोई योग जन्मकुंडली में हो तो, जातव जलयान (नौका, जहाज) जल द्रव्य (जल में उत्पन्न पदार्थ, जल के पार जाने वाले या जल के पार से ग्राने वाले पदार्थ) सम्पादन में चतुर होता है। इन योगों की याजना कूप (कुग्राँ) प्रक्षन में भी करनी चाहिए। इस योग में जन्मे व्यक्ति द्वारा वापो, कूप, तालाब का निर्माण भी संभव होता है। यदि चन्द्रमा स्थल राशि में हो तो तैल, घृत ग्रादि का क्रय विकय। स्थल राशि में कृषि प्रवृत्ति किन्तु चन्द्रमा यदि लग्न राशि में हो तो समुद्रयान।। ६२।।

- (३) (i) भट्टोल्पल में अर्थ किया है कि लग्न और चन्द्रमा से बारहवें में शित हो और उसको (शिन को) पापग्रह देखता हो तो कारागार (बन्धन) में प्रसव हो। लग्न और चन्द्रमा—दोनों से बारहवें घर में शित तभी होगा जब लग्न में चन्द्रमा हो। किन्तु रुद्रभट्ट ने अर्थ किया है—'लग्न से द्वादश या चन्द्रमा से द्वादश या दोनों से द्वादश (यदि लग्न में ही चन्द्रमा हो तो) शित हो और उसे—शित को पापग्रह देखें तो यह योग हो सकता है।
- (ii) यदि कर्क या वृश्चिक लग्न में शनि हो, उसे चन्त्राका देखे तो खंदक (गड्ढे) में जन्म हो। रुद्रभट्ट कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न जातक कुआ, तालाव, बावड़ी (प्रयात् समस्त व्यापार जिसमें खुदाई होती है) के कार्य से आजीविका उपार्जन करता है।। ६१–६३।।
- (४) (i) यदि जलराशि (कर्क, मकर का उत्तरार्ध तथा मीन) में लग्न में शिन हो, उसे बुध देखे तौ कीड़ा भवन (ग्रामोद प्रमोद के स्थान) में जन्म हो।
  (ii) यदि जल राशि में लग्न में शिन हो, उसे सूर्य देखे तो देवालय (मंदिर)

में जन्म हो।

(iii) यदि जल राशि में लग्न में शिन हो उसे चन्द्रमा देखे तो ऊसर भूमि में जन्म हो।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि उपयुंक्त योग (i) में जन्म हो तो नृत्य गीत वास आदि (नाटक, सिनेमा, खेल-कूद क्रिकेट, फुटवाल आदि) से आजीविका उपार्जन करता है। योग (ii) हो तो मंदिर सम्बन्धी कार्य से द्रव्य उपार्जन करता है। योग (iii) हो तो नमक आदि (ऊसर भूमि में नमक होता है—सम्प्रति सोड़ा, सीमेण्ट, चूना, कैमिकल्स आदि) से अर्थोपार्जन करता है। किन्तु इन उपायों से (जो ऊपर (i), (ii) तथा (iii) में कहे गए हैं) द्रव्य लाभ केवल उस स्थिति में कहना, जब उपयुंक्त ग्रह बलवान हों।। ६४।।

- (५) यदि नृलग्न हो अर्थात् मिथुन, कन्या, तुला, धनु का पूर्वाई या कुंभ लग्न हो, उसमें शनि हो और उसे
- (i) मंगल देखे तो श्मशान में।
- (ii) चन्द्रमा या शुक्र देखे तो रम्य (रमणीक) स्थान में ।
- (iii) वृहस्पति देखे तो ग्रग्निहोत्र के स्थान में।
- (iv) सूर्य देखे तो राजभवन में, देवालय में या जहाँ गायें रहती हैं। (इन तीनों में से किस स्थान में यह ग्रह के वलानुसार निश्चित करना चाहिए)
- (v) बुध देखें तो शिल्प (चित्रकारी, संगतराशी म्रादि किसी भी कारीगरी का) काम जहाँ होता हो, वहाँ जन्म होता है।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि इसकी संभावना है कि उपर्युक्त योग (i) में जातक बहुत शवों का दाह करे; योग (ii) में रम्य प्रदेश में वास करे; योग (iii) में अग्नि होत्रादि कार्य में रत हो; योग (iv) में राजभवन, मन्दिर या गोशाला में वास करे श्रीर योग (v) में शिल्प भवन में रहा करे।। ६५।।

(६) प्रसव कहाँ और किस स्थान में हो, इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष योग बतला चुकने के बाद श्रव सामान्य सिद्धांत कहते हैं कि प्रसूति कहाँ होगी, यह कैसे निर्णय करना। सर्वप्रथम कहते हैं कि राशि-श्रंश के समान (सदृश) स्थान में। कीन सी राशि? कीन सा श्रंश जो राशि या नवांश लग्न में उदित हो रहा हो? श्रर्थात् लग्न स्पष्ट जिस राशि श्रीर नवांश में पड़े। पुनः शंका होती है कि राशि श्रीर नवांश—दो दो कह दिए—दोनों से दो पृथक् पृथक् निर्देश स्राए तो निश्चयात्मक रूप से कैसे कहना? राशि से जो स्थान इंगित हो जो नवांश से इंगित हो? इसका निर्णय चतुर्थं चरण में स्वयं कहते हैं कि राशि श्रीर नवांश में जो अधिक बलवान् हो। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्णं है। सर्वंत्र फलादेश में इसको

स्मरण रखना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। नवांश का श्रत्यधिक महत्त्व है: कहीं कहीं तो राशि की श्रपेक्षा नवांश का श्रधिक फल मिलता है। नवांश के श्राधार पर ही कालचक दशा की योजना है।

विशोत्तरी महादशा म्रन्तदंशा में भी राशि की अपेक्षा नवांश स्थिति का विशेष महत्व है। देखिए इसी ग्रंथ के अध्याय १८ का श्लोक ७१। मस्तु अब प्रकृत विषय पर ग्राइए। यदि राशि भीर नवांश—इन दोनों में जो बली हो वह—

(i) चर राशि में हो तो मार्ग में (ग्रर्थात् घर में नहीं) प्रसव हो।

(ii) स्थिर राशि में हो तो घर में प्रसव कहना।

शंका उठाते हैं कि राशियों के तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव—ये तीन भेद हैं श्रीर यहाँ चर, स्थिर—दो का ही फल कहा, द्विस्वभाव का फल नहीं कहा। यदि द्विस्वभाव में जन्म हो तो क्या? कहते हैं कि द्विस्वभाव के पृथक् फल निर्देश की श्रावश्यकता इसलिए नहीं है कि—

द्विस्वभाव का पूर्वार्द्ध स्थिर का ग्रीर उत्तरार्द्ध चर का फल देता है। उपर्युक्त चर तथा स्थिर राशि या नवाँश का साधारण फल कहने के बाद यह कहते हैं कि राशि या नवाँश जो बलवान हो वह—

(i) यदि प्रपनी राशि या नवाँश में हो तो प्रपने घर में जन्म, (ii) बन्धु के गृह में हो तो बन्धु के घर में, (iii) शजु के घर में हो तो शजु के गृह में, (iv) मित्र के घर में हो तो मित्र के गृह में, (v) प्रन्य के घर में हो तो अन्य के गृह में इत्यादि ऊहापोह करके फल कथन करना चाहिए। यहाँ यह शंका उठती है कि स्वगृही-मित्रगृही, शजुगृही आदि का प्रसंग तो पिहले आया है। प्रध्याय २ में कौन ग्रह किसका मित्र, किसका शजु, किसका उदासीन होता है यह बताया गया है। परन्तु बन्धु से क्या तात्पर्य है। बन्धु और सम्बन्धी एक ही बात है। सम्बन्धी की विशद व्याख्या के लिए देखिए हमारी जिंफला(ज्योतिष) पृष्ठ ८९।

## माता से शिशु त्यक्त हो

स्रारार्कजयास्त्रिकोएगे चन्द्रे ऽस्ते च विसृज्यतेऽम्बया । वृष्टे ऽमरराजमन्त्रिएग दीर्घायुः सुखभाक् च स स्मृतः ॥ ६७ ॥ पापेक्षिते तुहिनगाबुदये कुजेऽस्ते

त्यक्तो विनश्यति कुजाकंजयोस्तथाऽऽये । सौम्येऽपि पश्यति तथाविधहस्तमेति सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽप्यनायुः ॥ ६८ ॥ (१) (i) यदि शनि ग्रीर मंगल एक राशि में हों ग्रीर उनसे पाँचवें, सातवें या नवें घर में चन्द्रमा हो तो माता उस बच्चे को त्याग देती है।

(ii) उपर्युक्त योग में, चन्द्रमा यदि वृहस्पित से दृष्ट हो तो माता के त्याग देने पर भी बच्चा दीर्घायु ग्रौर सुखी होता है।

यह टीका भट्टोत्पल ने की है। ग्रब रुद्रभट्ट क्या कहते हैं, इसका विवरण दिया जाता है।

रुद्रभट्ट ने जो वराहमिहिर के इस क्लोक का पाठ दिया है, उसमें उपयुं क से कुछ भेद है। वहाँ द्वितीय चरण में पाठ है "चन्द्रेडकें विसज्यतेडम्बया।" रुद्रभट्ट कहते है कि मंगल तथा शनि (चाहे यह एक राशि में हो या भिन्न भिन्न राशि में - यहाँ मंगल कन्या में, शनि वृप में हो तो मकर स्थित ग्रह दोनों से विकोण में होगा) दोनों से ब्रिकोण में सूर्य हो तो पिता उस बच्चे का परित्याग कर दे। मंगल ग्रीर शनि दोनों से विकोण में चन्द्रमा हो तो माता परित्याग कर दे। किन्तु इस योग में चन्द्रमा यदि ग्रमर राज मन्त्री (ग्रमर-देवता, राज-राजा, मन्त्री-इन्द्र का बृहस्पति) से दष्ट हो तो दीर्धाय तथा सूखी होता है। ग्रमर राज मंत्री की व्याख्या में रुद्रभट्ट कहते हैं कि यदि ग्रत्यन्त बली बृहस्पति से दृष्ट हो तो रसायन सेवनादि योग होता है (रसायन क्या ? काया कल्प की ग्रीषधियाँ, सिद्ध मकरध्वज, चन्द्रोदय ग्रादि) मध्यवली बृहस्पति की चन्द्रमा पर दृष्टि हो तो राजत्व, ग्रन्प बली बृहस्पति की दृष्टि हो तो मन्त्रित्व ॥६७॥ (२) यह श्लोक ६८ बृहज्जातक भ्रध्याय ५ का १५वाँ श्लोक है। इसमें माता से बच्चा त्यक्त हो, इसके ४ योग भ्रौर उनके फल दिये गये हैं । साधारणतः माता बच्चे का त्याग करती नहीं। केवल विशेष परिस्थित में ऐसा होता है। माता मर जावे तो अपने आप माता और बच्चे का वियोग हो गया। या युद्ध के समय डाकू, लुटेरों के भय से माता को पलायन करना पड़े ग्रीर त्वरा में बच्चा पीछे छूट जाये, या वच्चे को कोई चुरा ले, या किसी श्रविवाहित या विधवा स्त्री के बच्चा हो जावे भौर वह लोक लज्जा से बच्चे को छोड दे, इस प्रकार स्वेच्छा या ग्रनिच्छा से बच्चे का परित्याग लोक में देखा गया है। वराहमिहिर कहते हैं कि (i) लग्न में चन्द्रमा पाप (सर्य या शनि से) दष्ट हो ग्रीर लग्न से सप्तम में मंगल हो तो बच्चा मां से त्यक्त होता है श्रीर बच्चा विनाश को प्राप्त होता है प्रर्थात् मर जाता है। (ii) लग्न में चन्द्रमा पाप (सूर्य) दुष्ट हो ग्रौर लग्न से ग्यारहवें घर में 'शनि' मंगल में हो तो यही फल जो (i) में कहा गया है। रुद्रभट्ट कहते हैं कि शनि, मंगल ग्यारहवें हो, इसके अतिरिक्त यह कहा कि लग्नस्य चन्द्रमा पाप दृष्ट हो, इससे, लग्न से सप्तम सुयं हो यह विव-क्षित है। काशी से प्रकाशित जातक पारिजात के संस्कृत तथा हिन्दी के टीकाकारों ने व्याख्या की है "कि चन्द्रमा, मंगल श्रौर शनि से ग्यारहवें हों।" यह व्याख्या श्रगुद्ध है; क्योंकि भट्टोत्पल कहते हैं कि "भौमशन्योरायें लग्नादेकादणे स्थितयो:। रुद्रभट्ट भी यही कहते हैं श्रौर हेतुवाद उपस्थित करते हैं कि लग्न से ग्यारहवें घर में मंगल तथा शनि के होने से मंगल की चन्द्रमा पर एक चरण दृष्टि होगी श्रौर शनि की चन्द्रमा पर पूर्ण दृष्टि। बृहत्श्राजापत्य में भी लग्न गत चन्द्रमा से ग्यारहवें घर में मंगल, शनि का होना कहा है—

## शुभवृष्टे निशानाथे लग्नस्थेऽस्तगते कुजे। तस्माच्च गतयोरायं यद्वा मन्वारयोद्वंयोः॥

सारावली ग्रध्याय ९ श्लोक ३८ के ग्रनुसार लग्न में पापग्रहों से दृष्ट (मूल में पापै: बहुवचन है। संस्कृत में बहुवचन ३ या ग्रधिक के ग्रथं में प्रयुक्त होता है) चन्द्रमा हो। लग्न से दशम में मंगल हो (मंगल की लग्न पर पूर्णं दृष्टि होगी) शनि एकादश में हो (शनि की भी लग्न पर पूर्णं दृष्टि होगी) तो माता से त्यक्त होता है:—

## म्रियते पापैर्वृष्टे शशिनि विलग्ने कुजेऽस्तगे त्यक्तः ।। लग्नात् खलाभगतयोर्वसुधासुतमन्दयोरेवम् ॥

- (iii) यदि उपर्यु क्त ग्रह स्थिति में चन्द्रमा सौम्यग्रह से दृष्ट हो तो द्रष्टा ग्रहों में जो ग्रह ग्रपनी राशि नवांशादि स्थिति से वलवान् हो (वह ग्रह ब्राह्मणादि जिस वर्ण का ग्रधिष्ठाता हो (देखिए जातक पारिजात ग्रध्याय २ श्लोक २६) उस वर्ण वाले व्यक्ति के हाथ वच्चा पड़ता है—किन्तु भट्टोत्पल कहते हैं कि चन्द्रमा सौम्य ग्रौर पापग्रह दोनों से दृष्ट हो तो ग्रन्य के हाथों में पड़कर भी बच्चा जीवित नहीं रहता; किन्तु, इस योग में यदि चन्द्रमा
- (iv) बृहस्पित से भी दृष्ट हो तो बच्चा जीवित रहता है क्योंिक भट्टोत्पल कहते हैं कि इससे भ्रव्यविहत पूर्व श्लोक में वराहिंमिहिर, बृहस्पित से दृष्ट होने से बच्चा जीवित रहता है, यह कह चुके हैं। भट्टोत्पली टीका में, इसकी पुष्टि में सारावली का निम्न लिखित श्लोक उद्धृत करते हैं।

## सर्वेष्वेतेषु योगेषु शशी सुरेज्यसंवृष्टः । भवति तदावीर्घायुर्हस्तगतः सर्ववर्णेषु ॥

रद्रभट्ट तथा भट्टोत्पल ने इस प्रसंग में सारावली के ३ म्लोक उद्धृत किए हैं। प्रथम दो म्लोक तो सारावली की मुद्रित पुस्तकों में अध्याय ९ के म्लोक ३८ मीर ३९ हैं। परन्तु उपर्युक्त म्लोक मुद्रित संस्करणों में प्राप्य नहीं है। रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न जातक सदा अपनी जन्म भूमि त्याग कर देता है।। ६७-६८।।

#### प्रसव स्थान

श्रव प्रसव कैसे स्थान में हुग्रा-यह ज्ञात करने के लिये दो श्लोक देते है। दोनों ही श्लोक वृहज्जातक के हैं।

पितृमातृगृहेषु तद्वलात्तरुशालादिषु नीचगैः शुभैः ।
यदि नैकगतैश्च वीक्षितौ लग्नेन्दू विजने प्रसूयते ॥ ६६ ॥
मन्दर्भांशे शशिनि हिबुके मन्ददृष्टेऽब्जगे वा
तद्युक्ते वा तमिस शयनं नीचसंस्थैश्च सूमौ ।
यद्वद्राशिर्वजिति हरिजं गर्भमोक्षस्तु तद्वत्
पापैश्चन्द्रस्मरसुखगतैः क्लेशमाहुजनन्याः ॥ ७० ॥

इस फ्लोक में ५ योग कहे गये हैं।

यदि जन्म के समय (i) पितृकारक ग्रह बलवान् हों तो पिता के घर में जन्म कहना ! (ii) मातृकारक ग्रह बलवान् हों तो माता के सम्बन्धी (नाना, मामा, मौसी ग्रादि) के घर में जन्म हो । (iii) यदि सभी गुभग्रह (मूल में बहुवचन ग्राया है। इस कारण ३ या ग्रधिक गुभग्रह) नीच राशि में हों तो तह (वृक्ष) शाला ग्रादि के नीचे या पास में जन्म हो (iv) यदि एक राशिगत—३ या ग्रधिक ग्रह लग्न तथा चन्द्रमा को न देखें तो विजन (जन रहित, निर्जन स्थान में जन्म हो । (v) यदि एक राशि गत ३ या ग्रधिक ग्रह लग्न ग्रौर चन्द्रमा को देखें तो जनाकीणं स्थान में प्रसव हो।

व्याख्या: ऊपर श्लोक का अनुवाद दिया गया है। अब भट्टोत्पल तथा रुट-भट्ट अपनी अपनी व्याख्या में जो विशेष लिखते हैं, उससे परिचय कराया जाता है।

पितृकारक ग्रह कीन से हैं और मातृकारक कीन से यह बृहज्जातक ग्रध्याय ४ क्लोक ५ (जातकपारिजात ग्रध्याय ३ क्लोक १५) में कह चुके हैं। इन ग्रहों के ग्रितिरक्त नवमेश (दक्षिण भारत में नवम से पिता का विचार किया जाता है) तथा चतुर्षेश (चतुर्थं से माता का विचार करते हैं) का भी विचार करना, यह रुद्रभट्ट कहते हैं। रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि 'स्वतुं गवकोपगतैस्विस-क्ष्मुंण द्विरुक्तमस्वांशगृहविभागगैः' (बृहज्जातक ग्रध्याय ७ क्लोक १० तथा जातक-पारिजात ग्रध्याय ५ क्लोक १९) में जो गुणा करने की परिपाटी बताई गई है, उसका ग्रनुसरण कर पिता के कितने घर या मातृसम्बन्धी कितने घर यह संख्या निश्चित करना; क्योंकि वराहिमिहिर ने 'गृहेषु' (घरों में) बहुवचन का प्रयोग किया है। पुनः कहते हैं कि माता-पिता भी ग्रनेक हो सकते हैं—किसी का ग्रौरस पुन्न, किसी का दक्तक, किसी का कृतिम ग्राद; जैसे एक ही स्कन्द का

२३४ जातकपास्जिात

कार्त्तिकेय (कृत्तिका का पुत्र) शंकरनन्दन, पर्वतनन्दन, ग्रग्निभू (ग्रग्नि से उत्पन्न), षाण्मातुर (६ माताओं वाला) ग्रादि विविध नामों से, ग्रनेक पितृ मातृ सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं।

ष्द्रभट्ट के अनुसार शुभग्रहों का नीच होना मानहानि मनस्तापादि सूचक है। (इससे यह निष्कर्ष निकला कि जन्मकुंडली में शुभ ग्रह नीच राशि में हों तो मानहानि, मनस्ताप आदि अशुभ फल होता है। मूल में भट्टोत्पली टीका में 'शाल' लिखा है। शाल का अर्थ शालवृक्ष, शाला (गोशाला, अश्वशाला आदि)। ष्द्रभट्ट के विवरण में साल लिखा है। 'साल' का अर्थ है दीवार, फसील इनके पास। भट्टोत्पल कहते हैं कि आदि शब्द से कूप, नदी, बाग, पवंत आदि अना-वृत प्रदेश समझना, 'जन रहित' स्थान की व्याख्या करते हैं 'अटवी (वन, जंगल) आदि।

इस श्लोक में लग्न और चन्द्रमा ग्रन्य ग्रहों से दृष्ट न हों, उसका फल जो कहा, उस सम्बन्ध में रुद्रभट्ट एक प्राचीन वचन उद्भृत करते हैं:—

योगे दृष्टिफलं योज्यं दृष्टौ योगफलं तथा ॥

जो फल युति का कहा गया है, उसकी योजना दृष्टि में भी करना श्रीर जो फल दृष्टि का कहा गया है उसको युति में भी लागू करना।

ज्योतिष के फलादेश में यह सिद्धांत बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस कारण पाठकों का इस ग्रोर विशेष ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है। इसे सदैव स्मरण रखें विस्मरण न करें।

इस प्रकरण में इस वचन का तात्पर्य यह हुआ कि लग्न और चन्द्रमा पर ग्रहों की दृष्टिन हो, किन्तु ग्रहों की चन्द्र भीर लग्न से युति हो तो निर्जन प्रदेश में जन्म होने वाला योग लागून होगा।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि तरु, साल ग्रादि के नीचे—जिसका इस योग में जन्म हो उसको वृक्ष विक्रय ग्रादि से लाभ होता है, श्रीर निर्जन प्रदेश में जन्म के योग से निर्जन देश में निवास करता है ।। ६९ ।।

(२) इस क्लोक में चार बातें कही हैं (i) प्रसूति के समय माता के पास प्रकाश था या नहीं (ii) प्रसूति के समय क्या माता भूमि पर लेटी हुई थी ? (iii) बच्चे का प्रसव कैंसे हुआ? चेहरा आँखें ऊपर की ओर थीं, या नीचे की ओर या बगल की ओर (iv) क्या माता को प्रसव के समय विशेष कष्ट हुआ ? साधारण कष्ट तो सब को होता ही है।

यह श्लोक बृहज्जातक से लिया गया है। रुद्रभट्ट ग्रौर भट्टोत्पल की टीकाम्रों में यत्र तत्र किंचित् ग्रन्तर है। दोनों के ही मत दिये जा रहे हैं:—

(१) माता के पास प्रसूति के स्थान में ग्रंधकार था इस विषय के, रुद्रभट्ट के

श्चनुसार इस श्लोक में ३ योग हैं। (१) शनि के राशि, नवांश में चन्द्रमा चतुर्थं में हो। (२) जल राशि में चन्द्रमा किसी भी भाव में हो, उस पर शनि की दृष्टि हो। (३) चन्द्रमा के साथ शनि हो। रुद्रभट्ट कहते हैं कि ग्रंधकार में प्रसव के यह तीन योग हैं। पुनः कहते हैं कि ग्रन्य (टीकाकारों) के मतानुसार इसमें ५ योग हैं। (१) शनि की राशि, नवांश में चन्द्रमा। (२) चतुर्थं में चन्द्रमा। (३) शनि से दृष्ट चन्द्रमा। (४) जल राशि में चन्द्रमा। (५) शनि के साथ चन्द्रमा। रुद्रभट्ट कहते हैं कि जिसकी जन्मकुंडली में ग्रन्धकार में जन्म हो, उसको (बड़े हो जाने पर) यदि कमरे में दीपक हो—ग्रंथित प्रकाश हो तो निद्रा नहीं ग्राती।

रुद्रभट्ट यह भी कहते हैं कि अन्धकार में शयन के इन योगों को भोजन,

सुरत आदि के प्रश्नों में भी लागू करना चाहिए।

भट्टोत्पल भ्रपनी व्याख्या में कहते हैं कि ग्रन्धकार के जन्म में वराहिमिहिर ने, इस क्लोक में निम्नलिखित योग कहे हैं। (१) चन्द्रमा किसी भी राशि में शिन के—मकर या कुंभ नवांश में हो। (२) लग्न से चतुर्थ में चन्द्रमा हो। (३) चन्द्रमा कहीं भी हो, किन्तु शिन से दृष्ट हो। (४) जल राशि कर्क या मीन नवांश में चन्द्रमा हो। (५) चन्द्रमा शिन के साथ हो।

श्रन्धकार में शयन के जो योग कहे गये हैं, उनमें यदि चन्द्रमा को सूर्य देखे तो अन्धकार में शयन नहीं कहना, यह यवनेश्वर ने कहा है। कल्याण वर्मा सारावली में कहते हैं कि वलवान् सूर्य को मंगल देखे तो बहुत से दीपक थे, यह कहना। श्रर्थात् इन योगों से अन्धकार में शयन का योग खंडित हो जाता है।

- (ii) रुद्रभट्ट कहते हैं कि शयन स्थानाधिप नीच हो या शुभग्रह नीचे हों तो भूमि पर शयन कहना। भट्टोत्पलभूमि की व्याख्या करते हैं कि जमीन पर तृण पुत्राल बिछा हो। कल्याण वर्मा सारावली में कहते हैं कि चन्द्रमा नीच राशि में लग्न या चतुर्थ में हो तो भूमि में शयन कहना। रुद्रभट्ट ने सारावली का जो उद्धरण दिया है, उसके अनुसार, लग्न में यदि नीच राशि का चन्द्रमा हो तो भूशयन कहना। रुद्रभट्ट कहते हैं कि सुरत आदि प्रश्न में भी इन योगों को लागू करना। पुनः कहते हैं कि जो इस योग में उत्पन्न हो उसे शय्या सुख नहीं होता।
- (iii) भ्रव प्रसव के समय, वच्चा किस पहलू (किस पोजीशन) से हुम्रा, इसका विवेचन करते हैं। वराहिम हिर ने केवल यह लिखा है कि पूर्वीय क्षितिज पर जैसी राशि हो, उसी प्रकार गर्भमोक्ष (बच्चे के शरीर का, माता के शरीर से बाहर निकलना) होता है। कल्याण वर्मा सारावली में कहते हैं कि शीर्षीदय लग्न हो तो वैर पहिले निकलें, पृष्ठोदय लग्न हो तो पैर पहिले निकलें,

उभयोदय लग्न हो तो भूजा पहिले निकले । किन्तु १२ लग्नों में ५ पृष्ठोदय, ७ शीर्पोदय श्रीर १ उभयोदय कहे गए हैं। (देखिए जातकपारिजात का ग्रध्याय १ म्लोक १४) श्रीर देखा यह जाता है कि ग्रधिकतर बच्चों के जन्म के समय सिर ही पहिले निकलता है। ग्रतः भट्टोत्पल ने इसकी जो व्याख्या की है, वह हमें विशेष सम्मत है। भट्टोत्पल कहते हैं कि जन्म के समय शीर्षोदय लग्न हो तो बच्चे का चेहरा, ग्रांखें ऊपर की ग्रोर थीं, यदि पृष्ठोदय लग्न हो तो ऊपर की भ्रोर बच्चे की पीठ थी, यदि उभयोदय लग्न हो तो चेहरा, श्रांखें बगल की भ्रोर (बच्चा करवट स्थिति में) होती हैं। मणित्थ के वचनानुसार लग्नेश या नवांशेश वकी हो, या लग्न में वकी ग्रह हो तो गर्भ मोक्ष विपरीत ग्रवस्था में हम्रा। (साधारणतः सिर पहिले निकलता है। विपरीत—म्प्रर्थात् पैर पहिले)। (vi) पापग्रह चन्द्रमा से युत हों, या लग्न से चतुर्थ में या लग्न से सप्तम में पापग्रह हो तो प्रसव के समय, माता को विशेष कष्ट हुग्रा, यह कहना । रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं कि चन्द्रमा शुभग्रहों के साथ हो या लग्न से चतुर्य या सप्तम में शुभग्रह हों तो सुखपूर्वक प्रसव कहना। ग्रीर मातृ कब्ट क जो योग कहे हैं, उनमें यदि जनम हो तो माता के कारण द्रव्यक्षय आदि होता है। यदि चतुर्थं में पापग्रह हो, सप्तम में गुभग्रह हो तो जातक ग्रपनी पत्नी की वजह से. माता से द्रोह करता है ॥ ७० ॥

## प्रसूतिगृह में दीपज्ञान भ्रावि

स्नेहः शशाङ्कादुदयाच्च वर्ती दीपोऽकंयुक्तक्षंवशाच्चराद्यः। द्वारं च तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थेज्ञंयं ग्रहैर्वीयंसमन्वित्वर्ते ।। ७१ ॥ जीएां संस्कृतमकंजे क्षितिसुते दग्धं नवं शीतगौ काष्ठाढ्यं सुदृढं रवौ शशिसुते चानेकशिल्युद्भवस् । रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जीवे दृढं मन्दिर चक्रस्थेस्तु यथोपदेशरचनां सामन्तपूर्वा वदेत् ॥ ७२ ॥ मेषकुलीरतुलालिघटंः प्रागुक्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु । पित्चमतश्च वृषेएा निवासो दक्षिए।भागकरौ मृगसिहौ ॥ ७३ ॥ प्राच्यादिगृहे क्रियादयो हौ हौ कोएगताहिमूर्त्तयः। श्राय्यास्वित वास्तुवहदेत् पादः षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितः ॥ ७४ ॥ लग्नचन्द्रान्तरगतेग्रहैः स्युरुपसूतिकाः । बहिरन्तश्च चक्राद्धं दृश्यादृश्येश्न्यथा परे ॥ ७४ ॥

ये पाँचों श्लोक वृहज्जातक से लिये गये हैं। ग्रतः प्राचीन संस्कृत टीकाग्रों के ग्राधार पर ही इनकी व्याख्या की जाती है:— (१) (i) चन्द्रमा सं स्नेह कहना। स्निग्धता चिक्कणता को स्नेह कहते हैं। इसके अन्तर्गत घी, तेल आदि सभी आ जाते हैं। क्या जन्मकाल में चन्द्रमा पूण हो तो दिए में स्नेह पूर्ण था, यह कहना? यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो दीप-पात में स्नेह कम था? सारावली में कहा है कि चन्द्रमा पूणें हो तो दिये में तेल पूरा भरा था, चन्द्रमा क्षीण हो तो तेल कम था। परन्तु इस अयं का भट्टोत्पल खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि तब तो अमावास्या को जन्म हो तो अंधकार में ही सब का जन्म मानना पड़ेगा। इसलिये उचित अर्थ यह है कि यह देखिये कि चन्द्रमा राशि के आरंभ में व्यवस्थित है, या मध्य में या अन्त मे। राशि के आरम्भ में हो तो दीप-पाद स्नेह से पूणें था, अन्त में चन्द्रमा हो तो दीप पाद में थोड़ा ही स्नेह शेष था। मध्य में अनुपात से।

रद्रभट्ट कहते हैं कि दीपक मंगल (शुभ) होता है। इसलिए प्रकाश के लिए और शुभता के लिए—ये दो दीपक के प्रयोजन हैं। चन्द्रभा यदि अपनी चन्द्रमा की) होरा में हो तो घी आदि का दीपक कहना—गाय, भैंस, वकरी किसी भी जानवर के दूध से उत्पन्न घी होता है। यदि चन्द्रमा सूर्य की होरा में हो तो तिल, नारियल, सरसों, महुआ आदि बीजों से उत्पन्न तेल का दीपक था यह कहना। इस प्रकार स्नेह को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। किस प्रकार का घी या किस प्रकार के तेल से दीपक प्रकाश दे रहा था यह राशि, अंश तथा चंद्रमा किससे युत या दृष्ट है, इनसे निश्चय करना। (इसके लिए देखिये जातक पारिजत का अध्याय १ तथा २ कि कौन सी राशि या कौन सा ग्रह किनका कारक है)।

भट्टोत्पल ने केवल यह कहा है कि चन्द्रमा राशि में कितना चल चुका है, इससे स्नेह के परिमाण का निश्चय करना। रुद्रभट्ट यह विशेष कहते हैं कि यदि नवांश, राशि की अपेक्षा विशेष बलवान् हो तो नवाँश में चन्द्रमा कितना चल चका है, इससे निर्णय करना।

(ii) वराहमिहिर कहते हैं कि लग्न से दिये की बत्ती का निर्देश करना । यदि लग्न प्रारंभ ही हुआ हो तो बत्ती का किवित् भाग ही जला था; यदि लग्न समाप्त हो रहा हो तो बत्ती प्रायः जल चुकी थी । मध्य में अनुपात से । भट्टोत्पल कहते हैं कि किसी किसी के मत से जैसा लग्न का वर्ण (सफेद, लाल आदि) उसी रंग की बत्ती थी—यह निर्देश करना और पुष्टि में मणित्य का वचन उद्धृत करते हैं । रुद्रभट्ट अपनी व्याख्या में कहते हैं कि बत्ती का रंग लग्नस्थ ग्रह, लग्नेश, लग्न राशि या लग्न-नवांश में जो बली हो, उससे निश्चय करना । यदि कई समान बली हों तो कई रंग की——मिली-जुली बत्ती कहना ।

(iii) सूर्यं यदि चर राशि में हो तो दीपक चलायमान था; स्थिर राशि में हो

२३८ जातकपारिजात

तो स्थिर था; द्विस्वभाव राणि में हो तो कदाचित् चलायमान, कदाचित् स्थिर। चलायमान क्या? जैसे कोई स्त्री हाथ में दिया लिये हो तो चलायमान। दिया स्थान विशेष में प्रतिष्ठित हो तो स्थिर।

(iv) दीपक सूतिकागृह को किस दिशा में था? सूतिका गृह को १२ भागों में विभाजित कीजिये। राशियों की दिशा जातक पारिजात अध्याय १ श्लोक १३ में कही गई हैं। सूर्याधिष्ठित राशि की जो दिशा हो उस दिशा में दीपक कहना। अथवा आठों पहरों में सूर्य भिन्न भिन्न दिशा में होता है। आतः पूर्व में, मध्याह्न में दक्षिण में, सायं पश्चिम में, मध्य रात्रि में उत्तर में, इस प्रकार दीपक की दिशा का निश्चय करे। यहाँ यह शंका नहीं करनी चाहिए कि दिन में दीपक का क्या प्रयोजन ? पहिले कह चुके हैं कि दीपक को शुभता के लिए भी मृतिकाग्रह में रखा जाता है।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि सूर्य जिस राशि में हो उसके अनुसार सोने, चाँदी, काँसे, मिट्टी किसका दीपक बना या इसका भी औ चित्यपूर्वक विचार करना? भ्रौचित्य क्या ? जो उचित हो। यथा दिरद्र के घर में सोने का दिया अनौचित्य होगा।

(v) सृतिकागृह में दर्याजा किस दिशा में था ? केन्द्र में जो ग्रह हो, उस ग्रह की जो दिशा हो (सूर्य की पूर्व, शुक्र की ग्राग्नेय ग्रादि, देखिए ग्रध्याय २ श्लोक २३) उस ग्रोर द्वार कहना। यदि कई ग्रह केन्द्र में हों तो जो बली ग्रह हो—उस बलवान् ग्रह की जो दिशा हो उस ग्रोर द्वार कहना। यदि दो ग्रह बली हों तो दो दरवाजे, तीन ग्रह बली हों तो तीन दरवाजे, इत्यादि। यदि केन्द्र में कोई ग्रह न हो तो लग्न राशि—जिस दिशा की द्योतक हो, उस दिशा में द्वार होता है, यह वराहमिहिर ने भी स्वल्पजातक में कहा है। मणित्य के मत से लग्न में जो द्वादशाँश हो, उस द्वादशाँश की दिशा में द्वार कहना।। ७१।।

(२) इस क्लोक में सूतिकागृह का स्वरूप वतलाया गया है। रुद्रभट्ट कहते हैं कि गृह भावेश या गृह भाव में जो ग्रह हो उनमें जो वली हो उससे सूतिकागृह का निणंय करना। किन्तु भट्टोत्पल कहते हैं कि जन्मकुंडली में जो ग्रह सबसे बली हो उससे यह निणंय करना कि सूतिका गृह कैसा था। यदि शनि, ऐसा ग्रह हो तो जीएां (पुराना) मकान, जिसकी मरम्मत की गई हो, मंगल हो तो उस कमरे का एक भाग किंचित जला हुआ हो। चन्द्रमा हो तो नया; यवनेश्वर कहते हैं कि शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा हो तो, हाल ही में सफेदी (पोताई) किया हुआ। यदि सूर्य हो तो काष्ठ निर्मित किन्तु दृढ़ नहीं; बुध हो तो ग्रनेक शिल्पों से युक्त; शुक्र बलवान हो तो रमणीक नया तथा चित्रकारी से युक्त; बृहस्पित हो तो काष्ठ का किन्तु दृढ़ (मजबूत)।

जिस ग्रह से, उपर्युक्त निर्देशानुसार सूतिकागृह का लक्षण ऊपर बतलाया गया है-उस ग्रह के चारों ग्रोर-केन्द्र पणफर ग्रापोक्लिम ग्रादि में जो ग्रह हों- उन ग्रहों के लक्षण युक्त (शनि से जीर्ण ग्रादि जो ऊपर कहा गया है) ग्रन्य गृह सुतिका-धर के ग्रासपास, समीप या दूर होंगे-उनका लक्षण कहना। रुद्रभट्ट कहते हैं कि ग्रहों के दिशानुसार (सुर्य, पूर्व ग्रादि) ग्रन्य घर कहना। उसी ग्रह (जिससे सुतिकागृह का लक्षण कहा है) से ग्रन्य ग्रह ग्रत्यन्त समीप हो तो सुतिकागृह के पास, पणफर में हो तो कुछ दूर, आपोक्लिम में हो तो अधिक दूर । ग्रह यदि उच्च, वक्र, वर्गोत्तम, स्वराशि, स्वनवांश या स्वद्रेष्काण में हो तो भ्रन्य घरों की संख्या को तिगुना, दुगुना कर घर की संख्या का निश्चय करना । (देखिये जातकपारिजात ग्रध्याय ५ जहाँ कव तिगुना करना, कब दूगना करना-इसका निर्देश किया गया है)। रुद्रभट्ट कहते हैं कि आसन्न भवन द्योतित करने वाले ग्रह लग्नेश के मित्र हैं। सम या शतु, इससे यह निश्चय करना कि पड़ोसी मित्र हैं, उदासीन या शतु तथा इन प्रहों की जो जाति हो, उससे पड़ोसियों की जाति निश्चय करना । ग्रहों की जाति के लिए देखिए भ्रध्याय २ क्लोक २६ इस प्रकार संकेत मात्र से प्राचीन ग्राचार्य जो कह गये हैं-उसका ग्रपनी बुद्धि से ऊहापोहकर विस्तृत फलादेश की पद्धति यहाँ समझाई गई है।। ७२।। (३) सूतिकागृह का लक्षण पहले कह चुके हैं। ग्रव सूतिका घर मकान किस दिशा में यह लग्नवश कहते हैं । मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ पूर्व । मिथुन, कन्या धनु, मीन-उत्तर । बृष-पश्चिम । सिंह, मकर-दक्षिण । भट्टोत्पल कहते है कि इसी प्रकार नवांश से विचार करना ॥ ७३ ॥

(४) ग्रव सूतिकागृह के ग्रन्दर किस दिशा में चारपाई थी, यह कहते हैं। भेष वृष-पूर्व मिथुन-ग्राग्नेय। कर्क, सिह—दक्षिण। कन्या-नैर्ऋत्य। तुला, वृश्चिक-पश्चिम। धनु-वायव्य। मकर, कुंभ-उत्तर। मीन-ईशान।

लग्न से षष्ठ, तृतीय, नवम, द्वादश जो राशियाँ हों, उनसे सूतिका की खाट के पाये समझना । तृतीय से सिरहाने की तरफ दाहिना पाया, द्वादश से सिरहाने की तरफ का दाहिना पाया, नवम से पैरों की तरफ का वाँदा पाया । एष्ठ से पैरों की तरफ का दाहिना पाया, नवम से पैरों की तरफ का बाँया पाया। लग्न और द्वितीय से सिरहाने की ओर की पट्टी सप्तम, अष्टम से पैर के ओर की पट्टी चतुर्थ, पंचम से दाहिनी बाजू, दशम एकादश से बाँयीं बाजू। जहाँ द्वि-स्वभाव राशि पड़े वहाँ का भाग कुछ नत (सुका हुआ), जिस राशि में पापग्रह हो वह भाग दोष युक्त। किन्तु रुद्रभट्ट कहते हैं कि पापग्रह भी यदि अपनी, उच्च मूल विकोण या मित्र क्षेत्री हो तो अशुभ फल नहीं करता। पापग्रह के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सदैव स्मरण रखें, विस्मरण न करें। इस सिद्धान्त का उल्लेख

किया गया है सूतिका की भय्या के प्रसंग में । परन्तु जन्म-कुंडली विचार में इसका बहुत उपयोग है ।। ७४ ।।

(५) ग्रब जहाँ प्रसव हुन्रा, वहाँ कितनी उपसूतिका थीं, यह कहते हैं। उपसूतिका क्या? जिस स्त्री के बच्चा हुन्रा है, उसके समीप प्रसव के कमरे के अन्दर या बाहर स्त्रियाँ जो हों, वे उपसूतिका कहलाती हैं। लग्न से आरम्भ कर जिस राशि में चन्द्रमा हो—उस राशि तक, बीच में जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिका कहना। जितने ग्रह दृश्य चक्रार्ध में हों (किन्तु लग्न ग्रौर चन्द्रमा के बीच में) उतनी उपसूतिका, सूतिकागृह में बाहर कहना; तथा जितने ग्रह ग्रदृश्य चक्रार्ध में (किन्तु लग्न ग्रौर चन्द्रमा के बीच में) हों उतनी उपसूतिका गृह के ग्रन्दर कहना।)

दृश्य चक्राई क्या? लग्न के जितने ग्रंश उदित हो चुके हैं, द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम के जो ग्रंश भोग्य हैं—यह दृश्य चक्रार्ध कहलाता है। लग्न के जितने भोग्य श्रश हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम के भुक्त ग्रश यह श्रदृश्याई कहलाता है। पृथ्वी के ऊपर श्राकाश का जो भाग दिखलाई देता है वह दृश्य। पृथ्वी के नीचे श्राकाश का जो भाग दिखलाई नहीं देता वह श्रदृश्य।

पुनः व्याख्याकार लिखते हैं कि जैसे भी ग्रह लग्न से प्रारम्भ कर चन्द्रमा तक बीच में हों उन ग्रहों के अनुसार स्त्रियों की जाति, रूप, वय ग्रादि कहना। रुद्रभट्ट कहते हैं कि उच्च ग्रह के तिगुना कहना ग्रादि जो परिपाटी है, उसका पालन करना। नीचादि ग्रह ग्रनुपयोगी होता है।। ७५।।

#### जातक का स्वरूप

लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीर्ययुतप्रहतुल्यतनुर्वा ।
ज्वंद्रसमेतनवांशपवर्णः कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥ ७६ ॥
कन्दृक्श्रोत्रनसाकपोलहनवो वक्त्रं च होरादयस्ते कण्ठांसकबा्हुपार्श्वहृदयक्रोडानि नाभिस्ततः ।
बस्तः शिश्नगुदे ततश्च वृष्णावूरू ततो जानुनी
जङ्घाङ् झीत्युभयत्र वाममुदितैर्द्रोक्काणभागैस्त्रिषा ॥७७॥
तस्मिन्पापयुते व्रणं शुभयुते दृष्टे च लक्ष्मादिशेत्
स्वक्षांशे स्थिरसंयुते च सहजः स्यादन्यथाऽऽगन्तुकः ॥
मन्देऽश्मानिलजोऽग्निशस्त्रविषजो भौमे बुधे भूभवः
सूर्ये काष्ठचतुष्पदेन हिमगौ श्रृङ्गचब्जजोऽन्यैः शुभम् ॥७८॥

समनुपतिता यस्मिन् भागे त्रयः सबुधा पहा भवति नियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशुभेषु वा । व्रग्गकृदशुभः षष्ठे देहे तरोभंतमाश्रिते तिलकवशकृद्दृष्टः सौम्येर्यु तश्च स लक्ष्मवान् ॥७६॥

भव इन चार श्लोकों में, जातक के स्वरूप (वर्ण, शरीर के भवयव, व्रण चिह्न भादि) के विषय में फल निर्देश प्रकार कहतें हैं। ये चारों ही श्लोक बृह-ज्जातक से लिए गए हैं।

(१) (i) लग्न स्फुट जिस नवांश में पड़े उस नवांश स्वामी के सदृश्य श्वरीर होता है या जन्मकुंडली में विशेष बलवान (केन्द्रादि स्थिति के कारण)ग्रह हो, उसके सदृश शरीर हो।

(ii) चन्द्रमा जिस नवांश में हो, उस नवांश पित के सदृश शरीर का (वर्ण गौर स्वामी आदि होता है। भट्टोत्पल कहते हैं कि किसी किसी के मतानुसार चन्द्रमा जिस राशि में हो उस राशि के समान वर्ण होता है। ग्रहों का स्वरूप जातक पारिजात ग्रध्याय २ भौर राशियों का स्वरूप ग्रध्याय १ में वतलाया जा चका है।

भट्टोत्पल पुनः कहते हैं कि जातक का स्वरूप, देश, जाति, कुल म्रादि को ध्यान में रखकर कहना चाहिए। ग्रंग्रेज के वच्चे गौर ही होंगे, हवशी के काले इत्यादि को ध्यान में न रखेंगे तो फलादेश ठीक न बैठेगा।

(iii) अब लग्न से बारहवें भाव तक प्रत्येक भाव से सरीर के किस अव-यव का विचार करना यह कहते हैं। पहले अध्याय १ श्लोक ८ में मेष से मीन तक किस राशि से शरीर के किस भाग का विचार करना यह कह चुके हैं। उन्हीं १२ ग्रंगों का विचार कमशः लग्न से बारहवें भाव तक किया जाता है। लग्न से सिर, दितीय से मुख, तृतीय से सीना, चतुर्य से हृदय, पंचम से पेट, षष्ठ से किट, सप्तम से विस्त, अष्टम से जननेन्द्रिय तथा गुदा, नवम से जांगें, दशम से घुटने, एकादश से पिंडलियां द्वादश से पैर। उनकी विशेष व्याख्या के लिए देखिए अध्याय १ श्लोक ८।

राशियों की दीर्घता और ह्रस्वता अध्याय १ श्लोक ५६ में कह चुके हैं। कपर १२ भावों में-किस भाव से शरीर के किस अवयव का विचार करना, यह बता चुके हैं। पहले यह देखिए कि शरीर के किस अंग का विचार करना है। वह अंग जन्मकुण्डली के किस भाव में पड़ता है। उस भाव में कौन सी राशि पड़ती है। वह राशि दीर्घ है या ह्रस्व। सिद्धान्त यह है कि (i) जिस भाव में दीर्घ राशि पड़े, राशि का स्वामी दीर्घ राशि में बैठा हो वह अंग दीर्घ होता

है। (ii) जिस भाव में ह्रस्व स्वामी पड़े, उसका स्वामी ह्रस्व राशि में बैठा हो, वह ग्रवयव ह्रस्द होता है।। ७६।।

(२) प्रत्येक राणि में १०-१० ग्रंश के ३ विभाग तीन द्रेष्काण कहलाते हैं। देखिए ग्रध्याय १२ ग्लोक ३०। इस ग्लोक में लग्न का कौन सा द्रेष्काण उदित है—प्रथम द्वितीय या तृतीय—इस भेद से १२ भावों का शरीर के १२ भावों में न्यास किया जाता है। शरीर के जिस अङ्ग का न्यास, जिस भाव में पड़े, उसमें शुभ ग्रह पड़े तो क्या फल ग्रौर पापग्रह पड़े तो क्या फल ग्रौर शाग श्लोक ७८ में कहेंगे। इस ग्लोक में द्रेष्काणानुसार, किस भाव से शरीर का कौन सा ग्रङ्ग समझना, केवल यह कहा गया है।

प्रत्येक राशि में तीन द्रेष्काण होते हैं, इसलिए पहिले शारीर को तीन भावों में विभाजित किया (क) सिर से मुख तक (ख) कंठ से नाभि तक (ग) बस्ति से पैर तक।

१२ राशियों में १२ × ३-३६ द्रेष्काण होते हैं। इसलिए ऊपर जो (क) (ख) (ग) यह तीन भाग किए हैं, उनको-प्रत्येक को १२ भागों में विभाजित कर शरीर के भ्रवयवों के ३६ उपविभाग किए। यहां भी यह परिपाटी है कि उदित भाव से बाँया भ्रङ्ग और अनुदित भाग से दाहिना श्रङ्ग लेते हैं।

## (क) सिर से मुखतक:

(i) लग्न का उदित भाग-सिर का वाम भाग; लग्न का अनुदित भाग सिर का विक्षण भाग (ii) द्वितीय भाव-वाहिना नेत्र (iii) तृतीय भाव-वाहिना कान (iv) चतुर्थ भाव-नासिका का वाहिना भाग (v) पंचम भाव-विक्षण के कपोल (vi) षष्ठ भाव-हनु (ठोड़ी) का विक्षण भाग (vii) सप्तम का उदित भाग-मुख का वाम भाग,अनुदित भाग, विक्षण भाग (viii) अष्टम भाव-हनुं का वाम भाग, (ix) नवम भाव-वाम कपोल (x) वशम भाव-नासिका का वाम भाग (xi) एकादश भाव-बाँया कान (xii) द्वादश भाव-वाम नेत्र । यदि लग्न में प्रथम द्रेष्काण उदित हो तो वारह भावों का उपयुंक्त प्रकार से शारीर में न्यास करना।

## (ख) कंठ से नामि तक

(i) लग्न-कंठ (गला), उदित भाग से बाँया हिस्साः अनुदित भाग से गले का दाहिना हिस्सा। (ii) द्वितीय भाव-दाहिना कंद्या। (iii) तृतीय भाव-दाहिना बाहु (iv) चतुर्थ भाव-दाहिना पार्श्व (आगे पेट होता है, पीछे पीठ और दोनों और के बगल के हिस्से को पार्श्व कहते हैं)। (v) पंचम भाव-हृदय का दक्षिण

भाग (vi) षष्ठ भाव-उदर का दक्षिण भाग (vii) सप्तम-नाभि (उदित भाग नाभि का वाम भाग) अनुदित भाग नाभि का दक्षिण भाग। (viii) अष्टमभाग - उदर का वाम भाग। (ix) नवम भाव-हृदय का वाम भाग(x) वाया पाश्वं (xi) वाम बाहु (xii) वाँया कंछा।

यदि लग्न में द्वितीय द्रेष्काण उदित हो तो बारहों भावों का उपयुंक्त प्रकार से शरीर में न्यास करना।

## (ग)बस्ति से पर तक।

(i) लग्न-बस्ति इसका ग्रयं पहले समझाया जा चुका है। उदितभाग बस्ती का बांया हिस्सा, ग्रनुदित भाग दाहिना हिस्सा (ii) द्वितीय भाव-शिश्न ग्रौर गुदा इनका दाहिना भाग (iii) तृतीय भाव-दक्षिण वृषण (ग्रंडकोश) (iv) चतुर्यभाव —दिक्षण ऊरु (जाँघ) (v) पंचम भाव-दिक्षण घुटना (vi)षष्ठ भाव-दाहिनी पिंडली (vii) सप्तम भाव-उदित भाग-बाँया पैर (चरण), ग्रनुदित भाग-दाहिना चरण (viii) ग्रष्टम भाव-बांयी पिन्डली (ix) नवम भाव-वाम घुटना (x) दशम भाव-वाम ऊरु (xi)एकादश भाव-वाम वृषण (द्वादश भाव-शिश्न ग्रौर गुदा-इनका बाँया भाग।

यदि लग्न में तृतीय द्रेष्काण उदित हो तो बारहों भावों का उपयुंक्त प्रकार से शरीर में न्यास करना।

रुद्रभट्ट इस श्लोक की व्याख्या में कुछ विशेष लिखते हैं। पाठकों को उससे परिचय कराया जाता है।

ण्द्रभट्ट कहते हैं कि लग्न में प्रथम द्रेष्काण उदित हो तो उपर्युक्त (क) के अनुसार, द्वितीय द्रेष्काण उदित हो तो उपर्युक्त (ख) के अनुसार, यदि तृतीय द्रेष्काण उदित हो तो (ग)के अनुसार अंग न्यास करना। यह व्याख्या करने के वाद पुनः कहते हैं कि अन्यमतानुसार—

- (i) लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो (क) प्रथम द्रेष्काण (ख) द्वितीय द्रेष्काण (ग) तृतीय द्रेष्काण।
- (ii) लग्न में यदि द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न का मध्य द्रेष्काण (क) लग्न का तृतीय द्रेष्काण (ख), तथा लग्न का प्रथम द्रेष्काण (ग)
- (iii) लग्न में यदि तृतीय द्रेष्काण हो तो तृतीय द्रेष्काण (क) प्रथम द्रेष्काण (ख) तथा हिसीय द्रेष्काण (ग)।

२४४ जातकपारिजात

रहमट्ट इसी मत के पोषक हैं और कहते हैं कि शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय तथा ऊर्घ्वमुख, अधोमुख, तिर्यङ्मुख आदि राशियों के भेद पहिले कह गए हैं। इस लिए लग्न बलवान हो तो (शीर्षोदय आदि भेद से) स्थान कल्पना करना, यदि देष्काण स्वामी वलवान हो तो देष्काणानुसार स्थान शरीर का भाग जो इस क्लोक में समझाया गया है निर्देश करना और यदि सूर्य बलवान् हो तो ऊर्घ्वमुख आदि भेद से यह सम्प्रदाय है।। ७७।।

(३) ऊपर जो द्रेष्काण भेद से शरीर के विभिन्न अवयवों में राशि न्यास किया,

उसका प्रयोजन क्या ? वह प्रयोजन कहते हैं।

जो राशियों का न्यास शरीर में श्लोक ७७ में कहा गया है, उसके अनुसार जिस राशि में पापग्रह हो वह राशि शरीर के जिस भाग में हो शरीर के उस भाग में ब्रण होता है। यदि पापग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि हो, या पापग्रह शुभग्रह से युत हो तो व्रण नहीं होता। लहसन, मस्सा आदि होता है। यदि केवल शुभग्रह हो तो लहसन (लक्ष्म) करता है।

यदि व्रणादिकारक ग्रहस्वराशि स्वनवाँश में हो या स्थिर राशि या स्थिर नवाँश में हो तो व्रण ग्रादि स्वयं ही या लक्ष्म ग्रादि जन्म से ही शरीर में होते हैं। ग्रन्थश ग्रागन्तुक बाहर से ग्राए हुये, चोट प्रहार ग्रादि लगने से होते हैं। कब? जब उस ग्रह की दशा या ग्रन्तदंशा हो। ५ ग्रह पाप ग्रह हो सकते हैं या होते हैं। शनि, मंगल, सूर्य पापयुत बुध, क्षीण चन्द्रमा। यदि व्रण कारक शनि हो तो पत्थर की चोट से या वात व्याधि से यदि मंगल हो ग्रग्नि, शस्त्र या विष से, बुध हो तो ऊपर से भूमि पर गिरे, या मिट्टी का ढेला कोई मारे, सूर्य हो तो काष्ठ प्रहार से या चतुष्पद (चौपाया गाय भैंस ग्रादि) से, क्षीण चन्द्रमा हो तो सींग वाले जानवर से या जल में उत्पन्न जानवर से घाव, चोट, चिह्न ग्रादि होते हैं।

बृहस्पति शुक्र चन्द्रमा यदि क्षीण न हो तथा बुध यदि पाप युत न हो तो क्रण नहीं करते हैं।

रुद्रभट्ट कहते हैं कि शुभग्रह बृहस्पति जहाँ बैठे हों, तदनुसार उस श्रंश में आभूषण आदि का योग करते हैं। हमारे विचार से केवल वण का ही नहीं, अपितु रोग का विचार भी इन श्लोकों में दिए गए सिद्धान्तानुसार करना चाहिए।। ७८।।

४ यह जातक पारिजात का श्लोक ७९ बृहज्जातक के श्रध्याय ५ का श्रंतिम श्लोक है। इसमें कुछ निर्देश किये गए हैं।

(i) शरीर के जिस अवयव सम्बन्धी राशिमें (ऊपर के श्लोकों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है) बुध तीन ग्रहों सहित हो (ग्रर्थात् बुध को मिलाकर

चार ग्रह) उसकी प्राप्ति ग्रवश्य होती है। प्राप्ति क्या ? तीन शुभ ग्रहों के साथ बुध (इस परिस्थिति में बुध भी शुभ होगा) हो तो स्वणं, रत्न ग्रादि के ग्राभू-षण की प्राप्ति (हमारे विचार से तत् तत् भाव सम्बन्धी शुभोपलब्धि) यदि बुध ग्रन्य तीन पापग्रहों के साथ हो तो स्वयं भी पापग्रह हो जावेगा ग्रौर चार पापग्रहों की युति जिस राशि दृष्काण में होगी तद्बोधक ग्रवयव में त्रण होगा (हमारे विचार से तद्भाव सम्बन्धी सुख की हानि ग्रौर कष्ट की वृद्धि)। यह फल प्राप्ति कव होगी? इन चारों में जो एकत्र युति कर रहे हैं जो बलवान हो उसकी दशा में।

रुद्रभट्ट अपने विवरण में लिखते हैं कि चार ग्रह (बुध को मिलाकर) कहें, उनमें ग्रुभ, पाप दोनों प्रकार के हों (२ शुभ २ पाप या + एक ग्रुभ ३ पाप या ३ शुभ + एक पाप) तो अवश्य ही (क्योंकि वराहिमिहिर ने मूल में जोर देकर कहा है यह नियम है) फल प्राप्ति होती है। इन चारों में जो बलवान हो वह पाप हो तो त्रण, ग्रुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह वली हों तो लक्ष्म (चिह्न लहसन आदि)। रुद्रभट्ट पुनः कहते हैं कि मूल में पितत शब्द आया है, इस कारण बुध तीन ताराग्रह के साथ हो तो निश्चय जातक पितत होता है। अन्य ग्रह सूर्य चंद्र के साथ हों तो रोग आदि से पितत हो।

श्रव तक अन्य योग कहते हैं। यदि लग्न से छठे घर में पापग्रह हों तो षष्ठ स्थानिस्थत राशि जिस अंग का द्योतक है (यथा मेष से सिर मीन से पैर। देखिये जातक पारिजात अध्याय श्लोक ८) उस अंग में व्रण होता है। यदि यह षष्ठ—स्थान स्थित पापग्रह सौम्य ग्रह दृष्ट हो तो तिलक (चिह्न) या रोम होता है अर्थात् व्रण नहीं होता।

यदि इस लग्न में पष्ठ स्थान में पापग्रह न हो प्रत्युत शुभग्रह हों तो लह-सन होता है। यदि शुभ ग्रौर पाप दोनों की युति हो तो सिपप्लु लक्ष्मवान् ग्रयांत लहसन चिह्न भी, रोम भी, मस्सा ग्रादि ॥ ७९ ॥

वियोनिजन्मविज्ञानं निषेकोदयजं फलम् । जन्मकालपरिज्ञानं यत्तदाचार्यभाषितम् ॥ ८० ॥ इति नवप्रहक्रुपया वैद्यनाथविरिचते जातकपारिजाते स्राधानजन्माध्यायस्तृतीयः । ३ ।

इस ग्रध्याय में वियोनि जन्म विज्ञान, गर्भाधान लग्न से फलादेश, जन्म— कालीन लग्न से परिज्ञान जो ग्राचार्य (बराहमिहिर ने बृहज्जातक) में कहा है—वह कहा गया है ।। ८० ।।

तृतीय वियोनिजन्माध्याय की व्याख्या समाप्त

#### भ्रध्याय ४

# ग्ररिष्टाध्याय

ग्ररिष्ट कहते हैं कष्ट को, विशेषकर शरीर कष्ट को। ग्ररिष्ट के अन्तर्गत मृत्यु भी ग्रा जाती है। सर्वप्रथम कहते हैं कि १२ वर्ष तक (जब तक नवजात शिशु १२ वर्ष का न हो जावे) ग्रायु का निश्चय करना संभव नहीं है।

श्राह्वावशाब्दान्तरयोनिजन्मनामायुष्कला निश्चियतुं न शक्यते । मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा वालग्रहैर्नाशपुर्णेत बालकः ॥१॥ श्राद्ये चतुष्के जननोकृतार्घर्मध्ये तु पित्रार्शेजतपापसङ्घः बालस्तदन्त्यासु चतुःसमासु स्वकीयदोषैः ससुर्पेति नाशस् ॥२॥

जब तक बच्चा १२ वर्ष का न हो जावे उसकी श्रायु निश्चित नहीं की जा सकती। माता श्रौर पिता के कमों से तथा बालग्रहों के कारण बच्चा नष्ट हो जाता है। जन्म से ४ वर्ष तक माता के पापों से, ४ से ८ वर्ष तक पिता के पापों से शौर ८ से १२ वर्ष तक की श्रायु तक बालक श्रपने दोषों से 'नाश को श्राप्त होता है। मंत्रेश्वर ने भी यही कहा है। देखिए फलदीपिका पृष्ठ २५०, २५१। मंत्रेश्वर यह भी कहते हैं कि दोष शांति के लिये १२ वर्ष तक, प्रतिवर्ष जन्म दिन पर जन्म नक्षत्र पड़े तब शान्ति-जप, होम श्रादि करना चाहिये शौर यथासंभव चिकित्सा श्रादि से बच्चे के जीवन की रक्षा करनी चाहिये। सर्वार्थ-चन्तामणि में भी लिखा है:—

श्राह्वावशाब्दाण्जन्तूनामायुर्जातु न शक्यते । जपहोमचिकित्सार्ध्वालरक्षां तु कारयेत् ॥ पित्नोदोंबैः मृताः केचित् केचित् बालग्रहैरपि । श्रपरेऽरिष्टयोगाच्च त्निविधा वालमृत्यवः ॥

भव बालारिष्ट कहते हैं ॥ १-२ ॥

### स्ररिष्टों के वयोनुसार नाम

वय और प्रायु-यह दो शब्द इस ग्रध्याय में वारंवार प्रायेंगे। श्रतः इनका सम्यक् प्रयं समझ लेनना चाहिए। जब जितनी उम हो-जन्म से जितने वर्ष बीत गये हों, उसे वय कहते हैं ग्रीर जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने वर्ष हों, उसे ग्रायु कहते हैं। प्रायः लोग भाषा में ग्रापकी क्या ग्रवस्था है ? कहते हैं। परंतु ग्रवस्था का वय के ग्रयं में प्रयोग ग्रसम्मत है। इसी प्रकार, इस समय ग्रापकी उम्र क्या है, इसके लिये ग्राप की ग्रायु क्या है, यह कहना ग्रशुद्ध है।

श्रष्टौ बालारिष्टमादौ नरागां योगारिष्टं प्राहुराविशतिः स्यात् ॥ श्रहपं चाद्वात्रिशतान्मध्यमायुरासप्तत्याः पूर्णमायुः शतान्तम्॥ ३॥

जन्म से ८ वर्ष तक वालारिष्ट कहलाता है; ८ से २० वर्ष तक योगारिष्ट। जन्म से ३२ वर्ष तक ग्रल्पायु, ३२ से ७० वर्ष तक मध्यायु, तथा ७० से १०० तक पूर्णायु। कितपय ग्राचार्यों ने ३२-६४-९६ यह ग्रायु के तीन खण्ड किये हैं। कुछ ग्रन्य ने ३६-७२-१०८ तथा कुछ ग्रन्य ग्राचार्यों ने ४०-८०-१२० जैमिनीयपद्यामृत के पृ० ६०-६४ ग्रवलोकन करें। यह स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसाद जी रचित, जैमिनीय सूत्रों पर गद्यपद्यमयी टीका है। बहुत सुन्दर ग्रंथ है। निर्णंय सागर से छपा है। विद्वान ग्रवलोकन करें।। ३।।

विलग्नयातस्त्विप देवमन्त्री विनाशिरःफारिगते शशाङ्के । विलोकिते पापवियम्बरेग विभानुना मृत्युमुपैति बालः ॥ ४ ॥

जन्म लग्न से छठे, आठवें या बारहवें यदि चन्द्रमा हो और सूर्य के अति-रिक्त पापग्रह से देखा जाता हो (सूर्य दृष्ट हो तो पापदृष्ट नहीं मानना) तो चाहे बृहस्पित लग्न में भी हो, तो भी बालक मृत्यु को प्राप्त होता है। शास्त्रों में लग्नस्थ बृहस्पित की बहुत प्रशंसा की गई है। देखिये सारावली अघ्याय १२ श्लोक १। वृहस्पित का ही नाम जीव है। किन्तु दुःस्थित चन्द्र यदि पाप दृष्ट हो तो लग्नस्थ बृहस्पित भी आयु रक्षा में असमर्थ होता है यह ग्रंथकार का अभि-प्राय है। कश्यप कहते हैं:—

> षष्ठाष्टरिःफगश्चंद्रः क्रूरेश्च सह वीक्षितः। जातस्य सृत्युवः सद्यस्त्वष्टवर्षेः शुभेक्षितः।।

# गण्डान्ततारासहिते मृगाङ्के पापेक्षिते पापसमन्विते वा। बालो लयं याति समृत्युभागे चन्द्रे तथा पापनिरीक्षिते वा ॥५॥

(i) यदि चन्द्रमा गण्डान्त नक्षत्र में हो, पापयुत या पापदृष्ट हो (ii) प्रयवा चन्द्रमा मृत्यु भाग में हो और पापदृष्ट हो तो बालक मृत्यु को प्राप्त होता है। गण्डान्त ग्रध्याय १ श्लोक २२ में बताया गया है। किस राशि में किस ग्रंश में मृत्यु भाग होता है यह ग्रध्याय १ श्लोक ५७ में निर्द्धिट है। मन्ते-श्वर के विचार के लिए फलदीपिका पृष्ठ २५४-२५५ का ग्रवलोकन करें। सारावली ग्रध्याय ३ श्लोक २१ भी गण्डान्त में जन्म के फल के लिए द्रष्टव्य है। ५।

### पिता श्रावि का ग्ररिष्ट विचार

ताताम्बिकासोदरमातुलाश्च मातामही मातृषिता च बालः ।
सूर्यादिकः पञ्चमधर्मयातः क्रूरक्षं गैराशु हताः क्रमेगा ॥ ६॥
रसातलस्थौ यदि भानुचंद्रौ शनिः स्मरस्थो मरगाय मातुः ।
यदा यदा क्रूरखगो विलग्नादरातिगः सोदरनाशहेतुः ॥ ७॥
क्रूरिक्षतौ चन्द्रविलग्नराशी सौम्यग्रहैर्वीक्षग्योगहीनौ ।
केन्द्रच्युतो यद्यमरेशमन्त्री जातस्य माता समुपंति नाशस् ॥ ६॥

(i) यदि लग्न से पांचवें या नवें घर में पापग्रह की राशि हो ग्रौर पाप-ग्रह की राशि में सूर्य हो तो पिता की मृत्यु, चन्द्रमा हो तो माता की, मंगल हो तो भाई की, बुध हो तो मामा की, बृहस्पित हो तो नानी की, शुक्र हो तो नाना की, शनि हो तो स्वयं बालक की मृत्यु होती है।

वृद्धगर्गजातक में इसी प्रकार का उल्लेख है, परन्तु कुछ भिन्नता है।

ताताम्बिकामातुलसोवराश्च मातामही मातृपितुश्च सूनुम् । सूर्याविखेटाः खलु पंचमस्था निघ्नन्ति सर्वे कमशः प्रसूतौ ॥

पंचम भौर नवम स्थान तिकोण हैं; शुभ स्थान हैं। जातक पारिजात के भनुसार पापग्रह को राशि मात्र में स्थित होने से सूर्यादि पिता स्रादि का नाश कर देते हैं; वृद्धगर्गजातक में पापग्रह की राशि में स्थित होना भी नहीं कहा। पंचम में कोई भी ग्रह हो, किसी न किसी सम्बन्धी को मारता है। इन योगों में कोई तर्क नहीं है; श्रनुभव सिद्ध भी नहीं है। इस कारण हमारी इनमें श्रास्था नहीं है। ६।

(ii) यदि सूर्यं भीर चन्द्रमा दोनों लग्न से चतुर्यं में हों भीर लग्न से सप्तम शनि हो तो माता का मरण होता है। जब भी पापग्रह (मूल में क्रूर खग कहा है) लग्न से छठे स्थान में हो तो सोदर (भाई, वहन) के नाश का हेतु होता है। मूल में प्रथम पंक्ति में शनि का उल्लेख किया भीर द्वितीय पंक्ति में क्रूर खग का। इस कारण शनि की छठे स्थान में स्थित होने से तर्क ठीक होगा क्योंकि छठे स्थान में बैठकर तृतीय को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। भ्रन्य क्रूर ग्रह षट्ठ स्थान में स्थित होने से तृतीय में पापग्रह (मंगल) हो भीर छठे घर में शनि तो प्रवल भ्रातृ नाशक योग बनेगा। वृद्धगर्ग जातक में कहा है।

लग्नाच्चतुर्यंगः पापो यदि स्याद् बलवत्तरः । तदा भ्रातृवधं कुर्यात् केन्द्रे ह्यपरो यदि(?) ॥ भावकृतृहल में लिखा है:

यदा पापखेचारिएो जन्मकाले धरानन्दनाकान्तभावात्सहोत्ये। तदैवाशुनाशं सहोत्यस्य धीरा मणीत्यादयः प्राहुराचार्यमुख्याः। ग्रव मातृ मरण का ग्रन्य योग कहते हैं॥ ७॥

यदि लग्न भ्रौर चन्द्रमा ऋरग्रह दृष्ट हो श्रौर लग्न तथा चन्द्र न शुभग्रह से युत हों, न शुभग्रह से दृष्ट हों तथा बृहस्पित केन्द्र में न हो तो माता का नाश होता है। वृद्ध गर्गजातक में लिखा है:---

चन्त्रमा यवि पापानां जितयेन प्रदृश्यते । मातृनाशो भवेत्तस्य शुभदृष्टे शुभं वदेत् ॥ ६ ॥

### भ्रन्य भ्ररिष्ट योग

भ्रब माता तथा बच्चे के लिए भ्रन्य अरिष्ट योग कहते हैं।

सभानुजे शीतकरे विलग्नाव् दिवाकरे रिःफगृहोपयाते । घरामुते बन्धुगते तदानीं विषद्यते तज्ज्ञाननी सगर्भा । ६ ॥ विलग्नचन्द्रौ शुभवृक्विहीनावशोभनव्योमचरान्तरस्थौ । विनाशमेति प्रमदा सगर्भा वदन्ति सर्वे युगपत् पृथग्वा ॥ १० ॥ षप्ठावसानाष्टमभावगेषु क्रूरेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु । पापान्तरस्थे भृगुजे गुरौ वा नारी सपुत्रा स्त्रियते तु सद्यः ॥११॥ लग्नास्तयातौ यदि पापखेचरौ शुभैरयुक्तौ शुभदृष्टिवर्जितौ । शस्त्रेश मृत्यु समुपति गभिगो मासाधियो नष्टकरो यदा वदेत् ॥१२॥

- (i) यदि चन्द्रमा शनि के साथ हो, सूर्य लग्न से द्वादश हो, मंगल चतुर्थं में हो तो माता गर्भ के साथ विपत्ति को प्राप्त होती है।। ९।।
- (ii) यदि लग्न ग्रौर चन्द्रमा (एक साथ या पृथक् पृथक्) पर शुभग्रहों की दृष्टि न हो ग्रौर यह दोनों पापग्रहों के मध्य में हों तो स्त्री गर्भ सहित विनाश को प्राप्त होती है। यदि लग्न स्पष्ट वाले ग्रंश के दोनों ग्रोर पापग्रह हों, या लग्न से द्वितीय तथा द्वादश में पापग्रह हो तो लग्न पापग्रहों के मध्य में कहा जावेगा किन्तु लग्न स्पष्ट ग्रौर पापग्रह के बीच में कोई शुभग्रह ग्रा जाए तो पापमध्यता का निवारण हो जाएगा। चन्द्रमा के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।। १०।।
- (iii) यदि लग्न से छठे, ब्राठवें तथा वारहवें घरों में कूर ग्रह हों ग्रीर इन स्थानों में शुभग्रह न हों तथा वृहस्पित या शुक्र पापग्रहों के मध्य में हो तो बच्चे सहित स्त्री माता, पुत्र (दोनों) तुरन्त मृत्यु को प्राप्त होते हैं।। ११।।
- (iv) यदि लग्न और सप्तम दोनों में पापग्रह हों (एक या अधिक लग्न में एक या अधिक सप्तम में) और ये लग्न तथा सप्तम में स्थित पापग्रह गुभग्रह से युत या दृष्ट न हों और मासाधिप निर्वल हो तो स्त्री शस्त्र से मृत्यु को प्राप्त होती है। मासाधिप क्या ? गर्भ से लेकर दसनें मास तक (प्रसन के समय तक) प्रत्येक मास का एक ग्रह अधिष्ठाता होता है, यह आगे श्लोक में बताया गया है। वृहज्जातक का अध्याय ४ निषेकाध्याय है। उसमें श्लोक ६ निम्न-लिखित है:—

उदयास्तगयोः कुजाकंयोर्निधनं शंस्त्रकृतं तदा वदेत् । मासाधिपतौ निपीडिते तत्काले स्त्रवणं समादिशेत् ।।

इस कारण बहुत से विद्वान जातक पारिजात के इस योग को निषेक लग्न में लागू करते हैं। बृहज्जातक का चौथा अध्याय निषेकाध्याय है तथा छठा अध्याय सद्योमरणाध्याय। जातक पारिजात के इस चतुर्थ अध्याय में बहुत से योग बृहज्जातकोक्त योगों के आधार पर हैं। अतः जिज्ञासु पाठक बालारिष्ट के लिए बृहज्जातक के इन दोनों अध्यायों का अवश्य अवलोकन करें। बृहज्जातक के श्लोकों का तथा बृहज्जातक की भट्टोत्पली टीका में भगवान गागि, बादरायण, चरिष्टाध्याय ४ २५१

यवनेश्वर म्रादि म्राचार्यों के प्राचीन जो वचन उदघृत किए हैं, उनकी तुलनात्मक समालोचना यहाँ ग्रंथ विस्तार भय से नहीं की जा रही है। सारावली के म्राधानाध्याय तथा म्रिट्टाध्याय में भी म्रानेक योग दिए गए हैं वे द्रष्टव्य हैं। हमने म्रापनी पुस्तक विफला (ज्योतिष) पृष्ठ १५९-१७६ तथा पृष्ठ २००-२०७ में म्रानेक योगों की विवेचना की है।

सिद्धान्ततः निषेक के समय ग्रहस्थित से जो ग्रह निष्कषं निकाला जाता है, वह जन्मकुंडली में भी लागू किया जाता है। ग्रीर जो निष्कषं निषेक कुंडली या जन्म कुंडली से निकाले जाते हैं, वे प्रश्न कुंडली से भी । निषेक गर्भाधान को कहते हैं। गर्भाधान का समय प्रायः दम्पित को याद नहीं रहता तव निषेक लग्न के योगों का प्रयोजन क्या? प्रथम प्रयोजन तो यह कि जो शास्त्रीय विधि से सुमुहूतं में निषेक करें, वे ज्योतिष के इन योगों से लाभ उठायें कि दूषित या ग्रप्रशस्त लग्न में निषेक न किया जाये। द्वितीय प्रयोजन यह कि निषेक लग्न के लिए जो गुभ या ग्रशुभ ग्रह स्थित बतलाई गई है, उसे जन्म लग्न तथा प्रश्न लग्न पर भी लागू करना।। १२।।

### जातक की माता के मरण योग

चन्द्राच्चतुर्थोपगतेरसिद्भ्वां निस्थतेः शोभनदृष्टिमुक्तैः । व्यापारगेर्वा यदि वासरेशाज्जातस्य माता निधनं प्रयाति ॥१३॥ शुक्राद्रवौ विक्रमगे बलाढ्ये मन्देक्षिते मन्दसमन्विते वा । क्षीणे शशाङ्को यदि वा सपापे माता सपुत्रा स्त्रियतेऽचिरेण ॥१४॥ लग्नादिने वाऽष्टमगे धराजे पापेक्षिते सौम्यवृशा विहीने । ताराधिये वृद्धिकनाविहीने माता कृतान्तस्य पदं समेति ॥ १५ ॥

शुक्रात् कुजेऽहनि तपःसुंतराशियाते

चन्द्रात्त्रिकोरागृहगे रविजे रजन्याम् । पापेक्षिते च शुभयोगवृशा विहीने नाशं समेति जननी विबले शशाङ्क्रे ।। १६ ॥

- (१) (i) चन्द्रमा से चतुर्थ या दशम में पापग्रह हो और उन पर शुभग्रह या शुभग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक के माता की मृत्यु होती है।
- (ii) यदि सूर्य से दशम में पापग्रह हों श्रीर उन्हें शुभग्रह न देखते हों, तो भी यही फल ।। १३ ।।

२४२ जातकपारिजात

(२) (i) शुक्र से सूर्य से तृतीय हो, सूर्य बलवान् हो ग्रीर शनि के साथ हो या शनि से दृष्ट हो तो माता ग्रीर बच्चे की शीघ्र मृत्यु होती है।

- (ii) शुक्र से तृतीय क्षीण चन्द्रमा हो, या पापयुक्त चन्द्रमा शुक्र से तृतीय हो तो यही फल ॥ १४ ॥
- (३) लग्न से फ्रष्टम सूर्यं या मंगल हो और इस (सूर्यं या मंगल) पर पाप-ग्रह की दृष्टि हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो और चन्द्रमा क्षीण हो तो माता यमराज के यहां जाती है।। १५।।
- (४) (i) यदि दिन में जन्म हो, शुक्र से पांचवें या नवें मंगल हो, मंगल पाप दृष्ट हो, शुभ दृष्ट न हो, चंद्रमा निबंल हो तो माता का नाश हो।
- (ii) यदि रात्रि में जन्म हो, चन्द्रमा से पांचवें या नवें शनि हो, पापदृष्ट हो, शुभदृष्ट न हो तथा चन्द्रमा निर्वल हो तो माता का नाश हो।

इस अरिष्टाध्याय में कहीं कहीं लिखा है कि माता की शीघ्र मृत्यु हो ग्रौर कहीं केवल यह लिखा है कि माता की मृत्यु हो। माता की मृत्यु हो इससे यही तात्पर्य है कि माता दीर्घजीवनी न हो, मातृ सुख अल्प हो। वैसे, कभी न कभी तो हरेक की मौ मरती ही है।। १६।।

गर्भ के महीनों के प्रधिपग्रह
कललघनाङ् कुरास्थिचर्माङ्गज्ञचेतनताः
सितकुजजीवरविचन्द्राकिबुधाः परतः।
उदयपचन्द्रसूर्यनाथाः क्रमशो गदिता
वदन्ति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदृशम् ॥ १७॥

गर्श का समय दश मास माना गया है। प्रायः २८ दिन के बाद स्ती रजस्वला होती है। इसी को मासिक धर्म कहते हैं। २८×१० = २८० दिन बाद या यह किहए दस मास बाद बच्चे का जन्म होता है। प्रत्येक मास का ग्रधिप कौन सा ग्रह होता है यह कहते हैं (१) प्रथम मास में शुक्र और रज का सिम्मश्रण तरल रूप में रहता है। इसे कलल कहा—मासाधिप शुक्र (२) द्वितीय मास में यह तरल स्थित घनीभूत हो जाती है इसे घन कहा—मासाधिप मंगल। (३) तृतीय मास में कर, चरण ग्रादि ग्रंकुर रूप में निकलने लगते हैं। मासा-धिप बृहस्पति। (४) चतुर्थं मास में ग्रस्थि (हड्डी) निर्माण होता है। इसे ग्रस्थि कहा-मासाधिप सूर्य। (५) पांचवें मास में चर्म (शरीर की चमड़ी)

743

बनती है। इसे चर्म कहा— मासाधिप चन्द्रमा। (६) छठे मास में नख तथा रोम निकलते हैं। इसे ग्रंगज कहा—मासाधिप शनि। (७) सातवें मास में चेत-नता ग्राती है, सुख दु:ख का ग्रनुभद होता है, इसे चेतनद कहा—मासाधिप बुध (८) ग्रष्टम मास का ग्रिधिप निषेक लग्न का स्वामी। (९) नवम मास का ग्रिधिप चन्द्रमा (१०)दशम मास का ग्रिधिपति सूर्य।

निषेक लग्न या प्रश्न लग्न में जो ग्रह शुभ राशि, शुभ स्थान में हो. उस ग्रह सम्बन्धी मास में गिभणी स्वस्थ रहती है। गर्भ पुष्ट होता है। जो ग्रह पीड़ित नीच, शत्रु राशि में पापवीक्षित, दुःस्थान में रहता है उस ग्रह सम्बन्धी मास में गिभणी पीड़ा उठाती है। ग्रह ग्रत्यंत वीक्षित हो तो गर्भस्राव ग्रादि की भी ग्राशंका होती है। १७॥

## निषेक लग्न से शुभता

शशाङ्कलग्नोयगतेः शुभग्रहैस्त्रिकोणजायार्थमुखास्पदस्थितेः।
तृतीयलाभक्षंगतेश्च पापकैः मुखी च गर्भो रविणा निरीक्षितः॥ १८॥

गर्भाधान के समय लग्न और चन्द्रमा दोनों (चन्द्रमा चाहे लग्न में हो या अन्यत) शुभग्रह से युत हों, तथा लग्न और चन्द्रमा से शुभग्रह द्वितीय, चतुर्थं, पंचत, सप्तम, नवम तथा दशम में हों और पापग्रह लग्न तथा चन्द्रमा से तृतीय तथा एकादश में हों; लग्न और चन्द्रमा सूर्यं से दृष्ट हों तो गर्भं (गर्भस्य बच्चा) सुखपूर्वक पुष्ट होता है।।१८।।

### जातक के पिता सम्बन्धी योग

व्ययस्थितेऽकें ससुते विलग्नादिष क्षयेन्दौ मदनोषयाते। पितुर्वियोगं प्रवदन्ति सद्यः शुमेक्षिते तु त्रिभिरब्दमानैः॥ १६॥ चरोषगे चन्द्रमिस क्षपायां बुधेक्षिते दूरिदशं प्रयातः। चरे शनौ भानुयुते निशायां विदेशगो याति पिता विनाशम्॥ २०॥

(१) यदि लग्न से बारहवें स्थान में सूर्यं और शनि हों तथा लग्न से सप्तम में क्षीण चन्द्र हो तो शीघ्र ही पिता का वियोग हो। यदि शुभग्रह देखते हों तो तीन वर्ष में पिता का वियोग हो। ग्रंथकार ने यह योग दिया है। पितृकारक सूर्यं यदि पापाक्रांत (शनि से युत) हो तो पिता को कष्ट तकं

२५४ जातकपारिजात

सम्मत है किन्तु व्यय में सूर्य होने से तथा सप्तम में चन्द्रमा होने से दोनों में कम से कम १२१° का अन्तर होगा और अधिक से अधिक १७९° अंश का। इस स्थिति में कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जन्म संभावित नहीं हो सकता है केवल उस समय क्षीण चन्द्र हो सकता है। अतः यह योग व्यर्थ हो जाता है। किन्तु मूल में जो क्षयेन्दी अपया है उसका अर्थ कृष्ण पक्ष का चंद्र लिया जावे तो अर्थ बैठ सकता है।

- (२) यदि राति का जन्म हो, चन्द्रमा, मेष, कर्क, तुलाया मकर में हो तथा बुध से चन्द्रमा दृष्ट हो तो पिता दूर यात्रा में गया हुआ होता है।। १९।।
- (३) राति का जन्म हो, चर राणि में सूर्य तथा शनि एकत्र हों तो विदेश में पिता नाश को प्राप्त होता है।

ग्रंथ में यह योग लिखे हैं इसलिए हमें इनकी व्याख्या करनी पड़ी है, परन्तु कितनी ही जन्मकुंडलियां हमने देखीं। राति में जन्म है, सूर्य शनि एकत मेष में हैं परन्तु आज भी इस जातक के जन्म के ३३ वर्ष के बाद भी पिता जीवित हैं।। २०।।

# शंशव में मृत्यु योग

इस प्रघ्याय में बालारिष्ट का विवेचन है। इसलिए निम्नलिखित योगों को शैशवावस्था में मृत्यु योग समझना चाहिये। यहां एक आवश्यक विषय की प्रोर पाठकों का ध्यान प्राकिषत किया जाता है। फिलत ज्योतिष के ग्रंथ का प्रयोजन क्या? कि पाठक उन सिद्धांतों को समझकर, जन्मकुंडली का तदनुसार फलादेश करें। यदि प्रापका फलादेश ठीक बैठता है तो श्राप सफल ज्योतिषी हैं। यदि प्रापका फलादेश नहीं मिलता तो ग्राप चाहे जितनी शास्त्र की दुहाई दें और पराशर होरा, बृहज्जातक सारावली, जातक पारिजात, सर्वार्थविन्ता—मिण, फलदीपिका, जातकालंकार, जातकाभरण भादि के श्लोक पढ़ कर अपने मत को पुष्ट करने का प्रयत्न करें, आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। समस्त शास्त्र कंठ होने पर भी आप अज समझे जावेंगे। जनता के समक्ष आपको फलावेश की कसौटी पर कसा जाना है। इसे, याद रिखए। इसे विस्मरण न कीजिए।

जब यह ग्रंथ लिखे गए तब शीतला, मलेरिया, संग्रहणी, पोलियो (पक्षाघात) विसूचिका, डिप्योरिया, सूखा (क्षय) ग्रादि रोगों से लाखों बच्चे प्रतिवर्ष मरते थे। लाखों स्त्रियां प्रसव में कालकविलत होती थीं ग्रौर लाखों प्रसव के बाद प्रसूत रोगों से। जब हम १९२७ में ग्रथंशास्त्र की बी. ए. परीक्षा के लिए

प्रध्ययन करते थे तब पुस्तकों में पढ़ा था कि भारत में किसी किसी स्थान पर एक सहस्र पैदा हुए वच्चों में मरने वालों (सबः या १ वर्ष की आयु के पहिले) की संख्या ५०० तक थी परन्तु डेनमार्क में १००० में से मृत वच्चों की संख्या केवल ७९ थी। जहाँ स्वास्थ्य पुष्टिकर कोजन, ओपि, डाक्टरों के इलाज आदि की सुविधा थी बहुत कम बच्चे भरते थे। यही हाल मनुष्यों तथा स्त्रियों का था। लाखों स्त्री पुष्प भारत वर्ष में मलेरिया, काला ज्वर, प्लेग, महामारी, इंफ्लुएंजा हैजा आदि में मरते थे। तब एक भारनीय की औसत आयु २७ वर्ष थी। अब औसत आयु ५२ वर्ष की हो गई है। ओतला, पोलियो, बी. सी. जी., डिप्ये—रिया रोगों से निवारण के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। अपेक्षाकृत कम बच्चे मरते हैं। इसलिए देशकाल पान को ध्यान में रखकर, बुद्धि को काम में लावें। 'वाबा वाक्यं प्रमाणम्' वाली उक्ति को चरितायं न करें। यदि लकीर के फकीर बने रहेंगे तो आपका फलादेश ठीक नहीं बँठेगा। आप स्वयं उपाहासास्पद होंगे और जयोतिष शास्त्र का उपहास करावेंगे। नीर क्षीर विवेचन कीजिए। नीर छोड़ दीजिए। क्षीर ग्रहण कीजिए।

क्षीरो शशिन्युदयमे यदि कण्टकस्थे
पापेऽथवा निधनमे स्त्रियतेऽथ बालः।
रन्द्रारिगैरशुभक्षेटवृशा समेतैः

सौम्यैः कृतान्तनगरं समुपैति मासात् ॥२१॥ एकत्र मन्दावनिनन्दनार्का रन्धृस्थिता वा रिपुराशियाताः । सौम्यैरयुक्ता श्रविलोकितास्ते जातस्य सद्यो मरराप्रदाः स्युः ॥२२॥ चन्द्रांशे सप्तमे भौमे सौम्यदृष्टिविवर्जिते ।

सप्त सप्तितारायामुपैति मरणं शिशुः ॥ २३ ॥
सन्दावनिजमार्तण्डैः पुत्रस्थानसमन्वितः ।
सप्तसप्तितनक्षत्रे जातस्य मरणं वदेत् ॥ २४ ॥
धरासुते चन्द्रनवांशकस्थे लग्नांशके वा न च जीवदृष्टे ।

सुधाकरे नन्दनराशियाते समेति याम्यं पदमाशु बालः ॥ २४ ॥ नीचं गते लग्नपतौ विलग्नान्नाशं गते वा रविजे तथाऽस्ते । जातो मृतप्रायकलेवरः सन् कृच्छे ए। वैवस्वतलोकमेति ॥ २६ ॥ श्रापोक्लिमस्थानगता नभोगा विधूतवीर्या यदि भानुमुख्याः । मासद्वयं तस्य ऋतुत्रयं वा जातस्य चायुः कथयन्ति तज्ज्ञाः । २७ ।

लग्नारिरन्धव्ययगे शशाङ्के पापेन दृष्टे शुभद्ष्टिहीने । केन्द्रेषु सौम्यग्रहवर्जितेषु प्रार्गीवयोगं व्रजति प्रजातः ॥ २८ ॥ सौरे मदस्थे यदि वा विलग्ने जलोदयेऽब्जे यदि कीटगे वा । सौम्येष केन्द्रोपगतेष सद्यो जातस्य नाज्ञं यवनोपदिष्टम् ॥ २६ ॥ भौमक्षेत्रगते जीवे नीचराशिगतेऽथवा। सन्ध्यात्रये च सञ्जातो मासान्मृत्यमुपैति सः ॥ ३० ॥ रन्ध्े धरासूनुदिनेशसौरा जातस्तु मृत्युं समुपैति मासात्। केतुस्तु यस्मिन्नुदितोऽत्र जातो मासद्वयेनैव यमं प्रयाति ॥ ३१ ॥ पापावुदयास्तगतौ क्रूरेण युतश्च शशी। दृष्टरच शुभैनं यदा मृत्युरच भवेवचिरात् ॥ ३२ ॥ क्षीरो हिमगौ व्ययगे पापै रदयाष्टमगैः। केन्द्रेषु शुभाश्च न चेत् क्षिप्रं निधनं प्रवदेत् ॥ ३३ ॥ क्र रेग संयुतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलग्नगः। कण्टकाद्बहिःशुभैरवीक्षितश्च मृत्युदः ॥ ३४ ॥ श्रशिन्यरिजिनाशगे निधनमाशु पापेक्षिते शुभैरथ समाष्टकं दलमतक्च मिश्रे क्षिते। ग्रसद्भिरवलोकिते बलिभिरत्र मासं शुभे कलत्रसहिते च पापविजिते विलग्नाधिपे ॥ ३५ ॥ श्रशभसहिते ग्रस्ते चन्द्रे कुजे निधनाश्रिते जननिसुतयोम् त्यूर्लग्ने रवौ तु सशस्त्रजः। उदयति रवौ शीतांशौ वा त्रिकोराविनाशगै-निधनमशुभैवीयीपेतैः शुभैरयुतेक्षिते ॥ ३६ ॥ ग्रसितरविशशाङ्कभूमिजंव्यंयनवमोदयनेधनाश्रितः ॥ भवति मरएामाश् देहिनां यदि बलिना गुरुएा न नोक्षितैः ॥३७॥

सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेष्वशुभयुतो मरगाय शीतरिक्मः। भृगुसुतशशिपुत्रदेवपूरुर्ययदि विलिभिनं युतोऽवलोकितो वा ।।३८॥

<sup>(</sup>१) यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो ग्रौर पापग्रह केन्द्र या ग्रष्टम में हो तो बच्चा मर जाता है। (ii) यदि लग्न से छठेया ग्राठवें घर में शुभग्रह हो उस

णुभग्रह को पापग्रह देखता हो तो बच्चा एक मास में यमपुरी को जाता है।। २१।।

- (२) सूर्यं, मंगल और शनि एकव लग्न से छठे या ग्राठवें घर में हों और न शुभग्रह से युक्त हों, न शुभग्रह से दृष्ट हों तो बच्चा शीघ्र मर जाता है।।२२।।
- (३) यदि कर्क नवांश का मंगल लग्न से सातवें घर में हो ग्रीर उसपर शुभग्रह की दृष्टि न हो जन्म नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र तक (२७-२७ नक्षत्रों का दो वार परिश्रमण कर चन्द्रमा जब जन्मनक्षत्र से २३ वें नक्षत्र पर ग्रावे तब तक) ग्रायु प्राप्त करे ग्रीर बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है। स्थूल गणना से २ महीने १७ दिन की ग्रायु होती है।। २३।।
- (४) यदि सूर्यं, मंगल तथा शनि लग्न से पांचवें घर में हों तो वही फल जो ऊपर (३) में कहा गया है ॥ २४॥
- (५) मंगल कर्क के नवांश में हो या मंगल लग्न नवांश में हो श्रीर उसपर बृहस्पति की दृष्टि न हो, चन्द्रमा लग्न से पंचम हो तो शीध्र ही बालक मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ २५॥
- (६) लग्नेश नीच राशि में हो, या लग्न से अष्टम स्थान में हो और शनि उसी प्रकार हो या सप्तम में हो तो जातक का मृत-प्राय कलेवर होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मूल में शब्द आये हैं 'तथैवाऽस्ते'। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे लग्नेश वैसे हो हो (अर्थात् अप्टम में)। दूसरा अर्थ अस्त सप्तम को कहते हैं। इसलिए शनि सप्तम में हो। शुक जातक में लिखा है।

विलग्नाधिपतौ...निधने चार्कजो भवेत् । कृच्छ्रेण जीवितं विद्याद् ऋणप्रायो विनश्यति ।। अव आगे अन्य योग कहते हैं ॥ २६ ॥

(७) सूर्य आदि सब ग्रह निर्वल हों और आपोक्लिम (लग्न से तृतीय पष्ठ नवम या द्वादश) स्थानों में हों तो बच्चा २ मास जीता है या ६ मास । शुक जातक में भी कहा है:---

ष्रापोक्लिमे स्थिताः सर्वे ग्रहा बलविर्वाजताः । षण्मासं वा द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहृतम् ॥ २७ ॥

(८) चन्द्रमा लग्न में, छठे, ब्राठवें या बारहवें हो, उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, शुभग्रह की दृष्टि न हो तथा केन्द्र में सौम्यग्रह न हों तो बच्चे की शी घ्रमृत्यु होती है। सारावली ब्रध्याय १० का श्लोक ३० है:—

व्ययाष्टषष्ठोदयगे शशांके पापेन युक्ते शुभवृष्टिहीने । केन्द्रेषु सौम्यग्रहर्वाजतेषु प्राणैवियोगं व्रजति प्रजातः ॥२८॥ (९) यदि शनि लग्न या सप्तम में अथवा जल राशि में या वृश्चिक में चन्द्रमा लग्न में हो और शुभग्रह केन्द्र में हो तो बच्चा नष्ट हो जाता है यह यवनों ने कहा है।। २९।।

(१०) यदि बृहस्पति भेषा, वृश्चिक या मकर में हो और संध्यात्रय में जन्म हो तो एक मास में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। संध्यात्रय क्या ? प्रातःकाल सूर्योदयसे ३ वडी पूर्व, मध्याह्म की ३ घड़ी (१६ घड़ी मध्याह्म के पूर्व से मध्याह्म के १६ घड़ी बाद) साम्बन्धान मूर्यास्त के तीन घड़ी।

जातक पारिजात की विभिन्न स्थानों में मुद्रित पुस्तकों में संध्यात्रय पाठ है। परन्तु सर्वार्थिचन्तामणि में सन्धित्रयें पाठ है। सन्धित्रय ग्रीर गण्डान्त कर्क,

वृश्चिक, मीन का अतिम नवाग एक ही बात है।

तीचस्थे देवपूज्ये सु भौमक्षेत्रगतेऽपि वा । सन्धित्रयेऽपि सञ्जाती मासान्मृत्युं प्रयाच्छति ॥ ३० ॥

हमारे विचार से संघ्यात्वर्थे पाठ ठीक नहीं है क्योंकि प्रातः संध्या साय संघ्या म जन्मे भ्रनेक दीर्घायु व्यक्ति हमने देखें हैं। मध्याह्न तथा मध्यराति में जन्म भ्रच्छा समझा जाता है क्योंकि परार्थर ने इसे राजयोग माना है:

निशाखिण्य दिनाखिष्य परं सार्वे दिनाडिका। शुभा तबुद्भवो राजा धनी या तत्समोपि वा।।

- (११) (i) सूर्य भगेले तथा शनि एकत लग्न से अप्टम में हो तो एक मास में मृत्यु हो।
- (ii) जिस तक्षत्व में धूमकेतु का उदय हो उस नक्षत्र में उत्पन्न बच्चा र मास जीता है। केतु के उदय के लिए देखिए बृहत्सहिता ग्रध्याय ४६ सारावली श्रध्याय १० के श्लोक ७ के दो पाठ हैं। उसमें मंगल की राशि में अध्दम में सूर्य, मंगल, शनि हो तभी बच्चे की मृत्यु लिखी है। ग्रन्य पाठ के अनुसार शुक्र की राशि में ग्रध्यम में सूर्य, मंगल, शनि उस स्थिति में नवजात शिशु का मरण लिखा है।

भीमा विवासरसौराशिक्छत्रे जातस्य भौमगृहे । स्त्रियतेऽवश्यं सं सरो यमकृतरक्षोऽपि मासेन।।

सारावलों के इस श्लोक में किसी किसी प्रति में भौमगृहे की जगह शुक्र गृहे भी पाठ है।

इसी प्रध्याय के श्लोक १२ में कहते हैं :--

केतुर्यस्मिन्न् क्षेऽभ्युद्धितंस्तिस्मिन्प्रसूयते यो हि। मासद्वयेन मरणं विनिर्विशेत्तस्य जातस्य।। ३९।। ग्ररिव्टाध्याय ४ २५६

(१२) यदि एक पापग्रह लग्न में हों, एक सप्तम में हो, चन्द्रमा कूर ग्रह के साथ हो ग्रीर शुभग्रह से दृष्ट न हो तो बच्चे की शीघ्र मृत्यु होती है। स्कन्द होरा में कहा है:--

यदा लग्नगतः पापस्तथैवास्तगतोऽपरः ।
कूरयुक्तश्च चन्द्रश्चेच्छुभदृष्ट्या च वर्जितः ।।
तदा जातस्य सद्यः स्यान्मरणं नान्यया भवेत् ।
सारावली ग्रध्याय १० का ३९ वां श्लोक है —
धूनगतेऽकें लग्ने यमे कुजे वा विपर्यं ये वाऽपि ।
भन्यतरयुते वेन्वावशुभैदृष्टेऽचिरान्मृत्युः ।। ३२ ॥

- (१३) यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न से द्वादश में हो, पापग्रह लग्न तथा ग्रष्टम में हो, केन्द्र में शुभग्रह न हो तो बच्चे की शीघ्र मृत्यु होती है ॥ ३३ ॥
- (१४) चन्द्रमा ऋर ग्रह के साथ यदि लग्न से सप्तम, ग्रष्टम या द्वादश में हो, तथा केन्द्र से बाहर (पणफर या ग्रापोक्लिम) स्थिति शुभग्रहों से दृष्ट न हो तो मृत्यु करता है। ग्रभिप्राय यह है कि चंद्रमा शुभग्रहों से दृष्ट हो या केन्द्र में शुभग्रह हों तो मृत्यु नहीं होती।।३४।।
- (१५) यदि चंद्रमा लग्न से छठे या आठवें हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो वच्चे की शीघ्र मृत्यु होती है। (ii) यदि ऊपर (i) में जो ग्रह स्थित कही गई है अर्थात् चंद्रमा पापग्रह से तथा शुभग्रह से दोनों प्रकार के ग्रहों से दृष्ट हो तो ४ वर्ष की आयु हो। (iii) चंद्रमा छठे आठवें घर में हो, शुभग्रह से दृष्ट हो तो ८ वर्ष की आयु हो (iv) यदि चंद्रमा छठे, आठवें घर में हो और वलवान् पापग्रहों से दृष्ट हो, लग्नेश सातवें (लग्न से सप्तम) हो और पापग्रह से पराजित हो तो बालक एक मास जीवित रहता है।

यह श्लोक वृहज्जातक ग्रध्याय ६ से लिया गया है। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं कि लग्न से छठें या ग्राठवें चंद्रमा हो, शुभग्रह से युक्त भी हो, किंतु पापग्रहों से दृष्ट हो तो एक मास ग्रायु हो (यदि लग्नेश सप्तम स्थान में पापग्रह से पराजित हो तो )। यदि षष्ठ ग्रथवा ग्रष्टम में चन्द्रमा सौम्यग्रह के क्षेत्र (राशि)में हो या पापग्रह के क्षेत्र में होकर भी सौम्यग्रह युक्त हो तो मरण नहीं होता। यवनेश्वर ने कहा है:—

लग्नाच्छशी नैधनगोऽंशुभर्को पष्ठे तुवा पापनिरीक्षितश्च। सर्वायुराहन्ति शुभैरिमिश्रे तदीक्षितेऽब्दाष्टकपर्ययेण" इति । जिसका कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म हो या शुक्ल पक्ष में राित में जन्म हो उसकी जन्म कुंडली में लग्न से छठे या माठवें चंद्रमा हो, शुभ ग्रीर पाप दोनों प्रकार के ग्रहों से दृष्ट हो तो भी मरण नहीं होता क्योंकि मालव्य ने कहा है:—

पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां

कृष्णोऽयवाहनि शुभाशुभवृश्यमानः ।

तच्चन्द्रमा रिपुविनाशगनोऽपि यत्ना-

बापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति ॥

भट्टोत्पल कहते हैं कि चन्द्रमा छठे या ब्राठवें हों, किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो ब्रिरिष्ट नहीं होता।

कतिपय टीकाकार 'लग्नेश सप्तम में पापग्रह से पराजित हो, इसको पृथक् योग लेते हैं। षष्ठ या ग्रष्टम स्थान स्थित चन्द्रमा हो. इस योग के साथ नहीं जोड़ते। ३५।

- (१६) यदि चन्द्रग्रहण के समय जन्म हो, चन्द्रमा लग्न में पापग्रह के साथ हो तथा मंगल अष्टम में हो तो माता और बच्चे दोनों की मृत्यु हो। यदि इस प्रकार सूर्य हो अर्थात् सूर्य ग्रहण के समय जन्म हो, सूर्य पापग्रह के साथ लग्न में हो, अष्टम में मंगल हो तो शस्त्र से (अर्थात् आपरेशन शस्त्र किया में) मृत्यु हो। कितिपय टीकाकारों ने ग्रस्ते' का अर्थ राहु के साथ लिया है परन्तु यह अर्थ हमें सम्मत नहीं है।
- (ii) सूर्यं या चन्द्रमा लग्न में हो, लग्न से पंचम, ग्रष्टम तथा नदम में पापग्रह हो; लग्न पर बलवान् शुभग्रहो की दृष्टि न हो, न बलवान शुभग्रह लग्न में हों तो माता तथा बच्चे की मृत्यृ होती है। सारावली ग्रध्याय १० श्लोक ३७ तथा ४२ में यही कहा है। वहां स्पष्ट 'ग्रहणोपगते' लिखा है, जिसका ग्रथं ग्रहण के समय ही हो सकता है:—

ग्रहणोपगते चन्द्रे सकूरे लग्नगे कुजेऽब्टमगे। मात्रा सार्धं म्रियते चन्द्रवदर्के च शस्त्रेण।। लग्ने चन्द्रेऽके वा पापा बलिनस्त्रिकोणनिधनेषु। सौम्यैरदृष्ट युक्ताः सद्यो मरणाय कीर्तिता यवनैः।।

यह सारावली का द्वितीय श्लोक केवल बच्चे के मरण का योग कहता है। यह ४२ वां श्लोक है। इसके पूर्व के ४१ वें श्लोक में 'जातस्य वधकृतः' लिखा है, इस कारण पूर्वापरप्रसंग से इसे माता के मरण का योग नहीं मानना चाहिए।

जातक पारिजात का क्लोक ३६ बृहज्जातक के छठे अध्याय का १०वाँ क्लोक है। रुद्रभट्ट अपने विवरण में लिखते हैं 'ग्रस्ते चन्द्रे राहुणा गृहीते पूर्णेन्दी' इससे भी यही अर्थ निकलता है कि पूर्ण चन्द्र को ग्रहण लगा हो। पुनः कहते हैं कि चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो और अशुभ ग्रह के साथ हो, लग्न में हो, मंगल अष्टम में हो तो यह योग होता है। या सूर्य ग्रहण का समय हो उस समय अमा- म्रिरिष्टाध्याय ४ २६१

वास्या का चन्द्रमा होने से क्षीण चन्द्र होगा और सूर्य अशुभ ग्रह के साय लग्न में हो, यहां ग्रशुभ ग्रह से शनि समझना चाहिए—क्योंकि मंगल ग्रष्टम में हो यह भी कहा है, इसलिए ग्रशुभ ग्रह शनि ही बचा जो ग्रस्त चन्द्र या ग्रस्त सूर्य के साथ लग्न में होने से उपर्युक्त योग करेगा। रुद्रभट्ट कहते हैं कि ग्रस्त चन्द्र के साथ शनि ग्रौर लग्नस्थ ग्रस्त के साथ शनि या बुध भी कोई कोई लेते है। (क्योंकि पापयुक्त बुध भी पाप माना जाता है।) यह ग्रयं भट्टोत्पल ने लिया है ॥३६॥

(१७) यदि लग्न में चन्द्रमा, अष्टम में मंगल, नवम में सूर्य द्वादश में शनि हो और बलवान बृहस्पति इनको न देखता हो तो बच्चा शीघ्र ही मौत को प्राप्त होता है। बृहस्पति जन्मकुंडली में कहीं भी बैठकर इन चारों स्थानों को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता इसलिए किसी स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखें, किसी को तिपाद दृष्टि से यही संभव है। सारावली अध्याय १० श्लोक में

> लग्नान्त्यनवमनैधनसंयुक्ताश्चन्द्रसूर्यसौराराः । जातस्य वधं कुर्युः सद्यो गुरुणा न चेद् वृष्टाः ॥

लिखा है,जिसके अनुसार अर्थ होगा कि लग्न में चन्द्रमा, द्वादश में सूर्य, नवम में शिन, अष्टम में मंगल। यह पाठ अधिक उपयुक्त है। नवम में सूर्य, लग्न में चन्द्रमा होने से चन्द्रमा को पक्ष बल प्राप्त हो जायेगा। द्वादश में सूर्य लग्न में चंद्रमा होने से शृक्ल पक्ष का चन्द्रमा होने पर भी पक्ष बल न्यून होगा—शिन की द्विपाद दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी।

परन्तु जातक पारिजातकार ने यह श्लोक बृहज्जातक ग्रष्ट्याय ६ से लिया है ग्रीर वहीं कम दिया है जो वराहमिहिर ने दिया है।। ३७॥

(१८) चंद्रमा यदि पापग्रह के साथ लग्न, पंचम, सप्तम, ग्रष्टम, नवम या द्वादश में हों ग्रीर बलवान बुध, बृहस्पति, शुक्र से युत या दृष्ट न हो तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बलवान् तीनों ग्रहों (बुध, बृहस्पति, शुक्र) का विशेषण है। यह बृहज्जातक ग्रघ्याय ६ का ११ वां श्लोक है। रुद्रभट्ट कहते हैं कि यह श्लोक वराहमिहिर ने ग्ररिष्टाध्याय के प्रायः ग्रंत में दिया है, इसलिए बुध, बृहस्पति या शुक्र यदि बलवान् होकर चंद्रमा को देखें तो ग्रन्य ग्ररिष्ट योगों का भी परिहार हो जाता है।

भट्टोत्पल कहते हैं कि बलवान् कोई भी शुभग्रह (बुध, बृहस्पित या शुक्र) चंद्रमा को देखे तो दोष नहीं होता । यह भी कहते हैं कि उपर्युक्त ग्रिरिष्ट तभी होता है जब लग्न, पंचम ग्रादि उपर्युक्त स्थानों पर क्षीण चन्द्र हो । शंका करते हैं कि मूल में क्षीण शब्द नहीं ग्राया है—तब क्षीण चन्द्र हो तभी ग्रिरिष्ट होता है, ग्रन्थया नहीं, यह कल्पना क्यों ? स्वयं शंका करके, तदनन्तर स्वयं समाधान

करते हैं कि 'ग्रागमान्तरदृष्टत्वात्' । क्योंकि सारावली (ग्रध्याय १० म्लोक ९८) में कहा है :---

> निधनास्तव्ययलग्निकोणगाः क्षीणचन्द्रसंयुक्ताः । पापा बलिनः शुभदैरदृश्यमाना गतायुषं प्रायः ॥

ग्रव जातक पारिजातकार, १ वर्ष की ग्रायु में मरण, २ वर्षाभ्यंतर मरण, तीन वर्ष की ग्रायु हो, चौथे वर्ष में मृत्यु हो इस प्रकार कतिपय योग कहते हैं, जो नीचे दिए जाते हैं ॥ ३८ ॥

### १ से ६ वर्ष वय में मरण योग

योगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगृहमथवा। पापैद् ब्टे बलवित मरणं वर्षस्यान्तः किल मुनिगदितम् ॥ ३६ ॥ वक्री शनिभामगृहोपयातः केन्द्रेऽथवा शत्रुगृहे विनाशे। कूजेन सम्प्राप्तबलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवयति प्रजातम् ॥ ४० ॥ बृहस्पतिभौंमगृहेऽष्टमस्थः सूर्येन्दुभौमार्कजद्ष्टमूर्तिः। श्रब्दं स्त्रिभिभाँगंवदृष्टिहीनी लोकान्तरं प्रापयति प्रजातम् ॥ ४१ ॥ षच्ठाष्टमे कर्किए। जन्मलग्नात् सौम्ये सुधारिहमनिरीक्ष्यमार्गे।। **ब्रब्दैश्चतुभिः समुपैति नाशं जातो नरः सर्ववलान्वितोऽपि ।। ४२ ।।** रविचन्द्रभौमगुरुभिः कूजगुरुसौरेन्द्रभिः सहैकस्थैः। रविशनिभौमशशाङ्के मेर्ग खलु पञ्चभिर्वर्षैः ॥ ४३ ॥ यदा सुधारिवमनवांशकस्थे निरीक्षिते शीतकरेगा मन्दे ॥ लग्नाधिपे चन्द्रद्शा समेते जातस्य षड्वर्षमितं तदाऽऽयुः ॥ ४४ ॥ लग्ने यद्द्रेक्काएगे निगलाहिविहङ्गपाशधरसञ्जः॥ मर्गाय सप्तवर्षः क्रूरयुतो न स्वपतिसंदृष्टः ॥४५॥ लग्ने रविशनिभौमाः शुक्रगृहे सप्तमे शशी क्षीएाः।। दृष्टो न देवगुरुएग सप्तिभरब्दकेवी स्यात् ॥४६॥ विवाकरेन्दुभूपुत्राः पुत्रस्थानसमन्विताः ।। जातो यमपुरं याति नवमाब्दे न संशयः ॥४७॥

जाता यमपुर यात नवमाब्द न सशयः ॥४७॥ पापो विलग्नाधिपतिः सशांकादन्त्यस्थितः क्रूरनिरीक्षातश्चेत् ॥ चन्द्रांशकस्थे यदि वा तदीशो जातः शिशुर्याति लयं नवाब्दैः ॥४८॥ (१) यह ३९ वा श्लोक वृहज्जातक ग्रह्माय ६ का है केरल से प्रकाणित पुस्तक में यह श्लोक १३ है गौर काशी से प्रकाशित संस्करण में श्लोक १२ है । वराहिमिहिर ने छठे ग्रह्माय में अरिष्ट योग हिए हैं और इस ग्रह्माय के (i) इस ग्रंतिम श्लोक में कब मृत्यु होगी, यह कहते हैं । पहली बात तो यह कही कि एक वर्ष के ग्रन्दर मृत्यु हो। किन्तु एक वर्ष के ग्रन्दर कब ? कहते हैं कि ग्रिरिट करने वाले जो ग्रह हों उनमें जो बलवान हो वह जिस राशि में स्थित हो, उसमें चन्द्रमा जब गोचर से जावे (ii) वा जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो, गोचर वश उसमें जाये (iii) ग्रंथवा जिस वश लगन में जाये।

यह योग उनमें लागू करना चाहिए जिनमें यह निर्देश है कि बच्चा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त है। किन्तु चन्द्रमा तो २७-२८ कि हैं अपकर का एक पूरा चक्कर लगा लेता है और एक सौर वर्ष में करीब १३ प्रक्तर लगाता है, तब किसी महीने में जब चन्द्रमा उपयुंक्त ३ राशिक्षों में गोचर वश जावे तब मरण कहना? कहते हैं कि गोचर में जब चन्द्रमा बलवान् हों और पापग्रहों से दृष्ट हो। क्द्रभट्ट कहते हैं कि बलवान् चन्द्रमा पापदृष्ट हो, किन्तु साथ ही शुभदृष्ट भी हो तो मृत्यु नहीं करेगा। वर्ष में उपयुंक्त तीन राशियों में जो ऊपर (i) (ii) (iii) में कही गई हैं १३-१३ बार जाने से कुल ३९ बार (एक वर्ष में) ऐसा समय आवेगा— तब, जब चन्द्रमा बलवान् हो, पापदृष्ट हो, शुभदृष्ट न हो, मृत्यु करेगा।

पुनः कहते हैं कि चन्द्रमा के गोचर के इस सिद्धान्त को अन्य योगों में भी (शुभ फल देने वाले राज योग, धन योग आदि, या पापुफल धन हानि, रोगशतु पीड़ा आदि) में भी लागू करना चाहिए अर्थात् चन्द्रमा जब योग कारक स्थिति राशि में जाये, जन्मकालीन स्थित चन्द्र राशि में जाये जन्म लग्न में जाये तब शुभ दृष्ट हो तो शुभ फल, पापदृष्ट हो तो पुष फल।

हमारा अनुभव है कि वर्षाभ्यंतर में अरिष्ट देखना हो तो लग्न को प्रथम मास, द्वितीय भाव को द्वितीय मास, वारहवें भाव की वारहवां मास मानकर जो भाव पापयुक्त, पापदृष्ट होता है उसमें पीड़ा होती है।

भट्टोत्पल कहते हैं कि बालारिष्ट होने पर भी बच्चे वच जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वालारिष्ट के साथ साथ यूषि जन्मकुंडली में जीवयोग भी हों तो वच्चे की प्राणरक्षा हो जाती है। विद्वासों के खोक्ये के लिए कित-पय जीवयोग नीचे दिए जाते हैं:—

लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभैरवृष्टः केन्द्रस्थितैः शुभफलैरवलोक्यमानः । मृत्युं विधूय विदधाति सुवीर्घमायुः साधं गुणैबंहुभिरूजितया च लक्ष्म्या ॥

सर्वानिमानितवलः स्फुरदंशुजालो लग्निस्थतः प्रशमयत्सुरराजमंत्री । एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधरे प्रणामः ॥

लग्नादष्टमवर्त्यपि गुरुबुधशुक्रदृकाणगश्चन्द्रः । मृत्युं प्राप्तमपि नरं परिरक्षत्येव निर्व्याजम् ॥

चन्द्रः सम्पूर्णतनुः सौम्यक्षंगतः शुभेक्षितश्चापि । प्रकरोति रिष्टभंगं विशेषतः शुक्रसंवृष्टः ।।

वुधमार्गवजीवानामेकतमः केन्द्रमागतो बलवान् यद्यत्कूरसहायः सद्योऽरिष्टस्य भंगाय ॥

रिपुभवनगतोऽपि शशो गुरु–सित–चन्द्रात्मजदृकाणस्थः । अगद इव भोगिदृष्टं परिरक्षत्येव निर्व्याजम् ॥

सौम्यद्वयान्तरगतः सम्पूर्णः स्निग्धमंडलः शशभृत् । निःशेषरिष्टहंता भुजगलोकस्य गरुड इव ॥

शशिभृत् पूर्णशरीरे शुक्ले पक्षे निशाभवे काले । रिपुनिधनस्थेऽरिष्टं प्रभवति नैवात्र जातस्य ॥

प्रस्फुरितकिरणजाले स्निग्धामलमंडले बलोपेते । सुरमंत्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं शमं याति ।।

सौम्यभवनोपयाताः सौम्यांशकसौम्यवृकाणस्थाः । गुरु-चन्द्र-काव्य-शशिजाः सर्वेऽरिष्टस्य हंतारः ।।

चन्द्राध्यासितराशेरिधपः केन्द्रे शुभग्रहे वापि । प्रशमयति रिष्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम् ।।

पापा यदि शुभमार्गे सौम्यैर्वृष्टाः शुभांशवर्गस्थैः । निघ्नन्ति नदारिष्टं पति विरक्ता यथा युवतिः ॥ राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात् सौम्यौनरीक्षितः सम्यक् । नाशयति सर्वदुरितं मास्त इव तूलसंघातम् ॥

शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वे गगनाधिवासिनः सूतौ ॥ प्रकृतिस्यैश्चारिष्टं विलीयते धृतमिवाग्निस्यम् ॥

तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः शुभिनरीक्षितोऽवश्यम् । नाशयति सर्वरिष्टं मारुत इव पादपान्प्रवलः ।।

सर्वेगंगनभ्रमणैर्वं ष्टश्चन्द्रो विनाशयित रिष्टम् । श्रापूर्यमाणमूर्तियंथा नृपः स्वं नयद्वेषी ॥

यहां श्लोक ३९ की व्याख्या समाप्त करते हैं ॥३९ ॥

(२) श्रव जातक पारिजातकार कहते हैं कि यदि वक्री शनि मेष या वृश्चिक राशि में होकर केन्द्र (१,४,७,१०) छठे या ग्राठवें घर में हो ग्रीर बलवान् मंगल से दृष्ट हो तो बालक केवल २ वर्ष तक जीता है। हम पहले लिख चुके हैं कि केवल एक योग से जो फलादेश करेंगे, उनका फल ठीक नहीं वैठेगा। जन्मकुंडली का सर्वांगीण विचार करना चाहिए। बालारिष्ट के साथसाथ जीवयोग भी देखना चाहिए।



साथ में श्री गुलजारीलाल जी नन्दा की जन्मकुंडली दी जा रही है। ३।४ जुलाई १८९८ को १२-५३ बजे रात्रि में जन्म हुमा। वकी शनि वृश्चिक राशि का अष्टम में है। वली मंगल से दृष्ट है। ग्रव भगवत्कृपा से ७७ वें वर्ष में हैं। स्वस्थ हैं। सारावली अध्याय १० श्लोक ५ में भी यह योग दिया है

परन्तु योग की पूर्णता के लिए यह भी कहा गया है कि चन्द्रमा केन्द्र में या छठे, आठवें होना चाहिए:—

> वकी शनिकामगृहं प्रपन्नश्चन्द्रेऽष्ट षष्ठेऽथ चतुष्टये वा । कुजेन सम्प्राप्तबलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवयति प्रजातम् ॥ ४० ॥

(३) बृहस्पति, मेप या वृश्चिक राशि का लग्न से अष्टिम हो तथा सूर्य, चंद्र मंगल एवं शनि दृष्ट हो, शुक्र से दृष्ट न हो, तो जन्म से ३ वर्ष के अध्यन्तर में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यही योग सारावली अध्याय १० श्लोक ४ में दिया गया है। ४१। २६६ जातकपारिजात

(४) यदि लग्न से छठे, ग्राठवें कर्क राशि का बुध हो ग्रीर बुध को चन्द्रमा देखे तो बच्चा सर्व बलान्वित (ग्रन्य सवल ग्रह) होने पर भी चार वर्ष की ग्रायु में मर जाता है ॥ ४२ ॥

- (५) यदि (i) सूर्यं, मंगल, चन्द्रमा गुरु एकत्न हों या (ii) चन्द्र, मंगल बृहस्पति तथा शनि एकत्न हों या (iii) सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, शनि एकत्न हों तो केवल ५ वर्ष की ग्रायु हो । ग्रागे इन्हीं ग्रंथकार ने ग्रध्याय ८ में चार ग्रह एक- तित होने का फल कहा है, कि ५ वर्ष की ग्रल्पायु है—ऐसा कुछ नहीं कहा है। ग्रप्टम ग्रध्याय के श्लोक १५, १६, ग्रीर २३ का ग्रवलोकन करें।। ४३।।
- (६) यदि शनि कर्क नवांश में हो ग्रीर चन्द्रमासे दृष्ट हो या लग्नेश पर भी चंद्रमाकी दृष्टि हो तो छै वर्ष की श्रायुहो ॥ ४४ ॥
- (७) यदि लग्न स्पष्ट निगल, ग्रहि, विहंग या पाश द्रेष्काण में हो ग्रौर उस द्रेष्काण में लग्न में—-पापग्रह हो ग्रौर लग्नेश की लग्न पर दृष्टि न हो तो ७ वर्ष की ग्रायु हो। कौन कौन से द्रेष्काण निगल, ग्रहि (सर्प), विहंग या पाश होते हैं, इसके लिये देखिए ग्रध्याय ५ श्लोक ५५।। ४५।।
- (८) लग्न में सूर्य, मंगल, शनि हों सप्तम में क्षीण चन्द्रमा वृष या तुला का हो ग्रीर उस पर वृहस्पति की दृष्टि न हो तो ७ या ८ वर्ष की ग्रायु में मृत्यु हो। मूल में "शशी क्षीण:" पाठ है। सूर्य से सप्तम क्षीण चन्द्रमा हो नहीं सकता। इस कारण कृष्णपक्ष का चन्द्रमा यह ग्रर्थ करना है। यही योग सारावली ग्रध्याय १० श्लोक १०२ में भी दिया गया है।। ४६।।
- (९) यदि सूर्य, चन्द्र, मंगल लग्न से पंचम स्थान में हों तो जातक की नवें वर्ष में मृत्यु होती है।। ४७।।
- (१०) श्लोक ४८ में २ योग कहे गये हैं। (i) लग्नेश पापग्रह हो, तथा चन्द्रमा से वारहवें घर में हो ग्रौर उसे (लग्नेश को) क्रूरग्रह देखता हो। (ii) लग्नेश पापग्रह हो, चन्द्रमा के नवांश में हो ग्रौर क्रूरग्रह दृष्ट हो। इन दोनों योगों में ९ वर्ष की ग्रायु हो। किन्तु सारावली ग्रध्याय १० श्लोक १०५में निम्न लिखित योग है:—यदि लग्नेश पापग्रह हो, कर्क नवांश में स्थित होकर चन्द्रमा से वारहवें घर में हो ग्रौर क्रूरग्रहों से दृष्ट हो तो नौ वर्ष की ग्रायु में बच्चे की मृत्यु होती है।

लग्नाधिपतिः पापः शशिनोशे रिःफगो यदि च चंद्रात् कूरैविलोक्यमानो मारयति शिशुं नवभिरब्दैः ॥४८॥

# १० से १६ वर्ष की वय तक मृत्यु योग

ग्रव कमणः १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ वर्ष तक की वय में मृत्यु योग कहते हैं:—

मृगांशकस्थिते मन्दे सौम्यद् व्टिसमन्दिते ॥ जान्मत्रभृतिशत्रद्वं तस्यायुर्दशवत्तरम् ॥४६॥ रविराा युक्तः शशिजः सौम्यैर्द ब्टो विनाशयति ॥ एकादशभिवंर्षेजितं नृपतुल्यभोगसम्पन्नम् ॥५० ॥ चन्द्रलःनाधिपः सूर्यः स्वपुत्रेरा समन्दितः॥ लग्नादण्टमराशिस्यो द्वादशाब्दे सितेक्षितः ॥५१॥ ग्रत्यंशकस्थिते मन्दे भूयेंग्रांव निरोक्षिते ॥ पितृद्वेषसमायुक्तो द्वादशाव्दं च जीवति ॥५२॥ तुलांशकस्थिते मन्दे जोत्रदृष्टिसमन्विते ।। त्रयोदशाब्दे मरग् जातस्य पित्वैरिगः ॥५३॥ कन्यांशकस्थिते मन्दे सौम्यद्ष्टिसमन्दिते ॥ चतुर्दशाब्दे मरएां जातः कोपी समेति च ॥५४॥ सिंहांशकस्थिते मन्दे राहुए। च निरीक्षिते ॥ शस्त्रपीडा भवेत्तस्य चायुः पञ्चदशाब्दकम् ॥५५॥ कर्कांशकस्थिते मन्दे जीवदृष्टिसमन्विते ॥ सर्पपीडा भवेत्तस्य षोडशाब्दान्मृति वदेत् ॥५६॥ यमांशकस्थिते मन्दे लग्ननाथेन वीक्षाते ॥ रएश्रूरो महाभोगी मृतः सप्तदशाब्दके ॥५७॥ परस्परक्षेत्रसमन्वितौ वा रन्धे शलग्नाधिपती न सौम्यौ ॥ रिःफारिभे वा गुरुएग वियुक्ते त्वष्टादशाब्दे निधनं प्रयाति ॥५८ ॥ जीवांशकस्थिते मन्दे राहुएगा च निरीक्षिते। देहाधिपे शुभाद्ष्टे जातः सद्यो विनश्यति॥ तदीशस्तुङ्गभागश्चेदायुरेकोनविशतिः ५६॥

(१) यदि शनि मकर नवांश में हो और बुध से दृष्ट हो तो जन्म से ही शानुत्व हो (अर्थात् बच्चा जब जन्म ले तभी से उससे लोग शानुता करें. क्योंकि

नवजात बच्चा तो क्या शत्नुता करेगा ?) श्रौर उसकी १० वर्ष की श्रायु हो। प्रायः पिता या माता पराश्रित या गरीब हो या जहां सौतेली मां या भाई, विहन होते हैं, वहां जन्म से ही वच्चा शत्नुता का भाजन हो जाता है। ४८।

(२) यदि सूर्य श्रीर बुध एक साथ हो श्रीर शुभग्रहों से दृष्ट हो तो नृपित के समान भोग सम्पन्न जातक की ११ वें वर्ष में मृत्यु होती है। जातक पारिजात में बहुत सा विषय सारावली से लिया गया है। ऐसा ग्रंथकार ने अध्याय १ श्लोक ३ में कहा भी है कि यही योग सारावली अध्याय १० श्लोक १०१ में दिया गया है। प्रायः बुधादित्य अच्छा माना जाता है। शुभग्रह की दृष्टि श्रीर भी सुन्दर योग करेगी। परन्तु यहाँ ११ वर्ष की वय में मृत्यु कहा। क्या हेतु है ? बृद्धि या तर्क गम्य नहीं है।

पूर्म, ३ कें. ६ था. २व. ७ १० व. व. चं० ११ सा. ११

साथ में भूतपूर्व प्रधानमंती श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्मकुंडली दी जाती है। इनका जन्म १९ नवम्बर१९१७ को प्रयाग में हुग्रा। सूर्य, बुध एक साथ है; शुभग्रह वृहस्पति से पूर्ण दृष्ट हैं। ग्रब ५८ वाँ वर्ष चल रहा है। भगवत्कृपा से स्वास्थ्य उत्तम है। यह योग घटित होता है। परन्तु ग्रंथकार ने जो फल कहा

है, वह नहीं हुम्रा । ज्योतिषियों को फलादेश करते समय सूक्ष्म विचार करना चाहिए । म्राधुनिक परिस्थिति में बहुत से वालारिष्ट योगों का फल नहीं मिलता । ५० ।

(३) चन्द्रमा यदि सिंह राशि में हो और सूर्य तथा शनि ग्रष्टम में शुक से दृष्ट हों (शुक्र की ग्रधिक से ग्रधिक एक चरण दृष्टि हो सकती है) क्योंकि शुक्र सूर्य से ग्रधिक से ग्रधिक ४७° दूर हो सकता है तो १२ वर्ष की ग्रायु हो।

होरेश्वरो निधनगे बलिभिश्च पापै-

र्वृष्टः करोति खलु मासि मृति चतुर्थे।

जन्मेश्वरो दिनकरः ससुतस्तर्थव

बृष्टः सितेन नवमप्रतिमैश्च वर्षः ॥

सारावली श्रध्याय १० का श्लोक २९ है— जन्माधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसहितोऽष्टमे भवति राशौ। वर्षे राशिप्रमितः मरणाय सितेन संदृष्टः ॥ ५१॥

(४) शनि वृश्चिक नवांश में हो, सूर्य से दृष्ट हो तो पितृद्वेष हो अर्थात् पुत्र में पिता का शतुभाव हो) और बच्चे की १२ वर्ष की आयु हो। ५२।

# गुणाकर ने कहा है :---

- (५) यदि शनि तुला नवांश में हो और वृहस्पति से दृष्ट हो तो पितृद्वेषी हो और १३ वें वर्ष में (जातक की) मृत्यु हो । ५३।
- (६) यदि शनि कन्या नवांश में हो ग्रीर बुध से दृष्ट हो तो जातक कोधी श्रीर १४ वर्ष में मृत्यु हो । ५४ ।
- (७) यदि शनि सिंह नवांश में हो और राहु से दृष्ट हो तो जातक को शस्त्र पीड़ा (तलवार ग्रादि की चोट या ग्रापरेशन में) हो ग्रीर १५ वर्ष की श्रायु हो। ५५।
- (८) यदि शनि कर्क नवांश में हो और वृहस्पति से दृष्ट हो तो सर्प पीड़ा (सर्प से काटा जाना) हो और १६ वर्ष में मृत्यु हो।



यह श्री नरहरिवामन रत्न-पारखी जी की जन्मकुंडली है। २७ जनवरी १८९३ को जवलपुर में जन्म हुग्रा। शनि स्पष्ट ५-२०°-२६'-५" है। बृहस्पति स्पष्ट ११-२६°,-२९', ४०" है। शनि कर्क नवांश में है। बृहस्पति से दृष्ट सम्प्रति ८३ वाँ वर्ष चल रहा है।

गोटे गांव बम्बई में रहते हैं। भगवत्कृपा से स्वस्थ हैं। ग्रंथकार ने जो मूल में लिखा है, उसकी व्याख्या हमने ग्रवश्य की है, परन्तु पाठक को वालारिष्ट योगों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सावधान कर देना भी हमारा कर्तव्य है। ५६।

- (९) यदि शनि मिथुन नवांश में हो ग्रौर लग्नेश से दृष्ट हो तो जातक युद्ध में शूरवीर श्रौर महाभोगी हो किन्तु १७ वें वर्ष में मृत्यु हो। ५७।
- (१०) ५८ वें श्लोक में २ योग कहे गए हैं । दोनों का फल १८ वें वर्ष में मृत्यु है। (i) यदि लग्नेश और अप्टमेश एक दूसरे की राशि में हो अर्थात् लग्नेश अप्टम में और अप्टमेश लग्नेश एक दूसरे की राशि में हो अर्थात् लग्नेश अप्टमेश २ राशियों का स्वामी हो या अप्टमेश २ राशियों का स्वामी हो तो अप्टमेश लग्न में न होकर लग्नेश की अन्य राशि में हो सकता है या लग्नेश अप्टमेश की अन्य राशि में हो सकता है, परन्तु यही अर्थ उचित है कि लग्नेश अप्टम में हो और अप्टमेश लग्न में।) और 'सौम्यग्रह न हों।" मूल में शब्द आए हैं—'न सौम्यौ, जिसका कतिपय टीकाकार अर्थ करते हैं कि लग्नेश तथा अप्टमेश पापग्रह न हों। यदि यह अर्थ

करें तो केवल मकर लग्न वाली कुंडली में यह योग लागू होगा क्योंकि लग्नेश तथा अप्टमेश दोनों कूर होंगे। मेप लग्न में भी लग्नेश अप्टमेश कूर होता है, परन्तु दोनों स्थानों का एक ही स्वामी होने से क्षेत्र परिवर्तन नहीं हो सकता। अन्य टीकाकार न सीम्यों का अर्थ करते हैं कि लग्न और अप्टम में सोम्यग्रह न हो। अथवा (ii) अप्टमेश तथा लग्नेश लग्न से द्वादश और पष्ठ में हों और साथ में १२ वें या छठे घर में बृहस्पित न हो। यहाँ भी न सीम्यों का क्या अर्थ लिया जावे यह आपत्ति खड़ी होती है। इससे बढ़कर आपत्ति यह उपस्थित होती है कि जातक पारिजात में स्पष्ट कहा है 'गुरुणा वियुक्ते' अर्थात् बृहस्पित रहित हो लग्नेश या अष्टमेश बृहस्पित न हो और सर्वार्थिचन्तामणि में जो यही योग दिया गया है, उसमें लिखा है 'वागिधपेन युक्ते, वागिधप-बृहस्पित से युक्त हो। दोनों में परस्पर विरुद्ध निर्देश है। वागिधपेन युक्ते का वागिधपे न युक्ते यह अर्थ करने से जातक पारिजात तथा सर्वार्थिचन्तामणि का सामञ्जस्य हो जावेगा। परन्तु यह अर्थ लेने में आपत्ति यह होती है कि बृहस्पित की युति या दृष्टि तो आयु वृद्धिकर है तब आयु का हास क्यों? विद्वान विचार करें। सर्वार्थ चिन्तामणि अध्याय १० का श्लोक ७१ निम्नलिखित है:—

परस्परक्षेत्रसमास्थितौ वा लग्नेशरंध्राधिपतौ न सौम्यौ। रिःफारिगे वागधिपेन युक्ते त्वष्टादशाब्दे निधनं प्रयाति॥

यहाँ श्लोक ५८ की व्याख्या समाप्त होती है। ५८।

(११) यदि शनि धनु या मीन नवांश में हो, उस पर राहु की दृष्टि हो ग्रीर लग्नेश पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो सद्यः विनाश को प्राप्त हो। किन्तु लग्नेश यदि ग्रपने उच्च नवांश में हो तो १९ वर्ष की ग्रायु हो।

राहु, केतु की दृष्टि बहुत से विद्वान नहीं मानते । कुछ राहु की दृष्टि मानते हैं:—

सुतमदननवांते पूर्णदृष्टि तमस्य युगलदशमगेहे चार्धदृष्टि वदन्ति । सहजरिपुविपश्यन् पाददृष्टि मुनीन्द्रा निजभवनमुपेतो लोचनान्धः प्रदिष्टः ।। इस प्रकार मत मतान्तर है । ५९ ।

२० वर्ष से ३२ वर्ष की वय में मृत्युयोग

केन्द्रे षु पापेषु निशाकरेण सौम्यग्रहैरीक्षराविज्ञतेषु षष्ठाष्टमे वा यदि शीतरश्मौ जातः सुखी विशतिवत्सरान्तम् ॥६०॥ भ्ररिष्टाध्याय ४ २७१

जावेन सहितः सूर्यो लग्नस्थः कीटराशिगः॥

प्राटमाधिपतौ केन्द्रे द्वाविश्वात्यव्दके मृतिः ॥६१॥

मन्दोदये शत्रुराशौ सौम्यरापोक्तिमोपगैः॥

षड्विशत्यव्दके वा स्यात सप्तविशतिवत्सरे ॥६२॥

रन्ध्रे शे जीवसं दृष्टे पापे पापनिरीक्षिते ।

रन्ध्रस्थे जन्मपे मृत्युरष्टाविशतिवत्सरे ॥६३॥

चन्द्रो मन्दसहायस्तु सूर्यश्चाष्टमसंस्थितः॥

एकोर्नात्रशके वर्षे जातो यमपुरं व्रजेत् ॥६४॥

जन्मरन्द्रपयोर्मध्ये निशानाथे व्यये गुरौ ॥

सप्तविशतिवर्षे वा त्रिशद्वयसि वा मृतिः ॥६४॥

प्रष्टमाधिपतौ केन्द्रे लग्नेशे बलविजते ॥

त्रिशद्वर्षमितायुष्मान् द्वात्रिशदत्सरे मृतिः ॥६६॥

क्षीरो शशाङ्के यदि पापयुक्ते रन्ध्राधिपे केन्द्रगतेऽष्टमे वा ॥

पापान्विते हीनबले विलग्ने द्वात्रिशदब्दे निधनं प्रयाति ॥६७॥

यदि केन्द्रों में पापग्रह हों उन पर चन्द्रमा ग्रीर शुभग्रहों की दृष्टि हो ग्रीर चन्द्रमा छठे या ग्राठवें हो तो सुखी हो। किन्तु २० वर्ष की ग्रायु हो। सर्वार्थचिन्तामणि ग्रध्याय १० श्लोक ७२ में यही योग है। ६०।

(२) यदि बृहस्पति के साथ सूर्य लग्न में कीट राशि में हो ग्रौर लग्न से ग्रप्टम स्थान का स्वामी केन्द्र में हो तो २२ वें वर्ष में मृत्यु हो। एक टीकाकार ने इस श्लोक में 'कीटराशि' का ग्रर्थ कर्क राशि किया है, परन्तु हमारे विचार से कीट राशि का ग्रर्थ वृश्चिक होना चाहिए। क्योंकि राशियों के बलावल प्रसंग में भगवान गागि ने कहा है: 'सप्तमे वृश्चिक: कीटो वलवान्परि-कीर्तित:।'

सर्वार्थचिन्तामणि ग्रध्याय १० श्लोक ७३ में यही योग है। ६०।

- (३) यदि लग्न में शतु राणि का शनि हो ग्रौर शुभग्रह (सभी शुभग्रह) ग्रापोक्लिम में हों तो २६ वें या २७वें वर्ष में मृत्यु हो। सर्वार्थविन्तामणि ग्रध्याय १० श्लोक ७६ में यही योग दिया गया है। ६२।
- (४)यदि अप्टमेश पापग्रह हो और पापग्रह से दृष्ट हो तथा वृहस्पति से भी दृष्ट हो और जन्मराशिपति (जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा हो उस

का स्वामी) अध्यम में हो तो २८ वें वर्ष में मृत्यु हो। यह योग सर्वार्थचिन्ता-मणि अध्याय १० ज्लोक ८० से लिया गया है। ६३।

- (५) यदि चन्द्रमा के साथ शनि ग्रीर सूर्य जन्म लग्न से ग्रष्टम हो तो २९ वें वर्ष में मृत्यु हो। एक टीकाकार ने इस श्लोक में 'चन्द्रो मन्दसहायस्तु' का ग्रथं लिया है कि चन्द्रमा ग्रीर शनि में स्थान सम्बन्ध या दृष्टि संबन्ध हो किन्तु यह ग्रथं हमें सम्मत नहीं है। जातक पारिजातकार ने यह योग सर्वायं-चिन्तामणि ग्रध्याय १० श्लोक ७० से लिया है। ६४।
- (६) यदि जन्मपित (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी) ग्रौर ग्राटमेश इन दोनों के मध्य में हो ग्रौर व्यय (जन्म लग्न से १२ वें घर) में वृह-स्पित हो तो २७ या ३० वर्ष की वय में मृत्यु हो । 'मध्य में' का क्या ग्रर्थ ? यदि चन्द्रमा जिस राशि में है, उसकी ग्रगल वगल की राशियों में जन्मपित तथा ग्रप्टमेश हों ग्रथवा एक ही राशि में या दो ग्रव्यवहित राशियों में तीनों (जन्मपित, चन्द्रमा, ग्रष्टमेश) इस प्रकार ग्रवस्थित हों कि चन्द्रमा दोनों के बीच में हो । यह योग सर्वार्थचिन्तामणि ग्रध्याय १० का ७९ वां श्लोक है । ६५ ।
- (७) यदि अप्टमेश लग्न में हो और लग्नेश वलहीन हो तो ३० वर्ष की आयु हो; ३२ वें वर्ष में मृत्यु हो। (३१ वाँ वर्ष कहाँ गया?) सर्वार्थविन्ता-मणि अध्याय १० का श्लोक ८१ निम्नलिखित है:—

श्रष्टमाधिपतौ केन्द्रे लग्ने तु वलवत्तरे । विशद्वर्षाण्यसौ जीवेद् द्वाविशज्जातकक्रमात् ॥

सर्वार्थंचिन्तामणि के इस श्लोक में द्वितीय चरण का पाठ होना चाहिए' लग्नेशाद्वलवत्तरे ।। ६६ ।।

(८) यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रह के साथ हो, श्रष्टेमण केन्द्र या श्रष्टम में हो लग्न बलहीन हो ग्रौर उसमें पापग्रह हो तो ३२ वें वर्ष में मृत्यु हो। सर्वार्थ-चिन्तामणि श्रध्याय १० श्लोक ८६ से यह योग लिया है, परन्तु वहां क्षीण चन्द्र का मूर्य के साथ होने का उल्लेख है:——वहाँ लिखा है:—

> क्षीणे शशांके दिवसेशयुक्ते रंध्राधिये केन्द्रगतेऽष्टमेऽपि । पापान्विते लग्नगते विहीने द्वाविशदब्दे निधनं प्रयाति ।।

श्रव श्रागे अन्य अल्पायु योग कहते हैं। ६७।

श्रन्य श्रल्पायु योग

षण्टाष्टमे व्यये पापे लग्नेशे दुर्बले सित । म्रल्पायुरनपत्यो वा शुभदृग्योगवणाते ॥६८॥ क्रूरषष्ठचं शके वाऽपि रन्ध्रेशे भानुजेऽपि वा ।। पापान्विते पापखेटे चाल्पमायुविनिर्विशेत् ।। ६६ ॥ व्ययार्थो पापसंयुक्तौ शुभद्दष्टिविर्वाजतौ ॥ क्रूरषष्ठचं शसंयुक्तौ वाऽल्पमायुविनिर्विशेत् ॥ ७० ॥

(१) यदि लग्न से छठे, घ्राठवें. वारहवें घरों में पापग्रह हो, लग्नेश दुर्वल हो, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक ग्रल्पायु हो या ग्रनपत्य (सन्तान-होन) हो। ६८।

(२) यदि शनि या रन्ध्रेश (जो पाप ग्रह हों, शुभ ग्रह नहीं) पाप ग्रह के साथ साथ हो ग्रौर कुर पिट-ग्रंश में हो तो ग्रल्पाय हो। ६९।

(३) लग्न से द्वितीय तथा व्यय में--दोनों में पापग्रह हों--क्रूर पष्टि-ग्रंशों

में हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो ग्रल्पायु हो।

श्रत्यन्तसत्त्वे यदि लग्ननाथे

षिट-श्रंशों के लिए देखिए श्रध्याय १ श्लोक ३८-४३ । श्रल्पायु किस वर्षं की वय तक समझी जावे, इसके लिए देखिए इस श्रध्याय का श्लोक ७ । यहाँ श्रल्पायु योग समाप्त होते हैं। इति द्वाविशद्वत्सरान्तर्भू तबालारिष्टयोगारिष्ट-स्वल्पायुर्भेदाः समाप्ताः ।

## ग्ररिष्ट भंग

ऊपर ग्ररिष्ट कारक योग क है-ग्रर्थात् वे योग जिनके होने से शी घ्र मृत्यु हो, या ग्रल्पवय में मृत्यु हो। ग्रव चन्द्रमा, वृहस्पति या ग्रन्य शुभ ग्रह, लग्नेश, चन्द्र राशीश, राहु ग्रादि की विशेष स्थिति रहने पर ग्ररिष्ट भंग हो जाता है ग्रर्थात् ग्रल्पवय में मृत्यु नहीं होती-उन्हीं योगों को कहते हैं:—

सौम्यान्विते ताहृशदृष्टियोगे ।
केन्द्रस्थिते पापदृशा विहोने
सद्भाग्ययुग् जीवति दीर्घमायुः ॥ ७१ ॥
चन्द्रः सम्पूर्णगात्रस्तु सौम्यक्षे त्रांशगोऽपि वा ॥
सर्वारिष्टिनिहन्ता स्याद् विशेषाच्छु क्रवीक्षितः ॥ ७२ ॥
जीवभागंवसौम्यानामेकः केन्द्रगतो बली ॥
पापकृद्योगहीनश्चेत्सद्योऽरिष्टस्य भङ्गकृष् ॥ ७३ ॥
स्वोच्चस्थः स्वगृहेऽयवापि सृहृदां वर्गे च सौम्यस्य वा

सम्पूर्णः शभवीक्षितः शशधरो वर्गे स्वकीयेऽपि वा ।

शत्रूगामवलोकनादिरहितः पापैरपुक्ते क्षितोऽ-रिष्टं हन्ति सुदुस्तरं दिनमिणः प्रालेयराशि यथा ॥ ७४ ॥ पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां कृष्णोऽथवाऽहिन शुभाशुभदृष्टमूर्तिः । तं चन्द्रमा रिपुविनाशगतोऽपि नून-मापत्सु रक्षति पितेव शिशुं प्रजातम् ॥ ७४ ॥ केन्द्रोपगोऽतिबलवान् स्फुरदंशुमाली

स्वर्लोकराजसिववः शमयेदवश्यम् । एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि

भक्तचा प्रयुक्त इव जूलधरे प्रणामः ॥ ७६ ॥
लग्नेशो बलयुक्तश्चेत् त्रिकोणे वा चतुष्टये ॥
ग्रिरिष्टयोगजातोऽपि बालो जीवित विश्चयः ॥ ७७ ॥
यस्य जन्मिन तुङ्गस्थाः स्वक्षे त्रस्थानमाश्रिताः ॥
चिरायुषं शिशुं जातं कुर्वन्त्यत्र न संशयः ॥ ७८ ॥
राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्सौम्यैनिरीक्षितः सद्यः ॥
नाशयित सर्वदुरितं मास्त इव तूलसङ्घातम् ॥ ७६ ॥
ग्रजवृषक्षितिवलग्ने रक्षित राहुनिरन्तरं बालम् ॥
पृथिवीपितः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम् ॥६०॥
निशाकरः शोभनवर्गयुक्तः
शुभेक्षितः पूरितदीप्तिजालः ।
जातस्य निःशेषमरिष्टमाश

निहन्ति यद्वद् गरलं गरुत्मान् ॥ ८१ ॥ चन्द्राधिष्ठितराशीशे लग्नस्थे शुभवीक्षिते ॥ भृगुगा वीक्षिते चन्द्रे स्वीच्चेऽरिष्टं हरेत्तदा ॥८१ ॥ लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभैरदृष्टः

केन्द्रस्थितः शुभखगैरवलोक्यमानः । मृत्युं विधूय विद्धाति स दीर्घमायुः सार्धं गुरौर्बहुभिर्हाजतराजलक्ष्म्या ॥ ८३ ॥ भरिष्टाध्याय ४ २७५

(१) यदि लग्नेश ग्रत्यंत बलवान हो, शुभ ग्रह से युत ग्रौर दृष्ट हो, केन्द्र में स्थित हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि न हो, तो भाग्यशाली होता है ग्रौर ग्रायु दीर्घ होती है। ग्रह बलवान कव होता है यह ग्रध्याय २ में बताया जा चुका है। साधारणतः ग्रपनी राशि ग्रपने नवांश तथा ग्रपने ग्रन्य वर्गो में स्थित, केन्द्र में, शुभ युत, शुभ दृष्ट, पाप ग्रह से ग्रयुत, पाप ग्रह से ग्रिट्टग्रह बलवान माना जाता है। ज्योतिप में ग्रल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु विशेष ग्रथं में प्रयुक्त होते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। इस श्लोक में लग्नेश की बलवत्ता के कारण ग्रिरिंट भंग कहा गया है। यही योग सर्वार्यंचिन्तामणि ग्रध्याय ११ श्लोक २ में कहे गए है। शब्द भी वही है। केवल २–३ शब्दों का हेर फेर है। ७१।

(२) चन्द्रमा सम्पूर्ण गात (पूरा प्रकाशमान विम्ब) हो, हाँ शुभ ग्रह की राशि या शुभ ग्रह के नवांश में हो (यदि शुभ ग्रह की राशि तथा शुभ ग्रह के दोनों में हो तो ग्रीर भी उत्तम), तो सब ग्रिरप्टों का नाश करता है, विशेषकर यदि शुक्र से दृष्ट हो। श्री गुलजारी लाल जी नन्दा की जन्मकुंडली। पूणिमा नवांश के ग्रास पास का जन्म है। चन्द्रमा वृहस्पति की राशि में है। जन्म ३/४ जुलाई सन् १९९८ की राति में श्री गुलजारी लाल जी नन्दा का जन्म हुग्रा। यह



दो बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अनेक वर्षों तक भारत सरकार के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित रहे। वहुत विद्वान्, धार्मिक और भगवद्भक्त हैं। श्री नन्दा जी की जन्मकुंडली साथ में दी गई है। इस क्लोक में चन्द्रमा की वलवत्ता के कारण अरिष्ट भंग कहा गया है। ७२।

(३) वृहस्पति, शुक्र ग्रीर वुध—यदि इनमें एक भी बलवान् होकर केन्द्र में हो, ग्रीर पाप ग्रह से न युत हो, न दृष्ट हो तो सद्यः ग्ररिष्ट भंग करता है। यहां शुभ ग्रह कृत ग्ररिष्ट भंग कहा गया है। ७३।

(४) यदि चन्द्रमा ग्रपनी उच्च राणि, स्व राणि, ग्रपने या मित्रों के वर्ग में हो, सम्पूर्ण हो (पूर्णिमा के आसपास जन्म हो) शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शत्नु से युत या दृष्ट न हो, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट न हो तो सूर्य जैसे निविड़ कुहरे का नाश कर देता है। वैसे ही ग्ररिष्ट का नाश कर देता है। यहां बलवान् चंद्रमा जनित ग्ररिष्ट भंग योग कहा है। ७४।

(५) पहिले इसी ग्रध्याय के ३५वें श्लोक में जो चन्द्रमा जनित ग्ररिष्ट योग कहा है, उसका परिष्कार कैसे होता है, यह इस श्लोक में कहा है। यह २७६ जातकपारिजात

श्लोक मांडव्य का है, जो हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं। मांडव्य के श्लोक में एकाध शब्द का हेर फेर कर जातकपारिजातकार ने यह श्लोक दे दिया है।

(i) यदि शुक्ल पक्ष का जन्म हो, राह्नि का जन्म हो ग्रौर चन्द्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो छठेया ग्राठवें घर में होने पर भी पिता की भांति बच्चे की

रक्षा करता है।

(ii) यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो, दिन का जन्म हो, चन्द्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो चन्द्रमा छठे या आठवें घर में होने पर भी पिता की भांति वच्चे की रक्षा करता है।

मूल में शब्द ग्राए हैं 'शुभाशुभदृश्यमानै:' जिसका कितपय टीकाकार ग्रयं करते हैं कि शुक्ल पक्ष राति का चन्द्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो ग्रौर अनुक्रम से कृष्णपक्षदिन का चन्द्रमा पाप ग्रह दृष्ट हो तो बच्चे की रक्षा करता है। इस ग्रयं की पुष्टि सर्वायंचिन्तामणि ग्रौर जातकाभरण के निम्नलिखित श्लोकों से होती है। सर्वायंचिन्तामणि ग्रध्याय ११ का श्लोक ७ है----

शुक्ते च पक्षे यदि राव्रिजन्म चन्द्रोऽपि षष्ठाष्टमराशियुक्तः । शुमेक्षितः सन्निह कृष्णपक्षे दृश्यः सपापैरवित प्रसूतम् ॥ जातकाभरण चन्द्रारिष्टभंगाध्याय का श्लोक ५ है ।

वलक्षपक्षे यदि जन्म रात्रौ कृष्णे दिवाष्टारिगतोऽपि चन्द्रः । क्रमेण दृष्टः शुप्रपापखेटैः पितेव बालं परिपालयेत्सः ॥

परन्तु यह अर्थं करने से जातकपारिजात के इसी अध्याय के श्लोक ३५ से विरोध पड़ता है क्योंकि शुक्ल या कृष्ण पक्ष के विना भेद, दिन में जन्म है या रात्रि का, बिना इस तारतम्य के यह कहा गया है कि छठे या आठवें घर में चन्द्रमा यदि पाप दृष्ट न हो तभी बालारिष्ट नहीं होता। दोनों श्लोकों ३५ तथा ७५ का सामञ्जस्य केवल निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:—

- (i) यदि शुक्ल पक्ष में दिन का जन्म हो, छठेया झाठवें चन्द्रमा हो तो श्लोक ३५ का अर्थ लेना किन्तु यदि शुक्ल पक्ष रावि का जन्म हो तो श्लोक ७५ का।
- (ii) यदि कृष्ण पक्ष में राति का जन्म हो, छठे या भ्राठवें चन्द्रमा हों तो म्लोक ३५ का अर्थ लेना किन्तु यदि कृष्ण पक्ष दिन का जन्म हो तो म्लोक ७५ का अर्थ लेना।
- (६) यदि उज्ज्वल कान्तियुक्त (सूर्य से दूर) ग्रति बलवान् बृहस्पति केन्द्र (लग्न में या लग्न से चतुर्थ, सप्तम या दशम) में हो तो वह ग्रनेक ग्ररिष्टों को

ग्ररिष्टाध्याय ४ २७७

भंग कर देता है, जैसे भक्तिपूर्वक भगवान् शंकर को प्रणाम करने से अनेक सुदुस्तर पापों का नाश हो जाता है।

यह श्लोक सारावली म्रध्याय १२ का पहिला श्लोक है। वहां 'चक्र-धरे'— विष्णु को प्रणाम करने से, यहां 'शूलधरे'—शंकर को प्रणाम करने से पापों का जैसे नाश होता है, वैसे ही म्रिस्ट भंग होना कहा है। सारावली में लग्नस्थ वृहस्पित की प्रशंसा की गई है। जातक पारिजातकार ने पिरिध का विस्तार कर किसी भी केन्द्र में उपर्युक्त प्रकार से स्थित वृहस्पित की सराहना की है। ७६।

- (७) यदि लग्नेश केन्द्र या त्रिकोण में हो और बलवान् हो तो अरिष्ट योग में उत्पन्न भी बालक निश्चित जीवित रहता है। ७७।
- (८) जिसकी जन्म कुण्डली में ग्रह स्वराशि या उच्चराशि में हों, वह बच्चा निश्चय चिरायु होता है, इसमें सन्देह नहीं है। मूल में 'तुंगस्थाः' 'स्वक्षेत्रस्थान-साश्रिताः' का बहुवचन में प्रयोग है, इसलिए ३ या श्रधिक ऐसे ग्रह होने चाहिएं। ७८।
- (९) राहु यदि लग्न से तीसरे, छठे, ग्यारहवें घर में हो और सौम्य ग्रहों से दृष्ट हो, तो तेज हवा जैसे रूई के ढेर को छिन्न भिन्न कर देती है, दैसे ही वह सब दुरितों (कठिनाइयों, ग्ररिष्टों) का नाश कर देता है। यह सारावली अध्याय १२ का श्लोक ४ है। ७९।
- (१०) यदि लग्न में मेप, वृष या कर्क का राहु हो तो निरन्तर बच्चे की रक्षा करता है, जैसे यदि राजा प्रसन्न हो तो अपराधी को भी क्षमा कर जीवन दान देता है। यह सारावली अध्याय १२ का ग्लोक १० है। वहां द्वितीय चरण का पाठ है 'रक्षित राहु: समस्तपीडाभ्यः' राहु के विथय में जो जातकपारिजात में लिखा है, वही सर्वार्थचिन्तामणि, जातकाभरण, जातकादेशमार्ग, काल प्रकाशिका ग्रादि में कहा गया है। शौनक, गुणाकर आदि का भी यह मत है। विस्तारभय से उनके उद्धरण नहीं दिए जा रहे हैं।
- (११) जैसे गरुड़ (जहरीले साँपों का) विष नाश कर देता है, वैसे ही यदि चन्द्रमा शोभन (उच्च, स्व, शुभ) वर्गों में हो, शुभ ग्रह दृष्ट हो, पूर्ण हो (पक्ष बली) तो जातक के सब अरिष्टों का नाश कर देता है। सारावली अध्याय ११ श्लोक १४ में भी इसी प्रकार का योग है। सर्वार्थचिन्तामणि अध्याय ११ का श्लोक २१ वही है, जो सारावली में है। थोड़ा सा भेद है:——

स्वोच्चस्थस्वगृहेऽथवापि सुहृदां वर्गेऽपि सौम्येऽथवा सम्पूर्णः शुभवोक्षितः शशधरो वर्गे स्वकीयेऽथवा । शत्रूणामवलोकने न पतितः पापैरयुक्तेक्षितो रिष्टं हन्ति सुबुस्तरं विनपतिः प्रालेयराशि यया ।।

सर्वार्थं चिन्तामणि ग्रध्याय ११, श्लोक ८ में जो योग कहा गया है, वहीं जानकपारिजातकार ने श्लोक ८१ में लिखा है। शब्द भी प्रायः वही हैं। ८१।

- (१२) इस श्लोक में २ योग दिए गए हैं: यह सर्वार्थ चिन्तामणि श्रध्याय ११ का १९ वाँ श्लोक है। वहां से लिया गया है।
- (i) चन्द्रमा जिस राणि में हो, उसका स्वामी लग्न में हो श्रौर शुभ ग्रह दृष्ट हो किंवा
- (ii) चन्द्रमा अपनी उच्च राणि में हो और शुक्र से दृष्ट हो तो अरिष्ट हरण हो जाता है, अर्थात् बालारिष्ट नहीं होता। सारावली अध्याय १२ ण्लोक १७ में कहा है।

एको जन्माधिपतिः परिपूर्णबलः शुभैवृं ष्टः ।
हन्ति निशाकररिष्टं व्याघ्र इव मृगान् मत्तान् ॥
सारावली का इसी श्रध्याय का श्लोक १३ है :—
जन्माधिपतिलंग्ने वृष्टः सर्वेविनाशयित रिष्टम् ।
घृष्टोषणविवलाभ्यां प्रत्येककृताञ्जनं शुक्लम् ॥

चन्द्रमा यदि सम्पूर्ण गात्र (पूर्णिमा का) हो या सौम्य क्षेत्र ग्रंश में हो ग्रीर शुक्र से दृष्ट हो तो ग्ररिष्ट भंग करता है, ऐसा सर्वार्थचिन्तामणि ग्रध्याय ११. श्लोक ४ में कहा है।

चन्द्रः सम्पूर्णगात्रस्तु सौम्यक्षेत्रांशगोऽपि दा । सर्वारिष्टनिहन्ता स्याद्विशेषाच्छुकवीक्षितः ॥ सारावली अध्याय ११ का श्लोक ४ भी है:—

> चन्द्रः सम्पूर्णतनुः शुक्रेण निरीक्षितः सुहुद्भागे । रिष्टहराणां श्रेष्ठो वातहराणां यथा बस्तिः ॥

किसी किसी टीकाकार ने इस श्लोक ८२ में कहे गए, दोनों योगों को मिलाकर, एक योग बना दिया है। हम इस पक्ष में नहीं हैं। ८२।

(१३) यह भ्लोक वही है जो फजदीपिका ग्रघ्याय १३ का २१वां भ्लोक है। देखिए फलदीपिका पृष्ठ २६२। यदि लग्न का स्वामी ग्रतिबलवान् हो, ग्रभुभ ग्रहों से दृष्ट न हो केन्द्र में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मृत्यु का निवारण कर जातक को दीर्घायु करता है ग्रीर जातक को सद्गुणी ग्रीर विशिष्ट ऐभ्वयंवान् बनाता है। ८३।

# ग्रय मध्यमायुः

ग्रव मध्यमायु के योग कहते हैं। ग्रल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु किसे कहते हैं, यह पहिले इसी ग्रध्याय के श्लोक ३ में कह चुके हैं।

# बलहोने विलग्नेशे जोवे केन्द्रत्रिकोएगे। षष्ठाध्टमव्यये पापे मध्यमायुरुदाहृतम्।। ८४।।

यदि लग्नेश बलहीन हो (प्रत्येक ग्रह के बलावल निरूपण का विवेचन अध्याय २ में किया जा चुका है। परन्तु साधारणतः नीच या शतु राशि में दुःस्थान स्थित, पाप ग्रहों से दृष्ट, ग्रस्त, (यदि चंद्रमा लग्नेश हो तो पक्ष बल रहित) ग्रह निर्वल समझा जाता है, बृहस्पित केन्द्र या विकोण में हो, लग्न से छठे, ग्राठवें, बारहवें घर में पाप ग्रह हो तो जातक मध्यायु होता है। यहां यह विवेक है कि लग्नेश का निर्वल होना, पष्ठाष्टमव्यय में पाप ग्रह होना ग्रल्पायु करता है किंतु केन्द्रविकोण का बृहस्पित ग्रायु वृद्धि करता है, इस कारण परिणाम में मध्यायु कहा।

# द्वात्रिशद्वत्सरादुपरि सप्ततिपर्यन्तं मध्यमायुर्योगः

३२ वर्ष के ऊपर ७० वर्ष तक मध्यमायु होती है। यहाँ ग्रंथकार ने मध्य-मायु का केवल एक योग दिया है। इस कारण अन्य ग्रंथों से मध्यमायु के कुछ योग दिए जाते हैं।

चतुरत्रगताः पापा लग्नात्कुर्वन्ति सध्यमायृष्यम् ।
चन्द्रः त्तर्थव दिवसः सौम्यैरनवीक्षिता न शुभयुक्ताः ।।
सौम्यैः पापांशकार्कस्थैः पापैः केन्द्रगतैस्तथा ।
मध्यमायुरयं योगः सौम्यैः केन्द्रविवर्जितैः ।।
सुत दशमे सौम्यैः स्यान्निधने रव्यन्विते व्यये चन्द्रे ।
गुरुशुक्रावेकगतौ जातस्तत्वैव मध्यायुः ।।
पापग्रहे रन्ध्रपतौ सचन्द्रे केन्द्रस्थिते वा यि वा विकोणे ।
निरीक्षिते पापखगैनंमस्यैर्जातस्त्रयस्त्रिश्चर्यते वर्षम् ।।
चन्द्रे कुजर्को तनुगे प्रदृष्टे कूर्प्रहैः शोभनखेचरेन्द्रैः ।
केन्द्राद्बहिस्थैनिधनं प्रयाति वर्षस्त्रयान्त्रशसमानकस्तु ।।
लग्ने शनौ राविकरेण युक्ते भौमे घटस्ये सुरसङ्ख्य (३३) वर्षैः ।।
गुरुशुक्ती च केन्द्रस्यौ लग्नेशे पापसंयुते ।
ग्रापोक्तिमस्थे सन्ध्यायां जातस्यायू रविवयम् (३६)

पापमध्यगते सुयं लग्नस्थे शत्रुवेश्मनि । जातश्च रोगपोडार्त्तः परमाय रविवयम् (३६) ऋरान्तरे लग्नगते तदीशे युग्मस्थिते देवगुरी रिपुस्थे। जातस्तु मृत्युं मुनिवह्नि ३७ वर्षे: प्रयाति शास्त्रज्ञपरेः प्रदिष्टम् ॥ ग्रष्टमपतौ विलग्ने स्थिरराशौ जायते नरो यस्तु । चत्वारिशद्वर्षे: (४०) मरणं रन्ध्रे न शुभयुक्ते ॥ लग्नेश्वरे रन्ध्रगते सपापे केन्द्राद्वहिस्थे यदि सीम्यखेटे। चत्वारिशद्वत्सरे ४० मत्यमेति जातः पुत्रो नान्यथा शास्त्रमेतत् ॥ सभमिजे रन्ध्रपती विलग्ने राशी स्थिरे वा यदि वा धराजे। रि:फेऽएटमे मत्यमपैति जातस्त्वब्दैद्विचत्वारि ४२ समानकैवी ।। केन्द्रे गरी कर्मणि सूर्यपूत्रे लग्ने चरे वेदयुगैः ४४ समानैः ।। ग्रष्टमाधिपती केन्द्रे भौमे लग्नं समाश्रिते । श्रक्तिंजी विषष्ठस्थौ जीवेद्रद्रचतुष्टयम् (४४) ॥ स्वोच्चे विलग्ने क्षितिनन्दने च जीवेऽस्तगे कर्मणि सूर्यपुत्रे । जातो धनाढ्यो वहशास्त्रवेत्ता वेदाव्धि (४०)वर्षेनिधनं प्रयाति ॥ जन्माधिपे रन्ध्रगते सपापे पापान्विते लग्नपतौ रिपुस्थे। बलान्विते वा शुभद्ग्विम् को पञ्जाब्धि (४५) वर्षेनिधनं प्रयाति ॥ मेषे शशाङ्के तन्गे सुपूर्णे सौम्येक्षिते भूपतिरत्न जातः । पापग्रहाणां च दशाविहोने नागाविध (४८) वर्षे निधनं प्रयाति ॥ वर्गोत्तमांशगे चन्द्रे लग्नस्थे पापवीक्षिते । सोम्यैर्वलविहीनेश्च द्वादशाब्दचतुष्टयम (४८) ॥ लग्नेशे निधनांशस्ये लग्नांशे निधनेश्वरे । पापयुक्तस्तदा जातः पञ्चाशद्वर्षजीवितः ॥ द्विशरीरोदयजाते मन्दे चन्द्रे व्ययेऽष्टमे वाऽपि । जातस्तव मनुष्यो जीवेद्वर्षाणि द्विप-बाशत् (५२) ॥ शनैश्चरो लग्नगतः सहायस्त्वन्येन चन्द्रो व्ययभेऽष्टमाः स्युः। वेदान्तविज्ञानसुशीलवृत्तो जातस्तु मृत्यं नयनेष ५२ वर्षः । चापे गुरौ लग्नगतेऽब्टमस्थे भौमे सराही मुनिबाण ५७ वर्षे। रन्ध्रेश्वरे कामगते शशाङ्के पापान्विते षण्मृतिगेऽष्टबाणे (५८) ॥ शन्यंशे लग्नेशे निधनेशसमन्विते निशानाथे। धष्ठेऽष्टमे व्यये वा जीवेज्जातोऽष्टपश्चाशत् (५८) ॥ षष्टाष्टमव्ययगतैर्प्रहै: समस्तैनं पालयोगे च। ग्रस्मिन् योगे जातः परमायुश्चाष्टपश्चाशत् ॥५८॥

यस्य केन्द्रे पापयक्ते लग्ने ऋरविवर्जिते । षष्टिवर्षात परं नास्ति पापैः पञ्चमसंस्थितै: ॥ लग्नेशे व्ययसंस्थे च क्षीणे पापयतेऽपि वा। षष्टिवर्षात्परं नास्ति न लग्ने च बृहस्पतिः ॥ लग्नाधीज्ञानमृत्युषष्ठव्ययस्थाः पापाः सन्तो नैधनं वर्ज्यसंस्थाः । ग्रस्मिन् योगे जायते यो मन्ध्यस्तस्यायः स्यात् षष्टिवर्ष ६० प्रविष्टम्। सौरे विलग्ने, हिब्के शशाङ्के, कुजे कलबे, गगने दिनेशे। कवीज्यसीम्पेष्विह तैर्य तेष नरेश्वरो जीवति वर्षषष्ट्या ॥ लग्नाधिमाने विवधारिपुज्ये वधेज्यचन्द्रैः परिपश्यमाने । जातं नरं भूमिपति धनाढ्यं करोति वष्टचा सुतमेन्द्रपूज्ये ॥ सिते विलग्ने बधभास्करात्मजौ चतुष्टयस्याः परमोच्चखेचराः । त्तीयलाभर्क्षगतास्त् योगे महीपतिः स्यान्निधनं च षष्ट्या ॥ सरन्ध्रगे देवगुरी विलग्ने कुम्भे सपापे यदि केन्द्रराशौ । सर्वज्ञानां पुण्यवान् शास्त्रवेत्ता जातस्तु षष्टचा ६० निधनं प्रयाति ॥ केन्द्रे समीपे तनपे व्ययस्थे लग्नेश्वरे रन्ध्रगते हि बह्वौ । लोकान्तरं प्रापयति प्रजातं कुशीलवृत्तं कुलपांसनं तम् ॥ होराजन्माधिपती केन्द्रगती भत्यनाथसंयक्तौ । लग्नचतुष्टयहीने देवगुरी पञ्चषष्टि ६५ वर्षान्तम्।। चन्द्रे विलग्ने स्वगृहे प्रयाते नीचे शनी भास्करे सप्तमे च । ग्रस्मिन् योगे मानुषो जातिमुख्यो जीवेत् षष्टिः पश्वभिः सम्प्रयुक्ता ६५॥ होराजन्माधिनाथौ निधनमपगतौ मत्यनाधे च केन्द्रे योगे जातो नरोऽस्मिन् जनयति न परं कीर्त्तिवित्तान्चितं च । षण्टचां पडिभय् तायां (६६) निधनमिभिहितं नन्दकोक्ते तदिष्नम् वर्षे विशेऽथवास्यास्त्वखिलमिति खगैर्जायते पायिवेन्द्रः ॥ जीवे विलग्ने ब्धसूर्ययुक्ते मीने शनी द्वादशे शीतरश्मौ । जातो योगे चार्थवान् मृत्युभाक् च जीवेत् षष्टचा पट्सहायो (६६) मनुष्यः ॥

नक्षत्रनाथसिंहतः सविता नभस्यः सौरिविलग्नसिंहतो हिब्के सुरेज्यः । श्रिस्मिन् योगे जायमानो मनुष्यः क्षोणीपितिर्नेधनमष्टवष्टचा (६८) ॥ श्रकंकुजमन्दयुक्ते बलवर्जिते देवराट्पूज्ये । चन्द्रो व्यये सुते वा सप्तितवर्षाणि (७०) जीवित प्रायः ॥ नीचे मन्दे केन्द्रगे वा तिकोणे सौम्ये केन्द्रे भास्करे वा ससौम्ये । योगे जातः पण्डितो धर्मशीलो ज्ञानी प्राज्ञः सप्ततेर्वत्सराणाम् ॥ प्रवले केन्द्रगे सौम्ये निधने सौम्यर्वाजते । लग्नाधिपेन दृष्टश्चेत्पापैजीवित सप्तितम् (७०) ॥ पञ्चमस्थे धरासूनौ नीचे मन्देऽस्तगे रवौ । ग्रस्मन् जातो मनुष्यस्तु सप्तत्यां ७० निधनं य्रजेत् । इति ॥ ६४ ॥

# पूर्णायु के योग

ग्रव पूर्णायु के योग कहते हैं। पूर्णायु ७० वर्ष के बाद समझी जाती है।

चतुष्टये शभेर्यं क्ते लग्नेशे शुभसंयते। गुरुणा दिष्टसंयोगे पूर्णमायविनिदिशेत ।। ८४ ।। केन्द्रान्विते विलग्नेशे गुरुश्क्रसमन्विते । ताभ्यां निरीक्षिते वाज्यि पूर्णमायुविनिर्विशेत् ॥ ६६॥ उच्चान्वितंस्त्रिभिः खेटंर्लग्ने रन्ध् शसंयुते । रन्धे पापविहीने च दीर्घमाय्विनिर्दिशेत् ॥ ८७ ॥ रन्धे स्थितंस्त्रिभः खेटैः स्वोच्चिमत्रस्ववर्गगैः। लग्नेशे बलसंयुक्ते दोर्घमायुविनिदिशेत् ॥ ८८ ॥ स्वोच्चस्थितेन केनापि खेचरेग समन्वितः। शनिर्वा रन्ध्रनाथो वा दीर्घमायविनिदिशेत ॥ ८६ ॥ त्रिषडायगताः पापाः श्भाः केन्द्रत्रिकोरगगाः। लग्नेशो बलसंयुक्तः पूर्णमायुविनिद्दिशेत् ॥ ६० ॥ षट्सप्तरन्ध्रभावेषु शुभेषु सहितेषु च। त्रिषडायेषु पापेषु दीर्घमाय्विनिदिशेत् ॥ ६१ ॥ रि:फशत्रगताः पापा लग्नेशो यदि केन्द्रगः। रन्ध्रस्थानगता पापाः कर्मेशः स्वोच्चराशिगः ॥ योगद्वयेऽपि दीर्घायुरुपैति बहसम्मतम् ।। ६२ ॥ रन्धे शस्थगृहाधीशो यस्मिन् राशौ व्यवस्थितः । तदीशो लग्ननाथइच केन्द्रगो यदि तादृशम् ॥ ६३ ॥ द्विस्वभावं गते लग्ने तदीशे केन्द्रगेऽपि वा। स्वोच्चमलित्रकोर्गे वा चिरं जीवति भाग्यवान् ॥ ६४ ॥ हिस्वभावं गते लग्ने लग्नेशात् केन्द्रगौ यदि । हो पापौ यस्य जनने तस्यायुर्वीर्घमादिशेत् ॥ ६५ ॥ चरांशकस्था रिवमन्दभौमाः स्थिरांशकस्थौ गुरुदानवेज्यौ । शेषाञ्च युग्मांशगता यदि स्यु-स्तदा समुद्दभूतनरः शतायुः ॥ ६६ ॥

(१) यदि लग्नेश केन्द्र में हो, शुभ ग्रह से युत हो, वृहस्पित से दृष्ट हो, (वृहस्पित जीव है, ग्रायु प्रदान करने में इसकी विशेष मिहमा है, इस कार्ण लग्नेश शुभग्रह युत हो, यह कह देने पर भी वृहस्पित की दृष्टि का पृथक् निर्देश किया। ग्रन्य शुभ ग्रहों की लग्नेश पर दृष्टि, ग्रायु वृद्धि करती है, परन्तु वृहस्पित की दृष्टि सर्वोपिर ग्रायुवृद्धि कारक है, यह स्मरण रखना चाहिए।) श्रीर केन्द्रों में लग्न में तथा लग्न से चतुर्थ, सप्तम तथा दशम में शुभ ग्रह हो तो पूर्णायु हो।। ८५।।

(२) यदि लग्नेण केन्द्र में हो, बृहस्पति ग्रीर शुक्र के साथ हो, या इन दोनों

ग्रहों से दृष्ट हो तो पूर्णायु हो ॥ ८६ ॥

(३) काशी से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें पाठ है 'लग्नरंध्रेश-संयुतैं:' जिसके अनुसार कितपय टीकाकारों ने अर्थ किया है, तीन ग्रह उच्च राशि के हों, लग्नेश और अष्टमेश से युक्त हों परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि 'लग्न रंध्रेशाभ्यां संयुतैः।' यह अर्थ करने से तीन ग्रह पृथक् पृथक् तीन राशियों में उच्चस्थ होंगे। इस कारण तीन उच्चस्थ ग्रह दो ग्रहों (लग्नेश, अष्टमेश) से संयुत नहीं हो सकते। इस कारण बंबई तथा बंगलौर से प्रकाशित जो जातकपारिजात के संस्करण हैं, उनके अनुसार पाठ दिया है, जिसके अनुसार अर्थ होता है कि तीन ग्रह अपनी उच्च राशि में हों और अष्टमेश लग्न में हो तथा अष्टम में पाप ग्रह न हों तो दीर्घायु होता है।। ८७।।

(४) यदि तीन ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या अपने वर्ग में स्थित होकर लग्न से अष्टम स्थान में हों और लग्नेश बलवान् हो तो जातक दीर्घायु हो। दो टीकाकारों ने अर्थ किया है कि तीन ग्रह अष्टम में हों या अपनी उच्च राशि में हों या अपनी मित्र राशि में हों या ...। हम इस अर्थ से सम्मत नहीं हैं। अष्टम

में स्थित होकर उच्च, मित्र या स्ववर्ग स्थिति का निर्देश है।। ८८।।

(५) यदि शनि या अष्टमेश किसी भी उच्च राशि स्थित ग्रह से युति करे तो दीर्घायु हो। अष्टम आयु स्थान है, शनि आयुकारक है, इस कारण इन दोनों के उच्च स्थित ग्रह से युति का यह फल कहा है। कोई भी ग्रह यदि उच्चस्थ ग्रहों से युत हो तो उस ग्रह (जो उच्च न हो) के ग्रभ फल में वृद्धि हो जाती है, यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिए । देखिए कहा है:

> उच्चान्वितस्यापि रवेर्दशायां मनोविलासं लभते स्ववृत्त्या । तीर्थाभिषेकं हरिकीतंनञ्च प्रासादक्षादिपुराणशास्त्रम् ॥ केनापि स्वोच्चस्थवियच्चरेण यक्तस्य चन्द्रस्य दशाविपाके । मनःप्रसादं मदनाभिरामं स्वीपुत्रभृत्यादिविनोदगोष्ठीम् ॥

11 58 11

- (६) पाप ग्रह लग्न से तीसरे, छठे, ग्यारहवे हों, शभ ग्रह लग्न से केन्द्रों में हों, लग्नेश बलवान् हो तो पूर्णायु हो ॥ ९० ॥
- (७) लग्न से छठे, सातवें, ब्राठवें शुभ ग्रह हों; लग्न से तीसरे, छठे, ग्यारहवें पाप ग्रह हों तो दीर्घाय हो ॥ ९१ ॥
  - (८) इस श्लोक में दो योग कहे गए हैं :-
- (i) लग्नेश यदि केन्द्र में हो ग्रीर लग्न से छठे, बारहवें पाप ग्रह हों या (ii) पाप ग्रह लग्न से अब्दम में हो और दशमेश अपनी उच्च राशि में हो। दोनों दीर्घायु योग हैं। ९२।
- (९) ग्रष्टमेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी ग्रीर लग्नेश यदि केन्द्र में हों तो दीर्घाय । ९३।
- (१०) यदि द्विस्वभाव लग्न हो (मिथ्न, कन्या, धनुया मीन) और लग्नेश केन्द्र में हो, या अपनी उच्च या मुल तिकोण राशि में हो तो भाग्यशाली और दीर्घजीवी हो। ९४।
- (११) यदि द्विस्वभाव लग्न हो और लग्नेश से केन्द्र में दो पाप ग्रह हों तो दीर्घाय हो। ९५।
- (१२) यदि सूर्य, मंगल तथा शनिचर नवांश में हों ग्रौर वृहस्पति तथा गुक स्थिर नवांशों में हों ग्रीर शेष ग्रह द्विस्वभाव नवांशों में हों तो जातक की १०० वर्ष की आयु हो।

शकजातक में इसी प्रकार का योग दिया है।

चरांशकस्थाः कविमन्दभौमाः स्थिरांशकस्थौ रविदेवपुज्यौ । शेषी तु युग्मांशकसंप्रयुक्ती दीर्घायुरस्मिन् जनने नृपालः ।।

यहां शक, शनि, मंगल चर नवांशों में हों, तथा सूर्य ग्रीर बृहस्पति स्थिर नवांशों में, वाकी ग्रह द्विस्वभाव नवांशों में । इस कारण जातक पारिजात ग्रौर शुक जातक में थोड़ी भिन्नता है। प्राचीन समय में श्लोकों को कण्ठस्य करने की परिपाटी थी। स्मरण शक्ति के आधार पर लिखने से पाठान्तर हो जाते थे। जातकपारिजात में जो श्लोक है, उसमें कुछ सिद्धांत परिलक्षित होता है। कूर ग्रहों को चर नवांश में कहा, शुभ ग्रहों को स्थिर नवांश में। शेप चन्द्रमा और बुध जो कभी शुभ होते हैं (शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा, तथा शुभ ग्रह युत बुध) कभी पाप (क्षीण चन्द्र तथा पाप युत बुध) दिस्वभाव ग्रंश में। राहु और केतु नैस-र्गिक पापी ग्रवश्य हैं, परन्तु शुभ स्थानों में, शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभफल दिखाते हैं, दृट्ट स्थान में पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो पाप फल, इस कारण इन को भी दिस्वभाव ग्रंश में कहा। ९६।

पूर्णायुषः प्रमाणम्

सप्तत्युपरिश्वतान्तं पूर्णमायुः

७० के ऊपर १०० वर्ष तक पूर्णायु होती है।

युगान्त म्रायु

मन्दांशकस्था रविजीवभौमा धमंस्थितास्तन्नवभागसंस्थाः। बलान्विता लग्नगतो हिमांशु-र्यु गान्तमायुः श्रियमादधाति ॥ ६७ ॥

इस म्लोक में, युग के अन्त तक आयु हो, यह कहा है। युग के अन्त तक तो आयु होती नहीं, इस कारण युगान्त आयु को केवल अर्थवाद समझना। इस योग से अत्यन्त दीर्घ आयु होती है, यह अर्थ लेना।

सूर्य, मंगल श्रौर बृहस्पित शिन के नवांश (मकर या कुंभ नवांश में एक साथ या कोई मकर नवांश में, कोई कुंभ नवांश ) में हों श्रौर लग्न राशि से नवम में हों, तथा नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हों तथा बलवान् हों एवं चन्द्रमा लग्न में हो तो युगान्त श्रायु हो श्रीर लक्ष्मीयुक्त हो। होराप्रकाश में इसी प्रकार का योग कहा है। थोड़ा श्रन्तर है।

मन्दांशकस्था रविभौमजीवा धर्माश्रिताः कर्मयुता बलाढ्याः । राश्यावसाने हिमगौ विलग्ने युगान्तमायुः श्रियमादधाति ॥ ६७ ॥

# मुनित्वप्रदयोग

एकांशभागौ गुरुसूर्यपुत्रौ धर्मस्थितौ वा यदि कर्मसंस्थौ। स्रकोंदये सौम्यनिरोक्ष्यमारगौ मुनिभंवेदत्र भवश्चिरायुः॥ ६८॥ २८६ जातकपारिजात

यदि वृहस्पित ग्रीर णित एक ही नवांश में होकर लग्न से नवम या दशम में हों ग्रीर शुभग्रह से दृष्ट हों तथा सूर्य लग्न में हो तो जातक मुनि होता है, तथा दीर्घायु होता है। मुनि से तात्पर्य है तपस्वी। ९८।

# ग्रमितायु

अमित कहते हैं, उसको जिसकी माप या सीमा न हो। इतना तो कोई जीवित-नहीं रहता। इसलिए अमितायुको अर्थवाद समझना और अत्यन्त दीर्घायु समझना। रूस में अब भी स्त्री, पुरुष ऐसे हैं जिनकी १५० वर्ष से अधिक वय है।

> गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भृगुजे च केन्द्रयाते । भवरिपुसहजोपगैश्च शेषेरमितमिहायुरनुक्रमाद्विना स्यात् ॥६६॥

यह श्लोक बृहज्जातक के अध्याय ८ से लिया गया है। बृहज्जातक के इस अध्याय में गणितागत पिण्डायु, अंशायु आदि का विवेचन है। (जातक पारिजात में यह विषय पंचम अध्याय में कहा गया है) और अध्याय के अन्त में यह श्लोक यह बताने के लिए वराहमिहिर ने लिखा है कि यदि यह योग हो तो गणितागत आयु का फल प्राप्त नहीं होता, अपितु उससे अधिक आयु होती है। रुद्रभट्ट अपने विवरण में लिखते हैं कि इह (यहां जीवलोक में) कर्क लग्न हो, लग्न में चंद्रमा और वृहस्पति हों, बुध और शुक्र केन्द्र में हों तृतीय, पष्ठ तथा एकादश इन स्थानों में शेष ग्रह हों (यहां सूर्य, मंगल. शनि का अनुक्रम से तृतीय पष्ठ एकादश में होना आवश्यक नहीं है—कोई भी किसी स्थान में तृतीय, पष्ठ या एकादश में किसी एक, दो या तीनों स्थानों में हो) तो ऐसे योग में आयु की गणना (पिंडायु आदि के लिए जो कही गई है) न करना क्योंकि उसका (गणितागत आयु का) फल नहीं मिलता। सारावली अध्याय १२. श्लोक १४ तथा अध्याय ३९ श्लोक २२ में भी यही योग कहा गया है। ९९।

देवसादृश्यप्रद ग्रहस्थिति
त्रिकोरो पापनिर्मु क्ते केन्द्रे सौम्यविवर्जिते ।
रन्ध्रे पापविहीने च जातस्त्वमरसन्निभः ॥ १०० ॥
शन्यादिभौमपर्यन्तं लग्नादौ खेचराः स्थिताः ।
वंशेषिकांशसं युक्ता जातस्त्वमरसन्निभः ॥ १०१ ॥

यदि विकोण ग्रीर ग्रप्टम (लग्न से पंचम, ग्रप्टम ग्रीर नवम में पाप ग्रह न हों) ग्रीर केन्द्र में शुभ ग्रह न हों तो जातक देवता के समान होता है। यहां श्ररिष्टाध्याय ४ २८७

आयु का प्रसंग है, इसलिए देवता के समान (ग्रमरसिश्न —देवता ग्रमर होते हैं, कभी मरते नहीं) ग्राय् - ग्रयांत् दीर्घाय कहना । १००।

यदि लग्न से प्रारंभ कर भावों में शनि से प्रारंभ कर मंगल (शनि सर्वप्रथम मंगल सब के ग्रंत में) तक सब ग्रह हों ग्रीर ग्रपने-ग्रपने वैशेषिकांश में हों तो जातक की देवताग्रों के समान ग्रायु हो। वैशेषिकांश के लिए देखिए ग्रध्याय १ श्लोक ४४-४७। १०१।

ग्रसंख्यायु ग्रायु प्राप्ति

मेषान्त्यलग्ने सगुरौ भृगौ वा निशाकरे गोगृहमध्यमांशे । सिहासनांशे यदि वा धराजे जातस्त्वसङ्ख्यातमुपैति मन्त्रैः ॥ १०२ ॥

मेष लग्न का ग्रंतिम भाग उदित हो, उसमें बृहस्पित या शुक्र हो, चन्द्रमा वृष राशि के मध्य नवांश (१३° २०' से १६° ४०' के वीच में यहाँ वृष नवांश ग्रीर चन्द्रमा उच्च राशि में वर्गोत्तम होगा) में हो तथा मंगल सिहासनांश में हो (स्वराशि, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश, स्वद्रादशांश, स्वित्रशांश या स्वसप्तमांश में— ग्रंथात् मेप में ०°-२°-३०' के वीच में) तो जातक मंत्रानुष्ठान ग्रादि से असंख्यायु ग्रयात् ग्रत्यन्त दीर्घायु हो । ग्रसंख्यायु तो कोई हो नहीं सकता इस कारण ग्रत्यंत दीर्घायु यह ग्रंथं लेना ।। १०२ ।।

# मुनिसमत्व

देवलोकांशके मन्दे भौमे पारावतांशके । सिंहासने गुरौ लग्ने जातो मुनिसमो भवेत् ॥ १०३ ॥

शनि देवलोकांश का हो, मंगल पारावतांश का, तथा वृहस्पति लग्न में सिंहास-नांश का हो तो मुनि के समान हो। देवलोकांश ग्रादि के लिए देखिए ग्रध्याय १ श्लोक ४४-४७॥ १०३॥

## युगान्त ग्रायु

गोपुरांशे गुरौ केन्द्रे शुक्रे पारावतांशके। त्रिकोगो कर्कटे लग्ने युगान्तं स तु जीवति ॥ १०४ ॥ यदि कर्क लग्न हो, बृहस्पित गोपुरांश में केन्द्र में हो, शुक्र पारावतांश में विकोण में हो तो जातक युगान्त तक जीवित रहता है। ग्रर्थात् दीर्घायु होता है। १०४।

# म्रथ ब्रह्मपदप्राप्तः

चापांशे ककंटे लग्ने तस्मिन् देवेन्द्रपूजिते । त्रिचतुर्भिग्रंहैः केन्द्रे जातो ब्रह्मपदं वजेत् ॥ १०५ ॥

शध्याय में विवेचित विषय

लग्ने सेज्ये भृगौ कामे कन्यायामुडुनायके । चापे मेषांशके लग्ने जातो याति परं पदम् ॥ १०६॥

कर्क लग्न हो, धनु का नवांश हो (ग्रर्थात् १६°-४०' से २०° तक) श्रीर उसमें (कर्क राशि, धनु नवांश में) बृहस्पति हो, तीन या चार ग्रह केन्द्र में हों तो जातक को मृत्यु के बाद ब्रह्मपद प्राप्ति होती है। ग्रर्थात् उसको मोक्ष प्राप्त होता है । १०५।

धनु लग्न हो, मेष का नवांश हो, (ग्रर्थात् ० से २ -२० तक धनु में) उसमें (धनु में ० से २ -२० तक) वृहस्पति हो, लग्न से सप्तम शुक्र हो, कन्या राशि में चन्द्रमा हो तो जातक को परम पद ब्रह्म मायुज्य—मोक्ष) प्राप्त होता है। १०६।

श्रय श्रायुषः सप्तविधता।

बालारिष्टं योगसञ्जातमल्पं तेषां भङ्गान्मध्यमं दीर्घमायुः । दिन्यं योगाम्यासमन्त्रक्रियाद्यं -रायुः सप्तेतानि सङ्कीर्तितानि ॥१०७॥ इति श्रोनवग्रहकृपया वैद्यनाथरिचते जातकपारिजाते बालारिष्टाध्यायः चतुर्थः ॥४॥

इस ग्रध्याय में (१) वालारिष्ट (२) योगारिष्ट (३) ग्रल्पायु। (४) ग्ररिष्टभंग (५) मध्यायु (६) दीर्घायु (७) तथा दिव्य ग्रायु मंत्रानुष्ठान, योगसिद्धि से प्राप्त ग्रत्यन्त दीर्घायु इन सात का विवेचन किया गया है। १०७।

(चतुर्थं ग्ररिप्टाध्याय की व्याख्या समाप्त)

#### श्रध्याय ५

# ग्रायुर्दायाध्याय:

इस ग्रायुर्वायाध्याय में ग्रंथकार ने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है:—

(i) निसर्गायु (ii) पिण्डायु (iii) लग्नायु (iv) ग्रंशकायु (v) रिधमजायु (vi) चक्रायु (vii) दशायु (viii) मनुष्येतर-पश्, पक्षी ग्रादि की ग्रायु
(ix) (x) ग्ररिष्ट दशा (xi) छिद्रग्रह (xii) द्रेष्काण स्वरूप (xiii) निर्याण
समय (xiv) निर्माण हेतु (xv) हस्तादि विच्छेद योग (xvi) दुर्मरणयोग
(xvii) निर्याण दिग्ज्ञान (xviii) मोहकाल (xix) शवपरिणाम (xx)
मरणान्तर गतिज्ञान ।

जिस प्रकरण का विवेचन किया है, उसके अतिरिक्त अवान्तर कितपय विषयों का विवेचन भी यत तत्र किया गया है। जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रधानतया आयु का विवेचन है। हिन्दी भाषा में अम वश 'आयु का प्रयोग, बहुत से व्यक्ति 'वय' के स्थान में करते हैं। एक युवक १८ वर्ष का है तो उसकी वय १८ वर्ष की है। उसकी आयु तो ८० या ८५ जितने वर्ष वह जीवित रहेगा, उतनी होगी। इस अध्याय में आयु शब्द का प्रयोग वारवार होगा। इस कारण आयु और वय के अर्थ में क्या भेद है, यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

बृहत्पाराश्चर में ४३ प्रकार की दशा बतलायो गयी है। बृहज्जातक अध्याय में ७ आयुर्दायाध्याय हैं। वहाँ से कुछ अंश जातक पारिजातकार ने लिया है। इस अध्याय के श्लोक ७, ९, ११, १७, १८, १९, २०, २१ बृहज्जातक से लिए गए हैं।

यहाँ इस अध्याय की टोका के प्रसंग में एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या निसर्गाय, पिण्डायु अंशायु आदि का फलादेश ठीक बैठता है? सन् १९२७ में अब तक अनेक जन्मकुंडलियों के देखने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंच हैं कि इनका फल ठीक नहीं मिला। काशी के सुप्रसिद्ध हिन्दू विश्व-विद्यालय के ज्योतिय विभागाध्यक्ष स्वर्गीय पंडित रामयत्न जी ओझा अपनी पुस्तक फलित विकास के प्रारम्भ में लिखते हैं "आयुष्य में योगज आयुष्य का ही विचार करना चाहिए। जातकोक्त सत्यायु, निसर्गायु, पिण्डायु, जीवायु इत्यादि

परम प्रशुद्ध वस्तु हैं। निसर्गायु की कल्पना किसी-किसी श्रंश में कभी ठीक हो जाती है।"

इस कारण पिण्डायु भ्रादि बनाने की प्रक्रिया जो मूल में कही गई है वह देना ही हम पर्याप्त समझते हैं। विशेष व्याख्या या उदाहरण से फल सिद्धि नहीं होती क्योंकि पिण्डायु भ्रादि का फल मिलता नहीं। विशेष जिज्ञासु पाठकों को जातक पद्धति भ्रादि ग्रंथों का श्रवलोकन करना चाहिए।

निसर्गं पेंडचांशकरिमचक्रनक्षत्र-दायाष्ट्रकवर्गं जानि । पराशराखेः कथितानि यानि संगृह्य तानि क्रमशः प्रविष्य ॥ १ ॥

पराशर भ्रादि प्राचीन भ्राचार्यों ने निसर्गायु, पिण्डायु, श्रंशकायु, रिष्मजायु, चक्रायु, नक्षत्रायु, धष्टकवर्गजायु भ्रादि जो भ्रपने भ्रपने भ्रंथों में कही हैं, उन्हीं का संग्रह करके क्रमशः कहता हूं ।।१।।

निसर्गायु में वर्ष संख्या

नलाः शशी हो नवकं वृतिश्व

कृतिः खबारगा रविपूर्वकारगाम्।

इमा निरुक्ताः क्रमशो प्रहाराां

नैसर्गिके ह्यायुवि वर्षसंख्याः ॥ २ ॥

निसर्ग ग्रायु में प्रत्येक ग्रह की पूर्ण आयु संख्या निम्नलिखित होती है:
सूर्य २० वर्ष, चन्द्रमा १ वर्ष, मंगल २ वर्ष, बुध ९ वर्ष, बृहस्पति १८ वर्ष
गुफ २० वर्ष, शनि ५० वर्ष। सजका योग १२० वर्ष।।।।

पिण्डायु में वर्ष संख्या

नवेन्दवो बारायमाः शरक्ष्मा

विवाकराः पञ्चभुवः कूपकाः।

नलाइच भास्वत्प्रमुखग्रहाराां

पिण्डायुषोऽन्या निजतुङ्गगानाम् ॥ ३॥

यदि सूर्यं ग़ादि ग्रह ग्रपने परमोच्च में हों तो उसकी परमायु वर्ष संख्या निम्निलिखित होती है। सूर्यं १९ वर्ष, चन्द्रमा २५ वर्ष, मंगल १५ वर्ष, बुध १२ वर्ष, बृहस्पति १५ वर्ष, शुक्र २१ वर्ष, शिन २० वर्ष। ध्यान रहे कि ग्रह ग्रपने परमोच्च में हों तो यह ग्रायु होती है। परमोच्च कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रंश पर होता है, इसके लिए देखिए अध्याय १ श्लोक २९। यदि ग्रह अपने परमोच्च में न हों तो उसको कितने वर्ष प्राप्त होंगे, यह आगे बताया गया है।। ३।।

श्रनुपात से वर्ष संख्या का गणित

निजोच्चशुद्धः खचरो विशोध्यो

भमण्डलात् षड्भवनोनकश्चेत्।

यथास्थितः षड्भवनाधिकश्चे-

िलप्तीकृतः सङ्गुणितो निजाब्दैः ॥ ४ ॥
तत्र खाश्ररसचन्द्रलोचनैरुद्घृते सित यदाप्यते फलम् ।
वर्षमामदिननाडिकादिकं तद्धि पिण्डभवमायुरुच्यते ॥ ५ ॥
स्वोच्चोनस्फुटखेचरं यदि रसादल्पं भचक्कोद्घृतं
लिप्तीकृत्य निजायुरब्दगुणितं तच्चक्रलिप्ताहृतम् ।
लब्धं वासरनायकाविखचरैर्वनायुरब्दादिकं
नीचार्द्धं क्रमको वदन्ति मुनयः पण्डचे च नैस्गिके ॥ ६ ॥

यदि ग्रह (मान लीजिए बुध को पिण्डायु में कितने वर्ष प्राप्त हुए यह गणित करना है) अपने परमोच्च में हो तो उपर्युक्त प्रकार से पूर्ण आयु मान मिलेगा; यदि ग्रह अपने परम नीच में हो तो पूर्ण आयु मान का आधा प्राप्त होगा। बीच में अनुपात से कितना प्राप्त होगा, यह गणित कर निकालिए।

इस साधारण बात की बड़ी लम्बी गणित परिपाटी से मूल श्लोक में प्रिक्रया की नई है।

हम इसे एक दूसरे प्रकार से हृदयंगम करते हैं। बुध परमोच्च (कन्या के १५°) पर हो तो १२ वर्ष; यदि परम नीच (मीन के १५ ग्रंश पर) हो तो १२ का आधा ६ वर्ष। इसलिए यदि बुधदत्त आयु निकालनी हो तो।

| कन्या के १५° पर | १२ वर्ष | मीन के १५° पर | ६ वर्ष      |
|-----------------|---------|---------------|-------------|
| तुलाके "        | ११ ,,   | मेष के "      | <b>9</b> ,, |
| वृश्चिक के "    | 80 "    | वृष के "      | ٥,,         |
| धनुके "         | ٠ ۶ ,,  | मिथुन के ,,   | ۹ "         |
| मकर के "        | ۷,,     | कर्क के "     | 80 "        |

कुंभ के १५° पर ७ वर्ष सिंह के १५° पर ११ वर्ष मीन के ,, ६,, कन्या ,, १२,,

सिद्धान्त है कि परमोच्च से परम नीच तक क्रमशः हास होता है तथा परम नीच से परमोच्च तक क्रमशः वृद्धि होती है। पिण्डायु में जिस ग्रह की जो वर्ष संस्था दी है, उसके झाधार पर उपर्युक्त प्रकार से, झनुपात से, जिस राशि, ग्रंश, कला, विकला पर ग्रह हो उसका देय वर्ष (मास, दिन, घड़ी, पल) में निकालिए। इसी प्रकार निसर्गायु में भी प्रत्येक ग्रह का देय (वर्ष ग्रादि) निकाला जाता है।। ४-६।।

# बृहज्जातकोक्त हरण

नीचेऽतोऽद्धं ह्रसित हि ततश्चान्तरस्थेऽनुपातो होरा त्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं वदन्ति । हित्वा वक्कं रिपुगृहगतेहीयते स्वित्रभागः सूर्योच्छिन्नद्युतिषु च दलं प्रोज्भ्य शुक्राकंपुत्रौ ॥ ७॥ क्षोग्गीपुत्रं वर्जियत्वा रिपुस्था-स्त्रयंशं नीचस्थानगास्ते तदर्धम् । श्रस्तं याताः शर्वं एवार्द्धं हानि

श्रस्तं याताः शर्वं एवार्द्धं हानि कूर्यं हित्वा शुक्रमातंण्डपुत्रौ ॥ ८ ॥

उपर्युक्त श्लोक ७ बृहज्जातक ग्रध्याय ७ का श्लोक २ है। इस श्लोक में चार बातें कही गई हैं:

(i) प्रथम तो वही जो ऊपर समझाया गया है कि परमोच्च में जिस गृह को जितने वर्ष प्राप्त होते हैं, परम नीच में उससे ग्राधे। मध्य में ग्रनुपात से।

(ii) कौन सा ग्रह कितनी आयु प्रदान करेगा यह (i) में ऊपर वता चुके हैं। श्रव लग्न कितनी आयु प्रदान करेगा, यह कहते हैं। लग्न में जितने नवांश बीत चुक़े हों, उतने वर्ष लग्न प्रदान करता है। वराहिमिहिर कहने हैं कि अन्य (प्राचीन आचार्य) कहते हैं कि जो राशि लग्न में हो तत्तुल्य वर्ष लग्न प्रदान करता है। यह द्वितीय मत वास्तव में मणित्थ का है।

मान लीजिए लग्न स्पष्ट मीन के ७°-३०' है। तो ११ राशि बीत चुकी। इसंके ११ वर्ष और ७°-३०' के तीन महीने। इस प्रकार लग्न प्रदत्त ११ वर्ष भीर तीन मास हुए।

यदि नवांश के श्रनुसार श्रायुका गणित करना हो तो ७°-३०' पर दो नवांश (६°-४०') बीत चुके। इसके २ वर्ष तृतीय नवांश के ५०' कला बीत चुके। एक नवांश में २००' होती हैं। २००' कला में एक वर्ष तो ५० कला में ३ महीने। इस प्रकार २ वर्ष ३ मास । कौन सी प्रिक्रिया करनी है? टीकाकार समाधान करते हैं कि लग्नेश वली हो तो लग्न से, नवांशेश वली हो तो नवांश के आधार पर गणित करना।

(iii) 'वक' के प्रतिरिक्त प्रन्य ग्रह यदि शबु राणि में हों, तो उपर्युक्त जितने वर्ष (मास आदि) उस ग्रह के गणितानुसार देय हों, उसका तृतीयांश कम कर दिया जाता है। 'वक' का क्या अर्थ ? वक के दो अर्थ होते हैं। मंगल के अनेक नामों में से एक वक भी है। वकी ग्रह को भी वक कहते हैं। सूर्य, चन्द्र कभी वकी नहीं होते। यन्य पाँच मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शिन कभी मार्गी, कभी वकी होते हैं। एक मत यह है कि यहाँ वक का अर्थ मंगल है। यन्य का मत है कि वक का अर्थ वकी ग्रह है। वादरायण का मत 'मंगल' (इस अर्थ) का पोषक है। भट्टोत्पल वक्ष का अर्थ वकी ग्रह मानते हैं। रुद्रभट्ट 'मंगल' यह अर्थ लेते हैं।

इस श्रध्याय के श्रायुर्वाय गणित के सिद्धांत प्रतिपादन में जातकपारिजात-कार ने प्रायः यह परिपाटी श्रपनायी है कि वृहज्जातक श्रध्याय ७ श्रायुर्वायाध्याय के मूल श्लोक दे दिए हैं श्रीर यन्न तन्न जन मूल श्लोकों के बाद, तत् तत् श्रयं व्यक्त करने वाले श्लोक स्वयं निर्माण कर लिख दिए हैं; या किसी श्रन्य प्राचीन श्राचार्य का श्लोक दे दिया है। यहां जातक पारिजातकार ने श्लोक ७ तो बृह-ज्जातक का दे दिया है श्रीर उसके बाद श्लोक ८ बादरायण का। श्लोक ८ में बादरायएा 'भूम्याः पुन्नं स्पष्ट लिखते हैं। किसी-किसी मुद्रित संस्करण में 'क्षोणी पुन्न' पाठ है। भूमि श्रीर क्षोणी एक ही बात है। क्षोणीपुन्न श्रर्थात् मंगल यह श्रर्थ जातकपारिजातकार ने लिया है।

(iv) यदि शुक्र तथा शनि के श्रितिरिक्त—श्रथांत् चन्द्र, मंगल, बुध या वृहस्पित (सूर्य की गणना अन्य ग्रहों के अन्तर्गत इसिलए नहीं की गई क्योंिक सूर्य के सान्निध्य के कारण जब अन्य ग्रह दिखलायी नहीं देते तो वे ग्रह अस्त कहलाते हैं किन्तु सूर्य का इतना देदीप्यमान प्रकाश है कि अन्य कोई ग्रह कितने भी सूर्य के पास हो, सूर्य दिन में दिखलायी देगा ही। अस्त हो तो वह अपनी प्रदत्त आयु का आधा ही देता है अर्थात् उसकी प्रदत्त आयु में से आधा भाग कम कर दिया जाता है।

व्यवहार में कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। यहाँ सूर्य अस्त का अर्थ है कि सूर्य पिश्चिमीय क्षितिज के नीचे चला गया। फिलित ज्योतिष में जब कहा जावे कि अमुक ग्रह अस्त है तो उसका अर्थ है कि वह ग्रह न राति में दिखायी पड़ता है, न सूर्योदय के पूर्व, न सूर्यास्त के बाद। दिन में भी जब सूर्य २६४ जातकपारिजात

आकाश में रहता है आकाश में करोड़ों तारे विद्यमान रहते हैं, परन्तु सूर्य के चकाचों ध करने वाले प्रकाश में दिखलायी नहीं देते। इसी प्रकार कोई ग्रह यदि सूर्य के समीप हो तो वह दिखलायी नहीं देता, ग्रस्त रहता है। सूर्य से कितनी दूर तक कीन सा ग्रह ग्रस्त होता है या ग्रस्त रहता है, इसके गणित में क्रान्ति ग्रीर ग्रह के शर का भी विचार किया जाता है, परन्तु सामान्य विचार निम्नलिखित है:

- (i) चन्द्रमा यदि सूर्य से १२° तक दूर हो (ii) मंगल जव सूर्य से १७° तक की दूरी में हो (iii) बृहस्पति यदि सूर्य से ११° तक हो (iv) शनि यदि सूर्य से १५° तक हो ।
- (v) बुध यदि मार्गी हो तो सूर्य से १४° तक; बुध यदि वकी हो तो सूर्य से १२° तक; (vi) शुक्र यदि मार्गी हो तो सूर्य से १० तक; शुक्र यदि वकी हो तो सूर्य से ८° तक।

शुक्र या शनि—इनको आयुर्दाय गणित में दोष शून्य माना गया है। फलित के जिन जिन प्रसंगों में अस्तग्रह को दोष युक्त माना गया है वहाँ वहाँ फल विचार में यदि शुक्र या शनि अस्त हो तो उसे सदोष मानकर फल कहना। किंतु आयुर्दाय गणित में शुक्र या शनि अस्त हो तो उसके देय भाग (वर्ष, मास आदि में) आधा कम नहीं करना। इन दो ग्रहों को यह विशेष प्रतिष्ठा क्यों दी गई, यह कहना कठिन है।

# अय व्ययादि हरण

सर्वद्धिं त्रिचरगपञ्चषष्ठभागाः

क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम् । सत्स्वर्ध ह्रसति तथैकराशिगाना-

मेकोंऽशं हरति बली तथाऽऽह सत्यः ॥ ६ ॥ एकक्षोंपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेगा । क्षपयति यथोक्तमंशं स एव नान्योऽपि तत्रस्थः ॥ १० ॥

श्चव व्ययादि हरण कहते हैं। व्ययादि क्या? यदि कोई ग्रहं व्यय (वारहवें) में या एकादश में या दशम में, या नवम में, या श्रष्टम में या सप्तम में हो, उस ग्रह द्वारा प्रदत्त श्रायुर्दाय (श्रायु के वर्ष, मास में कितना भाग कम करना, यह नीचे स्पष्ट किया जाता है:—

| यवि ग्रह शुभ हो |                 | यदि ग्रह पाप हो  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| यदि ग्रह        |                 |                  |
| व्यय में हो     | र्रे (ग्राधा)   | १ (पूरा)         |
| एकादश में हो    | है (चीयाई)      | र्दे (ब्राघा)    |
| दशम ,,          | र् ((छठा भाग)   | र्डे (तिहाई)     |
| नवम ,,          | 🚊 (ग्राठवा भाग) | है (चौयाई)       |
| ग्रष्टम में हो  | वृ (दसवां भाग)  | र् (पाँचवाँ भाग) |
| सप्तम ,, ,,     | १ (बारहवा भाग)  | १ (छठा भाग)      |

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कौन सा प्रह शुभ है, कौन सा पाप ? साधा-रणतः सूर्यं, मंगल, शनि, पापयुक्त बुध तथा क्षीण चन्द्र पाप माने जाते हैं तथा बृहस्पति, शुक्र, बुध (यदि पापयुत न हो) और चन्द्रमा (यदि क्षीण न हो) तो शुभ माने जाते हैं। परन्तु इस श्लोक में जो व्ययादि हरण की प्रक्रिया बतायी गयी है, उसके लिये चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र को शुभ तथा सूर्यं, मंगल एवं शनि को पाप मानना चाहिये।।९॥

पुनः कहते हैं कि मान लीजिये किसी राशि में (जो लग्न से बारहवें ग्यारहवें, दसवें, नवें, श्राठवें या सातवें पड़ी हो) दो या अधिक ग्रह पड़े हों तो क्या सव—जो राशि थिशेष में हैं—का हरण होगा? कहते हैं 'नहीं'। सत्याचार्यं का मत है कि किसी राशि में दो या अधिक ग्रह हों—तो उनमें जो सर्वाधिक वली हो, उसी के वल में से, इस श्लोक में उक्त हरण करना। उस राशि में बैठे श्रन्य ग्रहों के बल में से हरण नहीं करना। १०।

# ऋरोदयहरण

सार्द्वोदितोदितनवांशहतात्समस्ताव्

भागोऽष्टयुक्तशतसङ्ख्य उपैति नाशम्।

कूरे विलग्नसहिते विधिना त्वनेन

सौम्येक्षिते दलमतः प्रलयं प्रयाति ॥ ११ ॥

लिप्तीभूतैलंग्नभागै निहन्या-

दायुर्दायं खेचराएां पृथक्स्थम्

व्योमाकाश्चरिवन्दुपक्षे भंजेत्तत्

स्वायुर्वायाच्छोध्यमब्दादि लब्धम् ॥ १२ ॥

एतत् क्रूरे लग्नके सौम्यहब्टे तिस्मिन्पापे तत्फलार्ड विशोध्यम्। एतद्दायेनांशसञ्ज्ञे विधेयं पिण्डायुर्वत् कर्म नैसर्गिके च ।। १३ ।। ? १६६ जातकपारिजात

यह श्लोक ११ बृहज्जातक श्रध्याय ७ का श्लोक ४ है। इसकी प्राचीन स्थाख्याकारों ने दो प्रकार की व्याख्या की है। दोनों व्याख्याओं में क्या भेद है, जिससे गणित परिपाटी में क्या अन्तर हो जाता है, यह आगे समझाया जावेगा। पहले वह अर्थ लीजिये—जिसमें व्याख्याकारों में कोई मतभेद नहीं है।

पिछले श्लोकों में बतलाया गया है कि परमोच्च होने पर कोई ग्रह कितनी आयु प्रदान करता हैं—(i) परमोच्च से जितनी दूर हो उस अनुपात से आयु में से हरण करना (ii) ग्रह अपनी शत्नु राशि में हो तो कितना हरण करना (iii) यदि ग्रह अस्त हो तो कितना हरण करना (iv) अब इस श्लोक में कहते हैं कि यदि कोई पाप ग्रह लग्न में हो तो ग्रह प्रदत्त आयु में से कितना हरण करना। उदय का अर्थ है लग्न। कूर का अर्थ है पाप ग्रह। इसी लिये इस सिद्धान्त का नाम रखा कूरोदय हरण अर्थात् कूर (पाप)। यदि उदय (लग्न) में हो तो कितना हरण करना।

पहिले यह देखिये कि लग्न के कितने नवांश उदित हो चुके हैं और कीन सा नवांश उदित हो रहा है। मान लीजिये लग्न स्पष्ट ठीक १५° है तो ४ नवांश १३°-२०' पर उदित हो चुके और पाँचवें नवांश का आधा (एक नवांश ३°-२०' का होता है। आधा नवांश १°-४०' का। इस कारण १३°२०' + १°-४०' = १५° या साढे चार नवांश)। इस ४६ को आयुःपिंड (जो पूर्व श्लोकों में कथित प्रकार से प्रत्येक ग्रह प्रदत्त आयु आयी है—उस—सब ग्रहों द्वारा प्रदत्त आयु के योग को आयुःपिंड कहते हैं) से गुणा करने से जो गुणनफल आवे उसे १०८ का भाग देने से जो लब्धि आवे, उस लब्धि को आयु में से कम करन। यह संस्कार केवल तभी किया जाता है जब लग्न में कूर ग्रह हो। यदि लग्न में कूर ग्रह न हो तो यह संस्कार नहीं किया जाता है।

श्रव कुछ नवीन पाठक यह शंका उठा सकते हैं कि १५° श्रंश के तो पूरे ४६ नवांश हो जाते हैं। परन्तु मान लीजिये लग्न स्पष्ट १५°-५७' है तो इसके नवांश कैसे बनाना ? इसका प्रकार यह है कि १५°-५७° की कला बना लीजिये। १५°×६०+५७'=९००'+५७'=९५७' कला हुई। एक नवांश ३°-२०' में (३°×६०+२०'=१८०'+२०'=२००') दो सौ कला होती है। इसलिये कला श्रों को २०० से भाग देने से  $\frac{5}{5}$  यह नवांश हुए।

कपर कहा गया है कि लग्न में यदि पाप ग्रह हो तो यह संस्कार करना। अन्यथा नहीं। इस संस्कार के लिये किन ग्रहों को कूर ग्रह माना जावे? सूर्य, मंगल, शनि को। श्रव इस संदर्भ में कुछ ग्रावश्यक बातें बतलायी जाती हैं—जो इस श्लोक के उत्तराद्धं में कही गयी हैं। (i) कूर ग्रह यदि लग्न में हो तो कपर जो गणित-प्रक्रिया बतलायी गयी है—उसके श्रनुसार प्रत्येक ग्रह प्रदत्त

आयुर्वाय में से (वर्ष, मास, दिन) कम करना यह कहा गया है कि यदि लग्न में दो पाप ग्रह हों तो केवल एक बार यह संस्कार कम करना या दो बार? यदि लग्न में तीन पाप ग्रह हों तो क्या तीन बार यह संस्कार कम करना? इसे स्पष्ट करते हैं।

मान लीजिये लग्न में मंगल है और ऊपर बतलायी हुई प्रिक्रिया से आया कि प्रत्येक ग्रह प्रदंत्त आ गु में मे  $\frac{1}{5}$  (सोलहवां) भाग कम करना तो लग्न में यदि मंगल है तो प्रत्येक ग्रह प्रदत्त आयु में से सोलहवां भाग कम करना । यदि मंगल और शनि दोनों हों तो क्या  $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$  कम करना । यदि सूर्य, गंगल, शनि तीनों हों तो क्या  $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$  कम करना ? भट्टोत्पल या हदभट्ट ने अपनी टीका में इसे स्पष्ट नहीं किया है ।

किन्तु वृहज्जातक की ग्रंग्रेजी में व्याख्या करते हुए श्री बी॰ सूर्यनारायण राव ने क्र्रोदय हरण का उदाहरण देते हुए लिखा है कि यदि मंगल ग्रीर गिन (मान लीजिये दो क्रूर ग्रह लग्न में हों) तो दो बार क्रूरोदय संस्कार करना—एक बार मंगल के कारण, दूसरी बार शनि के कारण।

किन्तु श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री अपने जातक पारिजात के अनुवाद में लिखते हैं (उदाहरण कुण्डली मेय लग्न है) सूर्य और शिन दो कूरलग्न में हैं। जो गणित प्रिक्तया उन्होंने दी है उसके अनुसार कूरोदय हरण क्रें हैं वर्ष है। लिखते हैं कि वृहस्पित से यदि सूर्य, शिन दृष्ट हों तो हरण क्रें हैं आया। इनमें प्रत्येक क्रूर ग्रह की लग्न स्थित के कारण पृथक्-पृथक् कूरोदय हरण नहीं किया है। लग्नस्थ कूर ग्रह यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो सामान्यतः जितना कूरो-दय हरण होता उसका आधा किया जाता है, यह विशेष नियम आगे कहा जावेगा। हमें सुब्रह्मण्य शास्त्री का मत मान्य है क्योंकि यह केश्ववीय पद्धित के निम्नलिखत श्लोक पर आधारित है।

दायांशद्युसदां पृथक् तनुलवा विष्नाः खषट् व्युद्धृताः श्राप्त्योनास्तनुगे खले च यद् सद् वृष्टेखं याया परे । निध्न्यग्रोदयभावजेन तनुगो ग्री चेद् बलिष्ठस्य तत् साम्ये पुष्टफलेन नेति तनुपे-स्मिन्नांशजेसौ किया ।। २६८ जातकपारिजात

लग्न के ऊपर १५° होने के कारण हमने ४ई नवांश लिखे हैं। कोई भी लग्न हो १५ ग्रंश होने से ४ई नवांश लेना, यह प्राचीन ग्राचार्यों का ग्रधिकतर मत है। परन्तु कुछ प्राचीन ग्राचार्यों के ग्रनुसार मेथ के १५° हो तो ४ई नवांश लेना। वृष के १५° हो तो (मेथ के गत) ९ + वृष के ४ई = १३ई नवांश लेना। मिथुन के १५° ग्रंश हों तो मेथ ग्रीर वृष के गत ९ + ९ = १८ + मिथुन के ४ई = २२ई नवांश लेना इत्यादि। परन्तु इसमें ग्रापत्ति यह है कि यदि मान लीजिये कि मीन का ग्रष्टम नवांश २६° - ५०' हो तो मेथ से कुंभ तक ११ × ९ = ९९ + मीन के ८ = १०६ नवांश मत होने से यदि मीन लग्न हो ग्रीर लग्न में कूर ग्रह हो तो दे है भाग-करीव करीव सारा ही कूरोदय हरण में निकल जावेगा। मान लीजिये समस्त ग्रायु: पंड १०८ वर्ष ग्राया। मीन के ८ नवांश गत हो चुके हैं ग्रर्थात् लग्न स्पष्ट ११ - २६ - ४०' है। तो ग्रायु: पंड १०८ ४ दे है (कूरोदय हरण के कारण = १०७ वर्ष ग्रायु: पंड से कम कर दिये तो ग्रायु १०८ — १०७ = १ वर्ष रह गयी। क्या जातक १ वर्ष हो जीयेगा?

श्री बी॰ सूर्य नारायण राव ने यही मत लिया है, जो हमें मान्य नहीं है।

(ii) पाठकों का इस म्रोर विशेष ध्यान दिलाया जाता है। यहाँ सूर्य, मंगल, शनि तीन ही पाप ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु का विचार क्रूरोदय हरण में नहीं किया जाता है। चन्द्रमा चाहे क्षीण भी हो, बुध चाहे पापयुक्त भी हो पाप नहीं माना जावेगा क्योंकि भट्टोत्पल कहते हैं:

ग्रव क्र्रशब्देन क्षीणश्चन्द्रमा न ग्राह्यः। तथा च बादरायणः

सूर्यायारकशनीनायेकस्मिन् लग्नगे भवति हानिः। विधिना त्यनेन सौम्योक्षिते दलं पातयेटलब्धम् ॥

(iii) ऊपर, कूर ग्रह यदि लग्न में हो तो सब ग्रहों द्वारा प्रदत्त आयुर्दाय (वर्ष, मास आदि में कुछ कम करना—िकतना कम करना यह आगे बतलाएंगे) कहा है।

कूरोदयहरएा के २ सम्प्रदाय हैं: मान लीजिए मंगल लग्न में है और इस कारण पैह कम करना है तो यह सोलहवाँ भाग केवल मंगल प्रदत्त आयु में से कम करना या प्रत्येक ग्रह प्रदत्त आयु में से सोलहवाँ भाग कम करना ? दोनों मत हैं। जातक पारिजात के मत से, प्रत्येक ग्रह प्रदत्त आयु में से सोलहवाँ भाग कम करना क्योंकि ऊपर क्लोक १२ के द्वितीय चरएा में लिखा है "खेचराणां पृथक्स्थम्"। अब दूसरा सिद्धान्त कहते हैं कि यदि लग्नस्थ कूर ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उस कूर ग्रह की लग्नस्थित वश जितना हरण (कम करना)

करते—उसका उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से केवल ग्राधा कम करेंगे। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मान लीजिए ग्रायुर्वाय ६२ वर्ष है। लग्न में मंगल है। इस कारण ग्रागे वतलायी गयी प्रक्रिया के कारण लग्न में कूर होने से मंगल के कारण, मान लीजिए चार वर्ष कम करने हैं। किन्तु मंगल यदि वृहस्पति से दृष्ट है तो ४ का ग्राधा केवल दो वर्ष ६२ में से कम करेंगे। मान लीजिए, लग्न में मंगल ग्रीर शनि दो कूर हैं ग्रीर दोनों के प्रत्येक के ४-४ वर्ष कम करने हैं—मंगल के कारण २ वर्ष, शनि के कारण २ वर्ष। ग्रव यदि मंगल शनि शुभ ग्रह वृहस्पति से दृष्ट हैं, तो मंगल के कारण ४ वर्ष ग्रीर शनि के कारण ४ वर्ष ग्रीर शनि के कारण २ वर्ष मंगल के कारण २ वर्ष ग्रीर शनि के कारण २ वर्ष ग्रीर शनि के कारण २ वर्ष ग्रीर शनि के कारण २ वर्ष ग्रीन के कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण कि कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण कि कारण स्वर्ण के कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण कि कारण स्वर्ण के कारण स्वर्ण ग्रीन के कारण स्वर्ण के कारण स्वर

# यहाँ दो शंकाएं उठती हैं:---

- (क) शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण कूरोदयहरण जितना होता उसका ग्राघा हरण करना यह कहा। परन्तु लग्न में मान लीजिए मंगल है ग्रीर वह बुध, वृहस्पित, शुक्र से दृष्ट है ग्रीर मंगल को कूरोदय हरण ४ वर्ष प्राप्त हैं तो बुध (शुभ ग्रह की)दृष्टि के कारण ४ का ग्राघा २ वर्ष, पुनः बृहस्पित की दृष्टि के कारण २ का ग्राघा १ वर्ष, पुनः शुक्र की दृष्टि के कारण १ वर्ष का ग्राघा छः मास इस प्रकार कुल केवल छः मास कम करेंगे?—नहीं। चाहे लग्नस्य कूरगह को एक शुभ ग्रह देखे या ग्रधिक, प्रत्येक के कारण ग्राधा कम नहीं होता। कुल ग्राधा ही कम होता है। लग्नस्थ में मंगल को यदि कूरोदयहरण ४ वर्ष प्राप्त हैं तो उसे बुध (१ शुभ)देखें, या बुध, वृहस्पित (दो शुभ) देखें या बुध, वृहस्पित तथा शुक्र (३ शुभ) देखें, ४ का ग्राधा २ वर्ष कम होंगे।
- (ख) दूसरी शंका यह है कि यदि लग्नस्थ कर को शुभ ग्रह देखें तब तो हरए। का ग्राधा करना किन्तु यदि कूर ग्रह के साथ ग्राथ शुभ ग्रह हो तो हरण का ग्राधा करना या नहीं। इस विषय में यही कहना है कि रुद्रभट्ट, भट्टो-त्पल ग्रादि किसी ग्राचार्य ने यह नहीं लिखा है कि कूर ग्रह के साथ यदि शुभ-ग्रह हो तो कूरोदय हरण का ग्राधा करना। भट्टोत्पल ने ग्रपनी टीका मे केवल यह विशेष लिखा है कि ग्रस्मिन् सार्धोदिते कर्मण लग्ने यदा पापसौम्यो भवतः तदा यो लग्नोदितांशकसमीपवर्ती स एव ग्राह्यो नेतर इति। ग्रर्थात् लग्न में पाप ग्रौर शुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों—एक पाप एक शुभ तो लग्न स्पष्ट (जो ग्रंश उदित हो रहा हो उसी का ग्रहण करना।)

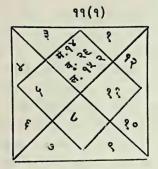

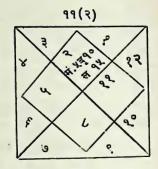

दोनों उदाहरण कुंडलियों में लग्न स्पष्ट १-१५ वृथ के १५ ग्रंश हैं। उदा-हरए ११(१)में मंगल के १४ ग्रंश हैं, वृहस्पित के २९ ग्रंश। लग्न स्पष्ट का समीपवर्ती मंगल है। इस कारण कूरोदय हरएा संस्कार होगा। उदाहरण ११ (२) में मंगल के ५ ग्रंश हैं, वृहस्पित के १० ग्रंश। लग्न स्पष्ट का समीपवर्ती वृहस्पित है। वृहस्पित शुभ ग्रह है। मंगल कूर है। वह दूरतर है। इस कारण कूरोदय संस्कार नहीं होगा।

(iv) केणवीय पढ़ित में एक विशेष बात लिखी है वह बहुत उचित प्रतीत होती है। वे लिखते हैं कि कूरोदय हरण सामान्य सिद्धांत है किन्तु लग्न में कूर ग्रह स्वराशि का हो तो वह (कूर होने पर भी) अपने घर (लग्न-शरीर-शरीर स्थिति ही आयु है) के लिए अनिष्ट नहीं हो सकता, इसिलये मेप या वृश्चिक का मंगल, या सिंह का सूर्य, या मकर या कुंभ का शनि यदि लग्न में हो तो तज्जिति कूरोदय हरण नहीं करना चाहिए। वराहमिहिर ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि होरा स्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यश्च वीर्योत्कटा। मंत्रेश्वर ने भी फलदीपिका में लिखा है 'पापोऽपि स्वगृहस्थश्चेत् भाववृद्धि करोत्यलम्।'

जो जो हरए। संस्कार पिण्डायु के विषय में कहे गए हैं—वे संस्कार निसर्गायु में भी करने चाहिएं। ग्रंशायुर्दाय में यह संस्कार नहीं किया जाता है। श्लोक ११ तो यों का यों जातकपारिजातकार ने वृहज्जातक से लिया है और श्लोक १२-१३ में वही बात ग्रंपने शब्दों में कही है, इसलिए इन दोनों श्लोकों की व्याख्या पिष्टपेषण मान्न होगी। ११-१३।

ग्रंशायुर्दाय किसे कहते हैं भौर इसका गणित कैसे करना है यह ग्रागे ज्लोक १७-२१ में बतलाया गया है। लग्नायुः साधन

श्रायुस्तथैतेषु बलाढचलग्ने विहाय राशीन् कृतिलिप्तिकेऽत्र । भक्ते द्विशस्या फलमब्दपूर्व यत्स्याद्विलग्नायुषि तच्च योज्यम् ॥ १४॥ लग्नराशिसमाश्चाब्दास्तन्मासाद्यनुपाततः । लग्नायुर्दायमिच्छन्ति होराशास्त्रविशारदाः ॥ १५॥

श्रव लग्नायुः साधन श्रर्थात् लग्न के कारण, जातक को कितने वर्ष, श्रायु के प्राप्त हुए यह बताया जाता है। यदि लग्न बली हो तो लग्नायुः साधन करना। लग्न को बली कब समझना ? जब लग्न का बलिंपड (पट् बलों का योग) ६ रूपों से श्रिधक हो। ग्रलोक १४ श्रीपित पद्धित से लिया गया है।

कहते हैं कि राशि संख्या को त्याग कर, लग्न के जितने ग्रंश हों—उनकी कला बना लीजिए ग्रौर उन कलाओं में २०० का भाग दीजिए। जो लब्धि ग्राये उसे लग्नायु में जोड़ना चाहिए। १४।

लग्नायु के कितने वर्ष (मास, आदि) जोड़ने, इस सम्बन्ध में प्राचीनकाल से ही विसंवाद (मतभेद) चला आ रहा है। प्राचीनों का वाक्य है 'होरा त्वंशप्रति-ममपरे राशितुल्य वदन्तीति। इस पद्धित के अनुसार लग्नायु जोड़ना। अर्थात् मान लीजिए वृष के १५° लग्न स्पष्ट है तो मेष का १ वर्ष, वृष का १-११ वर्ष। वृष का आधा क्यों लिया? क्योंकि वृष के १५° गत (भूक्त) हुए हैं और १५° राशि मान ३०° का आधा है।

मान लीजिए लग्न स्पप्ट ६-२२°-३०' है। ६ राशियों के ६ वर्ष २२°-३० (पान राशि) का पान वर्ष = ६ वर्ष ९ मास लग्नायु के जुड़े। लग्नायु जो भी आवे वह पिण्डायु बना रहे हैं तो सातों ग्रह प्रदत्त पिंडायु में जोड़ने से पिण्डायु सम्पादित होती है। यदि नैसर्गिकायु गणित कर रहे हों तो सातों ग्रह प्रदत्त नैसर्गायु में जोड़ने से नैसर्गिकायु सम्पादित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे पिण्डायु बनावें, चाहे नैसर्गिकायु — सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा लग्न — इन ८ द्वारा प्रदत्त आयु का योग करना पड़ता है।

स्वयं जातकपारिजातकार दुविधा में है। ऊपर श्लोक १४ के अनुसार लग्न स्पष्ट ६-२२°-३०' होने से राशियों का त्याग कर, २२°-३० की कला बनायी तो २२+६० $\times$ ३०'=१३२०'+३०'=१३५० कला में २०० का भाग दिया तो  $\frac{5}{2}\frac{1}{6}$ ...६ $\frac{3}{6}$  वर्ष आये। इस उदाहरण में दोनों प्रकार से ६ वर्ष ९ मास

३०२ जातकपारिजात

माते हैं। किन्तु एक म्रन्य उदाहरण लीजिए। मान लीजिये लग्न स्पष्ट १-१५° है। श्लोक १४ के म्रनुसार १५° × ६० = ९०० कला। इसको २०० से भाग दिया तो ई%%=४३ वर्ष म्रायं। श्लोक १५ के म्रनुसार मेप का एक वर्ष, वृष का म्राधा = १३ वर्ष लग्नायु साधित हुई। स्वयं ग्रंथकार निश्चित नहीं कर पाये हैं कि प्रथम मत लिया जावे या द्वितीय मत। श्लोक १४ में एक मत दिया। श्लोक १५ में म्रन्य मत। यह उसी प्रकार हुम्ना कि कोई ज्वर का रोगी डाक्टर के पास जावे ग्रौर डाक्टर को यह निश्चय न हो कि मलेरिया है या इन्फलुएन्जा। एक पुड़िया में मलेरिया के लिए कुनेन की टिकिया दे दे, ग्रन्य में इन्फलुएन्जा की। ज्योतिष की ग्रनेक पद्धतियों में मतभेद है। किसको सही कहा जावे, किसको गलत ? १५।

# षड्विघ हरण

क्रूरोदयास्तरिपुनीचखगीपगानां रि फायमाननवरन्ध्रकलत्रगानाम् । कृत्वा ययाहरएाषट्कमिनादिकानां लग्नायुषा सह युते यदि तुल्यमायुः ॥ १६ ॥

श्रव तक ६ प्रकार के हरण, ग्रंथकार ने कहे हैं। वही इस श्लोक में कहे हैं कि श्लोक ७ से ११ तक (i) नीचाढ़ हरण (ii) श्रवुक्षेत्रहरएा (iii) ग्रस्त-गत हरण (iv) व्ययादि हरण, (v) ग्रहयोग के कारण हरण श्रौर (vi) कूरो-दय हरण—यह छः प्रकार के हरण संस्कार कहे गए हैं।। १६।।

### जीवशर्मा का मत

स्वमतेन किलाह जीवशर्मा ग्रहदायं परमायुषः स्वरांशम् ॥१६३॥

श्लोक १७, १९, २०, २१ बृहज्जातक ग्रध्याय ७ के श्लोक ९, १०, ११, १२ हैं, इस कारण इन श्लोकों की व्याख्या बृहज्जातक की प्राचीन टीकाओं के श्राधार पर की जाती है। वराहमिहिर लिखते हैं कि जीव शर्मा के मतानुसार श्रायुः साधन में प्रत्येक ग्रह प्रदत्त परमायु १३० ग्रथात् १७ वर्ष १ मास २२ दिन ८ घड़ी, ३४ पल (पलों के दशम लव छोड़ दिए गए हैं) होती है। श्रर्थात् पिंडायु, निसर्गायु श्रादि में, भिन्न भिन्न ग्रहों की जो पृथक् पृथक् वर्ष संख्या

कही गई है, वह नहीं। जीवशर्मा वराहमिहिर से भी प्राचीन थे। तभी तो उनका मत उद्धृत करते हैं।

जीवशर्मा का वचन है:—
सप्तवशैको द्वियमौ वसवो वेदारनयो ग्रहेन्द्राणाम् ।
वर्षाण्युच्चस्थानां नीचस्थानामतोद्धं स्यात् ।।
मध्येनुपाततः स्यादानयनं शेषमत्र यत्किञ्चित् ।
पिण्डायुष इव कार्यं तत्सर्वं गणिततत्त्वज्ञैः ।।

यहाँ यह शंका उठती है कि जीवशर्माकथित प्रकार से कब ग्रायुः साधन् करना । यह निर्णय करने के लिए श्रीपित पद्धति के ग्रध्याय ५ का श्लोक ३२ उद्धृत किया जाता है:—

लग्नमूर्यशशिनो बलशून्याः

स्युर्यदाऽत परमायुरगांशम् ।

सर्व एव खचरा गदतीदं

जीवशर्म गदितं ही तदायुः ॥

सम्प्रदाय यह है कि सूर्य बली हो तो पिंडायु लेना, चन्द्रमा बली हो तो नैस— र्गिकायु, लग्न बली हो तो ग्रंशायु । ग्रंशायु या ग्रंशकायु—दोनों एक ही बात है । पिंडायु ग्रीर निसर्गायु पहले कह चुके हैं । ग्रंशायु ग्रागे कहेंगे । यदि सूर्य, चन्द्र, लग्न तीनों बलहीन हों तो जीवशर्मोक्त ग्रायु लेना ।

# ग्रंशायु

ग्रहभुक्तनवांशराशितुत्य बहुसाम्यं समुपैति सत्यवाक्यम् ॥१७॥ सत्योक्ते ग्रहमिन्टं लिप्तीकृत्वा शतद्वयेनाप्तम् । मण्डलभागविशुद्धे ब्वाः स्युः शेषात्तु मासाद्याः ॥ १८॥ स्वतुङ्गवक्रोपगतैस्त्रसंगुगो

द्विरुत्तमस्वांशकभित्रभागगैः।

इयान् विशेषस्तु भदन्तभाषिते

समानमन्यत् प्रथमेऽप्युदीरितम् ॥ १६ ॥

किन्त्वत्र भांशप्रतिमं ददाति

बोर्यान्वितः राशिसमं च होरा।

क्रूरोवये योऽपचयः स नात्र

कार्य च नाब्दैः प्रथमोपदिष्टैः ॥ २० ॥

# सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवर्गगाभिः। श्राचार्यकं त्वत्र बहुघ्नतायामेकं तु यद् भूरि तदेव कार्यम्।।२१॥

वराहिमिहिर ने जीवशर्मा का मत दे दिया है किन्तु यह मत उनको सम्मत नहीं है, यह इससे प्रकट है कि उन्होंने लिखा है कि 'जीवशर्मा ने अपने मत से ऐसा कहा।' 'अपने मत से, इन शब्दों से व्यञ्जित होता है कि अन्य प्राचीन आचार्यों का यह मत नहीं है। जीवशर्मा का मत कहने के बाद सत्याचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सत्याचार्य का मत बहुत से साम्य रखता है। मूल में है 'बहुसाम्यं समुपैति सत्यवाक्यम्'। इसके दो अर्थ हैं। एक तो यह कि इनका मत बहुतों के मत से मेल खाता है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जातकों कीजितनी आयुर्य होती है—जितना जीवनकाल होता है—वह बहुत ठीक होता है। साम्य क्या ? जितनी आयु गणितागत सत्याचार्य के मत से आयी—उतनी ही आयु पर जातक की इहलीला समाप्त हो गई। अर्थात् गणित सही उतरता है। १७।

ग्रंशायु निकालने के लिए पद्धित क्या है? जिसकी ग्रह प्रदत्त आयु निकाल रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए। राशि, अंश, कला निकालिए। फिर इन राणि, अंश, कला—सबकी कला बना लीजिए। २०० से भाग दीजिए। यह वर्ष हुए। यदि वर्ष १२ से अधिक आयें तो १२ से भाग दीजिए। लिब्ध का प्रयोजन नहीं है। जो शेष बचे वह वर्ष उसकी ग्रहप्रदत्त आयु हुई। जो भिन्न वचे उसके मास दिन घड़ी पल बना लीजिए। यह इसकी ग्रहप्रदत्त अंशकायु हुई। इसी प्रकार अन्य छः ग्रह प्रदत्त अंशायु बना लीजिए। सातों ग्रह प्रदत्त अंशकायु और लग्न प्रदत्त अंशकायु का योग अंशकायु होता है। लग्न प्रदत्त अंशकायु निकालने का प्रकार भिन्न है। वह भी आगे कहेंगे। इसमें भी कुछ संस्कार किए जाते हैं, जो आगे वतलावेंगे।

उदाहरण: मान लीजिए सूर्य स्पष्ट ७-२६°-१०' है। ग्रर्थात् सूर्य वृश्चिक राशि में २६ ग्रश १० कला पर है। इसके ग्रंश वनाये तो हुए ७ $\times$ २० $\pm$ २६ = २३६ ग्रंश १० कला। ग्रंशों की कला वनाइए। २३६ $\times$ ६० $\pm$ १०=१४१६०  $\pm$ १०'=१४१६०'

अब इन १४१६०' में २० का भाग दिया तो आये ७० है है नयों कि ७० की संख्या १२ से अधिक है इसलिए १२ से भाग दिया तो लब्धि आयी ४। शेष बचे १० है है वर्ष के आए दस मास ६ दिन। इस प्रकार सूर्य प्रदत्त अशकायु हुई १० वर्ष १० मास ६ दिन।

इसकी अंशकायु निकालने की एक सहज प्रक्रिया और है, जिसमें इतना द्रविड़ प्राणायाम नहीं करना पड़ता।

उदाहरण: सूर्य स्पष्ट ७-२६°-१०' है। कुंभनवांश में है। मकर नवांश पूरा हो चुका है। इसके रखिए १० वर्ष (क्योंकि मेष से मकर तक १० होता है। कुंभ नवांश २३°-२०' से २६°-४०' तक होता है। प्रत्येक नवांश में २०० कला होती है। इस नवांश में २३°-२०' के आगे २६°-१०' (स्पष्ट सूर्ये) २°-५०' अंश चल चुका है अर्थात् १७० कला चल चुका है।

> यदि २००' कला में १ वर्ष तो १' , , , इकै वर्ष तो १७० , , १७० वर्ष = १० मास ६ दिन

मकर नवांश पार कर चुका है, इसके १० वर्ष ऊपर ले चुके हैं। इसलिए कुल सूर्य प्रदत्त आयु हुई १० वर्ष १० मास ६ दिन। इसी प्रकार सातों ग्रहों की ग्रंशकायु निकालनी चाहिए और लग्न प्रदत्त आयु जोड़नी चाहिए।

इसका गणित नवांश पर आधारित है। इसलिए इसे अंशायु कहते हैं। दक्षिण भारत में नवांश को ही संक्षेप में अंश कहते हैं।

यहाँ एक बात की म्रोर विशेष ध्यान दिलाया जाता है। जिसकी ग्रह प्रदत्त ग्रंशकायु निकालना हो उसकी नवांश स्थित वश ग्रायु प्राप्त होती है। एक राशि में ९ नवांश (नव मंग्रंश) होते हैं। राशि के नौ भाग होने से ही नवांश कहलाता है। नौ भाग ०°-३°-२०' ३°-२०' से ६°-४०' इत्यादि प्रथम ग्रध्याय में कह चुके हैं। ऊपर उदाहरण में सूर्य वृश्चिक के २६ ग्रंश १० कला पर है। २३°-२०' से २६°-४०' तक ग्रष्टम नवांश होता है, इसका कारण सूर्य ग्रष्टम नवांश में है। किन्तु यह नवांश संख्या ग्रंशायु गणित में नहीं ली जाती है। यह जिस राशि नाम वाले नवांश में ग्रह हो उस राशि की मेष, वृष इस कम से जो राशि संख्या हो, उसे ग्राधार मानते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में सूर्य कुम्भ नवांश में है। वह मकर को पार कर चुका है। मकर की संख्या १० है। इस काणर सूर्य प्रदत्त ग्रायु के १० वर्ष लिए। इस सिद्धांत को पाठक विस्मरण न करें। ग्रन्थश भ्रम हो जाने से ग्रगुद्धि हो जावेगी। १८।

३०६ जातकपारिजात

अव पहले पिण्डाय, निसर्गायु आदि के प्रसङ्घ में जो संस्कार, इसी अध्याय के श्लोक ७ से १० तक कहे गए हैं, वे सब भी अंशकायु में करने चाहिएं। किन्तु श्लोक ११ में जो कूरोदय हरण कहा गया है—अर्थात् लग्न में कूर ग्रह होने के कारण आयुर्दाय में कभी वह संस्कार अंशकायु में नहीं किया जाता है। इस ओर पाठकों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंशकायु में कितपय विशेष संस्कार किए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ग्रह प्रदत्त आयुर्दाय में वृद्धि की जाती है तथा कुछ अन्य परिस्थितियों में ग्रह प्रदत्त आयुर्दाय में हास (घटना) किया जाता है। वृद्धि कव और कितनी की जाती है, पहले इसे कहते हैं—

यदि ग्रह (जिसकी प्रदत्त आयुर्दाय का गणित कर रहे हैं) (i) अपनी उच्च राशि में हो या (ii) यदि ग्रह वकी हो तो उसकी प्रदत्त आयुर्दाय हो उसे तिगुना करना । यदि ग्रह (i) अपनी राशि में हो या (ii) अपने नवांश में हो या (iii) अपने द्रेष्काण में हो या (iv) वर्गोत्तम हो तो ग्रह प्रदत्त आयुर्दाय को दुगुना करना चाहिए, यह सत्याचायं ने विशेष नियम कहा है । १९ ।

श्रव सत्याचार्यं के मत से ग्रह प्रदत्त श्रायु कितनी होती है यह कहा जाता है। लग्न स्पष्ट के ग्राधार पर जैसे ग्रह स्पष्ट किस नवांश मेप, वृष श्रादि में है उसकी संख्या के श्रनुसार। इस ग्राधार पर ग्रह प्रदत्त श्रायुदीय निकालने की रीति कही गई है, वैसे टी गणित करनी चाहिए। लग्न को उच्च वक्र, स्वराशि स्वराशि स्वद्रेक्काण वाली परिस्थित जो किसी ग्रह को प्राप्त हो सकती है, प्राप्त नहीं हो सकती किन्तु यदि लग्न स्पष्ट वर्गोत्तम हो तो, लग्न प्रदत्त श्रायुदीय को दुगुना करना (जैसे ग्रह वर्गोत्तम होने से ग्रह प्रदत्त श्रायुदीय को दुगुना किया जाता है) या नहीं, इस सिद्धान्त पर प्राचीन किसी टीकाकार ने प्रकाश नहीं डाला है। परन्तु हमारे विचार से, सिद्धान्ततः जब वर्गोत्तम ग्रह प्रदत्त श्रायुदीय को दुगुना किया जाता है तो यदि वर्गोत्तम लग्न हो तो तद्दत्त श्रायुदीय को भी दुगुना करना चाहिए।

उच्च ग्रादि परिस्थिति में तिगुना करना, स्वराणि ग्रादि परिस्थिति में ग्रह प्रदत्त ग्रायु को दुगुना करना। यही भदन्त ने विशेष कहा है। भदन्त सत्याचार्य का ही नाम है। ग्रीर व्ययादि शत्रुक्षेत्रादि हरण के नियम पहले कहे गये हैं, वे ग्रंशकायु गणित को भी लागू होते हैं (किन्तु कूरोदय हरण वाला नियम लागू नहीं होता, यह ग्रागे श्लोक २० में कहा है)। १९

लग्नप्रदत्त आयुर्दाय गिएतप्रिक्रया कैसे करना? जैसे ग्रह प्रदत्त आयुर्दाय गिणत किया जाता है—नवांश स्थिति वश । यह पहिले समझाया जा चुका है । किन्तु लग्न यदि बलवान् हो तो लग्न में जो राशि हो उसके आधार पर भी लग्न प्रदत्त आयुर्दाय होता है। यथा लग्न स्पष्ट ३°-१५° (कर्क के १५ अंश) हो तो ३ई वर्ष लग्न राशि प्रदत्त आयु हुई। लग्न ११-५° (मीन के ५ अंश) हो तो ११ वर्ष २ मास। लग्न यदि ७-२०° (वृश्चिक के २० अंश) हो तो ७ वर्ष ८ मास। पूरी राशि के वर्ष ३० अंश = १२ मास। जितने अंश भुक्त हों, उनके तैराशिक से मास बना लेने चाहियें।

यह केवल तभी होता है, जब लग्न बलवान् हो ? लग्न बलवान् हो कब समझा जावे । वराहमिहिर के अनुसार लग्न अपने स्वामी, बृहस्पित तथा बुध से युत, वीक्षित हो, अन्य ग्रह से युत वीक्षित न हो तो बलवान् होता है । क्योंकि बृहज्जातक अध्याय १ ज्लोक १९ में उन्होंने कहा है :

'होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैश्च वीर्योत्कटा'

अब यहाँ एक शंका होना, पाठकों को स्वाभाविक है। लग्न प्रदत्त आयुर्दाय (क) नवांश (लग्न नवांश) के आधार पर भी कहा और यदि लग्न बलवान् हो तो (ख)लग्न के आधार पर भी कहा। यदि लग्न बलवान् हो तो (क) के स्थान में (ख) आयुर्दाय होता है, या (क) + (ख)।

भट्टोत्पल (जातकपारिजात यह श्लोक २०, बृहज्जातक का श्रध्याय ७ का श्लोक ११ है) अपनी टीका में लिखते हैं "……लब्धमासादि तर्नैव योजयेद्।" रुद्रभट्ट श्रपनी टीका में लिखते हैं:——

'होरावीर्यान्विता होरास्वामिगुरुक्नेत्याद्युक्तलक्षणवीर्यान्विता चेत् केवलं भांशप्रतिममेव न राशिसमं च स्रायुर्देदाति । वीर्यहीना चेत् भांशप्रतिममेव ददाति, वीर्यवती चेद् भांशसमं राशिसमं च स्रायुरेकीकृत्य ददातीत्यर्थः

इस कारण लग्न बलवान् हो तो लग्न प्रदत्त श्रायुर्दाय (क) + (ख) दोनों का योग लेना । यदि लग्न बलवान् न हो तो केवल (क) लेना ।

इस क्लोक के उत्तरार्द्ध में दो वातें कही हैं (i) इस अंशायुर्दाय में कूरोदय हरण न करना। यह हम पहले ही समझा चुके हैं (ii) पिंडायु नैस-गिकायु आदि के प्रमंग में जो प्रत्येक ग्रह की सम्पूर्ण दशा के पृथक्-पृथक् वर्ष कहें हैं, उन वर्षों का, अंशायु में कोई प्रयोजन नहीं है। २०।

वराहिमिहिर बृहज्जातक ग्रध्याय ७, श्लोक १२ में (जो जातक पारिजात का ग्रध्याय ५ का श्लोक २१ है) कहते हैं कि मयादि कथित पिण्डायु ग्रादि, जीवशर्मोक्त ग्रायु तथा सत्याचार्य निर्दिष्ट ग्रंशकायु, इन तीनों में सत्याचार्य का मत सर्वश्रेष्ठ है किन्तु वारंवार गएाना करने के कारण ग्रह उच्च हो तो तिगुना,

३०६ जातकपारिजात

स्वद्रेष्काण हो तो दुगुना करना, स्वनवांश में हो तो दुगुना करना-वर्गोत्तम हो तो दुगुना करना-इस प्रकार पून: पून: गराना करने के कारण 'ग्रयोग्य' = सही फला-देश के प्रतिकृत हो जाता है। रुद्रभट्ट इसकी व्याख्या करते हुए उदाहरण देते हैं। कहते हैं--मान लीजिए शुक्र मीन राशि के अन्तिम नवांश में बकी है। सीन राशि में-परमोच्च में मीन नवांश में शुक्र प्रदत्त आयु १२ वर्ष हुई। वर्गोत्तम होने से दुगुना किया जाता है। शुक्र मीन राशि मीन नवांश में वर्गोत्तम होता है, इस कारण १२×२=२४ वर्ष हुए। वकी होने से तिगुना किया जाता है। यहां शुक्र वकी है; तिगुना किया तो २४×३=७२ वर्ष आये। शुक्र अपनी उच्च राशि में है, इस कारण उच्च राशि स्थिति होने से तिगुना करना, इस नियमानुसार ७२ को तिगुना किया तो ७२×३=२१६-दो सौ सोलह वर्ष की केवल गुक्र प्रदत्त श्रायु आई। लोक में-सीन राशि, मीन नवांश में बक्री शुक्र तो श्रनेक कुण्डलियों में देखा जाता है, परन्तु २१६ वर्ष की श्रायु लोक में घटित नहीं होती । इस कारण बारंबार गणना करना अनुचित है । अनेक प्रकार की वृद्धि यदि किसी ग्रह को प्राप्त हो तो जो सब से अधिक वृद्धि हो वही केवल एक बार करना । जैसे उपर्युक्त शुक्त के उदाहरए। में (i) तिगुना (ii) तिगुना (iii) दुग्ना यह तीन अधिकार प्राप्त हैं तो केवल एक ही अधिकार-जो सबसे अधिक है-उसी का प्रयोग करना । उपर्युक्त उदाहरणों में तिगुना, दुगुने से श्रधिक है-इसलिए तिगुना करना और वह भी एक ही बार।

मान लीजिए मेष के प्रथम नवांश में मंगल है। तो स्वराशि, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश, वर्गोत्तम—इसलिए २×२×२×२= १६ गुना न करना किंतु एक वार ही दुगुना करना। ऐसा ही सम्प्रदाय है।

स्वल्पजातक में भी वराहमिहिर ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है :-

वर्गोत्तमे स्वराशौ स्वद्रेष्काणे स्वनवांशके सकृत् हिगुणम् । वक्रोच्चयोस्त्रिगुणितं हिगुणित्वे सकृत् त्रिगुणम् ॥

भट्टोत्पल कहते हैं कि वृद्धि एक ही बार करना, इस सिद्धान्त को हास करने के नियम पर भी लागू करना चाहिए और 'चक्रपात' (जातकपारिजात श्रध्याय ५, श्लोक ९) के श्रतिरिक्त श्रन्य हरणों में श्रस्त वकी हो तो, शानु क्षेत्री हो, नीच हो। इन श्रधिकारों में श्रनेक श्रधिकार यदि हास करने से श्राप्त हों तो एक ही बार हास करना और एक ही बार वह हास करना जो सब से श्रधिक प्राप्त हो। यदि किसी कारण वृद्धि भी प्राप्त हो तथा हास भी श्रन्य कारण से प्राप्त हो तो एक ही बार जो सबसे अधिक वृद्धि का अधिकार हो— उसका प्रयोग करना और एक हानि जो सबसे अधिक ह्नास प्राप्त हो — उसको करना।

एक ही बार हानि करने के नियम के अन्तर्गत चक्रपात हरण नहीं लेना। वह तो करना ही है। आवश्यक उसके अतिरिक्त—जो अन्य हानियां प्राप्त हों नीच शत्नु क्षेत्री, अस्तंगत आदि—उनमें से एक ही जो सब से अधिक हो वह हास करना।

भगवान गागि ने भी कहा है राशितुल्यांशसंख्यानि ग्रहोन्दानि प्रयच्छति । लग्नश्च सवलोन्यानि भुक्तराशिसमानि तु ॥ आसाद्यानयनं कार्यमनुपातादतः परम्। सर्वार्धविचतुर्थाशान् यामं पञ्चचतुः समित्।। हरन्ति पापाः स्वाद्वाया त्तदर्धमितरे प्रहाः । व्यवाच्चकापहानिस्तु कथितेयं तथा ध्रुवम् ॥ एकस्त्वेकर्भगेव्वेय करोति बलवानग्रहः। गानुक्षेत्रगतस्वयंशनीचेऽर्द्धं सर्पगस्तथा ।। हान्तेस्वाहायाद् रिवगौ न सितादित्यनन्दनौ । न चावनिस्तरचारां शत्क्षेत्रगतस्तथा ।। झ्वापहानिः कर्तव्या ततोन्यासु वहष्वपि । प्राप्तास्त्वेकैव कर्तव्या या स्थातासु महत्तरा ॥ तथैय गुराना कार्यास्त्येकैव महती सकृत्। हाध्यां वर्गोत्तमे स्वांशे स्वद्रेक्काणे स्वके गृहे ।। विभिर्वकगतस्याथ स्वोच्चराशिगतस्य च। ग्रहदायो भवेत्ये वं शोध्यक्षेपकृतस्तु यः ॥

### रश्मिजायु

वज्ञगोञ्जरवार्णाद्विवसुसायकरश्मयः । दिननायकपुरुपेषु निजतुङ्गगतेषु च ॥२२॥ स्वोच्चोनमिष्टखचरं यदि षड्गृहोनं चक्राद्विजोध्य क्रतलिप्तकमंश्रमानैः ॥

हत्वा अजक्रकलिकाहृतमब्दपूर्वं रव्यादिरिहमजनितायुरिति ब्रवन्ति ॥ २३ ॥ रिव के दश, चन्द्र के नी, मंगल के पाँच, बुध के भी पाँच, गुरु के सात, गुरु के श्राठ धौर शनि के पाँच—इस प्रकार उच्च में प्रत्येक ग्रह की रिश्मयाँ बताई गई हैं। यह रिश्मयाँ तब होती हैं जब प्रत्येक ग्रह अपने परमोच्च ग्रंश में होते हैं। यदि ग्रह अपनी परम नीच ग्रवस्था में हों तो उसकी शून्य रिश्म होती है। १२।।

वही रिश्म निकालने का प्रकार इस श्लोक में वताया है। ग्रह में उसके उच्च को हीन करे। यदि यह १२ से कम हो तो रिश्ममान से गुणा कर २१६०० से भाग देने से वर्षादि प्राप्त होते हैं। यह ग्राचार्य लोगों ने रिश्म मान बताया है। हमारे विचार से २१६०० से गुणा करके लम्बा हिसाव बनाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। पूर्ण उच्च में सूर्य को १० ग्रीर पूर्ण नीच में ० तो मध्य में कितने मिलेंगे अनुपात से निकाल लीजिए। पूर्ण उच्च में चन्द्रमा को ९ ग्रीर परम नीच में ० तो मध्य में श्रनुपात से कितने ? इसी प्रकार सभी ग्रहों के विषय में देखना चाहिए।। २३।।

### रश्मि का हरण

स्वराशितुङ्गातिसुहृद्गृहस्थे वक्षोपगे तद्दिगुग्गीकृतांशुः । वक्षावसानेऽष्टमभागवर्ष्या सपत्नगे द्वादशभागहानिः ॥२४॥ ग्रस्तङ्गतेषु द्युचरेषु चार्द्ध हित्वा शॉन वानवपूजितं च । तद्रश्मियोगे ग्रहदत्तमायुमंहेन्द्रशास्त्रोदितमाहुरार्धाः ॥ २४ ॥

इस श्लोक में रिश्म का कैसे संस्कार करना यह बताते हैं।

- (क) यदि कोई ग्रह भ्रपनी राशि में हो तो उसकी रिश्मयों को दुगनी करना।
  - (ख) अपनी उच्च राशि में हो तो दुगनी करना।
  - (ग) अगर अतिमित्र राशि में हो तो उसे दुगनी करना।
  - (घ) यदि वऋ हो तो दुगनी करना।
- (ङ) यदि ग्रह वक के अवसान में हो तो रिश्मयों को अष्टमांश से हीन करना। किस अवस्था में वक के अवसान भाग में है, यह नहीं बताया गया है।
- ्च) यदि ग्रह ग्रपनी शत्रु राशि में हो तो उसकी रश्मियों को क्रुकम करना।

(छ) यदि शनि ग्रौर शुक्र को छोड़ कर वाकी कोई ग्रह ग्रस्त हो तो उसकी रिश्मयों को ग्राधा करना। शुक्र ग्रौर शनि को छोड़ कर ग्रन्य ग्रहों के ग्रस्त होने पर उनकी रिश्मयाँ कम होती हैं।

यह महेन्द्र शास्त्र में आयु का गणितगत प्रकार है। इसमें यद्यपि महेन्द्र शास्त्र को आधार माना है परन्तु महेन्द्र शास्त्र में बहुत से आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह की केवल ७ रिश्मयां मानी हैं और यह भी कहा है कि अपने ढादश भाग में हो तो रिश्मयों को ढिगुणित करना चाहिए। अपनी राशि में हो तो तिगुनी करना। यह सब जातक पारिजातकार ने नहीं लिखा है। इस प्रकार जब आचार्यों में इतनी मत भिन्नता है तो कहाँ तक वह विश्वसनीय हैं यह कहना कठिन है।।२४-२५।।

#### चकायु

रव्यादिसप्तग्रहतारकांशभुक्तावशेषाब्द-समूहमायुः ।
सव्यापसव्योपगवाश्यजं वा
वदन्ति चक्रायुरिनादिकानाम् ॥ २६ ॥

सूर्यादि सात ग्रह — कौन कितने नवांश में हैं इसको विचार कर ग्रविषट ग्रहों की जो ग्रायु ग्राये जस सबको जोड़ने से जो ग्रायु ग्राये जसे चक्रायुः कहते हैं ग्रथवा सब्य और ग्रपसब्य जो ग्रायु हो जसे चक्रायुः कहते हैं। यह पाँचवाँ प्रकरण है जिसमें ग्रायु विभाग का विचार यह है ग्रीर सूक्ष्म रूप में कुछ प्रसिद्ध महादशाग्रों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिये ग्रध्याय १७ में विस्तृत कालचक दशा का विस्तृत विवेचन है। उसी में यह बताया गया है कि कौन से नक्षत्र सब्य हैं ग्रीर कौन से ग्रपसब्य ॥२६॥

दश ायु

ग्रादित्यमुख्यनवलेचरयोगतारा भुक्तावशिष्ट-घटिकाजनिवत्सराद्यम् श्रायुर्दशाजनितमष्टकवर्गजातं यत्प्रोक्तमेव सकलं प्रवदन्ति तज्जाः ॥ २७ ॥ सूर्यं इत्यादि ९ ग्रह जिस योगतारा में हों उसके अनुसार जो दशा पढ़ित है वह दशायुः कहलाती है। सूर्य के ६ वर्ष, चन्द्रमा के १० वर्ष, मंगल के ७ वर्ष, राहु के १८ वर्ष, वृहस्पति के १६ वर्ष, शिन के १९ वर्ष, बुध के १७, केतु के ७ ग्रीर शुक्र के २० वर्ष होते हैं।।२७॥

ग्रष्टक वर्ग ग्रायु उसे बहुत से विद्वान कहते हैं ॥२७॥

## द्मायुर्प्रहण

विलग्नपे बलोपेते शुभह्टं ऽशसम्भवम् ।

रवौ पिण्डो दूवं कुर्याच्चन्द्रे नैसींगकं क्रमात् ॥ २८ ॥

उच्चङ्गते रवौ चान्ये बलिच्ठाः केन्द्रकोरागाः ।

सर्वेषु स्वोच्चभावेषु बलिच्ठे शशहंसके ॥ २६ ॥

एवं चिरायुषां योगेष्वन्येषु गिरातेषु च ।

चान्द्रयोगेषु तुर्ये तु चन्द्रे च बलसंयुते ॥ ३० ॥

महापुरुषयोगेषु वीर्योत्कटयुतेषु च ।

राजयोगेषु सर्वेषु पैण्डचमाह पराशरः ॥ ३१ ॥

लग्ने गुरौ कर्मगते च भानौ

चन्द्रे सुखे वाऽस्तगते बलाढ्ये । केन्द्रत्रिकोरगोपचये च सौम्ये

पापेष्वथापोविलमगेषु पंण्डचम् ॥ ३२ ॥ पंण्डचं भानौ निसग्प्रभवमुङ्गुपतौ रिश्मजं सोमपुत्रे भौमे भिन्नाष्टवर्गोदितमसुरगुरौ कालचको द्भवायुः । देवाचार्ये दशायुदिनकरतनये सामुदायं बलिष्ठे लग्ने यद्यंशकायुर्भवित बलयुते चाहुराचार्यमुख्याः ॥ ३३ ॥

यदि लग्नेश वलवान् हो ग्रीर शुभ दृष्ट हो तो ग्रंशायुः लेना। रिव बलवान् हो तो पिण्डायुः लेना। ग्रीर ग्रगर चन्द्रमा बली हो तो नैसर्गिक ग्रायु लेना। यह श्लोक मणित्थ का है ग्रीर वहाँ से दिया गया है। ।।२८।।

यदि रिव उच्च राशि में हो ग्रौर ग्रन्य बलवान् ग्रह केन्द्र तिकोण में हों या सभी ग्रह उत्तम भाव में हों, या बल युक्त शश योग, हंस योग हों तथा दीर्घायु के ग्रनेक योगों में कई योग हों ग्रौर गणितागत दीर्घायु के योग हों तथा महापुरुषों के योग हों, चान्द्र योग में बलवान् चन्द्रमा चतुर्थ में हो, राज योग कर्त्ता ग्रनेक योग हों ग्रीर समस्त बलवान् राजयोगों में पिण्डायु ग्रहण करना। यह पराशर ने कहा है। ।।२९–३१॥

बृहस्पति लग्न में हो, सूर्य १० में हो, चन्द्रमा चतुर्य या सप्तम में बलदान् हो तो ग्रह केन्द्र (१,४,७,१०) त्रिकोण (५,९) या उप चय (३,६, १०,११) ग्रौर पाप ग्रह श्रापोक्लिम (३,६,९,१२) तो पिण्डायु ग्रहण करनी चाहिये।।३२।।

श्रीर भी लिखते हैं कि जन्म के समय सूर्य वलवान् हो तो पिण्डायु, चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु, मंगल बली हो तो श्रप्टक वर्गायु, बुध बली हो तो रिषमज श्रीर शुक्र बली हो तो काल चकायु, वृहस्पित वलवान् हो तो दशायु, लग्न बली हो तो श्रंणायु, शिन वलवान् हो तो सब प्रकार की श्रायु का योग कर श्रीर उस संख्या में जितनी प्रकार की श्रायु ली गई है उसका भाग देकर जो श्राये उसको श्रायु मानना चाहिये ॥३३॥

श्रायुरव्दादिकं सर्वं निश्चलेन गुग्गीकृतम् । मातङ्गेन हृतं लब्धं सौरमानायुरुच्यते ॥ ३४ ॥

जितनी आयु आये उसको ३६० से गुणा करके ३६५ से भाग देना तो आयु स्पष्ट हो जायगी। कहने का तात्पर्य यह है कि चान्द्र संवत्सर को सौर संवत्सर वनाना है।।३४॥

## श्रायु के श्रधिकारी

ये धर्ममार्गनिरता द्विजवेवभक्ता
ये पथ्यभोजनरता विजितेन्द्रियाच्च ।
ये मानवादधृतिसत्कुलशोलसीमास्तेषामिदं कथितमायुरुदारधीभिः ॥ ३५ ॥
ये पापलुब्धाच्चोराच्च देवबाह्मग्रानिन्दकाः ।
सर्वाशानक्च ये तेषामकालमरणं नृणाम् ॥ ३६ ॥
धर्मे विकल्पबुद्धीनां दुःशीलानां च विद्विषाम् ।
बाह्मग्रानां च देवानां परद्रव्यापहारिणाम् ॥ ३७ ॥
भयङ्कराणां सर्वेषां मूर्षाणां पिशुनस्य च ।
स्वधर्माचारहीनानां पापकर्मों अजीवनाम् ॥ ३८ ॥

## शास्त्रेष्वनियतानां च मूढानामपमृत्यवः । श्रन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विदुः ॥ ३६ ॥

जो धर्म मार्ग का अवलम्बन करते हैं, जो ब्राह्मण और देवताओं के भक्त हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो मनुष्य धैर्य युक्त होकर कुल और शील की मर्यादा के अन्तर्गत रहते हैं उनके लिए विद्वानों ने उत्तम श्रायु कही है।।३५॥

जो पापी ग्रीर लोभी हैं, चोर, देवता तथा ब्राह्मण के निंदक हैं, सब कुछ खाने वाले हैं ग्रथात् भक्ष्याभक्ष्य का जिनको विचार नहीं है ॥३६॥

जो धर्म में विकल्प बुद्धि हैं, दुःशील हैं श्रौर लोगों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों श्रीर देवताश्रों से विमुख जो दूसरों का धन हरण करते हैं उन पर जातक की श्रायु के यह नियम लागू नहीं होते ।।३७।।

जो भयंकर हैं, सबके चुगलखोर हैं, ग्रपने धर्म ग्रौर ग्राचार से हीन हैं ग्रौर पाप कर्म से ही ग्रपनी ग्राजीविका चलाते हैं उन पर यह ग्रायुर्दाय के नियम लागू नहीं होते हैं ॥३८॥

जो शास्त्रों में बुद्धि नहीं रखते ऐसे मूर्ख अपमृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्रीरों की उत्तम आयु होती है। शास्त्र को समझने वालों ने कहा है।।३९॥

### नानाजातीय प्राणियों की ग्रायु

गृध्रोल्क्युकध्वाङ्क्षसर्पागां च सहस्रकम् ।

श्येनवानरभल्ल्कमण्ड्कानां शतत्रयम् ॥ ४० ॥

पञ्चाशदुत्तरशतं राक्षसानां प्रकीतितम् ।

नरागां कुञ्जरागां च विशोत्तरशतं विदुः ॥ ४१ ॥

द्वात्रिशयायुरश्वानां पञ्चिविशत् खरोष्ट्रयोः ।

वृषमाहिषयोश्चेव चतुर्विशतिवत्सराः ॥ ४२ ॥

विशत्यायुर्म यूरागां छागादीनां च षोडश ।

हंसस्य पञ्चनवकं द्वादशाव्दाः पिकाः शुकाः ॥ ४३ ॥

तद्वत्पारावतानां च कुक्कुटस्याष्टवत्सराः ।

बुद्बुदानामण्डजानां सप्तसङ्ख्याः समाः स्मृताः ॥ ४४ ॥

इन श्लोकों में विविध पशु-पक्षी एवं मनुष्य की परमायु दी है। (१) गिद्ध, उल्लू, तोता, कौन्रा, सर्प की १००० वर्ष की श्रायु होती है।

- (२) बटेर, भाल, वानर, मेढक की ग्रायु ३०० वर्ष है।
- (३) मनुष्यों ग्रीर हाथियों की ग्रायु १२० वर्ष।
- (४) राक्षस की १५० वर्ष।
- (५) घोड़े की ग्रायु ३२ वर्ष।
- (६) गधा और ऊँट की आयु २५ वर्ष।
- (७) बैल तथा भैंसे की ग्रायु २४ वर्ष।
- (८) मोर की २० वर्ष।
- (९) वकरा, भूँड़ा की ग्रायु १६ वर्ष।
- (१०) हंस की आयु १४ वर्ष है।
- (११) कोकिल और कबूतर की ग्रायु १४ वर्ष।
- (१२) मुर्गे की आयु ८ वर्ष।
- (१३) बुलबुल की ग्रायु ७ वर्ष की होती है ॥४०-४४॥

#### प्ररिष्टवशा

तिमण्डलेष्वयंकस्मिन् पापस्तिष्ठित दुर्बलः ।

न सौम्यग्रहसंयुक्तस्तद्दशान्ते मृति वदेत् ॥ ४५ ॥

राशिसन्धिस्थखेटानां वशा रोगप्रदा भवेत् ।

त्रिश्चानुक्रान्तदशायां मरणं नृणाम् ॥ ४६ ॥

षठ्ठाष्टमस्थो रिपुदृष्टमूर्तिः पापग्रहः पापगृहोपगश्चेत् ।

स्वान्तर्दशायां मरणं नराणां वदन्ति युद्धे विजितस्य दाये ॥४७॥

पञ्चम्यारदशा मृत्युं दद्यात्षष्ठी गुरोर्दशा ।

शनेश्चतुर्थी मृत्युः स्याव्दशा राहोस्तु पञ्चमी ॥ ४६ ॥

नोचारातिविमूदस्य विपत्प्रत्यरिनेधनाः ।

दशा दद्युमृति तस्य पापयुक्ता विशेषतः ॥ ४६ ॥

तत्तद्भावार्थकामेशवशास्वन्तदंशासु च ।

तत्तद्भावार्यकामेशवशास्वन्तदंशासु च ।

तत्तद्भावविनाशः स्यात् तद्युक्तिक्तिकारकः ॥ ५० ॥

ग्रष्टमस्य त्रिभागांशपतिस्थितगृहं शनौ ।

तदीशनवभागकः गते वा मरणं भवेत् ॥ ५१ ॥

विमण्डल का अर्थ समझिए। लग्न से प्रथम ४ राशि एक मण्डल हुग्रा। पंचम से ग्रष्टम तक दूसरा। नवम से बारहवें तक तीसरा। जैसा जातकादेश में लिखा है: लग्नपश्वमभाग्यादिभावेष्वेकत्र संस्थितैः । चतुराद्येगुं हैर्जाता दीर्घमध्यात्पजीविनः ।

तीनों मण्डलों में एक में भी दुर्बल पाप ग्रह हो ग्रीर यह पाप ग्रह किसी सौम्य ग्रह से संयुक्त न हो तो उस ग्रह की दणा तक मृत्यु होती है।।४५॥

दो राशि के संधि में जो ग्रह होता है उसकी दशा रोगकारक होती है। जो ग्रह तीसवें ग्रंश में हो तो मनुष्य का मरण हो।।४६।।

जो ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो, पष्ठ या अष्टम भाव में रहता है, अपने शत्रु से देखा जाता हो उसकी अन्तर्दशा में यदि महादशानाथ पड़ा हो तो वह युद्ध में हारा हुआ है।।४७॥

जब पाँचवीं दशा मंगल की हो, छठी दशा गुरु की हो, शिन की चतुर्यं दशा हो तो राहु की पाँचवी दशा हो, नीच शत्रु राशि में वैठा हुआ हो, विपत्, निधन प्रत्यिर की दशाएं विशेषकर पाप ग्रह से युक्त होने से विशेष मारक हो जाती हैं और अपनी दशा में अनिष्ट करती हैं। जिस-जिसका मृगशिर, चिता धिनिष्ठा में जन्म होगा जिस-जिसका अश्विनी, भरणी, पूर्वाषाढ, पूर्वाफालगुनी में जन्म होगा उनको पाँचवीं दशा राहु की और छठी वृहस्पति की होगी। जो ग्रह नीच शत्रु ग्रही विमूढ—अर्थात् सूर्य सान्निध्य के कारण अस्तंगत हो गया हो। अपनी जन्म तारा से तीसरी तारा, पाँचवीं तारा और साँतवीं तारा में जो हों उसको मृत्यु कराते हैं यह साधारण नियम है। पाप ग्रह विशेषतया।।४८-४९॥

जिस ग्रह की मुख्य दशा चल रही हो और जिसके सप्तम और द्वितीय की दशा चल रही हो तो उस दशा में इन-इन वस्तुओं की हानि होगी (१) जो उसके भाव में हों। (२) जो उसको देखें (३) जो उस भाव का कारक हो।

फलदीपका में भी कहा है:—

बावर्यकामाबिह मारकाख्यौ

तदीश्वरस्तत्र गतो बलाढ्यः ॥

हिन्त स्वपाके निधनेश्वरो वा

बलेश्वरो वाष्यतिदुर्वलश्चेत् ॥

पराशर का वचन है:—

जाया कुटुम्बकाधीशी मारकी परिकीतिती ॥५०॥

जन्म कालिक अप्टम भाव में जो द्रेष्काण हो उसका स्वामी जहाँ स्थित हो वहाँ गोचर वश भ्रमण करता हुआ शनि पहुँचते हैं त व अनिष्ट होता है। द्रेष्कारोश जिसके नवांश में हो उसमें जाने पर हानि मरण होता है।।५१॥

### छिद्रग्रह

रन्ध्रे स्वरो रन्ध्रयुक्तो रन्ध्रद्भव्या खरेश्वरः । रन्ध्राधिपयुत्तश्चैव चतुःयष्ट्यंश्चनायकः ॥ ५२ ॥ रन्ध्रेश्वरातिश्चत्रश्च सन्त च्छिद्रग्रहाः स्मृताः । तेषां मध्ये बली यस्तु तस्य दाये मृति वदेत् ॥ ५३ ॥

सात ग्रह छिद्र ग्रह कहे गये हैं। (१) अप्टम का स्वामी। (२) जो ग्रह अप्टम में वैठा हो। (३) जो ग्रह अप्टम को देखता हो। (४) खर -अर्थात् २२वें द्रेष्काण का स्वामी हो। (५) जो ग्रह अप्टमेश के साथ बैठा हुग्रा हो। (६) चन्द्रमा से गिरने पर जो ६४ में नवांश का मालिक हो। (७) ६४ में घर के मालिक का जो अतिशत्रु हो।

जो इन सातों में अत्यन्त प्रवल हो उसकी दशा में, अन्तर्दशा में मृत्यु होती है। मंत्रेश्वर ने कहा है:—

मन्दमान्द्यगुखरेशरन्ध्रपा-स्तन्त वांशपतयोऽपि ये ग्रहाः । तेषु दुर्वलदशामृतिग्रदाः कष्टभे चरति सूर्यनन्दने ॥ मृतीशनाथस्थितभांशकेशयोः खरित्रभागेश्वरयोर्वलीयसोः । दशागमे मृत्युपयुक्तभांशक-स्त्रिकोणगे देवगुरौ तनुक्षयः ॥

प्रश्नमार्ग में कहा है:---

लग्नाद्वा यदि जन्मतो मृतिपितमृ त्युस्थतद्वोक्षकी
मन्दः कूरदृगाणपो गुलिकपस्तैर्युक्तराश्यंशपाः ।
राहुश्चैषु सुदुर्बलो जनुषि यो भावेनभीष्टे स्थितः
पापालोकितसंयुतोऽस्यं हि दशा वाऽन्तदंशा मृन्युदा ॥
पापानां चेदृशायामपहृतिरसतां चिन्तनीयोऽत्रमृत्यु —
गॉमासर्भेश्वराणामि निजजनिभाद्दोषदः पाककालः ।
दिव्यादीनां दशानां युगपदवसितर्यंत्र कालः स कष्टः
सर्वासां वा दशानामवसितरशुभा दोषदानां विशेषात् ॥५२-५३॥

फलदीपिका में भी कहा है:---

रन्द्रस्यरन्द्रेक्षकरन्धनाथरन्धदृगाणाधिपमान्दिभेशाः । दुःखप्रदास्तेष्वपि दुर्वलो यः स नाशकारी स्वदशापहारे ।।

तत्तद्भावाद्वचयस्थस्य तद्भावाधीश्वरस्य वा । वीर्योपेतस्य खेटस्य पाके मृत्युर्न संशयः ॥ ५४ ॥

उस-उस भाव के व्ययस्थ ग्रर्थात् वारहवें में वैठे या व्यय के स्वामी उस भाव के व्यय के स्वामी यदि वलवान हो तो उस संबंधी—ग्रह संबंधी जातक की मृत्यु होती है। मंत्रेश्वर ने एक श्लोक लिखा है। या तो मंत्रेश्वर ने जातक पारिजात से लिया या जातक पारिजातकार ने फल-दीपिका से दिया —

"तत्तद्भावाद् व्ययस्यस्य तद्भावव्ययपस्य च । वीर्यहीनस्य खेटस्य पाके मृत्युमवाप्नुयात् " इति ॥

एक ने लिखा है कि ग्रह बली होता है तब मारता है। दूसरा कहता है जब ग्रह निर्वेल होता है तब मारता है। यह परस्पर विरुद्ध वात है। हमारे विचार से ग्रह जब बली होगा तब मारेगा।।५४।।

#### द्रेष्काण स्वरूप

कुलीरमीनालिगता वृगारााः मध्यावसानप्रथमा भुजङ्गाः । श्रलिद्वितीयो मृगलेयपूर्वः क्रमेरा पाशो निगडो विहङ्गः ॥ ५५ ॥

कर्क राशि का मध्य द्रेष्काण, मीन का अन्तिम द्रेष्काण, वृश्चिक राशि का प्रथम द्रेष्काण ये पाश कहलाता है। मकर राशि का पहला द्रेष्काण निगद कहलाता है और सिंह राशि का पहला द्रेष्काण विहंग कहलाता है। ॥५५॥

विलग्नजन्मद्रे क्काएगाद्यस्तु द्वाविशतिः खरः। सुधाकरोपगांशक्षांच्यतुःषष्ट्रपंशको भवेत् ॥ ५६॥

लग्न के जिस द्रेष्काण में जन्म हो उससे २२वाँ द्रेष्काण खर कहलाता है यह खर द्रेष्काण जिस नवांश में हो उससे ६४वाँ नवांश होता है।।५६॥

जीवदेहमृत्यु संज्ञा

लग्नं पञ्चहतं च मान्विसहितं प्राणस्फुटं प्राणिनां चन्द्रस्य स्फुटमब्टकेन गुणितं देहं समान्विस्फुटम् ।

## सप्तद्मं गुलिकस्फुटं सह दिवानाथेन मृत्युर्भवेत् तस्माज्जीवकलेवरैक्यविपुले जातश्चिरं जीवति ॥ ५७ ॥

इस क्लोक में लग्न प्राण मृत्यु, जीव देह ग्रादि मालूम करने के सिद्धांत वताये गये हैं:—

- (१) लग्न $\times$ ५+ स्पष्ट गुलिक =प्राण
- (२) स्पष्ट चन्द्रमा ×८+ गुलिक = देह
- (३) स्पष्ट गुलिक  $\times$  ७+ सूर्यं  $\stackrel{.}{=}$  मृत्यु

इनको निकाल लीजिए। इनका प्रयोजन क्या है ?

कहते हैं कि अगर मृत्यु < जीव +देह तो प्राणी की दीर्घायु होती है परन्तु मृत्यु > जीवन + देह तो प्राणियों की अल्पायु होती है। यहाँ पर मृत्यु, देह और जीव निकालने का यही प्रयोजन है। क्योंकि अगर मृत्यु, देह और जीव से कम है तो प्राणी दीर्घायु होगा और यदि मृत्यु, देह और जीव से अधिक है तो प्राणी अल्पायु होगा।।५७।।

#### निर्याण समय

जीवमृत्युतनुयोगराशिगे गोचरेग रविजे धनक्षयः।
तिन्त्रकोरागृहगेऽथवा नृगां तन्नवांशकयुते मृति वदेत् ॥ ५८ ॥
भावित्रकोरागे मन्दे भावनाशं वदेद्बुधः।
भावाधिपतिकोरां वा गुरौ प्राप्ते मृतिभंवेत् ॥ ५६ ॥

पूर्वोक्त जीव, मृत्यु श्रौर देह का योग कीजिये। उस राशि में जब गोचर वश शनि पहुंचे तब धन नाश हो श्रौर उससे नवम, पंचम राशियों में जब शनि पहुंचे तो शरीर कष्ट हो। भाव से विकोण शनि हो तो भाव का नाश होना दैवजों ने कहा है। श्रौर भाव स्वामी से विकोण में गुरु पहुँचने पर ऐसा होता है। इस योग के नवांश पर जब गोचर वश शनि पहुँचे तो मनुष्य का मरण होता है।।५८-५९।।

लग्नाकंमान्दिस्फुटयोगराशेरधीश्वरो यद्भवनोपगस्तु । तद्राशिसंस्थे पुरुहूतवन्द्ये तत्कोरागे वा मृतिमेति जातः ॥ ६० ॥ स्कुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यसकण्टकम् । तद्राशिनवभागस्थे जीवे मृत्युनं संशयः ॥ ६१ ॥ मान्दिस्कुटे भानुसुतं विशोध्य राश्यंशकोणे रविजे मृतिः स्यात् । । धूमादिपञ्चग्रहयोगराशिद्रेक्काणयातेऽर्कसुते च मृत्युः ॥ ६२ ॥

सूर्यं, लग्न ग्रीर मान्दि जन्म कुण्डली में जहाँ पर हों उनका योग कर दीजिए ग्रीर देखिए कि यह भाग कीन-सी राशि ग्रीर ग्रंश पर पड़ रहा है। गोचर वश जब बृहस्पति इस स्थान पर ग्राये या इससे निकीण पर ग्राये तब मृत्यु होती है।।६०॥

जन्म स्पष्ट में से यमकंटक को घटाइये। देखिये यह भाग किस राशि श्रीर किस नवांश में पड़ता है। गोचर वश जब बृहस्पित यहाँ श्राता है तब मृत्यु होती है ॥६१॥

स्पष्ट मान्दि में से स्पष्ट शनि को घटाइये जो शेष ग्रीर नवांश पर जव शनि गोचर वश श्राये तब मृत्यु होती है। धूम ग्रादि पाँच तरह के योग से जो राशि ग्राती है, द्रेष्काण ग्राये उसमें शनि के गोचर में जाने से मृत्यु होती है।। ६२।।

मान्दिस्फुटोदितनवांशगतेऽमरेज्ये तद्द्वादशांशसहिते दिननाथसूनौ । द्रेक्काएाकोएाभवने दिनपे च मृत्यु-र्लग्नेन्दुमान्दियुतभेंऽशगतोदये स्यात् ॥ ६३ ॥

स्पष्ट गुलिक के नवांश में जब गुरु आये और स्पष्ट गुलिक के द्वादशांश में जब शनि आये और स्पष्ट गुलिक के द्रेष्काण में जब सूर्य आय तब लग्न + चन्द्र + गुलिक राशि अंगगत सूर्य में मृत्यु हो ॥ ६३ ॥

विलग्नमान्दिस्फुटयोगभांशं निर्याणमांसं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । निर्याणचन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो लग्नं विलग्नाक्किसुतेन्दुयोगम् ॥६४॥

स्पप्ट लग्न और मान्दि स्पप्ट का योग कीजिए। जो राशि और नवांश आये उस पर से निर्याण तारीख निकालनी चाहिए। जैसे मेप राशि होने से एक मास, वृष होने से दो मास म्रादि । इसी प्रकार से मान्दि स्पष्ट श्रीर चन्द्रमा के योग से जो राशि श्राये उससे निर्याण चन्द्रमा निकलता है । निर्याण लग्न निकालने का तरीका यह है –लग्न +चन्द्रमा +मान्दि ।।६४॥

गुलिकं रिवसूनुं च गुिंगित्वा नवसङ्ख्यया । उभयोरंक्यराइयंशगृहगे रिवजे मृतिः ॥ ६५ ॥ षष्ठावसानरन्ध्रे शस्फुटेक्यभवनं गते । तित्त्रकोगोपगे वाऽपि मन्दे मृत्युभयं नृगाम् ॥ ६६ ॥

मान्दि स्पष्ट + शनि इन्हें जोड़िए। इनके योग को नौ से गुणा कीजिए। जब इस राशि ग्रंश पर शनि जायेगा तब मृत्यु होगी।। ६५।।

अष्टमेष, षष्ठेश, द्वादशेश का योग कीजिए। जब इस राशि पर या इससे नवम पंचम राशि में शनि आये तब मनुष्य को मृत्यु-भय होता है।। ६६।।

जीवे नन्दहते विरिञ्चिगुिं गन्दं च मान्दिस्फुटम् संयोज्यं पुनरङ्कवृद्धिमिनजं मन्दात्मजं योजयेत्। तद्देवेशपुरोहितस्फुटचयप्राप्तं नवांशं गते जीवे गोचरगे यदा यदि नृगां निर्यागकालो भवेत्॥ ६७॥

स्पष्ट गुरु निकालिए। उसको ४ से गुणा की जिए। फिर स्पष्ट शनि ग्रौर स्पष्ट मान्दि के योग को ४ से गुणा की जिए ग्रौर उसमें जोड़िए। उस योग राशि के नवांश में जब बृहस्पति जायेगा तब मृत्यु होगी।। ६७।।

भानुस्फुटे नवहते रविजं च मान्दिं हत्वा प्रहैस्तिवनराशिगराषु योज्यम् । मान्दि पुनश्च नवकेन हतं च युञ्ज्यात् तद्राशिकांशगतपूषिए मृत्युकालः ॥ ६८ ॥

नौ से गुणा किए हुए स्पष्ट सूर्य को नौ से गुणा किए हुए स्पष्ट शनि और ४ से गुणा किए हुए स्पष्ट गूलिक में जोड़िए। फिर उसमें ४ से गुणा किये हुये गुलिक को जोड़िये। उस राशि में जब गोचर वश बृहस्पति जायेगा तब मृत्यु होगी श्रर्थात् निर्याण का मास ज्ञात होता है।। ६८।।

सुतेशसंयुक्तनभश्चराणां दशाब्दसङ्ख्या दिननायकाप्ताः । तच्छेषिते मासि मृति नराणां वदन्ति लग्नेशयुतग्रहैर्वा ॥ ६६ ॥

सुतेश से युक्त ग्रहों की वर्ष संख्या में १२ का भाग दीजिए। वाकी बचे हुये मास में मनुष्य की मृत्यु होती है। लग्नेश से युक्त ग्रह से भी इसी तरह मनुष्य की मृत्यु होती है।।६९।।

चन्द्रस्फुटे नवकसङ्गुणिते तु मान्दि

मन्दं च नन्दहतमिन्दुनियोजनीयम् ।

कृत्वा पुनर्नवहतार्किमुतं समेतं

यत्तन्नवांशकशशी मरणप्रदः स्यात् ॥ ७० ॥

स्पष्ट चन्द्रमा को ४ से गुणा कीजिए। शनि श्रौर गुलिक को ४ से गुणा कीजिये। पुनः जो योगफल श्राये उसमें ४ से गुणा कर फिर गुलिक को जोड़ दीजिये। जो नवांश श्राये वह मृत्यु का नवांश होगा श्रर्थात् चन्द्रमा उस नवांश में जायेगा तो क्षय होगा।।७०।।

## जातोऽह्मि चेदर्कशनिस्फुटैक्यतारादिनिर्यागदशा प्रकल्प्या । तारेशराहुस्फुटयोगतारापूर्वी दशाऽनिष्टकरा रजन्याम् ॥ ७१ ॥

- (१) यदि दिन का जन्म हो तो सूर्य, शनि के स्पष्ट योग से जो नक्षत्र आये उस नक्षत्र में जिस ग्रह की दशा हो उससे निर्याण की दशा होगी।
- (२)यदि रात में जन्म हो तो चन्द्रमा और राहु के योग से निर्णय करे तथा उस नक्षत्र से चन्द्रमा जो दशा प्रारम्भ करे उसमें मृत्यु जाननी चाहिये।।७१।।

### निर्याण हेतु

उदयाद्द्वाविशतिकं द्रेक्काएं कारएं मृत्योः । तस्याधिपस्य निर्याएं सूचयेद्विधिवत्तमः ॥ ७२ ॥

अब निर्याण का हेतु कहते हैं। निर्याण किसे कहते हैं? यहाँ निर्याण का अर्थ है इस संसार से चले जाना अर्थात् मृत्यु को प्राप्त होना। उदय लग्न से

२२वाँ द्रेष्काण मृत्यु का कारण होता है। इसलिये ज्योतिष का ज्ञाता यह ज्ञात करे कि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण कौन सा है ग्रौर उसका स्वामी कौन है। सारावली वृहज्जातक ग्रौर फलदीपिका में भी यही कहा गया है। यथा

द्वाविशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः।
तस्याधिपतिभंवोऽपि वा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ।।

—बृहज्जातक

उदयादद्वाविशतितमद्रेक्काणो भवति कारणं मृत्योः। तस्याधिपतिभवो वा निर्याणं सूचयेत् स्वगुणैः।।

--सारावली

लग्नादष्टमराशेः स्वभावदोषोद्भवं वदेन्मृत्युम् । निधनेशस्य नवांशस्थितराशिनिमित्तदोषजनितं वा ॥

--फलवीपिका

भ्रव भ्रागे विवेचन करते हैं।। ७२।।

ज्ञे या जन्मिन यन्नवांशकगतो मान्दिस्तदीयास्तके राशौ तिष्ठित चेत् शुभस्तु बलवान् सौख्येन नूनं मृतिः । भूपुत्रे समरेण सूर्यतनये चोरादिभिद्यानवैः सर्पाद्यं श्च तथा रवौ नृपभयात्क्षीणोडुपे तोयजात् ॥ ७३ ॥

जन्म के समय यह देखिये कि मान्दि किस राशि के किस नवांश में है। उस नवांश राशि से सातवीं राशि कौन सी है। ध्यान रहे कि नवांश राशि से सप्तम राशि देखनी चाहिये। उस नवांश राशि से सप्तम सौम्य ग्रह बलवान् हो तो जातक की सुख से मृत्यु होती है। सुख से क्या ? ग्रर्थात् किसी भी प्रकार की चिन्ता या उद्देग या शरीर-कष्ट नहीं होता। यदि नवांश राशि से सप्तम में मंगल हो तो संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो, यदि शनि हो तो चोर ग्रादि दानवों (दुप्टों) से ग्रीर राहु हो तो सर्प से; सूर्य हो तो राज-दण्ड से, क्षीण चन्द्रमा हो तो जल से मृत्यु हो। मूल में राहु हो तो भी शनि का जो हेतु है वही हेतु बताया गया है। किन्तु राहु का ग्रध्याहार निम्नलिखित प्रश्नमार्ग के श्लोक से किया जाता है—

मान्द्रारूढनवांशका भूगृहगाः सौम्याः सुमृत्युप्रदाः पापास्तव गतास्तु दुर्मृ तिकरा स्तेष्वकं उर्वीपतेः । क्षीणेन्दुः सिलले युधि क्षितिसुतः सूर्यात्मजो वञ्चना-ब्राहुः पन्नगवंशनान्मरणदो यद्वा विषस्पर्शनात् ।। ग्रव ग्रागे कहते हैं वह पिंढये ।। ७३ ।।

रन्ध्रं येन निरीक्षितं बलवता तद्धातुकोपान्मृतिः सूर्यादिष्नजलायुधज्वरकफक्षुत्तृट्कृतेश्चामयैः। लग्नादब्टमधामपे तनुगते कालस्य यद्देहजैः छिद्रांशे च चरस्थिरोभयगते देशान्तरे स्वे पथि॥ ७४॥

प्रव यह बताते हैं कि किस धातु के कोप से मृत्यु होगी। प्रत्येक ग्रह के धातु पहले वताये जा चुके हैं। यथा सूर्य ग्रीर मंगल के पित्त, वुध के तिदोष, वृह-स्पित का कफ. चन्द्रमा के बात ग्रीर कफ, शुक्र के भी यही ग्रीर शिन का बात। ग्रव यह देखिये कि रंध्य-स्थान को कौन सा ग्रह देखता है। सूर्य देखता हो तो ग्रिन से, चन्द्रमा देखता हो तो जल से, मंगल देखता हो तो ग्रायुध से, बुध देखता हो तो जबर से, बृहस्पित देखता हो तो कफ से, शुक्र देखता हो तो सुधा से ग्रीर शिन देखता हो तो तृषा से मृत्यु होती है। ऊपर जो भिन्न-भिन्न वात-पित्त-कफ के स्वामी बताये गये हैं उसके ग्रितिरिक्त प्रत्येक ग्रह के कुछ रोग बताये गये हैं उनके ग्रन्तर्गत इन रोगों को समझना चाहिये।

पुनः कहते हैं कि ग्रष्टम भाव का स्वामी लग्न में हो तो लग्न-राशि, काल-पुरुष के जिस ग्रंग में पड़ती है—यथा मेप में सिर इत्यादि—उसी शरीर के ग्रंग में बीमारी होती है ग्रौर उस रोग से जातक मरण को प्राप्त होता है।

यदि ग्रष्टम भाव का नवांश, चर-राशि में हो तो परदेश में, स्थिर नवाँश में हो तो स्वदेश में, श्रीर द्विस्वभाव राशि में हो तो स्वदेश से ग्रन्यत्र मार्ग में मृत्यु हो। नीचे लिखे इसी भाव के कुछ श्लोक दिये जाते हैं।

यो बलयुक्तो निधनं पश्यति तद्धातुकोपजो मृत्युः । तत्संयुक्तस्तनुजो बहुभिर्वलिभिर्वहुप्रकारः स्यात् ।।

--सारावली

विनकरप्रमुखैनिधंनाश्रितैर्मवित मृत्युरिति प्रवदेत् क्रमात्। श्रनततो जलतः करवालतो ज्वरबलेन रुजा क्षुधया तृषा।।

–यवनजातक

वीर्यान्वितः पश्यित मृत्युषं यस्तद्वातुकोपान्मृतिमामनन्ति । तद्युक्तकालाक्ष्यनरस्य गावे तस्मिन् प्रदेशे बहुभिबंहुनाम् ।। सूर्याविभिनिधनगैनिधनं हुताशतोयायुधज्वरजमामयजं क्रमेण । क्षुत्तृष्कृतं च चरभे परदेशगस्य तस्य स्थिरे स्वविषये पथि च द्विभुक्तौ ॥ —गुणाकर ॥७४॥

अब यदि न अष्टम में कोई ग्रह हो, न अष्टमेश लग्न में हो, न अष्टम को कोई ग्रह देखता हो तो किस घातु के कोप से मरण हो यह कहते हैं।

शून्यागारे रन्ध्रराशौ बलिष्ठं-रादित्याद्यं वीक्षिते खेचरेन्द्रं: । नो चेत् छिद्रस्थानयातेश्च नो चेत् तद्द्रं क्कारणस्वामिना मृत्युमेति ॥ ७५ ॥

यदि अष्टम में बलवान् आदित्य आदि देखते हों तो उनके देखने वाले ग्रहों के अनुसार मृत्यु होती है। अब अष्टम को कोई ग्रह न देखता हो और अष्टम में कोई ग्रह स्थित भी न हो तो मृत्यु का निर्णय किस तरह से करना?

अष्टम के द्रेष्काण स्वामी के अनुसार मृत्यु होती है। अष्टम में तीन द्रेष्काण होते हैं।

लग्न में प्रथम द्रेष्काण उदित हो तो प्रथम द्रेष्काण और अप्टम लग्न के तीन द्रेष्काण, हितीय स्थान के तीन द्रेष्काण इस प्रकार लग्न से जो २२वाँ द्रेष्काण हो वह मृत्यु का ग्रधिष्ठाता होता है। उदाहरण के लिये किसी का लग्न के ग्रन्तिम द्रेष्काण में जन्म हो तो ग्रष्टम भाव का ग्रन्तिम द्रेष्काण २२वाँ होगा। लग्न के हितीय द्रेष्काण में जन्म हो तो ग्रष्टम का हितीय द्रेष्काण लग्न से २२वाँ द्रेष्काण होगा। यदि लग्न के ग्रंश ०° से १०° तक है तो प्रथम द्रेष्काण में जन्म हुआ ग्रीर २२वाँ द्रेष्काण, ग्रष्टम का प्रथम द्रेष्काण हुआ ।।७५॥

रन्यादिखेटनिजधातुभवामयेन जातस्तदीयखलिंककरपीडया वा। रन्ध्रे शुभग्रहयुते तु विलापहेतुं सौख्येन मृत्युमुपयाति शुभोपयाते॥ ७६॥

रिव म्रादि ग्रह म्रपने रोगों से म्रीर उनके उपग्रह (काल म्रादि) कष्ट देते हैं। म्रष्टम स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो सुखपूर्वक म्रीर पाप-ग्रह हो तो विलाप पूर्वक मृत्यु होती-है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अशुभ ग्रह हैं इसलिये अष्टम में होने से बहुत कष्टकारक हैं। चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र सौम्य ग्रह हैं यह ग्रष्टम में हों तो सुखपूर्वक मृत्यु कराते हैं।।७६।।

तुलायां रुधिरे प्राप्ते वृषभस्थे दिवाकरे ।
चन्द्रे मन्दगृहं प्राप्ते विष्मध्ये मरणं भवेत् ॥ ७७ ॥
बिलना शिनना दृष्टे क्षीणेन्दौ निधनाश्रिते ।
गुदाक्षिरुक्पीडया वा मृत्युः शस्त्रकृतो भवेत् ॥ ७८ ॥
लग्नाच्छिद्रित्रकोणस्थेरर्काराकिनिशाकरैः ।
मृत्युः स्याच्छैलपातेन वज्रकुडचादिभिश्च वा ॥ ७६ ॥
भौमारुणौ यदि परस्परराशियुक्तौ
केन्द्रस्थितौ निधननायकसेचरेन्द्रात् ।
जातोऽवसानसमये क्षितिपालकोपात्
शूलादिकायुषवरैनिधनं समेति ॥ ८० ॥

- (१)यदि तुला में मंगल, वृष राशि में सूर्य और मकर किंवा कुंभ राशि में चन्द्रमा हो तो मनुष्य की मृत्यु विष्ठा के बीच होती है ॥७७॥
- (२) यदि क्षीण चन्द्रमा अञ्चलम में हो और उसको बलवान् शनि देखता हो तो गुदा रोग से, नेवरोग से पीड़ा हो या शस्त्र से मृत्यु हो ॥७८॥
- (३) लग्न से अष्टम स्थान में, लग्न से नवम श्रीर पंचम स्थान में, सूर्य, शिन, मंगल श्रीर चन्द्रमा चारों ग्रह हों तो शिलापात से, बिजली से, या दीवार के गिर जाने से उसकी मृत्यु हो।

सारावली में भी एक इसी प्रकार का श्लोक है — बिलना कुजेन दृष्टे क्षीणेन्दौ रन्ध्रगेऽर्कजे मृत्युः। गुल्ममहाव दनया क्रिमिदाहायुधकृतो भवति।। लग्नाच्छिद्वाविकोणेषु रब्याराकिनिशाकरैः। मृत्युः स्याच्छेलपातेन शस्त्रकुञ्जादिपाशजः॥ ७६॥

(४) यदि मंगल और सूर्य परस्पर एक दूसरे की राशि में हों और अष्टमेश से केन्द्र में हों तो मरण समय में राजा के कोप से, शूरा इत्यादि से मृत्यु को प्राप्त होता है। सूर्य वृश्चिक में हो ग्रीर मंगल सिंह में हो तभी यह योग हो सकता है। होरासार में लिखा है कि यदि मंगल ग्रीर शिन ग्रीर बाकी सब ग्रह रन्ध्रेश से युत केन्द्र में हों तब यह योग होता है।

भौमार्कंजो यदि परस्परभागसंस्यो क्षेत्रेऽथवा निधनभेंशयुते च केन्द्रे । तस्यावसानसमये क्षितिपालकोपात् शूलादिनायुधशर्तीनधनं समेति ।।

—होरासार

हमें होरासार का पाठ विशेष उपयुक्त मालूम होता है।।८०।।

चन्द्रे तनौ दिनकरे विबलेऽष्टमस्थे
लग्नाद्व्यये सुरगुरौ सुखगे च पापे।
जातस्य तस्य शयनाच्च्युतहेतुमृत्युः
शस्त्रेण वा निश्चि निषादकृतेन वा स्यात् ॥ द१ ॥
लग्नेशे निधनांशस्थे मूढे षष्ठगतेऽथवा।
क्षुद्वाधया च मरणं बन्धुहोने महोतले ॥द२॥
ग्रायुविलग्नाधिपती बलेन होनौ घरासूनुर्ऋगोशयुक्तः।
युद्धे मृति तस्य वदन्ति तज्जाः शस्त्रेण जातस्य मृति विशेषात् ॥द३॥
लग्नेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्वरेणापि युते त्वजीर्णात्।
वारेश्वरे वाहनवित्तराशिनाथान्विते वा मरणं त्वजीर्णात्।
पुक्त्यंशपो भानुसुतेन युक्तो दुःस्थानगो वा विषभक्षग्रेन।
सहाहिना वा शिखिना च तस्य मृत्युर्भवेद्रज्जुनिबन्धनेन ॥द५॥
पिशाचपीडाऽग्निजले विपत्स्याःद्भौमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते।
क्षीग्रो शशाङ्को निधनस्थिते च दुःस्थे त्वपस्मारभयान्मृतिः स्यात्॥द६॥

(१) जिस व्यक्ति की कुण्डली में चन्द्रमा लग्न में हो, सूर्य निर्वेल होकर अष्टम स्थान में बैठे और व्यय में बृहस्पित हो तथा चतुर्य में पाप-ग्रह हो उसकी शयन से च्युत होने के कारण अर्थात् चारपाई से नीचे गिरने की वजह से या शस्त्र से राित में निषाद द्वारा मृत्यु होती है। होरासार का भी इसी प्रकार का श्लोक है —

लग्ने शशी दिनकरे विवलेऽष्टमस्थे लग्नाद्व्यये सुखगतेऽपि च पापखेटे। जातस्य हस्तनयनच्युतदेशमृत्युः शस्त्रेण वा निशि निषादकृतेन वा स्यात्॥ ५९॥

- (२) लग्नेश यदि अष्टमेश के नवांश में हो अर्थात् लग्नेश लग्न से चौसठवें नवांश में हो या सूर्य के साथ अस्त होकर छठे स्थान में हो तो भूख से, वन्धु हीन भूमि में, मृत्यु को प्राप्त हो । यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि कई टीका-कारों ने यह अर्थ दिया है कि सूर्य जन्म लग्न से छठे हो, किवां अस्त हो, किवां छठे भाव में हो (इसको पृथक् और अस्त हो इसको पृथक्) योग माना है। किन्तु हम यह अर्थ नहीं लेते। पष्ठेश चौंसठवें नवांश में हो या अस्त होकर छठे भाव में हो तो यह योग होता है।।८२।।
- (३) यदि अष्टमाधिपति ग्रीर लग्नेश निर्वल हो तथा मंगल पष्ठेश के साथ हो तो उस जातक की युद्ध में मृत्यु हो, विशेषकर शस्त्र से। श्री नवाये ने अपनी मराठी टीका में रणेशयुक्तः पाठ दिया है ग्रीर अर्थ किया है—''यदि अष्टमेश ग्रीर लग्नेश बलहीन होकर मंगल या सप्तमेश से युक्त हो तो शस्त्र से युद्ध में मरता है।'' किन्तु हम इस पाठ से सहमत नहीं हैं। हम इस पाठ से सहमत हैं कि अष्टमेश, लग्नेश बलहीन हो ग्रीर मंगल तथा पष्ठेश से युक्त हो तो यह योग होता है। सर्वार्थचिन्तामणि में व्रणेशयुक्तः पाठ है।।८३।।
- (४) (i) यदि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों गुरु से युक्त हो तो श्रजीणं से मृत्यु हो (ii) सप्तमेश, चतुर्थेश, द्वितीयेश एक साथ हो तो भी अजीणं से मृत्यु होती है ।।८४।।
- (५) यदि लग्न से दशम का नवांश म्रधिपित शिन के साथ हो या दुःस्थान में हो म्रर्थात् छठे, म्राठवें, बारहवें हो तो विष खाने से मृत्यु हो। इसी प्रकार दशम के नवांश म्रधिपित राहु या केतु के साथ हो तो गले में फाँसी लगा कर मृत्यु हो। सर्वार्थंचिन्तामणि में ऐसा योग म्राया है।

## भुक्त्यङ्गपौ मानुमुतेन युक्तौ दुःस्थानगौ वा विषमक्षणेन । राहुध्वजाभ्यां सहितौ च दुः स्थावुद्बन्धनात्तस्य मृति वदन्ति ॥ ५४॥

(६) यदि मंगल, राहु दोनों शनि से युत हो तो पिशाच बाधा हो । अग्नि से या अगाध जल में डूबने से मृत्यु हो किन्तु क्षीण चन्द्रमा अप्टम स्थान में स्थित हो तो अकस्मात् (मिर्गी रोग) से मृत्यु हो ॥८६॥

रन्ध्रस्थानगते सूर्ये भौमे वा बलर्वाजते । वित्ते पापमहैर्युक्ते पित्तरोगान्मृति वदेत् ॥८७॥ जलराशिगते चन्द्रे चाष्टमस्थेऽथवा गुरौ ।
पापग्रहेण संदृष्टे क्षयरोगान्मृति वदेत् ॥६६॥
ग्रष्टमस्थानगे गुक्रे पापगृहनिरीक्षिते ।
वातरोगात्क्षयाद्वाऽपि प्रमेहाद्वा मृति वदेत् ॥६६॥
सूर्यस्थानगते सौम्ये पापगृहनिरीक्षिते ।
त्रिदोषान्मरणं विन्द्याज् ज्वररोगेण वा वदेत् ॥६०॥
मृत्युस्थानगते राहौ पापग्रहनिरीक्षिते ।
पिटकाद्युष्णरोगाद्वा सर्वदोषान्मृतिभवेत् ॥६१॥
पराभवगते राहौ पापग्रहनिरीक्षिते ।
मसूरिकादिरोगाद्वा पित्तभ्रंशान्मृति वदेत् ॥६२॥

- (१) अप्टम स्थान में सूर्य या मंगल निर्वल हो और द्वितीय स्थान में पाप-ग्रह हो तो पित्त रोग (पित्त-दोष) से मृत्यु हो ॥८७॥
- (२) चन्द्रमा या बृहस्पित ऋष्टम राशि में (जलचर राशि में) पाप-ग्रह से दृष्ट हो तो क्षय-रोग से मृत्यु हो ॥८८॥
- (३) अप्टम स्थान में शुक्र हो श्रौर उसे पाप ग्रह देखते हों तो वात रोग से, या क्षय से, या प्रमेह से मृत्यु हो। प्रमेह अनेक प्रकार से होता है। डाईबिटीस भी एक प्रकार का प्रमेह है।।८९।।
- (४) सूर्य के स्थान में बुध हो ग्रर्थात् लग्न में मकर हो ग्रीर ग्रष्टम में बुध हो तथा उसे पाप-ग्रह देखता हो तो निदोष से (वात-पित-कफ) या ज्वर से मृत्यु हो ॥९०॥
- (५) अष्टम स्थान में राहु हो उसे पाप-ग्रह देखता हो तो फोड़े-फ़ुँसी आदि से या उप्ण-रोग से (जिस रोग से शरीर में गर्मी हो जाये) या सपं से मृत्यु हो ॥९१॥
- (६) राहु म्राठवें में हो म्रौर पापग्रह से निरीक्षित हो तो मसूरिका म्रादि रोग किंवा पित्त कुपित हो जाने से मृत्यु हो ॥९२॥

### हस्तादि विच्छेद योग

धर्मे शनौ चाथ गुरौ तृतीये करिच्छदः स्यान्निधने व्यये वा। कर्मस्थिताश्चेद्यदि राहुमन्दसौम्याः करच्छेदयुतोऽत्र जातः ॥६३॥ शुक्रेण दृष्टे यदि रन्ध्रनाथे सूर्ये शनौ वा फिर्णिनाथयुक्ते ।
क्रूरादिषण्टचं शसमन्विते वा विच्छेदनं तिच्छरसो वदन्ति ॥६४॥
मन्दे विलग्ने मदने सराहौ कन्यान्विते भागवनन्दने च ।
क्षीणे शशाङ्के मदराशियुक्ते विच्छिन्नहस्तश्च पदेन सार्द्धम् ॥६५॥
मूसूनुलग्ने यदि वा तदंशे सूर्यान्विते कृष्णिनिशाकरे तु ।
फिर्णोशचन्द्रात्मजसंयुतेऽर्कराशौ यदा तह्यु दरप्रभेदम् ॥६६॥
मन्दोदये सौम्यदृशा विहीने सर्पार्कयुक्ते यदि कृष्णचन्द्रे ।
नाभिप्रवेशोदरभेदमाहुः शस्त्रेण जातस्य पराशराद्याः ॥६७॥

- (१) (i) यदि नवम भाव में शनि ग्रौर तीसरे में गुरु हो तो दोनों हाथ काटे जावें।
  - (ii) यदि बारहवें घर में गुरु और अष्टम में राहु हो तो भी यही फल।
- (iii) यदि राहु, शनि श्रीर बुध दशम भाव में हो तो हाथ से रहित हो।
  सर्वार्यं जिन्तामणि में भी ऐसा ही योग दिया है। थोड़ा सा अन्तर है—
  धर्में शनौ वा सगुरौ तृतीयकरिं छिदोऽर्के निधने व्यये वा
  विधी कलत्रे निधनान्विते वा कुजेन युक्ते यवि वा सजीवे।
  इस प्रकार ९३ से लेकर श्लोकों में तीन योग हैं।।९३॥
- (२) शुक्र से दृष्ट यदि अष्टमेश हो या सूर्य शनि से युक्त अष्टमेश हो और क्रूरादि से षष्टि-अन्त में हो तो आदमी का सिर काटा जाता है। इसमें तीन योग हैं। अष्टमेश शुक्र से दृष्ट हो या सूर्य, शनि, राहु से युक्त हो, वा क्रूरादि से षष्टि-अन्त हो तो सिर काटा जाये। सर्वार्थिचिन्तामणि में इसी प्रकार का योग है।

शुक्रेज्यवृष्टे दिषसाधिनाथे सारे शनौ वा फणिनाथयुक्ते । हमारे विचार से यह योग नहीं होना चाहिये । क्योकि :

- (क) शुक्र से दृष्ट रन्ध्रेश हो
- (ख) या सूर्य, शनि, राहु से युक्त हो
- (ग) या कूर ग्रह से

षष्टि-भ्रन्त हो तो यह योग होता है। बहुतों की कुण्डली में यह योग होता है किन्तु उनका सिर नहीं काटा गया ॥९४॥

(३) एक ग्रन्य योग जिसमें हाथ-पैर दोनों काटे जायें इसका दिया है। यदि शनि लग्न में, सप्तम में, राहु कन्या में शुक्र ग्रौर सप्तम में क्षीण चन्द्रमा हो तो हाथ ग्रौर पैर दोनों ही कट जाते हैं॥९५॥ (४) यदि मंगल की राणि ग्रयवा मंगल के नवांण में सूर्य हो ग्रीर कृष्णपक्ष का चन्द्रमा, सूर्य-वृध से युक्त सिंह में हो तो जातक का पेट काटा जाता है।

सर्वार्थिचिन्तामणि में थोड़ा सा पाठ भेद है—
फणीशचन्द्रात्मजसंयुतेऽकंरश्म्याभिमूते ह्युदरस्य भेदः ॥६६॥

(५) यदि लग्न में शनि हो उस पर सौम्यग्रहों की दृष्टि न हो ग्रौर सूर्य, राहु ग्रौर कृष्णपक्ष के चन्द्र से युत हो तो उस जातक की नाभि के नीचे शस्त्र से ग्रापरेशन किया जाता है। यह पराशर प्रभृति ऋषियों ने कहा है।

## दुर्मरणयोग

षष्ठाष्टमन्यये चन्द्रे लग्ननाथेन वीक्षिते। मन्दमान्द्यगुसंयुक्ते तस्य दुर्मरणं वदेत् ॥६८॥

जिस पुरुष की कुण्डली में चन्द्रमा, शिन, गुलिक, राहु से युक्त होकर छठे, आठवें, वारहवें हों और लग्नेश से दृष्ट हों उसका दुमंरण होता है अर्थात् जातक की अपमृत्यु होती है ॥९८॥

# मेषूरएास्थे यदि चित्रभानौ भौमे चतुर्थे न च सौम्ययुक्ते । सौम्ये विलग्नोपगते तु मृत्युं गोश्युङ्गतः शूलनिपाततो वा ॥६६॥

यदि सूर्य दशम में हो, मंगल चौये में हो, शुभ ग्रह से युक्त न हो, बुध लग्न में हो तो जातक की मृत्यु गाय के सींग के मारने से या शूल के लगने से होती है। यहाँ पर शब्द श्राये हैं—'सौम्ये विलग्नोपयुते' जिसका श्रयं सब टीकाकारों ने दिया है कि चतुर्य में बुध हो। किन्तु सूर्य दशम में श्रौर बुध लग्न में हो नहीं सकता श्रय्यंत् बुध श्रौर सूर्य में इतना श्रन्तर सम्भव नहीं है। इसलिये सूर्य से चतुर्य बुध हो यह सम्भव नहीं है। इसलिये यह श्लोक व्ययं हो जाता है।।९९।।

दशमसुखसमेतैः पापदृष्टैश्च सौम्यै-ष्टयनिधनयातैः शूलपातान्मृतिः स्यात् । शशिनि तनुगृहस्थे बन्धुगे भानुपुत्रे कलहजनितदोषंरम्बरस्थे च भौमे ॥१००॥ इसमें दो योग दिये गये हैं।

- (१) प्रथम, चतुर्थ, दशम ग्रीर ग्राग्टम में शुभ-ग्रह हो ग्रीर पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्यु भाले से होती है।
- (२) चन्द्रमा यदि लग्न में हो, चतुर्थ में शनि और मंगल दशम में हो तो कलह में आदमी मारा जाता है ॥१००॥

लग्नं गते विनकरे तरुगीगतेन्दौ
पापेक्षिते कलहतोयभयान्मृतिः स्यात् ।
लग्ने विनेशशिशानौ द्विशरीरकेऽन्येपापेक्षिता यदि बहूदकश्चिङ्गदंष्ट्रात् ॥१०१॥

इस क्लोक में तरुणी शब्द ग्राया है जिसका किसी ने ग्रर्थ किया है कन्या ग्रीर किसी ने ग्रर्थ किया है सप्तम स्थान। हमें तरुणी का ग्रर्थ कन्या विशेष उपयुक्त मालूम होता है।

- (१) यदि लग्न में सूर्य हो और चन्द्रमा कन्या में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो कलह या पानी के भय से मृत्यु हो ।
- (२) यदि सूर्य और चन्द्र लग्न में हों श्रीर श्रन्य ग्रह द्विशरीर राशियों में हों श्रीर पाप-ग्रह से दृष्ट हों तो बहुत जल में रहने वाले जानवरों के सींग से मृत्यु हो।

होरासार में भी निम्नलिखित योग श्राया है -

श्चर्केन्द्र लग्नगतौ द्विवेहलग्नेषु पापयुग्वृष्टौ । कुरुत: प्राणवियोगं जलमध्ये निश्चयं ब्र्यात् ॥१०१॥

> तुहिनिकरणलग्नात् पापखेटोपयाते नवमतनयराशौ पापखेटेक्षिते वा । भुजगनिगडपाशे रन्ध्रजन्मत्रिभागे जननसमयलग्नान्मृत्युमुद्बन्धनेन ॥१०२॥

यदि चन्द्र लग्न से पंचम या नवम पाप-ग्रह हो या पाप-ग्रह देखते हों ग्रौर ग्रष्टम भाव का द्रेष्काण सर्प, निगड ग्रौर पाश हो तो जातक की मृत्यु बंघन से होती है। कौन कौन से द्रेष्काण, निगड, पाश इत्यादि होते हैं। इसके लिये देखिये इसी ग्रध्याय के श्लोक पचपन की व्याख्या।।१०२।। मीनोदये शशिरवी यदि पापयुक्ती पापेऽब्टमे च मरएां रमएीकृतं स्यात् । भौमे मुखे दिनकरे यदि वा मदस्ये मन्देऽब्टमे शशिनि चान्नविशेषजन्यम् ॥१०३॥

इसमें दो योग कहे गये हैं।

- (१) मीन लग्न हो ग्रीर उसमें सूर्य-चन्द्र पाप-ग्रह से युक्त हो ग्रीर ग्रष्टम में पाप-ग्रह हो तो स्त्रीकृत मरण होता है। ग्रर्थात् किसी स्त्री के कारण मनुष्य मरण के प्राप्त होता है।
- (२) यदि मंगल चतुर्थं में हो, सूर्यं सप्तम में, चन्द्रमा श्रौर शनि अष्टम में तो ''फूड-पायजिनिंग" अर्थात् अन्त-विशेष के खाने से मरण हो ॥१०३॥

मन्दे घने मुखगते शशिनि क्षमाजे मानस्थिते व्रएाकृतेन मृति समेति । बन्धुस्थितेऽवनिसुते धनगे शशाङ्के भानौ नभस्थलगते तु गजाश्वयानात् ॥१०४॥

इसमें दो योग कहे गये हैं।

- (१) यदि शनि द्वितीय भाव में हो, चन्द्रमा चतुर्थ में श्रोर मंगल दशम भाव में तो मनुष्य की मृत्यु किसी व्रण के कारण होती है।
- (२) यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो, चन्द्रमा द्वितीय में ग्रौर सूर्य दशम में तो गज, ग्रश्व या सवारी से मृत्यु होती है ॥१०४॥

रन्ध्रे शनौ वियति होनबले शशाङ्के भानौ सुखे निभृतकाष्ठहतेन मृत्युः । पापान्तरे जननलग्नपतौ सकेतौ लग्नाष्टमे खलयुते सति मातृकोपात् ॥१०५॥

इसमें भी दो योग हैं।

(१) जिसके अष्टम भाव में शनि हो और दशम में हीन बली चन्द्रमा हो और चतुर्थ में सर्थ हो तो ऐसे व्यक्ति की काष्ठ के ढेर में मृत्यु होती है। (२) लग्नेश पाप-ग्रहों के मध्य में केतु-युक्त हो ग्रीर पाप-ग्रह से युक्त लग्न में ग्रप्टम स्थान में हो तो माता के कीप से मृत्यु होती है ।।१०५।।

मुखास्पवस्थैरशुभैर्षहेन्द्रे स्त्रिकोरागिर्वाज्य विलग्नराशौ। रन्ध्रोश्वरे भूतनयेन सार्द्धमुद्बन्धनात्तस्य मृति वदन्ति ॥१०६॥

यदि लग्न से चतुर्थं ग्रीर दशम भाव ग्रथवा विकोण (पाँचवाँ, नवम भाव) श्रीर ग्रब्टमेश मंगल से युक्त होकर लग्न में हो तो उसकी मृत्यु बंधन से होती है।।१०६॥

लग्ने रवौ सुते मन्दे रन्ध्रस्थे तूडुनायके। धर्म गते धरासूनौ वृक्षाशनिभयान्मृतिः।।१०७॥

सूर्यं लग्न में हो, शनि पंचम में, चन्द्रमा अष्टम में और मंगल नवम भाव में हो तो वृक्ष से या विजली के गिरने से मृत्यु हो । होरासार में भी यह श्लोक आया है—

म्रकोंदयेऽर्कपुत्रे सुतगे, रन्ध्रे विधौ कुजे भाग्ये । वृक्षाशनिकुडचपातैयोंगे जातस्य निद्दिशेन्मरणम् ॥१०७॥

> पापेष्वाज्ञाबन्धुराशिस्थितेषु क्षीरो तारानायके शत्रुराशौ। लग्नाच्छिद्रस्थानराशिगते वा यात्राकाले शत्रुदोषान्मृतिः स्यात् ॥१०८॥

यदि दशम श्रौर चतुर्थं स्थान में पाप-ग्रह हो, छठे या श्रप्टम भाव में क्षीण चन्द्रमा हो तो याता के समय में शतु के द्वारा मृत्यु होती है।।१०८।।

लग्नान्त्यगौ भानुधराकुमारौ दिनेशचन्द्रेन्दुसुता मदस्थाः । सुरालयोद्यानवनप्रदेशे प्रवासभूमौ स्त्रियते तु जातः ॥१०६॥

यदि लग्न और बारहवें में शनि और मंगल हो तथा सूर्य, चन्द्र, बुध सप्तम में हो तो उस व्यक्ति की देव मन्दिर उद्यान, वन प्रदेश, ग्ररण्य, स्विनवास भूमि में मृत्यु होती हैं। होरासार में भी इसी प्रकार का श्लोक आया है—

ग्नकंकुजौ व्ययसंस्थौ, राहुः शशी सप्तमे, गृदः केन्द्रे । जातस्य मृति विन्द्यात्प्रवासमूमौ सुरालयोद्याने ॥१०९॥

लग्नाष्टमे पापयुतेऽष्टमेशे रिःफोपयाते यदि केन्द्रगे वा । लग्नेश्वरे हीनबलेन युक्ते दुर्मागंदोषात्प्रवदन्ति मृत्युम् ॥११०॥

लग्न से अष्टम में पाप-ग्रह हो, श्रीर अष्टमेश बारहवें हो अथवा केन्द्र में हो श्रीर लग्नेश्वर हीन बल से युक्त हो तो खराब रास्ते के दोप से मृत्यु होना कहा है ॥११०॥

भौमार्कजक्षेत्रगते शशाङ्के पापेक्षिते पापलगान्तरस्थे । कन्यागृहे वा हिबुकोपयाते मृति वदेदग्निजशस्त्रपातैः ॥१११॥ दो योग कहे गये हैं।

- (१) यदि मंगल या शनि राशि में चन्द्रमा हो, पापग्रह उसे देखता हो या पाप-ग्रह के वीच में चन्द्रमा हो तो उसकी ग्रग्नि से या शस्त्र के कारण मृत्यु हो। यही योग तब भी होता है जब कि चतुर्थ में चन्द्रमा हो ग्रौर उसी प्रकार देखा जाता हो।
- (२) या कन्या राशि में चन्द्रमा हो ग्रीर पाप खगस्य ग्रीर पापान्तरस्य हो। इसी प्रकार का श्लोक होरासार में ग्राया है।

भौमार्कजभवनेऽब्जे पापद्वयमध्यगे न सौम्ययुते । फन्यायां हिमगौ वा ज्वराग्निसम्पातशस्त्रदोर्धर्वा ॥इति॥ ॥१९९॥

यदि विषघटिकायामब्टमे पापयुक्ते
विषशिक्षिभवशस्त्रेजीयते तस्य मृत्युः।
बहुदिविचरयुक्ते लग्नपे साब्टमेशे
बहुजनमृतिकाले मृत्युमेति प्रजातः॥११२॥

- (१) यदि विषघटिका में जन्म हो श्रीर श्रष्टम स्थान पापयुक्त हो तो जहरीले या श्रग्नि वाले शस्त्र से जातक की मृत्यु हो।
- (२) लग्नेश अष्टमेश स युक्त हो और अनेक ग्रहों से युक्त हो तब बहुत लोगों की मृत्यु होती है यथा हैजा, प्लेग के समय।

विषघटिका के लिये मुहूर्तमार्तण्ड का निम्न्लिखित श्लोक देखिये-

पञ्चाश ५० जिजन २४ खाग्नय ३० श्व खकृता ४० श्राखण्डला १४ मूर्च्छना २१ स्विश ३० द्विश २० रदा ३२ खराम ३० नख २० धृत्ये १८ काश्विनौ २१ विशति २०।

शकें १४ दी १४ दश १० वासवा १४

रसशराः ५६ सिद्धा २४ नखा २० शा १० दिशो १०

धृत्य १६ घटी १६ जिन २४ खाग्नयो ३०

श्वित इमाध्योऽग्रेऽव्धिनाडचो विषम् ॥

नक्षत्रस्य गर्तेष्ययोगगुणितः स्वस्वध्रुवः षष्ठिहुत्

स्पष्टः स्यादत अध्वंमि धिघटिका स्पष्टाः स्युरेवं कृताः ॥ इति ॥ होरासार में जो विषघटिका में पैदा होता है उसका निम्नलिखित फल दिया है —

विषघटिकायां जातो निधनं कूरै विषाग्निशस्त्रैर्वा । निधनेश्वरे विषांशे कूरयुते तन्निमत्तदोषेण ।। यदि च बहुग्रहयुक्ते रन्ध्रेशे रन्ध्रभेऽत्र संयुक्ते । बहुजनमरणे काले निधनं जातस्य निश्चयं ब्रूयात् ॥ १९२ ॥

> लग्नेशस्थनवांशस्य राशिकोपोद्भवामयैः ॥ मृत्युं तस्य वदन्त्येके हौरिका मुनिपुङ्गवाः ॥११३॥

लग्नेश जिस नवांश में स्थित हो उसे राशि जिनत कोप से उत्पन्न रोग से जातक की मृत्यु हो ऐसा कुछ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि लोग कहते हैं।

> होरेशेंऽशगते तु तुम्बुरगृहे तापज्वराग्न्युद्भवे-रूक्षे श्वासविकारशूलजिततेर्युंग्मे शिरःशूलजैः। वातोन्मादभवैः कुलीरभवने सिहे विषस्फोटकैः कन्यायां जठराग्निगुह्यजितिर्जातस्य मृत्युं वदेत् ॥११४॥ जूकेशोकचतुष्पदज्वरभवैः कीटेऽश्मशस्त्रादिभि-श्चापे तीव्रमरुद्भवेर्मृगमुखे व्याघ्रादिशूलामयैः। कुम्भे व्याघ्रवधूकृतेरिनिमषे तोयातिसायैमृंति रंध्रस्यांशगता प्रचारधरागी जातस्य मृत्युप्रदा ॥११५॥

लग्नेश जिस राशि में है वह यदि

- (i) मेप की राशि में हो तो तापज्वर या अग्निभय से
- (ii) वृष के नवांश में हो तो श्वास विकार और शूल से
- (iii) यदि मिथुन के नवांश में हो तो शिर की पीड़ा से
- (iv) कर्क में हो तो वात और उन्मार्ग से
- (v) सिंह में हो तो विस्फोट से
- (vi) यदि कन्या में हो तो जठराग्नि भीर गुह्य रोग से
- (vii) तुला में शोक से श्रीर चतुष्पद भय से तथा ज्वर से
- (viii) वृश्चिक हो तो पत्यर से, शस्त्र से
  - (ix) धनु में हो तो अत्यन्त वायु से
  - (x) मकर में हो तो व्याघ्र ग्रादि से, शूल-रोग से
- (xi) कूंभ में हो तो व्याघ्य से और स्त्री से
- (xii) मीन में हो तो ज्वर से या ग्रतिसार से।

ग्रष्टिम भाव का नवांश (ग्रर्थात् जन्म से ६४वां नवांश) जिस राशि में हो उस राशि की जो भूमि हो (ग्रष्टयाय १ श्लोक १०-१२) उसी भूमि में जातक की मृत्यू होती है। इस सम्बन्ध में देखिये होरासार—

लग्नादष्टमराशेः स्वभावदोषोद्भवं विजानीयात् । निधनेशस्य नवांशस्यितराशिनिमित्तदोषजनितं वा ।। मेवांशे मेषे वा ज्वरविषजठराग्निपित्तसंमृतः। येन ग्रहेण युक्ते बुच्टे वा तत्समानदोषेण ।। वृषभे वृपमांशे वा विदोषसाङ्क्यंशस्त्रदाहार्थः। ग्रहरहिते प्राप्तफलं ग्रहयुक्ते तत्समानबोषेण ॥ मिथुने मिथुनांशे वा कासश्वासी द्भवश्च शूलाहा। चन्द्रगृहे चन्द्रांशे वातान्मान्द्यादरोचकाद्वाऽपि ॥ स्फोटकशस्त्रविषाद्यैज्वंरैश्च सिहे तदंशे वा। जठराग्निगुह्यकलहप्रपातनाद्यैश्च कन्यायाम् ॥ जुके तदंशके वा स्वबुद्धिदोषेण हन्यते पुरुष: । ज्वरसन्निपातबोधैर्मरणं ब्रुयादृशाफलयुतैर्वा ।। वृश्चिकराशौ चांशे पाण्ड्यहणीयहाविरोगहत: । विषशस्त्रजजलकाष्ठेश्चापांशे चापसंयुतैर्मर्त्यः ॥ मकरे मकरांशे वा स्थूलारुचिबुद्धिसंभवान्मृत्युः। पापयुते व्याघ्राद्यैः सर्पाद्यर्वा न सन्देहः ॥ कुंभे कुं मांशे वा पापव्या घ्रशस्त्र मुजगार्धः ।

श्वासज्वरपक्षिकृतैर्बू यान्मरणं समादिष्टम् ॥ मीने मीनांशे वा सर्पेण हतो ध्वान्तस्तत्नैव । नाब्जैर्वा जलमध्ये जलधरशब्देन पीडितो मृत्युः ॥११४-११४॥

> निशि बलयुतराशौ लग्नयातेऽह्निकाले यदि दिनबलयुक्ते जन्मलग्ने रजन्याम् । उदयगनवभागे स्वामियोगेक्षितानां दिशि मृतिमुपयाति स्थानवीर्याधकस्य ॥११६॥

यह देखिये कि जातक दिन में पैदा हुआ है क्या ? यदि हुआ हो तो रावि-वली राशि में उत्पन्न हुआ है ? अथवा यदि इससे विपरीत हो अर्थात् दिन विलराशि में रावि के समय जन्मा हो तो लग्नगत-नवांशपित और उसको देखने वाले ग्रह और उसमें स्थित ग्रहों में से जो स्थान वली हो उसकी दशा में जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन दिन-वली राशियां हैं। और वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मेष और मकर रावि-वली राशियां हैं।।११६।।

### मोहकाल और शव परिणाम

होराशेषनवांशमानघटिका मोहः स्वभांशेक्षिते पापैस्तदृद्विगुरगीकृतस्त्रिगुर्गितः सौम्येरवस्थात्मकः । क्रूरापश्चरसौम्यमिश्रतनुगैर्द्वाविशतित्र्यंशके-नांशं याति शरीरमग्निजलसंमिश्रश्वमुख्येः क्रमात् ॥११७॥

## इसमें दो बाते कहते हैं

- (१) लग्न से शेष नवांशपित से जितनी घड़ी तक समय मिले तो यिद नवांशपित की दृष्टि उस पर हो तो उतना मोहकाल होता है। यदि पाप-ग्रहों की दृष्टि हो तो दुगना और शुभ-ग्रहों की दृष्टि हो तो तिगुना करके मोहकाल बताना चाहिये।
- (२) ग्रब मरने के बाद परिणाम क्या होगा? जन्म लग्न से २२वाँ द्रेष्काण पाप हो तो ग्रग्नि से जलाया जायगा ग्रौर ग्रगर शुभ हो तो मिट्टी में गाड़ा जायगा। यदि जलत्तर हो तो जल में प्रवाह किया जाय। यदि मिश्र हो तो कुत्ते, शृगाल वगैरह खा जायेंगे।।११७।।

#### मरणानन्तर गतिज्ञान

# देवमर्त्यं पितृनारकालयप्राणिनो गुरुरिनक्षमासुतौ । कुर्यु रिन्दुभृगुजौ बुधार्कजौ मृत्युकालभवलग्नगा यदि ॥११८॥

मरने के बाद किस लोक को जीव जायगा। यदि लग्न में बृहस्पति हो तो देव लोक को। यदि सूर्य और मंगल हो तो (मरण-काल के समय इन सबका विचार करना चाहिये) मर्त्यलोक में जाता है। चन्द्रमा श्रौर शुक्र हो तो पितृ-लोक को जाता है शौर बुध श्रौर शनि हो तो नरक लोक को जाता है। होरा-सार का भी इसी प्रकार का श्लोक है—

जीवक्षेत्रोदये लग्ने सुरलोकं गमिष्यति । सूर्यमौमोदये क्षेत्रे मर्त्यलोकेषु जायते ॥ सौम्यपापयुते लग्ने मर्त्यलोकेषु जायते । बुधोदये तथा क्षेत्रे तिर्यग्जातिषु संविशेत् । मन्दराश्युदये क्षेत्रे जीवलोकं गमिष्यति ॥११८॥

> मूरचक्रं स्यात् तुम्बुराद्यं चतुष्कं सिंहागारांद्यं भुवश्चक्रमाहुः। चापादिस्थं तत्सुवश्चक्रजन्यं जीवो मृत्युक्षेत्रलोकंसमेति॥११६॥

मेष, बृष, मिथुन और कर्क ये चारों राशियां भूचक कहलाती हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक भुवश्चक कहलाते हैं। शेष धनु, मकर, कुंभ और मीन स्वलींक कहलाते हैं। इसलिये मृत्यु काल के समय जो लग्न हो उसके अनुसार मनुष्य तत्सत् हो जाता है।।११९।।

रिःफाधीशे पापषष्टचं शयाते पापैदृंष्टे नारकं लोकमेति । राहौ रिःफे मान्दिरन्ध्रे शयुक्ते शत्रु स्थानस्वामिदृष्टे तथा स्यात्।।१२०॥ उच्चस्थे शुभक्षेचरे व्ययगते पापग्रहैः शोभनैः सन्दृष्टे शुभवर्गके च विपुलं स्वर्गादिभोगं वदेत्।

(१) बारहर्वे भाव का स्वामी पाप-षष्ठांश में हो ग्रीर उसे पाप-ग्रह देखते भी हों तो नरक को जाता है। (२) बारहवें में यदि राहु गुलिक और अष्टमेश हो तो भी जातक पाप-लोक को जाता है।।१२०।।

## कर्मस्थानपतौ पुरन्दरगुरौ रिःफोपयातेऽथवा । सौम्यव्योमनिवासदृष्टिसहिते तस्यामरत्वं अवेत् ॥१२१॥

इसमें दो योग हैं।

- (१) यदि शुभ-ग्रह बारहवें में उच्च होकर स्थित हो ग्रीर वह ग्रच्छे वर्ग में हो ग्रीर उसे शुभ ग्रह, पाप-ग्रह दोनों देखते हों तो उसे विपुल स्वर्ग लोक मिलता है।
- (२) यदि बृहस्पति दशमेश होकर बारहवें में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त हो तो जातक को ग्रमर (देव) पद प्राप्त हो ॥१२१॥

बृहस्पतौ चापनवांशकस्थे बलान्वित कर्कटलग्नयाते। त्रिभिश्चतुर्भिः सह फण्टकेषु नभश्चरैर्ब ह्यपदं प्रयाति ॥१२२॥

यदि बृहस्पति धनु के नवांश में होकर कर्क लग्न में हो श्रौर तीन या चार ग्रह केन्द्र में हों तो जातक मृत्यु के बाद ब्रह्मपद प्राप्त करता है ।।१२२।।

धनुर्विलग्ने यदि तुम्बुरांशके लग्ने गुरौ दानवपूजितेऽस्तगे । कन्यागते शीतकरे बलान्विते परं पदं लोकमुपैति शाववतम् ॥१२३॥

गुरु धनु लग्न में मेष के नवांश में हो, शुक्र सप्तम भाव में बलवान हो सौर चन्द्रमा कन्या में हो तो जातक मरण के बाद परम पद (मोक्ष को प्राप्त होता है।) ।।१२३।।

निसर्गदायप्रमुखायुरव्दस्फुटक्रियामृत्युदशाप्रभेदाः । निर्याणकालप्रभवाश्च सर्वे सङ्कीतिता भानुमुखप्रसादात् ॥१२४॥

इति श्रीनसप्रहण्पया मैद्यनाथियरचिते जातकपारिजाते आमुर्वायाध्यायः पञ्चमः ।

सूर्यं म्रादि नव ग्रहों की कृपा से मैंने निसर्ग म्रायु प्रगति की प्रतिक्रिया भौर मृत्यु दशा के विविध भेदों को इस मध्याय में समझाया है। निर्याण काल बताने वाले सब श्लोक इसमें हैं। इसलिये इसका नाम म्रायुर्दायाध्याय रखा गया है। प्रसंगवश बृहज्जातक के १५ श्लोक लिखे जाते हैं।।१२४।। मृत्युम् त्युगृहेक्षणेन विलिभिस्तद्वातुकोषोद्भव-स्तत्संयुक्तमगावजो बहुमबो बीर्यान्वितं म् रिभिः । प्रान्यम्ब्वायुधजो ज्वरामयकृतस्तृद्धाुत्कृतश्चाष्टमे सुर्याद्यैनिधने चरादिष परस्वाध्वप्रदेशेष्विति । शैलाप्राभिहतस्य सूर्यकृजयोर्यृत्युः खबन्धस्ययोः कृषे मन्दशशाङ्क्षभितनयैर्बन्ध्वस्तकर्मस्थितैः । कन्यायां स्वजनाद्धिमोष्णकरयोः पापप्रहेर् ष्टयोः स्यातां यद्यभयोदयेऽकंशशिनौ तोये तदा मन्जितः मन्दे कर्कटगे जलोदरकृतो मृत्युर्म गाङ्के मृगे शस्त्राग्निप्रभवः शशिन्यशमयोर्मध्ये कुजर्से स्थिते । कन्यायां रुधिरोत्यशोवजनितस्तद्वत्स्यिते शीतगौ । सौरक्षें यदि तहदेव हिमगौ रज्ज्विन्पातैः कृतः। बन्धाद्वीनवमस्ययोरशभयोः सौम्यप्रहा दष्टयो-ब्रॅंब्काणेश्च सपाशसर्पनिगडैश्छ्रब्रस्थितैर्बन्धतः । कन्यायामश्रभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेदगे सूर्ये लग्नगते च विद्धि मरणं स्वीहेतुकं मन्दिरे ॥ शुलोद्धिन्नतनुः मुखेऽवनिसृते सुर्येऽपि वा स्वे यमे सप्रक्षीणहिमांश्रिश्च युगपत् पापैस्त्रिकोणाद्यगैः । बन्ध्रस्ये च रवी वियत्यवनिजे क्षीणेन्द्रसंवीक्षिते

काष्ठेनाभिहतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजेनेक्षिते ।।
रन्ध्रास्पदाङ्गिहदुकैलंगुडाहताङ्गः प्रक्षीणचन्द्ररुधिराकिदिनेशयुक्तैः ।
तैरेव कर्मनवन्नोदयपुत्रसंस्थैर्धूमाग्निवन्धनशरीरिनकुटुनान्तः ॥६॥
बन्ध्वस्तकर्मसहितैः कुजसूर्यमन्दैनिर्यागमायुधशिखिक्षितिपालकोपैः ।
सौरेन्दुभूमितनयैः स्वसुखास्पदस्यैजेयः क्षतकृमिकृतश्च शरीरघातः ॥७॥

खस्थेऽर्केऽविनिजे रसातलगते यानप्रपाताद्वधो

यन्त्रोत्पीडनजः कुजेऽस्तमयगे सौरेन्द्विनाभ्युव्गमे ।
विष्मध्ये रुधिराकिशोतिकरणैर्जूकाजसौरक्षंगै
र्यातैर्वा गिलतेन्द्रसूर्यरुधिरैन्योंमास्तवन्ध्वाह्वयान् ॥६॥
वीर्यान्वितवक्षवीक्षिते क्षीणेन्दौ निधनस्थितेऽकंजे ।

गुह्योद्भवरोगपीडया मृत्युः स्यात् कृमिशस्त्रवाहजः ॥६॥

ग्रस्ते रवौ सरुधिरे निधनेऽकंपुत्रे क्षीणे रसातलगते हिमगौ खगान्तः ॥

लग्रात्मजाष्टमतथः स्विनभौममन्दैश्चन्द्रैस्त शैलशिखराशनिकृष्ठचपातैः॥१०॥

ढाविशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः । तस्याधिपतिर्मु बोऽपि वा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ॥१९॥ होरानवांशकप्रयुक्तसमानभूमौ योगेक्षणादिभिरितः परिकल्प्यमेतत् । मीहस्तु मृत्युसमयेऽनृदितांशतुल्यः स्वेशेक्षिते द्विगुणितस्त्रिगुणः शुभश्च ॥१२॥ दहनजलविमिश्रैर्मस्मसंक्ले दशोषै-

विद्यम्पतिक विद्यालयके । विद्यम् । विद्यम् । विद्यम् । विद्यालयक्षेत्रं । विद्यालयक्षेत्

विनकरशाशवायाधाळतात् व्यशनायात् प्रवरसमिनकृष्टास्तुङ्गह्णासादनके ॥१४॥ गतिरिष रिपुरन्ध्रव्यंशपोऽस्तस्यितो वा गुरु रय रिपुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोच्चसंस्थः। उदयति भवनेऽन्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो

भवति यदि बलेन प्रोज्झितास्तव शेषाः ॥१५॥

#### अध्याय ६

## जातकभङ्गाध्यायः

आगे सातवें अध्याय में राजयोगों का वर्णन किया गया है। अध्याय ११ तथा १५ में धन और लाभ के सुन्दर योग बताये गये हैं। किन्तु यदि जन्म कुण्डली में धननाश, दरिद्रता, राजयोग भंग अवि के दुर्योग हों तो राजयोगिद का फल नहीं होता, इस कारण अच्छे योगों का खण्डन किन दुर्योगों से होता है यह इस अध्याय में बताया गया है।

केचिद् योगा राजयोगस्य भङ्गाः केचिद्रेका नाम दारिद्रचयोगाः। केचित्प्रेष्याः के च केमद्रुमाख्यास्ते चत्वारो जातभङ्गाकराः स्युः॥१॥]

कोई कोई योग राजयोग का भंग करते हैं। कोई रेका नाम के दारिद्रच योग हैं। अर्थात् रेका योग होने से मनुष्य धनी होने की संभावना होने पर भी दिरद्र रहता है। कोई कोई योग ऐसे हैं जिनके होने से मनुष्य प्रेष्य होता है। प्रेष्य कहते हैं छोटी कक्षा के भृत्य या दास को। प्रेष्य हीनता का द्योतक है। कई योग केमद्रुम (इसका लक्षण आगे आयेगा) हैं। केमद्रुम योग होने से जातक धनी नहीं होता।।१।।

राजयोगभंगकारक दुर्योग
मेथे जूकनवांशके दिनकरे पापेक्षिते निर्धनः
कन्याराशिगते यदा भृगुसुते कन्यांशके भिक्षुकः।
नीचर्भे त्वतिनीचभागसहिते जातो दिवानायके
राजश्रेष्ठकुलाग्रजोऽपि विगतश्रीपुत्रदाराशनः॥२॥

- (१) यदि सूर्य मेष में किन्तु तुला नवांश में हो ग्रीर पापग्रह में दृष्ट हो तो जातक निर्धंत होता है। मेष राश्चि में २०° से २३°-२०' तक तुलानवांश होता है।
- (२) यदि कन्या राशि, कन्या नवांश में शुक्र हो तो जातक भिक्षुक होता है। भिक्षुक का अर्थ भिक्षुक नहीं लेना, धनहीन होता है, यह समझना चाहिये। कन्या राशि में कन्या नवांश २६°-४० से ३०° तक होता है। शुक्र

३४४ जातकपारिजात

यहाँ वर्गोत्तम होगा ग्रीर वर्गोत्तम को ग्रन्छा माना गया है। परन्तु यह सामान्य नियम का ग्रपवाद है। जैसे मीन का शुक्र धनी करता है उनी प्रकार नीच राशि, नीच नवांश का शुक्र दिद्र करता है। यदि तुला राशि में सूर्य १०° (परम नीच भाग), में हो, जातक श्रेष्ठ राज कुल में बड़ा बेटा होने पर भी (साधारणतः ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की गद्दी पर बैठता है) श्री (लक्ष्मी, राज्य श्री),पत्नी पुत्र तथा भोजन से हीन होता है। हमारे विचार से तुला के १०वें ग्रंश में सूर्य के होने से भोजन, पत्नी, पुत्र ग्रादि सब से रहित हो ऐसा नहीं होता। हाँ, परम नीच सूर्य की निन्दा की गयी है। इसी प्रकार तुला नवांशस्थ सूर्य को बहुत हीन माना गया है। होरासार—

स्वितिकोणगृहं केचित् स्वोच्चं याताः स्वमन्दिरम् ।
ग्रातिनीचो रिवर्ष्वको न तेषां फलसंभवः ।।
तुलायां दशमे भागे स्थितः कमलबोधनः ।
सहस्रं राजयोगानां नाशयत्याशु जन्मिन ।।
उच्चस्योऽपि तुलांशे वा स्थितः कमलबोधनः ।
साषंभौमस्य पुबोऽपि नीचत्वमिधगच्छति ।।
गुक्र के विषय में—यदि नीच नवांश में हो तो कहते हैं :—
सचिवो दानवेडचस्य नीचांशे समुपस्थितः ।

इसी प्रकार का मत सारावली तथा जातका भरण का है। स्कन्द के अनुसार परम नीच चन्द्रमा चतुर्थ में या २८ ग्रंश कर्क का मंगल यदि लग्न में हो, या १५ ग्रंश मीन का बुध सप्तम में हो, ५ ग्रंश मकर का बृहस्पित नवम में हो या २७ ग्रंश का कन्या का शुक्र पंचम में हो या २० ग्रंश का शिन धन में हो तो ग्रत्यन्त दरिद्रता करता है।

तुलायां वशमं भागमाश्रित्य यदि तिष्ठति । रिविभिक्षोपजीवी स्याद्राजयोगेषु सत्स्विप ।। तृतीयं भागमाश्रित्य वृश्चिकेऽम्बुनि तिष्ठिति । चन्द्रे याचितकं भुङ्कते जातोऽस्रं परवेश्मिनै ।। स्रष्टाविशमधिष्ठाय भारगं कटकमे कुजे । लग्नस्थे शाकभुक्त्वैव जातः कुक्षिभरिभंवेत् । मीने पंचवशं भागमाश्रित्य मवनं गते । क्लेशवैः कर्मभिस्तस्तैर्जातः सौम्ये नयेद्वपुः ॥

सम्प्राप्तमतुलं राज्यं क्षिप्रं नाशयते ध्रुवम् ॥

मकरे पञ्चमं भागमाश्रित्य धिषणे शुभम् ।
श्रिधितिष्ठिति जातो यः सोयमुंछेन जीवित ।।
कन्यायां सप्तिविशेशे भागवे पंचमं गते ।
यो जातः पुरुषः सोयं शिलवृत्त्यैव जीवित ।।
श्रजभे विशमाश्रित्य भागं धनगते शनौ ।
जातो यः पुरुषो नित्यं स श्ववृत्त्यैव जीवित ॥

मन्दाराहिसमिन्वतेऽमरगुरौ शुक्रोन्दुपुत्रे क्षिते जातः शूद्रकलेवरोऽपि निखिलां विद्यामुपैति श्रियम् । तारानाथविकर्तनौ गदगतौ सौरेण संवीक्षितौ जातोऽसौ समुपैति नीचिविहितोपायेन सञ्जीवनम् ॥३॥

- (१) यदि वृहस्पिति, शनि, मंगल और राहु से युत हो और शुक्र तथा वुध से दृष्ट हो, तो शूद्र शरीर होने पर भी (अर्थात् शृद्र कुल में जन्म लेने पर भी) सम्पूर्ण विद्या और श्री (लक्ष्मी) प्राप्त करता है।
- (२) यदि लग्न से छठे घर में सूर्य श्रीर चन्द्र हों श्रीर शनि की उन पर दृष्टि हो तो नीच लोग जिन उपायों से जीवन चलाते हैं वही वृत्ति उसकी होती है श्रर्थात् छोटा काम करे या श्रप्रशस्त (निन्दित) कार्य से श्राजीविको-पार्जन करे।

टिप्पणी—योगों में जहाँ जहाँ दृष्टि का उल्लेख किया गया हो वहाँ सर्वेत्र पूर्ण दृष्टि होने से ही योग सम्पादित होता है। राशि से राशि दृष्टि गणना करनी चाहिये। भाव बना कर नहीं।

जातक पारिजात के उपर्युक्त श्लोक के पूर्वार्द्ध में जो योग दिया गया है, वैसा ही सर्वार्थचिन्तामणि में भी है:—

> ध्वजाहिमन्दैः सहितेन्द्रपूज्ये शुक्रेक्षिते वा शशिसूनुवृष्टे । शूद्रोऽपि चेद्विप्रसमत्वमेति विद्यां स सर्वामधिगम्य जातः ।।

यदि वृहस्पित केतु या राहु ग्रौर शिन के साथ हो ग्रौर शुक्र या बुध से दृष्ट हो तो जातक शूद्र होने पर भी विप्रत्व को प्राप्त होता है ग्रौर समस्त विद्याग्रों में निष्णात होता है।।३।।

> केन्द्रस्थे वा विलग्ने दिनकरतनये सौम्यलेटेरदृष्टे मूसूनोः कालहोरासमयजमनुजो भिक्षुको दासभूतः।

सौम्यादृष्टेर्ऽक्किदृष्टे शशिनि सष्धिरे मेषगे भिक्षुकः स्या-दक्कीन्द्रक्कैं: सकेन्द्रे जंडतनुरधनश्चान्यभुक्ताशनः स्यात् ॥४॥

इसमें तीन योग कहे गये हैं।

- (१) यदि शनि केन्द्र या लग्न में हो (केन्द्र शब्द में लग्न का भी सिन्नवेश हो जाता है तथापि लग्न का उपादान करके लग्न स्थिति को योगफल में प्रधानता दी गई है) और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और जातक का जन्म मंगल की काल होरा में हो तो जातक भिक्षुक होकर अन्य के आश्रित दास होता है।
- (२) चन्द्रमा मंगल के साथ मेष में हो, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टिन हो ग्रौर उन पर शनि की दृष्टि हो तो भिक्षुक हो।
- (३) यदि केन्द्र में शनि, चन्द्र भीर सूर्य हों तो जातक बुद्धिहीन, निर्धन भीजन के लिए ग्रन्य जनों पर ग्राश्रित रहता है।

सर्वार्थंचिन्तामणिकार कहते हैं :---

निः श्रीविलग्नस्य निशाकरस्य लुब्धो दिनेशात्मजदृष्टियोगात् । शुभग्रहाणामवलोकनेन हीनाद् भवेदत्र समन्विताद्वा ।। तत्कालहोराधिपते धराजे केन्द्रे शनौ चेद्यदि वा विलग्ने । शुभग्रहाणामवलोकहीने दासस्तु भिक्षाशनदेहशीलः ॥४॥

यहां चौथे श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है।

मन्दे केन्द्रगते विलग्नगृहगे चन्द्रेऽन्त्यमे वाक्पतौ जातो भिक्षुक एव शोकजलधौ मग्नो विदेशं गतः। धर्मस्थानपतौ तु रिःफगृहगे पापग्रहे केन्द्रगे जातः पापरतः परान्नधनभुग् विद्याविहीनो भवेत् ॥५॥

इसमें दो योग कहे गए हैं :--

(१) यदि शनि केन्द्र में हो; चन्द्रमा लग्न में और बृहस्पित द्वादश में हो तो जातक भिक्षुक हो, शोकाकुल हो और विदेश चला जाये। पहिले विदेश जाना मन्द भाग्य का लक्षण समझा जाता था।

वराहिमिहिर के मत से केवल मेष, वृष तथा कर्क का चन्द्रमा लग्न में शुभ फल करता है। ग्रन्य किसी राशि का चन्द्र लग्न में ग्रच्छा नहीं:—

मूकोन्मत्तजडान्धवधिरप्रेष्यः शशांकोदये स्वर्काजोच्चगते धनी बहुसुतः सस्वः कुटुम्बी धने । सर्वार्थचिन्तामणि में भी लिखा है:--

केन्द्रे शनौ लग्नगते शशांके जीवे व्यये भिक्षुक एव जातः ।।

(२) नवम भाव का स्वामी द्वादश में हो ग्रीर पाप ग्रह केन्द्र में हो तो जातक पाप कार्यों मे रत होता है। दूसरे के ग्रन्न ग्रीर धन का भोक्ता तथा विद्याविहीन होता है।

हमारे विचार से ग्रन्य योग भी देखने चाहियें। केवल नवमेश के द्वादशस्थ भौर पाप ग्रह के केन्द्रस्थ होने से इतना दुप्प्रभाव नहीं होता ॥ ५॥

जीवे राहुयुतेऽथवा शिखियुते पापेक्षिते नीचकृन् नीचे नीचसमीक्षिते सुरगुरौ विप्रोऽतिदुष्कर्मकृत् । निद्री चन्द्रविलग्नपौ सह दिवानाथेन मन्देक्षितौ प्रेष्यः स्यादशुभैः शुभग्रहदृशा होनेश्च मानस्थितः ॥६॥

इस म्लोक में चार योग बताये गये हैं :--

- (१) वृहस्पति राहु या केतु के साथ हो ग्रोर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो नीच कर्म करने वाला हो। यहाँ नीच कर्म से ग्राशय है क्षुद्रता, नृशंसता के कर्म, धर्माचरण के प्रतिकूल, दया सौशोल्यादि से रहित।
- (२) यदि बृहस्पति नीच राशि में हो ग्रौर नीच राशि स्थित ग्रह से दृष्ट हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी दुष्कर्मकारी होता है। सर्वार्थीचन्तामणि में कहा है।

जीवे सकेतौ यदि वा सराहौ चाण्डालता पापिनरीक्षिते चेत्। नीचांशगे नीचसमन्विते वा जातो द्विजश्चेदिप तादृशः स्यात् ॥ द्वितीय पंक्ति में सर्वार्थंचिन्तामणिकार कहते हैं कि बृहस्।ति ग्रपने नीच नवांश में हो या नीच ग्रह से युत हो तो द्विज होकर भी वैसा ही (चाण्डालकर्मा) होता है।

(३) यदि चन्द्रमा और लग्नेश सूर्य के साथ हों और शनि से दृष्ट हों तो निद्रालु (निद्राप्रिय, ग्रधिक सोने वाला) होता है।

(४) यदि दशम भाव में पाप ग्रह हों और शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि न पड़ती हो तो प्रेष्य (छोटी कक्षा का भृत्य) होता है। इस श्लोक की अन्तिम दो पंक्तियाँ जातक रत्न में इस प्रकार कही गयी हैं:—

नीचौ चन्द्रविलग्नयौ सह दिवानाथेन मन्देक्षितौ प्रेष्यः स्याच्छुभखेचरेण मिलितौ प्रेष्येण संजीवितः ॥ यहाँ छठे ग्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। भाग्येजेऽन्त्यगते सहावरगतेः पापैव्ययेजेऽव्यंगे दुर्भोजो परिबन्धनाविसहितो जातोऽन्यजायारतः । सर्वेनोचसपत्नभागसहितेः कर्मेतरस्थानगे-विद्यावृद्धिकलम्रपुत्ररहितः कोपी सदा भैक्षकृत ॥७॥

इस श्लोक में दो योग कहे गये हैं :--

- (?) यदि भाग्येश (नवम भाव का स्वामी) द्वादश में हो, पाप ग्रह लग्न से तृतीय में हों ग्रीर व्ययेश (बारहवें घर का मालिक) लग्न से दूसरे घर में हो तो दुर्भोजी होता है। दुर्भोजी का क्या ग्रथं ? 'दुः' का प्रयोग कुत्सित ग्रथं में होता है। भोजन में कठिनता हो या कुत्सित (ग्रवैध—धर्माचार के विरुद्ध) भोजन करे। तथा बन्धन (गिरफ्तारी, कैंद ग्रादि) में पड़े; दूसरे की पत्नी या पत्नियों में ग्रासक्त हो।
- (२) सभी ग्रह यदि अपने नीच नवांश या शतुनवांश में स्थित होकर, दशम भाव के अतिरिक्त अन्य भावों में हों तो जातक विद्या, बुद्धि, पत्नी तथा पुत्र से रहित, कोधी और भिक्षा वृत्ति वाला ( अर्थात् निर्धन ) होता है। सर्वार्थिचन्तामणि में भी कहा है:—

श्राग्वेश्वरे रिः फगते तदीशे वित्तिस्थिते भ्रातृगतैश्व यापैः । केमद्रुमेऽस्मिन् स भवेत्कुभोजी बुष्कमंयुक्तोऽन्यकलतगामी । सर्वप्रहैर्नीचसपत्नश्रानैः कर्मान्यमैभिक्षुक एव जातः ॥७॥

ग्रब ग्रागे ८वाँ श्लोक कहते हैं।

लग्नस्वानिति रि:फमे तु वियति क्रूरे सचन्द्रे कुजे जातोऽसौ परदेशमः सुख्यनत्यामी दरिद्रो भवेत् । होराजन्मपतो न शोभनयुतावस्तंगतावन्त्यमे भाग्येशे यदि नव्टदारतनयो जातः कुलध्वंसकः ॥द॥

इसमें २ योग वताये हैं :--

(१) यदि भाग्येश (नवम भाव का स्वामी) लग्न से द्वादश भाव में श्रीर दशम में चन्द्रमा श्रीर मंगल कूर ग्रह (सूर्य या शनि क्यों कि मंगल पहले ही कह चुके हैं। राहु श्रीर केतु भी कूर ग्रह हैं, इनको भी ले सकते हैं) के साथ लग्न से दशम भाव में हो तो परदेश वासी, सुख श्रीर धन से रहित दरित्र होता है। श्री बी. सुब्रह्मण्य शास्त्री 'कूरे' का श्रयं कूर राशि करते हैं श्रीर लिखते हैं कि

साधारणतः सूर्य, मंगल तथा शनि राशियाँ मेघ, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंश कूर राशियाँ हैं, किन्तु झोज राशि कूर और सम राशि सौम्य मानी गई है। इसलिये यहाँ कूर का अर्थ मेप, सिंह, कुंश लेना। जातक पारिजात के मराठी टीकाकार भी कूर का अर्थ कूर राशि लेते हैं और कूर की टीका करते हैं—विपम राशि। किन्तु हमने कूर का अर्थ कूर गृह लिया है क्योंकि तभी सर्वार्थ-चिन्तामणि से निम्नलिखित श्लोक से सामञ्जस्य होगाः—

होरेश्वरे रि:कगते तु माने कूरान्तिते भौमयुते शशांके । जातोऽजिशस्तः परदेशवासी जिक्षाशनी दुःखितदेहनाक् स्यात् ॥

(२) यदि जन्म लग्न का स्वामी और चन्द्रमा जिस राशि में हो, उसका स्वामी—दोनों शुभ ग्रहों से युत न हों या ग्रस्त हों (सूर्य सान्निध्य के कारण) तथा भाग्येश लग्न से द्वादश भाव में हो तो जातक की स्त्री तथा पुत्रों का नाश हो जाता है और कुलध्वंसक (कुल को नाश करने वाला) होता है। सर्वार्थ-चिन्तामणि में भी कहा है:—

षाग्येश्वरे चान्त्यगते स्वापे जन्मोदयेशी रिवगी कुलध्नः । विनष्टपुद्धार्थकलद्भमाक् स्यात् शुमैनं युक्तौ यदि वीक्षितौ वा ॥ ६॥ यहाँ ग्रष्टम श्लोक की व्याख्या समाप्त हो जाती है।

सौम्यासौम्ययुतेषु केम्ब्रभवने विवन्दौ तनुस्वामिना वृष्टे अन्दनवांशके सति कुलध्वंसी विदारात्मजः। कामे बोधनशुक्रयोः सुतगृहे जीवे सुखस्ये शुभे पापे रम्प्रगते च चन्द्रभवनाज्जाताः कुलध्वंसिनः ॥६॥

इसमें दो योग बताये गये हैं :--

(१) यदि लग्न से केन्द्र में शुभ ग्रौर पाप ग्रह हों, चन्द्रमा लग्नेश से दृष्ट हो ग्रौर चन्द्रमा शनि के नवांश में हो तो जातक, स्त्री पुत्र रहित, कुलघ्वंसी होता है।

इस योग में, सर्वार्थिचिन्तामणिकार के मत से चन्द्रमा चाहे शनि के नवांश में हो, चाहे शनि से युत हो यदि वह लग्नेश से दृष्ट हो और शुभ तथा पाप ग्रह केन्द्र में हों तो जातक पत्नीरहित और कुलध्वंसी होता है:—

शुक्राशुक्षैः केन्द्रगतैः शशांकाल्लग्नेश्वरेणापि निरीक्षितश्चेत् । सौरांशके या यदि संयुतश्चेत् जातः फुलध्वंसकरो विवारः ॥

(२) यदि सप्तम स्थान में बुध और शुक्त हों, पश्चम में बृहस्पति हो, चतुर्थं में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा से ग्रष्टम में पाप ग्रह हो तो जातक कुलध्वंसी होता है। कुलध्वंसी क्या ? कुल को नाश करने वाला। कितपय टीकाकार, योग (२) में जो ग्रह स्थित बतायी गयी है—वह सब चन्द्र लग्न से लेते हैं। उनके मत से यदि चन्द्रमा से सप्तम में वुध ग्रीर शुक्र हों, चन्द्रमा से पंचम में बृहस्पति हो ग्रीर चन्द्रमा से चतुर्थ ग्रीर ग्रप्टम में पापग्रह हों तो जातक कुलध्वंसी होता है।।९।।

# चरावसाने शशिनि स्थिरादौ द्विदेहमध्ये बलवर्जिते च।। होने विलग्ने यदि खेचरेन्द्रौविनाशमेति क्षितिपालयोगात्।।१०॥

यदि चन्द्रमा चर राशि के झन्त में, या स्थिर राशि के आदि में या दि स्वभाव राशि के मध्य में हो, बलवर्जित हो और लग्न में कोई ग्रह नहीं हो तो राज योग का नाश होता है। मूल श्लोक में लग्न का खेचरेन्द्रों से हीन होना कहा है। हीन होना तभी कहा जाता है जब उत्तम वस्तु से रहित हो। दूसरे शुभ ग्रहों को ही खेचरेन्द्र = खेचर इन्द्र कहेंगे। इन्द्र शब्द श्रेष्ठता वाचक है यथा राजेन्द्र, मृगेन्द्र, नरेन्द्र। इसलिए लग्न में बलवान् शुभ ग्रह न हो यह ग्रयं लेना। जब लग्न और चन्द्रमा दोनों नष्ट हों तो राजयोग का नाश हो जाता है। यह ज्योतिष का सिद्धान्त है। राजयोग भंग तभी होगा जब लग्न और लग्नेश दुर्वल हों और चन्द्रमा उपर्युक्त राशि भागों में स्थित होकर दुर्वल हो। स्थिर राशि के ग्रादि में चन्द्रमा वाञ्छनीय नहीं है, किन्तु वृष के ३° पर स्थिर राशि के ग्रादि में होते हुए भी परमोच्च होगा। यह सब विचार में रखना चाहिये। सारावली अध्याय ३८ श्लोक ३ में लिखा है:—

म्रान्त्याष्टमाविभागे चरराश्याविषु शशी यदा क्षीणः । एकेनापि न बुष्टो प्रहेण भद्भस्तवा नपतेः ।।

श्रयात् चर के ग्रन्त में, स्थिर के ग्रष्टम भाग तथा द्विस्वभाव राशि के ग्रादि भाग में यदा क्षीण चन्द्र हो ग्रौर किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो नृपति योग भंग होता है। यहाँ स्थिर ग्रौर द्विस्वभाव के जो ग्रवाञ्छनीय भाग बताये हैं उनका जातक पारिजात में कहे गये भागों से मेल नहीं खाता।।१०।।

## लग्नराशिनवभावनायका भानुशीतकरदेवपूजिताः । शत्रुभागसहिताः स्वनीचभस्वामिभांशसहिताः परानुगः ॥११॥

यदि लग्नेश, चन्द्रेश (चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी) तथा नव-मेश एवं सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति अपने नीच नवांश में या जिस राशि में जो ग्रह नीच होता है, उस राशि स्वामी के नवांश में (यथा सूर्य शुक्रके नवांश में, चन्द्रमा मंगल के नवांश में बुध बृहस्पति के नवांश में, शुक्र बुध के नवांश में, शिन मंगल के नवांश में ) हो तो दूसरों का अनुचर हो अर्थात् मातहती करे।।११।।

## शिश्ति गगनयाते कामगे दानवेज्ये नवमभवनयाते पापबेटे कुलघ्नः। भृगुजशिजचन्द्राः केन्द्रगा जन्मलग्ने तमसि विहितकर्मध्वंसको नीचतुल्यः ॥१२॥

इसमें दो योग कहे गये हैं:--

- (१) यदि चन्द्रमा दशम में हो, शुक्त सप्तम में ग्रीर नवम में पापग्रह हो तो जातक कुलघ्न होता है। श्रर्थात् उसका वंश ग्रागे नहीं चलता। (देखिये म्रष्ट्याय १३ श्लोक २०)
- (२) यदि बुध, शुक्र तथा चन्द्र केन्द्र में हों और लग्न में राहु हो तो नीच तुल्य होता है। अर्थात् नीच आचार विचार वाला। सर्वार्यचिन्तामणि के मत से उपर्युक्त योग में चन्द्र, बुध तथा शुक्र का एक साथ केन्द्र में होना आवश्यक है:—

समन्वताः सौम्यशशांकशुकाः केन्द्रस्थिता घोगिनि चेद्विलग्ने । चण्डालयोगः स प्रवेत्तदानीं जातो निजाचारसुकर्महोनः ॥ इस सम्बन्ध में जातकादेश के मत के लिये देखिये जातकादेशमार्गचन्द्रिका पुष्ठ १३५-१३६। इस ग्रंथ के योगप्रकरण विद्वानों के ग्रवलोकनयोग्य हैं ॥१२॥

नीचे भृगौ मन्दनवांशके वा दुःस्थानगे भानुसुतेक्षिते च ।। कामस्थिते शीतकरे सभानौ मात्रा सह प्रैष्यमुपैति नित्यम् ।।१३।।

यदि शुक नीच राशि में हो या शनि के (मकर या कुंभ) नवांश में हो, दुःस्थान स्थित (लग्न से पष्ठ, अष्टम या द्वादश में) हो, और शनि से दृष्ट हो तथा सूर्य और चन्द्रमा लग्न से सप्तम में हो तो जातक अपनी माता के साथ नौकरी करता है। अर्थात् उसकी माता नौकरानी होती है तथा वह स्वयं भी नौकरी करता है। मूल में प्रष्य शब्द आया है, जो हीन नौकरी का द्योतक है।

सर्वार्थचिन्तामणि का श्लोक है:---

नीचे मृगौ मन्दनवांशके वा व्ययस्थिते चन्द्ररवी कलत्रे । निरीक्षितौ भानुसुतेन चात्र जातः परप्रैष्यमुपैति नित्यम् ॥१३॥

# नीचे गुरौ वासरनायके वा केन्द्रस्थिते पापयुते शिशुष्टनः । केन्द्रे सपापे शुभवृष्टिहीने रन्ध्रे गुरौ गोमृगजातिहन्ता ॥१४॥

इसमें दो योग कहे गये हैं :--

- (१) वृहस्पित या सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित होकर यदि केन्द्र में हो और पाप ग्रह के साथ हो तो जातक शिशुष्टन होता है। शिशु छोटे बच्चों को कहते हैं। उनका वध करने वाला शिशुष्टन कहलाता है।
- (२) यदि केन्द्र में पापग्रह हो, ग्रौर वह पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तथा वृहस्पति ग्रष्टम में हो तो गो, मृगग्रादि का शिकार करता है ॥१४॥

## शशाङ्कर्तीम्यौ दशमोपयातौ पापेक्षितौ पापसमन्वितौ च । नीचांशगौ सौम्यदृशा विहीनौ जातस्तु नित्यं खलु पक्षिहन्ता ॥१५॥

यदि चन्द्रमा और बुध अपने-अपने नीच नवांश में होकर पापग्रह के साथ लग्न से दशम में हों और पाप ग्रह से दृष्ट भी हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्ट न हो तो जातक नित्य पक्षियों का शिकार करता है। इन योगों में जाति, काल, पात्र आदि का भी विचार कर लेना चाहिये। हिन्दू गाय का शिकार नहीं करते। बहुत से कुलों में आखेट या पक्षी का शिकार दैनिक चर्या का एक अंग है।।१५।।

## चन्द्रात्मुते लग्नपतौधने वा सौम्येतरेष्वष्टमराशिगेषु । मानस्थिते शीतकरे तदानीं जातस्तु जीवत्यतिहेयबृत्या ॥१६॥

यदि लग्नेश चन्द्रमा से दूसरे या पाँचवें हो, श्रौर पाप ग्रह (चन्द्रमा से) अष्टम में हों तथा दशम में चन्द्रमा हो तो जातक हेय वृत्ति (नीचे दर्जे के काम से) जीवन यापन करता है। किसी किसी पुस्तक में श्रशीतकरे पाठ है श्रौर टीकाकारों ने सूर्य दशम में हो यह श्रश्ं किया है (देखिये श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री तथा श्री नवाथे की टीका)। किन्तु वह उचित पाठ नहीं है क्योंकि सर्वार्थ-चिन्तामणिकार ने स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रमा दशम में हो।

चन्द्रात्सुतेऽर्थे यदि लग्ननाथे रन्ध्रस्थितैः सौम्यखगेतरैर्वा । मानस्थिते राव्रिकरे तदानीं जातस्तु जीवत्यतिहेयवृत्त्या ॥१६॥

नीचारिभांशौ भृगुदेवपूज्यौ तदंशके वासरनाथपुत्रे । जातोऽतिदुःस्त्री सुतदारहीनः कृच्छ्रे एा संजीवति भाग्यहीनः ॥१७॥ यदि बृहस्पित श्रीर शुक्र श्रपने-श्रपने नीच नवांश या शतु नवांश में हों श्रीर शिन बृहस्पित या शुक्र के नवांश में हो तो जातक स्त्री तथा पुत्र से हीन, दुःखी, भाग्य हीन होता है श्रीर कठिनता से जीवन यापन करता है। सर्वार्थविन्तामणि में उपर्युक्त भाव का श्लोक है किन्तु उसमें शुक्र की चर्चा नहीं है:—

नीचारिमांशे यदि देवपूज्ये तदंशके वासरनायपुत्रे । जातोऽतिदुःखी सुतदारहीनः कुच्छादसौ जीवति माग्यहीनः ॥१७॥

सर्वे पापाः केन्द्रनीचारिसंस्थाः सौम्यैर्वृ व्टा रिःफरन्ध्रारियातैः । निघ्नन्त्येते राजयोगं ग्रहेन्द्रा नीचारातिकृरवष्ठघंशकाश्च ॥१८॥

सब पाप ग्रह केन्द्र में ग्रपनी-ग्रपनी नीच या शत्रु राशि में हों, ग्रौर षष्ठ, ग्रष्टम या द्वादश में स्थित सौम्य ग्रहों से दृष्ट हों (कहने का ग्राशय एतावन्मात है कि पाप ग्रह नीच या शत्रु राशि के केन्द्र में हों ग्रौर शुभ ग्रह तिक में हों ) तो ऐसी ग्रहस्थित राजयोगभंग करती है। जो ग्रह ग्रपनी नीच राशि, ग्रपनी शत्रु राशि या कूर षष्ट्रं यश में हों वे भी राजयोगभंग कारक होते हैं। सारावली में भी कहा है:—

सर्वे कूराः केन्द्रे नीचारिगता न सौम्ययुतवृष्टाः । शुभवा व्ययरिपुरंध्रे तवाऽपि भङ्गो भवेश्वपतेः ॥१८॥

केन्द्रस्थिता मन्दिनशाकरार्काः शुभैरदृष्टा यदि मद्यपायी । क्रूरारिषण्ठयंशकनीचभागा दुष्कर्मयुक्तोऽन्यकलत्रनामी ॥१९॥

इस श्लोक में दो योग कहे गये हैं :--

- (१) यदि सूर्य, चन्द्र ग्रीर शनि केन्द्र में हों ग्रीर शुभ ग्रहों से दृष्ट न हों तो जातक मद्य पीने वाला होता है। यह प्राचीन समय की वात है जब कोई-कोई मद्य पान करता था। ग्रव नगरों में पाश्चात्य शिक्षा ग्रीर संस्कृति के सम्पर्क से मद्यपान करने वाले इतने ग्रधिक हो गये हैं कि विना ग्रह योग के भी लाखों मद्यपायी हैं।
- (२) यदि सूर्यं, चन्द्र ग्रौर शनि नीच भाग (नीच नवांश) तथा कूर पष्ट्यंशों में हो तो जातक दुष्कर्म करने वाला तथा परस्त्रींगामी होता है। (ग्रागे इसी ग्रध्याय का श्लोक ८१ भी देखिये) ।।१९।।

नीचे भृगौ धर्मगते सपापे द्विजप्रहर्ता यदि पापदृष्टे । व्यये शुभक्षें ऽकंसुतांशकस्थे भृगौ च दासीवरनन्दनः स्यात् ॥२०॥

## इसमें दो योग कहे गये हैं :---

- (१) यदि शुक्त अपनी नीच राशि में नवस में पाप ग्रह युक्त हो और पाप ग्रह से दृष्ट भी हो तो जातक ब्राह्मण पर प्रहार करने वाला हो।
- (२) यदि शुक शुभ प्रह की राशि में किन्तु शिन के नवांश में द्वादश में हो तो दासी पुत हो। मूल में भव्द श्राया है "दासीवरनन्दन:"— दासी का श्रेष्ठ पुत या श्रेष्ठ दासी का पुत्र। श्रेष्ठ क्या? जो दासी सुन्दरी होती थी उसे रखैल बना कर धिनक लोग रख लेते थे। इस कारण श्रेष्ठ दासी का पुत्र भी कह सकते हैं। श्रीर दांसी के गर्भ से दिष्ठ का पुत्र—इस श्रथं में दासीवरनन्दन कह सकते हैं। कितपय पुस्तकों में दासीवरनन्दन पाठ है। दासी का अन्य—स्व स्वामी के श्रतिरक्ति पर पुरुष से उत्पन्न-दासीवरनन्दन हुआ। छुछ टीकाकारों ने नन्दन का श्रयं 'पुत्र' नहीं लिया है। ऐसा जातक दासी में श्रासक्त उसकों भोग का श्रानन्द देता है। द्वादश स्थान शयन का है परस्त्रीरमण का है। इस कारण यह पाठान्तर विशेष उपयुक्त है।।२०।।

#### रेकायोग

श्लोक २१ से २७ तक रेका योग और उसका फल कहा गया है। रेका योग एक प्रकार का अनिष्ट योग है। जिस प्रकार अनेक राजयोग, आग्ययोग, धनयोग और दरिद्र योग हैं, उसी प्रकार रेकायोग भी अनेक हैं। कुछ जातक पारिजात में दिये गये हैं:—

> लग्नेशे बलवाजिते परिभवस्थानाधिपेनेक्षिते सूर्योष्टिक्शकरे पुरन्वरगुरी रेकाल्ययोगी भवेत्। बन्धुस्थानपसंयुतांशकपती तिग्बांशुलुप्तखुती रि:फेशन निरोक्षिते सतियवा योगस्तु रेकाह्वयः॥२१॥

इसमें दो रेका योग दिये हैं :--

- (१) यदि लग्नेश वलहीन हो और अष्टमेश से दृष्ट हो श्रीर बृहस्पति सूर्यं सान्निध्य के कारण अस्त हो।
- (२) यदि वह ग्रह जिसके नवांश में चतुर्थेश हो। (सूर्य के समीप होने के कारण) ग्रस्त हो और व्ययेश (बारहवें घर के स्वामी) से दृष्ट हो।

रेका थोगों का अनिष्ट फल आगे श्लोक २६ और २७ में कहा है।

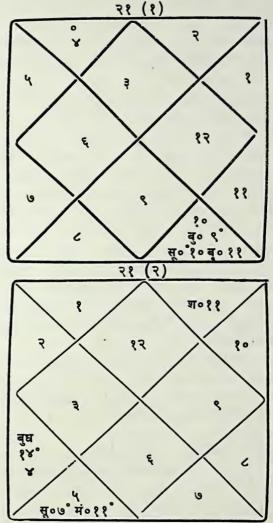

उदाहरण कुण्डली १ लग्नेश नैसींगक सम, तात्कालिक शत्नु ग्रतः शत्नु शिन की राशि में, नीच नवांश में दुःस्थानिस्थित ग्रीर बलहीन है। ग्रष्टमेश से दृष्ट है। बृहस्पित ग्रस्त है। बुध के ९ ग्रंश हैं। सूर्य के १० तथा बृहस्पित के ११ ग्रंश। उदाहरण कुण्डली २ में चतुर्येश बुध के कर्क में १४ ग्रंश में हैं, वृश्चिक नवांश में है। ग्रतः मंगल के नवांश में हुग्ना। मंगल के सिंह में ११ ग्रंश हैं, सूर्य के ७ ग्रंश इस कारण ग्रस्त है। द्वादशेश शिन से मंगल दृष्ट है।।२१।। षष्ठस्वामिनिरीक्षिते सुखपतौ रन्ध्रे शयुक्ते तथा मानेशे सुतगे विलग्नरम्यो नीचं गते रेकभाक् । रन्ध्रारिव्ययराशिगा यदि शुभाः केन्द्रत्रिकोर्णोपगाः पापा लाभगृहाधिषे च विवले रेकाभिशस्तो भवेत् ॥२२॥

इसमें २ योग बतलाये गये हैं :--

- (१) यदि चतुर्थेश अष्टमेश से युक्त हो और पष्ठेश से दृष्ट हो तथा दशमेश पंचम में हो और लग्नेश अपनी नीच राशि में हो तो रेका योग होता है। एक टीकाकार ने इस एक योग को खंडित कर स्वतंत्र योग बना दिया है। मूल श्लोक के प्रथम चरण से एक योग और द्वितीय चरण से अन्य स्वतंत्र योग। परन्तु हमारे विचार से प्रथम और द्वितीय चरणों से सिम्मिलत रूप से एक ही योग बनता है। मराठी टीकाकार श्री नवाथे ने अर्थ किया है कि यदि चतुर्थेश पष्ठेश से दृष्ट हो और दशमेश पंचम स्थान में अष्टमेश से युक्त हो। परन्तु यह अर्थ हमें मान्य नहीं है। 'रन्ध्रेशयुक्ते' प्रथम चरण में आया है इसलिये ग्रंथकार का आशय यही है कि चतुर्येश अष्टमेश से युक्त हो। बाद में तथा भी कहा है। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री की टीका और भी विचित्र है। वह मानेश का अर्थ नवमेश लेकर लिखते हैं कि यदि नवमेश, अष्टमेश से युक्त पंचम में हो। मान, आस्पद आदि दशम स्थान के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, इस कारण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री की टीका अमपूर्ण है। ग्रंथकार का वास्तविक आशय हम उपर दे चुके हैं।
- (२) यदि शुभ ग्रह लग्न से ग्रष्टम, षष्ठ या व्यय (ग्रर्थात् सब शुभ ग्रह एक साथ ग्रलग-ग्रलग किसी भी प्रकार-व्रिक में हो) में हों तथा पाप ग्रह केन्द्र ग्रीर व्रिकोण में हों (एक साथ या पृथक्-पृथक्-किसी भी प्रकार) तथा लाभाधिप-ग्यारहवें घर का स्वामी बलहीन हो तो रेका योग होता है।

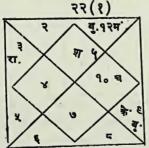

यहां कुण्डली २२ (१) में चतुर्थेश बुध, अष्टमेश शनि से युक्त है और पण्ठेश मंगल से पूर्ण दृष्ट है. तथा दशमेश वृहस्पति पंचम में है और लग्नेश बुध नीच है। हमारे विचार से योगों में दृष्ट शब्द से पूर्ण दृष्टि ही लेनी चाहिये। पाराशरी में सम्बन्ध के लिये पूर्ण दृष्टि ही ली जाती है। यह अवश्य है कि जहाँ शुभ दृष्टि

के अभाव में कूरता या अशुभफल का निर्देश किया गया है वहाँ शुभ ग्रह की विपाद, आधी या एक पाद दृष्टि भी कूरता या अशुभ फल का आंशिक निवारण

करती है। किन्तु योग विशेष तभी पूर्ण फल देते हैं जब कथित दृष्टि पूर्ण हो। ज्योतिष फलित शास्त्र है। इसमें सिद्धान्त समझना चाहिये। जड़ पकड़नी चाहिये—शाखा या पल्लव नहीं। विचारणीय रेका योग में सिद्धान्त बताये गये हैं:—

(i) चतुर्थेश की अष्टमेश से युति अच्छी नहीं। (ii) चतुर्थेश पर पष्ठेश की द्ष्टि शुभ फलों (जो अन्य ग्रहों के कारण जन्मकृण्डली में हों) को न्यन करती है (iii) लग्नेश का नीचस्थ होना उत्कर्ष के लिये घातक है। (iv) दशमेश ग्रपने स्थान दशम से ग्रष्टम-पंचम में ग्रच्छा नहीं क्योंकि कोई भी भावेश ग्रपने स्थान से (जिसका वह स्वामी हो) ग्रप्टम में ग्रच्छा नहीं। इस सम्बन्ध में हमने अपना विचार अध्याय ११ श्लोक ७ की व्याख्या में व्यक्त किया है। वहाँ अवलोकन करें। ऊपर चार प्रकार की ग्रह स्थिति गहित बतायी गयी है। जब चारों किसी जन्म कुण्डली में युगपत हों तो उसका रेका योग नाम रख दिया क्योंकि नीम पर करेला चढा, यह कहावत चरितार्थ हो जाती है। ग्रव मान लीजिये किसी कुंडली में चतुर्येश पष्ठेश से युक्त है, ग्रष्टमेश से दृष्ट है, दशमेश अष्टमेश में है, तथा लग्नेश नीच राशि में तो नही है किन्तु नीच नवांश में, दु:स्थान में, पापाकान्त, पाप दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में, इस श्लोक में जो रेका योग के लिये ग्रह स्थित कही है वह तो लागु नहीं होती किन्तु जिन हेतुओं से रेका योग कहा गया है- चतुर्येश की विकेश से युति, चतुर्थेश पर त्रिकेश की दृष्टि, दशमेश की ग्रवाञ्छनीय स्थिति, लग्नेश की दुबंलता-वे होंगे। इसलिये चाहे इसका नाम रेका योग न कहें, किन्तु फल वही होगा, क्योंकि लक्षण यद्यपि वही नहीं हैं, किन्तु लक्षगों में साम्य है। श्रंग्रेजी में एक कहावत है-चाहे ग्राप गुलाव को किसी ग्रन्य नाम से पुकारें किन्तु गुलाब की सुगन्धि वही रहेगी। ज्योतिष का एक ग्रन्य सिद्धान्त है 'योगे दृष्टि-फलं योज्यं दृष्टी योगफलं तथा' प्रर्थात् जहां युति का उल्लेख किया गया है, वहाँ युति नहीं हो परन्तु दो ग्रहों की परस्पर पूर्ण दृष्टि हो तो उसका भी वही फल मानना (जो युति का फल कहा गया है) और जहाँ दो ग्रहों की परस्पर पूर्ण दृष्टि का फल कहा गया है वहाँ युति में वही फल लागू करना (जो परस्पर पूर्ण दृष्टि का कहा है। यह जो हमने इस फ्लोक की व्याख्या में कहा है उस सिद्धान्त का उपयोग केवल इस ग्लोक के प्रर्थ में ही नहीं, समस्त जातक पारि-जात में, समस्त जातक पारिजात में ही नहीं, समस्त ज्योतिष शास्त्र में करना चाहिये। वारंवार एक ही सिद्धान्त की पुनरावृत्ति, प्रत्येक ग्लोक की व्याख्या में नहीं की जाती है। इस श्लोक का फिलतार्य केवल इतना है कि लग्नेश, चतुर्येश तथा दशमेश की दुःस्थिति हो या ये भावेश दोष युक्त हों तो राजयोग भंग होता है; शुभ फलों का ह्वास होता है। अशुभ फलों की वृद्धि होती है।।२२॥

होरेशः खलसंयुतः सितगुरू चास्तं गतौ तद्ववेष्ट्र बन्धुस्थानपतिः शुभेतरयुतश्चास्तं गतो रेकदः। भाग्यस्थानपतौ विकर्तनकरच्छन्ने विलग्नाधिपे नीचस्थे धनपे च नीचगृहगे रेकाभिधानो भवेत्॥२३॥

इसमें ३ रेका योग कहे गये हैं।

- (१) यदि लग्नेश की खल (पाप) ग्रह से युति हो ग्रीर बृहस्पति तथा शुक्र ग्रस्त हों तो रेका योग।
  - (२) चतुर्थेश पापग्रह के साथ हो भीर ग्रस्त हो तो रेका योग।
- (३) भाग्येश (नवम भाव का स्वामी) अस्त हो तथा लग्नेश और धनेश दोनों अपनी अपनी नीच राशियों में हों तो रेका योग। फिलतार्थ या सिद्धान्त केवल इतना है कि लग्नेश, चतुर्येश की पापग्रह से युति अपकर्षकारक है; लग्नेश चतुर्येश, वृहस्पित तथा शुक्र का अस्त होना महान् दोष है; लग्नेश धनेश दोनों का नीच राशि में स्थित होना भाग्य हानि करता है। इनमें एक नीच हो तो गिह्त । दोनों नीच हों तो अत्यन्त गिह्त । श्री नवाथे तथा सुब्रह्मण्य शास्त्री ने मूल क्लोक के प्रथम तथा द्वितीय चरण को सिम्मिलत कर दिया है, क्लोक के पूर्वा के का दिया है। यह वास्तव में उचित नहीं है क्योंकि प्रथम चरण के अन्त में 'तद्वदेद्' वह (रेका योग) कहना और द्वितीय चरण के अन्त में रेकदः (रेका योग देने वाला) कहा है। इस प्रकार प्रथम तथा द्वितीय चरण में दो पृथक् योग हैं। तृतीय तथा चतुर्य चरण में एक योग। इस प्रकार तीन पृथक् योग हैं। तृतीय तथा चतुर्य चरण में एक योग। इस प्रकार

नीचस्या यदि वा दिनेशिकरणच्छन्नास्त्रयो लग्नपे वुष्टस्थानगतेश्यवा गतबले योगस्तु रेकप्रदः। होरावित्तानवास्पदायसुखघीकामानुजस्थाः खला-स्तस्यायुनंवभागरेकफलदा नीचारिपापेक्षिताः ॥२४॥

इसमें दो रेका योग कहे गये हैं।

(१) यदि लग्नेश दुष्ट स्थान में हो (श्रर्थात् लग्न से ६, ८ या १२ में हो) या निबंल हो, ग्रौर तीन ग्रह नीच स्थान में हों या सूर्य सान्निध्य के कारण अस्त हों तो रेका योग। यदि खल गह (पाप ग्रह—मूल में खलग्रहा:—बहुवचन का प्रयोग है। संस्कृत में बहुदचन का प्रयोग ३ या ग्रधिक के लिये किया जाता है। इस कारण पाप ग्रह कम से कम ३ की संख्या में समझना) प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्यं, पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश (यह ग्रावश्यक नहीं कि पाप ग्रह एक साथ हों) में हों ग्रीर ये पाप ग्रह नीच राशि में या शहू राशि में या पाप दृष्ट (ग्रन्य पाप ग्रह से दृष्ट) हों तो ग्रायु के नवम भाग में रेका योग का फल (ग्रनिष्ट) होता है।

श्री नवाये तथा श्री सुन्नह्मण्य भास्त्री ने भिन्न अर्थ किया है। उनके मत से यदि उपर्युक्त ९ स्थानों में खल (पाप) ग्रह अन्य ग्रह से देखा जाये जो स्वयं नीचस्य, ग्रह राशिस्य किया पाप (नैसर्गिक पाप) हो। ऐसी स्थिति में जिस (ऊपर जो ९ भाव वताये गये—१, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११) भाव में उपर्युक्त खल ग्रह हों उस भाव सम्बन्धी रेका योग (ग्रनिष्ट) फल होता है। हमें जो मत ग्राह्म है, वह प्रारंभ में हम दे चुके हैं। अन्य मतों का प्रदर्शन विद्वानों के विनोद के लिये है।। २४।।

एकद्विकत्रिकखलखुचरा नरागां कल्पस्वविक्रमगताः परतस्तर्थेव । स्राद्यौ तु मध्यवयसि क्रमकलतदन्त्ये रेकप्रदा रिपुखलगहनीचदृष्टाः ॥२५॥

(१) एक, दो, या तीन पाप ग्रह यदि प्रथम, द्वितीय या तुतीय भाव में हों या इसी तरह आगे चतुर्थ, पंचम आदि में हों और ये पाप ग्रह शबु ग्रह, पाप ग्रह नीच राशि स्थित ग्रह से दृष्ट हों तो जीवन के प्रथम, गध्य या अन्त भाग में क्रमशः रेका योग का फल होता है। अर्थात् केन्द्र में हो तो जीवन के प्रथम, तृतीय भाग में, पण फर में हो तो मध्य तृतीय भाग में, श्रापोक्लिम में हो तो अन्त तृतीय भाग में रेका योग का फल होता है। एक, दो या तीन यह जो मुल में कहा उससे आशय प्रतीत होता है-यदि केन्द्र में एक पाप ग्रह हो तो वहीं अनिष्ट प्रभाव के लिये पर्याप्त है, पणफर में दो पाप ग्रह हों तो वह अनिष्ट प्रभाव करते हैं, ग्रापोक्लिम में तीन हों तब दुष्ट प्रभाव होता है। किन्तु इसमें एक विप्रतिपत्ति है। ऊपर क्लोक २४ में तो एक ही पापग्रह थदि निर्दिष्ट स्थान में 'नीचारिपापेक्षित' हो तो रेका योग मान लिया है। मूल में (२४वें क्लोक में खला:-बहुवचन का प्रयोग है-इस कारण यदि वहाँ ३ पाप ग्रह होंतो भी-चाहे म्लोक २४ में एक पाप ग्रह मानें या तीन, म्लोक २५ में, एक, दो, तीन स्पष्ट कहा है; इस कारण कितने पाप ग्रह होने से रेका योग होता है, इस सम्बन्ध में श्लोक २४ और २५ में सामञ्जस्य नहीं होता। यदि श्लोक २५ का यह अर्थ लिया जाये कि केन्द्र, पणफर, या आपोक्लिम में एक पाप ग्रह हो, ३६० जातकपारिजात

दो हों या तीन हों—वयों कि केन्द्र, पणफर, ग्रापोक्लिम जीवन के तीन भाग के खोतक हैं—प्रत्येक भाव के साथ पापग्रह सख्या ग्रनुबद्ध नहीं करनी चाहिये। तो एतावन्मात ग्रयं होगा कि एक पाप ग्रह, जितना ग्रनिष्ट प्रभाव करेगा, उससे अधिक दो ग्रीर उससे भी ग्रधिक तीन।

केन्द्रस्य ग्रह जीवन के प्रथम भाग में फलद होते हैं (शुभ हों तो शुभ, ग्रशुभ हों तो ग्रशुभ), पणफरस्य ग्रह जीवन के मध्य भाग में ग्रीर ग्रापोविलमस्य ग्रह जीवन की स्थविरावस्था में यह ज्योतिष का बहु प्रचलित सिद्धान्त है। सारावली ग्रध्याय ३ श्लोक ३२ में कहा है:—

केन्द्रात्परं पणकरमापोविलमसंज्ञितं तयोः परतः । बालयुवस्पविरत्वे क्रमेण कलवा ग्रहास्तेषु ॥

एक मन्य बात जो जातक पारिजात म्लोक २४ में कही है, वह यह कि १, २, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ में विशेषावस्था में पाप ग्रह रेका योग करते हैं। साधारणतः तृतीय, षष्ठ तथा लाभ में पाप ग्रह ग्रच्छे समझे जाते हैं किन्तु यहां तृतीय तथा लाभ में भी पाप ग्रह रेका योग करते हैं यह कहा है। यदि यह तकं किया जाये कि ग्रंथकार ने यह सामान्य नियम नहीं कहा कि पाप ग्रह तृतीय तथा लाभ में रेका योग करते हैं किन्तु यह विशेष नियम कहा है कि नीचारि-पापेक्षित होने से रेका योगद होते हैं। विशेष नियम सामान्य का बाधक होता है। तो यहाँ शंका होती है कि श्रष्टम तथा द्वादश में पाप ग्रह नीचारिपापेक्षित होने से ग्रत्यन्त ग्रनिष्ट होगा तब इन दो भावों का श्लोक २४ में परिगणित स्थानों में उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका कोई समाधान उपलब्ध नहीं होता।

केन्द्र पणफर और आपोक्लिम भेद से जो जीवन के आदि, मध्य या अन्त में अशुभ फल परिपाक का समय कहा है उसके सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ऊपर श्लोक २४ से, १, २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, ११ इन भावों का अध्याहार करते हैं और अपनी टीका में लिखते हैं कि ऊपर के श्लोक में जो नौ भाव बताये गये हैं उन्हीं में केन्द्र पणफर, आपोक्लिम का नियम लागू करना। अब तक श्लोक २१ से २५ तक रेका योग कहे गये हैं। अब रेका योग का फल कहते हैं:—

#### रेका योगफल

निर्विद्यो विधनो दरिद्रसहितो रेको द्भूवः कामुकः क्रोबी दुःखितमानसो ऽरुचिकरः सौभाग्यहीनः पटुः। भिक्षाशी मलिनो विवादिनरतो मात्सर्यरोषान्वितो देवब्राह्मणदूषकः प्रतिदिनं दारात्मर्जीनन्दितः ॥२६॥ दुष्टात्मा कुनली कुमार्गनिरतो दौर्भाग्ययोगान्वितो बन्धूनामपकारदूषणपरः स्वल्पायुराभिक्षुकः । मूकोऽन्धो विधरः प्रमत्तहृदयः कामानुरो रोषवान् । पङ्गुनेत्रविकारभावसहितो रेकोद्भवः स्यान्नरः ॥२७॥

रेका योग में उत्पन्न जातक विद्याविहीन, धनहीन, दिद्र, कामुक (कामवासना प्रधान, नियत मात्रा में कामवासना स्वाभाविक है, यह न हो तो मनुष्य या तो योगी होगा या नपुंसक किन्तु मात्रा से अधिक कामवासना अवगुण ही नहीं, अपितु धननाश, शीलनाश आपित्त, पराभव एवं मृत्यु का कारण—यया रावण की कामुकता उसके वध का हेतु हुआ—भी हो सकता है) क्रोधी, दुःखी (असफलता, आपित्त, विपत्ति, दिद्रता ग्रादि दुःख के कारण हैं, सवंविदित है। जब रेका योग के कारण इन सब कारणों का समवाय होगा, तब मनुष्य दुःखी होगा) अरुचिकर (जिसके सहवास या मिलने से मन प्रसन्न न हो अपितु घृणा हो—उसके दुगं, णों के कारण) सौभाग्यहीन, पटु (चालाक), भिक्षा माँगकर खाने वाला, मिलन (शरीर, वेष तथा स्वभाव से) मत्सरी, ईर्ष्या के कारण रोष करने वाला। (उत्पर कोध शब्द आ चुका है—एक प्रकार से यह पुनरावृत्ति है) देव तथा बाह्मणों की निन्दा करने वाला (प्रर्थात् नास्तिक तथा प्रधर्मी) होता है। प्रतिदिन उसकी स्त्री तथा पुत्र उसकी निन्दा करते हैं—अर्थात् उसको कौटुम्बिक सुख और शान्ति नहीं होती)।। २६।।

दुष्टात्मा (जिसके स्वभाव में दुष्टता हो), कुनखी हो; लक्षण शास्त्र के ग्रनुसार कु ग्रर्थात् खराव नख होने से मनुष्य में बहुत से ग्रवगुण होते है:—

> 'ताम्मस्निग्धोच्छिखोत्तुङ्गपर्वाधोत्या नखाः शुभाः । श्वेतैर्यतित्वमस्यानैनंखैः पीतैः सरोगता ।। पुष्पितैर्वृ ष्टशोलत्वं क्रौर्यं स्याद्रोपमैनंखैः । शुक्त्याभैः श्यामलैः स्यूलैः स्फुटिताग्रेश्च नीलकैः ।। प्रद्योतरूक्षवकैश्च नखैः पातिकनोऽधमाः । त्राजन्यादिनखैभंग्नैर्जातमात्रस्य तु क्रमात् ।। श्रद्धंत्र्यशचतुर्यौशाष्टांशाः स्युः सहजायुषः । श्रंगुष्ठस्य नखे भंगे धर्मतीर्यरतो नरः ।।

यह भी लिखा है कि यदि ग्रँगूठे का नाखून कछुए की पीठ की तरह उन्नत हो, ऊपर उठा हुग्रा हो, तो मनुष्य भाग्यहीन होता है:—

कूर्मोन्नतंऽगुष्ठे नखे नरः स्यात् भाग्यर्वाजतः । स्तियों के नाखूनों के विषय में लिखा है:—

बन्धुजीवारुणैस्तुङ्कं नंखेरैश्वयंमाप्नुयात् । खरैवंकीविवर्णाज्ञेः श्वेतपीतैरनीशताम् ॥

स्कन्द पुराण का मत है:--

नखेखुबिन्ववः स्वेताः प्रायः स्युः स्वैरिणी स्त्रियः । पुरुषा प्रपि जायन्ते दुःखिताः पुष्पितः नर्खः ॥

गर्गसंहिता में लिखा है:--

श्लक्ष्णाः सुवर्णाः क्षतजप्रभाश्च वैद्यंमुक्ताफलसन्निभाश्च । पुष्पान्विताः सौद्यकरा भवन्ति कुशेशयाभाश्च नद्याः करेवु ॥

स्कन्द पुराण तथा गर्गसंहिता का पुष्पित नखों के विषय में थोड़ा मत भेद है। नाखूनों के विषय में शुभाशुभ लक्षणों के लिये देखिये हमारी पुस्तक हस्तरेखाविज्ञान (शरीर लक्षण सहित) \* पृष्ठ ५५-६४।

अस्तू रेका योग के प्रसंग में जो कृनखी कहा, वह अनेक अवगुणों का उपलक्षण है। रेका योग में उत्पन्न जातक, कुमार्ग निरत (अर्थात् आचार हीन कार्यं करने वाला, दोषयुक्त कार्यों में प्रवृत्त)। दीर्भाग्ययुक्त (पहिले सीभाग्य-हीन कहा धन ग्रादि सुख साधनों से हीन, श्रव दौर्भाग्य-रोग, क्लेश, कलह, पराभव, श्रापत्ति, विपत्ति श्रादि कष्ट उठाने वाला)। बन्धु का अपकार (दुष्टता, हानि) करने वाला, उनका (बन्धुग्रों का) निन्दक, ग्रल्पायु (दीर्घजीवी नहीं) चारों ग्रोर माँगने वाला (याचना में जिसे ग्लानि न हो प्रत्युत याचना करना ही जिसका अभ्यास हो) मूक (शब्दार्थ गूंगा है किन्तु आशय है कि मुख दुर्बल, वाएगी शक्ति की न्यूनता) बिधर (शब्दार्थ है बहरा परन्तु भावार्थ है जो हित की बात न सुने)। प्रमत्त हृदय (ग्रहंकार के कारण जिसमें ग्रविवेकिता हो। ग्रीचित्यानौचित्य विचार शून्य) कामातुर (इसकी व्याख्या पहिले कर चुके हैं)। रोषवान् (क्रोधी—यह पुनरावृत्ति है)। पंगु (शब्दार्थ लंगड़ा भावार्थ शरीर पूर्ण स्वस्थ न हो)। जिसके नेत्रों में विकार हो। यह सब रेका योग में उत्पन्न जातक के लिये ग्रनिष्ट यह सब दोप किसी एक व्यक्ति में नहीं होते । इस कारण रेका योग के कारण कीन सा भाग कितना विगड़ा है, यह विचार

<sup>\*</sup> पुस्तक प्राप्ति स्थान मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी।

कर, जो भाव विगड़ा या जो भाव विगड़े हों तत्सम्बन्धी भ्रनिष्ट फल कहना। इसके अतिरिक्त कोई भी दोष समान माता में, दो जातकों में नहीं होता। कोई ग्रह रेका योग के लक्षण में आकर भी, नवांश या वर्गों में शुभस्य हो, दिग्वल युक्त हो, शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो तो उसके दोष माजित हो जाते हैं यह सब भी बुद्धिमान दैवज को ध्यान में रखना चाहिये। शुभ वर्गों का ऊपर के श्लोकों में कहीं उल्लेख नहीं है किन्तु सारावली अध्याय १२, श्लोक ३ का आप्तवचन है:—

पापा यदि शुष्र वर्गे सौम्यैवृंष्टाः शुष्रांशवर्गस्यैः । निघ्नन्ति तदारिष्टं पति विरक्ता यथा युवतिः ॥

इसलिये जो भी इस प्रध्याय में या ग्रागे के ग्रध्यायों में कहे जायें—उसमें योग (शुभ योग या ग्रशुभ योग) करने वाले ग्रह का बलाबल, शुभाशुभ ज्योतिष के सभी सिद्धान्तों की कसौटी पर कसकर कितना शुभ फल होगा या कितना ग्रशुभ, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए। प्रत्येक श्लोक में ग्रंथकर्ता सभी साधारण नियम विशेष नियम या ग्रपवादों का निर्देश नहीं कर सकता। रेका योग में जो ग्रनिष्ट कारक ग्रशुभ योग बना रहे हों वह ग्रपनी, दशा ग्रन्तदंशा में ग्रनिष्ट फल दिखाते हैं। यह सिद्धान्त दशा ग्रन्तदंशा का फलादेश करते समय समर ण रखना चाहिये।। २७।।

#### ग्रय टरिइ योग

ग्रव २८ क्लोक से ३६ क्लोक तक दिर्द्र योग बताते हैं। स्वभावतः जहाँ उग्र दिर्द्र योग होंगे, वहाँ धन योग ग्रपना पूर्ण फल कैसे दिखावेंगे? एक पात्र में जल रिखये—एक ग्रोर से उसमें बरफ के टुकडे डालते जाइये। दूसरी ग्रोर उस पात्र को जलती हुई सिगड़ी पर रख दीजिये। परिणाम? वर्फ के टुकड़े पात्रस्थ जल को गीतल करेंगे; नीचे धघकती हुई ग्रग्नि उसे उच्ण करेगी। परिणाम में क्या ग्रापको हिम गीतल जल प्राप्त होगा? नहीं। प्रायः लोग राज योग, धन योग ग्रादि देखकर उत्कृष्ट फल कह देते हैं। रेका योग, दरिद्रयोग ग्रादि की ग्रोर ध्यान नहीं देते ग्रीर फलादेश ठीक नहीं बैठता। इस कारण ग्रंथकार ने सातवें ग्रध्याय में राज योग का वर्णन करने के पहिले छठे ग्रध्याय में जातक के शुभ फल किन योगों से भंग होते हैं, उनका वर्णन जातकभंगाध्याय में किया है:—

भाग्येश्वरादतिबलो निघनेश्वरो वा लग्नाधिपस्त्रिदशनायगुरुर्यदि स्यात् । केन्द्राद्वहिदिनकरस्य कराभितप्तो लाभाधियो यदि विहोनबलो दरिद्रः ॥२८॥

यदि भाग्येश की अपेक्षा अष्टमेश अधिक बली हो या बहस्पति लग्नेश होकर केन्द्र से ग्रतिरिक्त स्थान में हो ग्रीर सूर्य सान्निध्य के कारण ग्रस्त हो ग्रीर लग्नेश यदि हीन बली हो तो दरिद्र होता है। इस दरिद्र योग का सिद्धान्त यह है कि ग्रप्टम स्थान भाग्य का व्यय स्थान है. 'भाग्यव्यंयाधिपत्येशो रन्ध्रेशो न शभ-प्रद:।' ग्रत: भाग्येश जितना शभ फल करेगा, ग्रष्टमेश, भाग्येश की अपेक्षा बलवान होने के कारण उससे अधिक फल करे तो यह स्थिति होगी कि पाव में नल से जितना जल या सकता है उससे ग्रधिक पाव के छिदों से रिक्त होने के कारण पात नहीं भरेगा । बृहस्पति यदि लग्नेश होकर केन्द्र से ग्रन्यत स्थान में हो (केन्द्र में शभता ग्रधिक होने के कारण। ग्रन्य दोष होने पर भी शभता ही शेष रहेगी-इस कारण केन्द्र से अन्यत हो) और अस्त हो। इससे न केवल बहस्पति दोष यक्त भौर कमजोर हम्रा श्रपित लग्नेश भी (बहस्पति लग्नेश होने के कारण) विगड गया। वहस्पति धनकारक है, भाग्य कारक है, लाभकारक है। पंचम का कारक भी, इस कारण लग्नेश धन भाग्य लाभ कारक के दोष यक्त होने से दिरद्र हो यह कहा। साथ ही लाभाधिप भी निर्वल होना कहा। धन प्रवेश के सब द्वार बन्द कर दिये। ग्रव धन किस मार्ग से प्रविष्ट होगा । साथ ही लग्नेश भी ग्रस्त होगया । ग्रतः दोषसमवाय हम्रा ।

श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इस श्लोक का विचित्त ग्रथं किया है। उनके ग्रथं से हम कथमि सहमत नहीं हैं। तथापि लिख रहे हैं क्यों? केवल विद्या विनोद रिसकों को यह मालूम हो कि विद्वान् किसी का सिर, किसी का धड़, किसी का पैर लेकर किस प्रकार नयी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। श्री शास्त्री कहते हैं 'यदि वृहस्पित अष्टम या लग्न का स्वामी हो और नवमेश से ग्रधिक बली हो ग्रौर लाभाधिपित केन्द्र से ग्रतिरिक्त स्थान में बैठ कर अस्त ग्रौर निर्वल हो तो जातक दिर होता है। श्री नवाथे ने भी यही अर्थ दिया है। लग्नेश का वली होना तो सर्वत प्रशस्त माना गया है। ऐसे विद्वानों ने किस प्रकार अर्थ का ग्रनर्थ किया है, यह ग्राश्चर्यजनक है।। २८।।

लाभारिव्ययरन्ध्रपुत्रगृहगा जीवारमन्देन्दुजा नीचस्थानगता यदा रिवकरच्छन्नास्तदा भिक्षुकः । भाग्यस्थानगतो दिनेशतनयः सौम्येतरंरीक्षितो लग्नस्थः शशिनन्दनो रिवयूतो नीचांशगो भिक्षकः ॥२६॥

इसनें दो योग दिये गये हैं:---

(१) यदि लाभ (११) म्नरि (६) व्यय (१२)रन्ध्र (८) पुत्र (५) इन स्थानों में बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध अपनी-अपनी नीच राशि में हों और अस्त हों तो जातक भिक्षुक होता है। आपात दृष्टि से इतने सरल श्लोक की च्याख्या की कोई भावश्यकता नहीं। किन्तु वास्तव में इस श्लोक में कहे हुए योग का उदाहरण ही नहीं मिल सकता। इसमें कतिपय विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित होती हैं। यदि यह माना जाये (जो कि उचित भी है) कि किसी एक ग्रह के नीच राशि गत होने से और अस्त होने से ही यह योग हो जायेगा, तो इसमें ग्रापत्ति यह होती है। किसी एक योग मात्र से कोई भिक्षक नहीं हो जाता। भिक्षक जैसे अति दारिद्रच होने के लिये, उपर्युक्त चारों ग्रहों का नीच राशि गत तथा ग्रस्त होना मानना ही पड़ेगा । ग्रव विद्वानों को विदित है कि मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शनि चारों ग्रह युगपत् अपनी-अपनी नीच राशि में हों ग्रीर ग्रस्त भी हों यह ग्रसंभव है। ग्रधिक से ग्रधिक नीच (मीन) राशि गत बुध ग्रीर मेप (शनि की नीच) राशि गत शनि एक साथ ग्रस्त हो सकते हैं। बृहस्पति मकर में नीच होता है। उसके ग्रास पास सूर्य हो तो बुध सूर्य से २८° से अधिक दूर कभी नहीं होता। इस कारण बुध भी मकर में या मकर के आस पास होगा। जब बृहस्पति मकर में अस्त हो तब बुध ग्रपनी नीच राशि में नहीं हो सकता। इसी तरह जब मंगल ग्रपनी नीच राशि कर्क में हो तो बुध ग्रपनी नीच राशि मीन में होकर दोनों ग्रह ग्रस्त नहीं हो सकते । मेष का शनि, ककं का मंगल, मकर का बृहस्पति, मीन का बुध हो तो बुध मीन के ग्रंत में, शनि मेप के प्रारंभ में हो तो युगपत् अन्य — वृहस्पति मंगल अस्त नहीं हो सकते। अब दूसरी समस्या उपस्थित होती है। मंगल, बुध, वृहस्पति तथा शनि

अब दूसरी समस्या उपस्थित होती है। मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शिन नीच राशि में भी होने चाहियें तथा पंचम, षष्ठ, अष्टम, एकादश तथा द्वादश में भी। यह दोनों शर्तें एक साथ चारों (मंगल ग्रादि जिन का इस श्लोक में प्रसंग है) ग्रहों को लागू नहीं हो सकतीं। यदि मेप लग्न हो तो केवल बुध की नीच राशि द्वादश में पड़ती है। अन्य ग्रहों की नीच राशियाँ निर्दृष्ट भावों (५, ६, ८, ११, १२) के अतिरिक्त स्थानों में पड़ती हैं। यदि वृष लग्न हो तो केवल बुध और शिन की, मियुन लग्न हो तो केवल बृहस्पित और शिन की, कर्क लग्न हो तो किसी ग्रह की नीच राशि निर्दृष्ट भाव में नहीं।

यदि सिंह लग्न हो तो केवल मंगल, श्रौर वृहस्पति की नीच राशियाँ इन भावों में जाती हैं। कन्या लग्न हो तो मंगल, वृहस्पति, शनि की, तुला लग्न हो तो केवल बुध श्रौर शनि की। धनु लग्न हो तो केवल बुध श्रौर शनि की। धनु लग्न हो तो मंगल श्रौर शनि की, मकर लग्न हो तो उपर्युक्त चारों ग्रहों में से किसी की नीच राशि ५, ६, ८, ११, १२ भावों में नहीं पड़ती। कुंभ या मीन लग्न हो तो केवल मंगल श्रौर वृहस्पति की नीच राशियाँ निर्द्धिय भावों में पड़ती हैं। इस प्रकार इस श्लोक में कथित योग पूर्ण रीति से किसी कुंडली में नहीं बैठ सकता।

३६६ जातकपारिजात

प्रधिक से ग्रधिक काम चलाऊ यह नतीजा निकाला जा सकता है कि यदि मंगल, बुध, बृहस्पति या प्रानि में से कोई ग्रपनी नीच राशि में हो ग्रीर प्रस्त होकर ५, ६, ८, ११, १२ इन भावों में से किसी में बैठा हो तो दरिद्रता का योग बनाता है। परन्तु जैसा हमने ऊपर कहा है, इस योग से ग्रत्यन्त दरिद्रता न होगी। (२) यदि प्रानि भाग्य स्थान में हो ग्रीर पापग्रहों से दृष्ट हो तथा लग्न में सूर्य ग्रीर नीच नवांश का बुध हो तो जातक भिक्षुक होता है। मूल में प्रानि का पाप ग्रहों से वीक्षित होना लिखा है। प्रानि स्वयं पापग्रह है। सूर्य लग्न में दुग्रा। ग्रतः केवल मंगल की दृष्टि हो सकती है। राहु तथा केतु की दृष्टि किसी-किसी ग्रंथ में दी गई है परन्तु प्रायः इनकी दृष्टि मानी नहीं जाती।। २९॥

## जीवज्ञगुक्ररविनन्दनभूमिपुत्रा रन्ध्रारिरिःफसुतकर्मगता यदि स्यात् । लग्नेश्वरादतिबली व्ययभावनायो नीचस्थितो रविकराभिहितो दरिद्वः ॥३०॥

पहिले इस श्लोक का अर्थ दिया जाता है फिर आलोचना की जायेगी। बहस्पति, बध शक, शनि, मंगल यदि लग्न से ८, ६, १२, ५, १०, इन भावों में हों, लग्नेश की अपेक्षा व्ययेश अति बलवान हो, और वह (व्ययेश) अपनी नीच राशि में हो, सूर्य सान्निध्य से ग्रस्त हो तो जातक दिरद्र होता है। एक टीका-कार लिखते हैं, व्ययेश नीच राशि गत हो, ग्रस्त हो तो (भी)। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री लिखते हैं (यद्यपि) व्ययेश नीच राशिगत तथा ग्रस्तंगत हो ....। मुल श्लोक में 'भी' या 'यद्यपि' बोधक कोई शब्द नहीं है। व्ययेश का नीच राशि गत या ग्रस्त होना वास्तव में ग्रंथकार को ग्रभिन्नेत है। व्यय स्थान भोग स्थान है। भोग द्रव्य साध्य है। धन नहीं होगा तो भोग कैसे उपलब्ध होगा ? 'सति कुड्ये चित्रम्'-दीवाल होगी तभी तो चित्र बनेगा ? नहीं तो ग्राधार के ग्रभाव में क्या त्राकाश में चित्रकार चित्र निर्माण करेगा ? व्ययेश दुर्बल होने से भीग का अभाव तो हुआ ही, व्ययेश से भी दुर्वल लग्नेश का होना कहा है। लग्नेश इंजिन है जिससे बाकी के ग्यारह भावों की गाड़ी चलती है। जिस कुंडली में लग्नेश बलहीन होता है अन्य अच्छे योग भी अपना पूर्ण फल नहीं दिखा सकते । लग्नेश के दुर्बल होने से राजयोग क्षीण हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त जब लग्नेश से अधिक बली व्ययेश हो तो धन संचय नहीं होता। अष्टक वर्ग प्रकरण में भी कहा है कि दशम से अधिक एकादश में रेखा हों।

एकादश की अपेक्षा द्वादश में कम और द्वादश में जितनी रेखायें हों उनसे अधिक लग्न में हों तो भोगवान् अर्थवान् होता है।

यहाँ पाँच ग्रह तथा पाँच भाव ८, ६, १२, ५, १० वताये गये। यहाँ जिस कम से वृहस्पति, बुध, भुक, भिन, मंगल यह ग्रह ग्राँर भाव कहे गये हैं— उस कम से ग्रह उन भावों में यथा कम नहीं हो सकते। वृहस्पति अष्टम में, बुध छठे घर में, परन्तु शुक्र द्वादश में कैंसे होगा ? क्योंकि बुध सूर्य से २८ ग्रंश से ग्रधिक दूर नहीं हो सकता ग्रौर शुक्र सूर्य से ४७ ग्रंश से ग्रधिक दूर नहीं होता। यथा कम में एक ग्रापत्ति ग्रौर है। कमानुसार मंगल दशम में ग्राता है मंगल दशम में प्रशस्त माना जाता है। गिहत नहीं। उक्ति है:—

दशमे श्रंगारको यस्य स जातः कुसदीपकः।

स्वयं ग्रंथकार ने द्वितीय अध्याय के श्लोक ६३ में दशमस्थ मंगल की प्रशंसा की है। यह सब विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिये।। ३०॥

> शुक्रायंद्विजराजभूबितनया नीचस्थिता जन्मिन व्योमाये नवने कलत्रतनये जातो दिरद्रो भवेत्। लग्ने दांनवपूजितेऽमरगुरौ युत्रे घरानन्दने लाग्ने रात्रिकरे तृतीयभवने नीचं गते भिक्षुकः॥३१॥

इसमें दो योग बतलाये हैं:---

(१) यदि शुक्र, बृहस्पित, चन्द्रमा तथा मंगल ग्रपनी-ग्रपनी नीच राशि में होकर, लग्न, पंचम, सप्तम, नवम, दशम या एकादश में हों तो जातक भिक्षुक होता है। मूल में 'जन्मिन' शब्द ग्राया है—जिसका, कितपय टीकाकार जन्म लग्न में यह अर्थ करते हैं। (२) यदि लग्न में कन्या का शुक्र, पंचम में मकर का बृहस्पित, एकादश में कर्क का मंगल तथा तृतीय में वृश्चिक का चन्द्रमा हो तो जातक भिक्षुक होता है:—

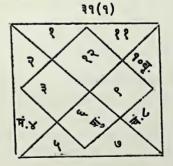



# लग्ने चरे चरनवांशगतेऽसितेन दृष्टे च नीचगुरुएगा यदि भिक्षुकः स्यात् । जातो विनाऽमरपुरोहितलग्नराशि जीवे रिपुब्ययगते तु भवेद्द्ररिद्रः ॥३२॥

इसमें दो योग कहे गये हैं:-

(१) यदि लग्न स्पष्ट चर राशि चर नवांश में पड़े (मेप, कर्क, तुला तथा मकर चरहैं) श्रीर लग्न को शनि तथा नीच वृहस्पति देखते हों तो जातक भिक्षक होता है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि बृहस्पति का अपनी नीच राशि मकर में होना आवश्यक है। मकरस्थित बृहस्पति केवल वृष, कर्क तथा कन्या को पूर्ण दृष्टि से देख सकता है, इस कारण कर्क लग्न हो तभी यह योग हो सकता है— वयोकि चर लग्न का होना आवश्यक है। अतः कर्क लग्न हो— नवांश कर्क, तुला या मकर होना चाहिये। वर्गोत्तम लग्न की बहुत प्रंशसा लिखी है। इस कारण कर्क लग्न, कर्क नवांश होने पर वर्गोत्तम लग्न होने से इस दुर्योग का फल उतनी मात्रा में नहीं होगा। इस कारण, कर्क लग्न, मेष, तुला या मकर नवांश के लिये यह योग विशेष उपयुक्त होगा।

(२) यदि धनु या मीन के अतिरिक्त किसी अन्य राशि में बृहस्पति लग्न से छठे या बारहवें भाव में हो तो जातक भिक्षुक होता है। ॥ ३२॥



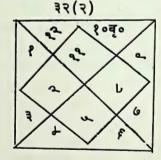

जातः स्थिरे लग्नगते तु पापाः केन्द्रत्रिकोग्गोपगताश्च सर्वे । केन्द्र।द्बहिःस्थानगतास्तु सौम्या भिक्षाश्चनः स्यात्परपोषितश्च ॥३३॥

इसमें भिक्षुक होने का एक योग बताया है। यहाँ यह कहना स्रावश्यक है कि इस अध्याय में जो भिक्षुक शब्द का बारंबार ग्रंथकार ने प्रयोग किया है वह संस्कृत में एक पारिभाषिक शब्द है: 'ग्रयंवाद' जिसका आशय है वात को वढ़ा चढ़ाकर कहना। इसलिये ग्रंथों में चाहे ज्योतिय हो, चाहे धर्म शास्त्र हो, चाहे ग्रन्य शास्त्र, विद्वानों को समीक्षा करनी चाहिये कि कथन में ग्रयंवाद कितना है। सदैव शब्दायं नहीं लिया जाता है। भिक्षुक योग का शब्दायं है भीख माँगने वाला। भिक्षा वृत्ति से उदर पोपण करने वाला, परन्तु इन भिक्षुक योगों का सार एतावन्मात्र है कि धन संचय न हो। धन का ग्रभाव रहे। ग्रस्तु, ग्रव इस श्लोक में जो योग दिया है, वह निम्न लिखित है:

यदि स्थिर लग्न में जन्म हो, समस्त पाप ग्रह केन्द्र विकोण में हों (चार केन्द्र, दो विकोण कुल ६ घर हुए। छः पाप ग्रह होते नहीं। इसलिये किसी केन्द्र या केन्द्रों, विकोण या विकोएों में यह ग्रथं लेना) ग्रौर शुभ ग्रह केन्द्र के ग्रतिरिक्त ग्रन्य स्थानों (पणफर, या ग्रापोक्लिम में या कुछ पणफर कुछ ग्रापोक्लिम) में हो तो भिक्षक होता है ॥ ३३॥

## चरे विलग्ने निश्चि सौम्यखेटास्त्रिकोएकेन्द्रोपगता नवीर्याः । खलग्रहाः केन्द्रबहिःस्थिताश्चेद् भिक्षाशनं नित्यमुपैति जातः ॥३४॥

रावि का जन्म हो (सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहिले) सब सौम्य ग्रह केन्द्र में पड़े हों किन्तु निर्वल - वीर्यहीन हों ग्रीर सब पाप ग्रह केन्द्र से ग्रतिरिक्त स्थानों में—पणफर, ग्रापोक्लिम में—तो जातक नित्य भिक्षा मांगता है। ग्रर्थात् यह दिरद्र योग है।। ३४।।

## पापा नीचस्थानगाः पापकर्मा सौम्या नीचस्थानगा गूडपापः। जीवे नीचस्थानगे कर्मराशौ नीचे भौमे नन्दनस्ये तथैव ॥३५॥

ग्रह नीच राशि में श्रच्छा नहीं होता यह प्रायः सर्वविदित है। अब नीच राशिगत ग्रह पाप हो तो उसके फल में और नीच राशिगत शुभ ग्रह हो तो उसके फल में——दोनों में क्या भेद है वह कहते हैं।

यदि पाप ग्रह नीच राशि में हो तो जातक पाप कर्मा (प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट कर्म करने वाला) होता है। यदि शुभ ग्रह नीच राशि गत हो तो गूढ पाप (प्रच्छन्न रूप से पाप कर्मा) करने वाला होता है। बृहस्पति मकर का दशम में हो या मंगल कर्क का पंचम में हो तो यही फल—ग्रंथीत् पापकर्मा होता है।

सुप्रसिद्ध ज्योतियी रैंफिल कहते हैं कि बृहस्पति शुभ ग्रह है; उत्तम फल करता है। बृहस्पति ग्रापके मित्र की तरह है किन्तु बृहस्पति यदि स्वयं दुवंल

श्रीर कमजोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसा भी बृहस्पित आपका मित्र तो अवश्य रहेगा किन्तु एक निधंन मित्र की भाँति श्रीर एक निधंन मित्र आपकी क्या सहायता कर सकता है। अर्थात् जैसा मित्र हुआ, वैसा न हुआ। परन्तु शुभ ग्रह नीच का होने से प्रच्छन्न पाप कारक होता है। यह नयी बात कही है।। ३५।।

नीचांशगस्तुङ्गगृहोपयाता जातस्य नीचं फलमाशु दद्युः । नीचङ्गतास्तुङ्गनवांशकस्थाः सौम्यं फलं व्योमचराः प्रकुर्युः ॥३६॥

इसमें नवांश की महिमा का वर्गंन किया है। कहते हैं कि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो किन्तु नीच नवांश में हो तो जातक को नीच का फल शीघ्र ही दे देते हैं। यदि ग्रह अपनी नीच राशि में किन्तु उच्च नवांश में हो तो जातक को शुभ फल देते हैं। सर्वार्थंचिन्तामणि में भी कहा है:—

नीचस्थिता जन्मनि ये ग्रहेन्द्राः स्वोच्वांशगा राजसमानसाग्याः। उच्चित्यतारचेदपि नीचभागा प्रहा न कुर्वन्ति तथैव शाग्यम् ॥ थवनाचार्य के मत से कुछ ग्रन्य दारिद्रच योग नीचे दिये जाते हैं:-लग्नाधीशो व्ययस्थो वै सक्तरो वा विशेषतः। निर्वलोऽस्तं गताः सौम्या निर्वत्यो जायते नरः । सकलकेन्द्रगताः खलखेचरा रियुपराकमलाभगताः शुभाः। सकलवीर्यपराक्रमवाजिताःसखलयोर्मनुजः खलु निर्धनः ॥ लग्नाधिनायोऽय सुखाधिनायः कर्याधिनायोऽय धनाधिपश्च । व्यये रिपौ कालमदे गृहे च गता विवीर्याः खलु निर्धनो जनः ॥ मवपतियंदि शत्रुगतो नरः सकलसौख्यविनाशनसंयुतः। तनुपतियंवि सूर्यंसमायुतस्तनयगोऽपि खलग्रहसंयुतः ॥ लग्नाधिपे मृत्युगते विशेषमस्तं गतः कर्मपतिश्च षष्ठः । धनाधिपो द्वादशभावसंस्थः स एव जातो धनवजितश्च ॥ तनुपतिर्मदपश्च रिपुस्थितः सुतगताश्च खलाः सबलाः खलु । गुरुभृग् यदि चास्तमुपागती जगित सौख्यविवर्जितमानयः ॥ धनाधिपो मृत्युगतोऽत्र संस्थः ऋरग्रहेणाथ विलोकितश्च। लग्नाधिपः बष्ठगतो विवीयों जातः पृथिव्यां खलु निर्धनश्च ।। लग्नस्वामी हीनबीयों द्रव्यनाथोऽस्तगो यदा । केन्द्रगाः सबलाः कूराः दरिद्रो मानवो भवेत ।। सकूरं धनभं जैव कूरेणैव निरीक्षितम्। धनपो रविसंयुक्तो दरिद्रोपहतो नरः ॥

सक्रो धनपश्चैय धनभं सौम्यसंयुतम्\* धनस्वामी चास्तगतो मानवो द्रव्यवर्जितः ॥ धनाधिपो यदा पष्ठे मृत्युभेऽप्ययवा व्यये । स क्र्रं धनभं चैव निर्धनः खलु मानवः ॥ चतुष्टयं शुभरहितं सक्र्रं कुजर्वाजतम् । दशमे भवति तदा दारिद्रयेणैव पीडितः ।

लाभपष्ठिवगताः खलु सौम्या द्रव्यनायखचरोऽस्तगतस्वेत् । अस्तगौ गुरुसितौ तु लग्नपो द्वादशे हि नरो यदि निर्धनः ॥ लग्नाधोशो द्रव्यनाथश्च पष्ठे कर्माधीशः संयुतः पापखेटैः । सक्त्ररं वै द्रव्यमं क्रूरवृष्टं दारिद्रो वै मानवो योगदृष्टे ॥ धनमं क्रूरसंयुक्तं क्रूरवृष्टं तथा पुनः । धनस्वामी तृतीये वै दारिद्रो नाम जायते ॥ पापाश्चतुर्षु केन्द्रेषु तथा पापो धने स्थितः । दारिद्रयोगे जानीयात् स्ववंशस्य क्षयंकरः ॥ रिवणा सहितो मन्दः शुक्रेण च युतो भवेत् । तदा दारिद्रघयोगोऽयं सद्रव्यमपि शोषयेत् ॥

किन्तु यदि निम्नलिखित योग हो तो सूर्यं, शुक्र, शनि युति से जो दरिद्रता का योग कहा है वह नहीं होता।

> सिहे मेषे यदा भानुः सितमन्दयुतो भवेत् । गुरुसौम्यसमालोकी सधनी भवति घ्रुवस् ॥

इन श्लोकों में व्याकरण की दृष्टि से यत्न तत्न त्नुटियाँ हैं। किन्तु जैंसा पाठ उपलब्ध है, वैसा ही रहने दिया गया है। ऊपर विह्नित स्थान पर ग्राया है 'धनपं सीम्यसंयुतम्'—जिसका ग्रयं है कि द्वितीय राशि में यदि सौम्य हो। सौम्य के दो ग्रयं हैं—शुभ तथा बुध। शुभ ग्रह जहाँ वैठता है, उस भाव की शुभकारिता में वृद्धि करता है—यह सामान्य नियम है। तब शुभ ग्रह धन स्थान में वैठकर दरिद्रता कैसे करेगा?

यदि सौम्य का अर्थ वृद्य लिया जाये तो द्वितीयस्य वृद्य यदि चन्द्र से दृष्ट हो तभी धनहानि करता है, अन्यया नहीं, जैसा श्रीरामदयालु ने संकेतनिधि अध्याय ४ श्लोक २-३ में कहा है:—

धनेशलग्नेशयुताः शुभाश्चेद्धनस्यिता स्तत्फलमेव दशुः । शुभाद्भ दृष्टे स्थमुखं शुभा वाक् निः स्वोब्जदृष्टे विदिवात पापे । ३७२ जातकपारिजात

अर्थात् द्वितीय में बुध हो चन्द्रमा से दृष्ट हो, तो निः स्व (धन रहित) हो। इसी प्रकार यदि धनस्थान में पाप ग्रह हो तो निःस्व हो। ग्रागे श्लोक ३ में कहते हैं।

एवं कृशोब्जो धनगो ज्ञवृष्टो धनक्षयायैव सितस्तदाप्त्यै। रोगोत्यिचिह्नं मुखगो यदार्कः सस्त्री ग्रहश्चेत् कटुवाक् कृशस्वः।। इसी प्रकार यदि कृश (पक्ष बल में हीन क्षीण) चन्द्रमा धन स्थान में हो बुध दृष्ट हो तो धन क्षय होता है। शुक्र हो तो धन प्राप्ति होती है।

स्रीर बुध दृष्ट हो तो धन क्षय होता है। शुक्र हो तो धन प्राप्ति होती है। यदि द्वितीय में सूर्य हो तो रोगजिनत चिह्न मुख या चेहरे में होता है। यदि साथ में स्त्रीग्रह हो तो कटुवाक् कटु वाणी बोलने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारणतः द्वितीय भाव में सौम्य ग्रह जातक को धन रहित होने का योग नहीं वनाता। इस कारण (पृ० ३७१) \*स्थान में 'धनभं सौम्यसंयुतम्' पाठ समीचीन प्रतीत होता है।। ३६।।

#### ग्रथ वरिद्रयोगफल

क्लोक २८ से ३६ तक दरिद्र योगों का वर्णन कर, ग्रब क्लोक ३७-३८ में दरिद्र योग का फल कहते हैं।

निर्भाग्यो विकलेन्द्रियो विषमधोदीरात्मर्जैनिन्दितो भिक्षाशी विषमस्थितो विषमवाक् शिश्नोदरे तत्परः । ग्रन्यायार्जनतत्परस्त्वनुदिनं मात्सर्यवाक् कष्टकी नित्यं स्यात्परदारसक्तद्वयो नीचोऽन्धमूको जडः ॥३७॥ दरिद्रयोगे कलहिप्रयः स्यात् कुष्ठी परेषां हितहृत् कृतघ्नः । वाचालको भूसुरभक्तिहीनः कुदारयुक्तः कुनखी च जातः ॥३८॥

दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यहीन, विकलेन्द्रिय (शरीर में कोई अंग वाह्य या आन्तरिक रोगग्रस्त हो), विषमधी (जिसकी बुद्धि सम न हो अर्थात् जो सम्यक् विचारशील न हो और सही निष्कर्ष पर न पहुँचे—शेष में जो अबुद्धिमान हो) अपनी स्त्री, पुत्रों से निन्दित, भिक्षा मांगकर भोजन करने वाला (अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से धनोपार्जन या आजीविका चलाने में अक्षम), विषम स्थित (सम या अच्छे मार्ग पर जो न चले, अन्य जनों से विरोध का भाव रखे) विषमवाक् (अप्रिय वाणी बोलने वाला, दूसरे की बात काटने वाला) शिश्नोदर तत्पर (स्त्री भोग तथा उदर पूर्ति ही जिसकी एक मात्र आकांक्षा और किया हो अर्थात् उच्च, परोपकार, ज्ञानवृद्धि धर्म कार्य आदि से

निरपेक्ष) नित्य अन्याय से द्रव्य उपाजंन में तत्पर, मात्सर्यं (ईर्प्या, जलना, दूसरे की उन्नित सहन न करना, द्वेप आदि) की वाणी (वचन) से युक्त, दूसरों की स्त्री में आसक्त हृदय, नीच (अनुचित विचार और कार्य वाला), अंधा (जो हित की वात न देखे), मूक (जो हित की, प्रिय या प्रशस्त वाणी का व्यवहार करने में अक्षम हो), जड़ (निर्वृद्धि), कलहप्रिय (अगड़ालु), कुंठित (चर्मरोगादि से संत्रस्त, जिससे लोग सम्पर्क पसंद न करें) दूसरों का अहित (हानि) करने वाला, कृतघ्न (नाशुक्र गुजार), वाचाल, (निर्यंक बहुत वोलने वाला, वितण्डावादो—जिसकी वाणो में वाचालता हो (वाग्मिता गुण है, वाचालता अवगुण), ब्राह्मणों में जिसकी श्रद्धा न भिवत हो, कुदार (खराब जिसकी पत्नी हो, स्वरूप से अथवा आचार व्यवहार से निन्दित जिसको स्त्री हो) खराव नख वाला कुनखी होना किन-किन अवगुणों का लक्षण है यह पहले बतला चुके हैं।

दरिद्र योग वाले व्यक्ति में उपयुक्त सभी अवगुण हों यह आवश्यक नहीं। कौन-कौन से अवगुण होंगे और कितनी मात्रा में — इसका निर्णय कौन-कौन से ग्रह दरिद्र योग कारक है, वे किन विषयों के स्थिर कारक हैं, किन ग्रहों तथा भावों से सम्बद्ध हैं—कितनी मात्रा में हीन या दूपित हैं तथा अन्य शुभ योग कौन-कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव है आदि का पूर्ण विमर्श और विचार कर ऊहा-पोह से ज्योतियी को फलादेश करना चाहिये।। ३७-३८।।

#### खय प्रेष्य योग

वाल्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड अध्याय ३९ में श्लोक ३९ है:— श्रहं ताविह प्राप्तः कि पुनस्ते महावल । निह प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥

श्रयांत् विशिष्ट व्यक्तियों से प्रेष्य का काम नहीं लिया जाता है। अन्य लोगों को प्रेष्य बनाया जाता है। प्रेष्य बहुत छोटे दर्जे का नौकर होता है— जैसे हरकारा। श्रव ग्रंथकार प्रेष्य योग बतलाते हैं। इन योगों में उत्पन्न छोटी कक्षा का कार्य करते हैं।

माने रवौ मन्मथगे निशीशे गेहे शनौ सोदरगे धराजे। लग्ने चरे देवगुरौ धनस्थे जातो निशायां परकार्यकृत्स्यात्।।३६॥ धर्मे भृगौ कामगते मृगाङ्के वाचस्पतौ वित्तविलग्नपे वा। रन्ध्रस्थिते भूतनये च कीत्यां लग्ने स्थिरे प्रेष्यभवा भवन्ति।।४०॥ प्रेष्यश्वरोदयपतौ निश्चि सन्धियाते केन्द्रस्थिते यदि खलद्युचरे तु जातः । मन्देन्द्जीवभृगुजा दिवि केन्द्रकोगो

सन्वत्युजावभृगुजा विवि कन्द्रकार्ण सन्धिस्थिताः स्थिरविलग्नयुते तथा स्यात् ॥ ४१ ॥ एरावतांशेन्द्रगुरौ ससन्धौ शीतद्युतौ चोत्तमगर्गयुक्ते । केन्द्राद् बहिःस्थे निशि कृष्णपक्षे शुक्के विलग्ने परकर्मजीवी ॥४२॥ प्रेष्यो भवेदिरसुखास्पदसन्धियाता भूपुत्रदेवगुरुवासरनायकाश्चेत् । पापांशके शशिनि शोभनराशियुक्ते जीवे विलग्नपयुते परकार्यकृत्स्यात् ॥४३॥ मृगाननस्थे पुरुहूतवन्द्ये सपत्नभावाष्टमरिःफराशौ ।

रसातलस्थे हिमगौ विलग्नाज्जातः परप्रेष्यमूपैति नित्यम् ॥४४॥

पहिले श्लोक ३९ का शब्दार्थ दिया जाता है:-

यदि सूर्यं दशम स्थान में हो, चन्द्रमा सातवें, मंगल तीसरे घर में, वृहस्पति लग्न से द्वितीय भाव में तो दूसरे का कार्यं करने वाला हो । मूल में शब्द श्राये हैं 'जातो निशायां' जिसका कितपय टीकाकारों ने यह श्रयं किया है कि 'यदि राद्रि में जन्म हो'। परन्तु इस श्रोर ध्यान नहीं दिया कि राद्रि में जन्म हो तो दशम में सूर्य कैसे होगा । इसलिये या तो यह श्लोक ही व्यर्थ हो जाता है या 'निशायां परकार्यकृत् स्यात्' राद्रि में दूसरे का कार्य करे (यथा चौकीदारी, नाइट ड्यूटी) यह श्रथं करना पड़ेगा ।।३९॥

यदि जन्म लग्न स्थिर हो (वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ) श्रौर वृहस्पति लग्नेश या धनेश (प्रथम भाव या द्वितीय भाव का स्वामी) हो, (ऐसी स्थिति में वृहस्पति लग्नेश तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वृहस्पति की दोनों राशियाँ धनु श्रौर मीन द्विस्वभाव हैं श्रौर ग्रंथकार ने लिखा है कि लग्न स्थिर होना चाहिये, ग्रौर वृश्चिक या कुंभ लग्न वालों को ही यह योग लागू हो सकता है क्योंकि उसी स्थिति में द्वितीयेश वृहस्पति होगा)। शुक्र नवम में हो, सप्तम में चन्द्रमा हो; श्रष्टम में वृहस्पति हो तो 'प्रेष्यभवाः' होते हैं। 'प्रेष्यभवाः' क्या ? प्रेष्य से उत्पन्न श्रर्थात् स्वयं भी प्रेष्य। मूल में शब्द ग्राया है 'कीर्त्या' कीर्ति के साथ। इसका कथमि यह ग्रर्थ कर सकते हैं कि प्रेष्य होने पर भी यश प्राप्त करने वाला हो।। ४०।।



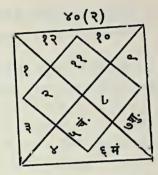

श्लोक ४१ में दो प्रेष्य योग दिये हैं:--

- (१) रावि का जन्म हो, चर लग्न हो, लग्नेश सन्धि में हो (प्राय: कर्क, वृश्चिक तथा मीन का ग्रंतभाग ऋक्ष सन्धि माना जाता है) पाप ग्रह केन्द्र में हो तो प्रेष्य योग होता है।
- (२) दिन का जन्म हो, स्थिर लग्न हो। शनि, चन्द्र, बृहस्पति और शुक्र केन्द्र या त्रिकोण में हों और सन्धिगत हों तो प्रेष्य योग होता है। किस प्रकार की संधि—राशि संधि या कर्कट, वृश्चिक या मीन का अंत भाग यह ग्रंयकार ने स्पष्ट नहीं किया है। परन्तु चार चार ग्रह किसी भी प्रकार की संधि में, जन्म के समय हों, ऐसा किसी कुण्डली में देखा नहीं।।४१।।

यदि कृष्ण पक्ष में राति का जन्म हो, शुक्र लग्न में हो, ऐरावतांश में होकर वृहस्पति संधि में हो, चन्द्रमा उत्तम वर्ग में होकर केन्द्र में न हो तो जातक दूसरे का कार्य करके प्रपनी ग्राजीविका चलाता है। ऐरावतांश तथा उत्तम वर्ग के लिये ग्रध्याय १, श्लोक ४७ तथा ४५ देखिये ।।४२।।

यदि मंगल, बृहस्पित और सूर्य क्रमणः ३, ४, १० भावों की सिन्ध में हों; चन्द्रमा शुभ राशि किन्तु पाप (ग्रह के) नवांश में हो; तथा बृहस्पित लग्नेश के साथ हो तो दूसरे का कार्य करने वाला हो ॥४३॥

यदि वृहस्पित छठे, ग्राठवें या वारहवें भाव में मकर में हो और चन्द्रमा चतुर्थं में हो तो जातक नित्य (सदैव) दूसरे के प्रेष्य (नौकर) का कार्य करता है ॥४४॥

#### ष्रथ प्रेष्य योगफल

भ्रव प्रेष्य योग का फल कहते हैं:-

'पापात्मा कलहप्रियः कठिनवाग् भूदेवतादूषको

. विद्याभाग्यविहीनबुष्टरसिको मात्सयंकोपान्वितः ।

## मिण्यावादविनोदवञ्चनरतः शिश्नोदरे तत्परः कारुण्यास्थिरमानभङ्गिचतुरो योगे परप्रेष्यके ॥४५॥

प्रेष्य.योग में उत्पन्न व्यक्ति पापात्मा, कलहिप्रय (झगड़ालु), कठोर वाणी बोलने वाला। ब्राह्मणों का निन्दक (ग्रश्रद्धालु), विद्याहीन, भाग्यहीन, दुष्टों का प्रेमी (सखा, दुष्टों के साथ ग्रानन्द ग्रनुभव करने वाला), मत्सरी (ईष्यांलु), कोधी, मिथ्यावाद में विनोद ग्रनुभव करने वाला (झूठी गप्प लड़ाने का शौकीन), दूसरों को धोखा देने में सदैव संलग्न, ग्रपने पेट भरने ग्रीर काम वासना तृष्ति में ही लिप्त, दयालुता का ढोंग करने वाला तथा ग्रपमान सहन करने में प्रवीण (ग्रभ्यस्त) होता है ॥४५॥

श्रव श्लोक ४६ से ५९ तक श्रंगहीन योग कहते हैं:-

## श्रय श्रंगहीन योग

मेषे वृषे चापधरे विलग्ने विकारदन्तो यदि पापदृष्टे । मन्दे मदस्थेऽहियुते कुजे वा बर्लीवहीनेऽङ्गविहीनवान् स्यात् ॥४६॥

इस क्लोक में दो योग कहे हैं:-

- (१) यदि मेष, वृष या धनु लग्न हो ग्रीर पापग्रह से दृष्ट हो तो दाँतों में विकार हो ।
- (२) सप्तम में शनि हो या सप्तम में राहु के साथ मंगल हो और शनि या मंगल जो भी सप्तम में हो वह बलविहीन हो तो जातक ग्रंगहीन हो श्रर्थात् जातक के किसी भ्रंग में वैकल्य हो। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री श्रर्थं करते हैं यदि शनि सप्तम में हो भीर मंगल राहु के साथ हो या निबंल हो।

होरारल में कहा है:-

सप्तमे कूरे संवृष्टाः कूरां वन्तविकारदाः ।
पापैवं ष्टे ऽ जगोचापलग्ने विकृतवन्तवान् ॥
बृहण्जातक ग्रध्याय २३ श्लोक में भी कहा है:—
नवमायतृतीयधीयृता न च सौम्यैरशुभा निरीक्षिताः ।
नियमाच्छ्रवर्णोपघातवा रववंकृत्यकराश्च सप्तमे ॥४६॥
लग्नाह्शमगश्चन्द्रः सप्तमस्थो धरासुतः।
द्वितीयस्थानगो भानुरङ्गहीनो भवेन्नरः ॥४७॥

यदि लग्न से दशम में चन्द्रमा, सप्तम में मंगल, तथा द्वितीय में सूर्य हो तो जातक श्रंगहीन हो ॥४७॥

त्रिकोरागे ज्ञे विवलैस्ततोऽपरंमुं खाङ् घ्रिहस्तर्दिगुर्गस्तदा भवेत् । श्रवाग्गवीन्दावशुभैर्भसन्धिगैः शुभेक्षिते चेत् कुरुते गिरं चिरात् ॥४८॥

इस क्लोक में दो योग कहे गये हैं:--

- (१) यदि बुध नवम या पंचम भाव में हो ग्रीर ग्रन्य ग्रह (किसी भी स्थान या स्थानों में) हों तो जातक के दुगुने मुह, हाथ, पैर ग्रर्थात् दो मुंह, चार हाथ, चार पैर होते हैं।
- (२) यदि चन्द्रमा वृष में हो ग्रीर पापग्रह (बहुवचन कहा है, इसलिये कम से कम तीन पापग्रह)सन्धिगत (ऋक्ष संधि—कर्क, वृश्चिक, मीन के ग्रंत में) हों तो जातक गूगा होता है। यदि चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो गूंगा नहीं होता किन्तु देर से बोलता है।

कल्याणवर्मा सारावली में कहते हैं:-

कूरैगृं हसिन्धगतैः शशिनि वृषे भौमसौरिरविदृष्टे ।
मूकः सौम्येदृं ष्टे वाचं कालान्तरे वदित ॥
सौम्ये विकोणसंस्थे लग्नाच्छेषप्रहैबंलिविहीनैः ।
द्विगुणास्यपादहस्तो योगेऽस्मिन्नाहितो भवित गर्भः ॥
गागि का वाव्य हैः—
बलहोनैग्रंहैः सर्वेनंवपंचमगे बुधे ।
द्विगुणां छिशिरोहस्ते भवेत्येकोदरस्तथा ।
कुलीरालिझषान्तस्यैः पापैश्चन्द्रे वृषोपगे ।
मूकः पापेक्षितैः सौम्यैश्चिरेण लभते गिरम् ॥
मिश्रदृष्टैयंथा वीर्यफलं बोध्यं मनीषिणा ॥

यह श्लोक जातकपारिजातकार ने वृहज्जातक के निषेकाध्याय से लिया है। इस कारण इसका विचार मुख्यतः गर्भाधान कुण्डली में करना चाहिये। प्रश्न कुंडली तथा जन्म कुण्डली में भी श्रानुपङ्गिक रूप से कर सकते हैं:—कृद्रभट्ट इसकी टीका में कहते हैं कि बुध विकोण में हो। इसके बाद 'विवलैस्ततोऽपरै:' कहा है श्रतः—

"प्रपरैः ग्रन्यैः ततः बुधावन्यैः गुरुशुक्रमन्दैः। परे न भवन्तीति नञ् समासेन बुधात् पूर्वे व्युत्क्रमात् कुजचन्द्रसूर्या उच्यन्ते। तथा ग्रपरशब्देन ग्रन्यार्थेन क्रमाव् ३७८ जातकपारिजात

गुरुगुक्रशनैश्चराश्चोध्यन्ते । तथा तयोरपरशब्दयोभिन्नार्थयोरिप समानस्पत्वात् 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१.२.६४) इत्येकशेषत्वात्
ततोऽपरैरिति पूर्वे व्रयः परे व्रयश्च ग्रहा गृह्यन्ते । ततः युधात् पूर्वं पराभ्यां
कुजगुरुभ्यां विबलाभ्यां होनबलाभ्याम् मुखद्वंगुण्यं भवति । ततः पूर्वपराभ्यां
चन्त्रशुक्राभ्याम् ग्रह् व्रिद्वंगुण्यं भवति । ततः पूर्वपराभ्यां सूर्यशनैश्चराभ्यां
हस्तद्वंगुण्यम् । द्वंगुण्यं चाव्र विबलग्रहजन्यत्वेन विकृतित्वे परिणमति । ग्रव्र
केचित् ज्ञे विकोणगे उदयपश्वमनवमेष्यन्यतमस्ये ततोऽपरैविवल्मेंगुखाङ् व्रिहस्तैद्विगुण्यं तत्त्वा भवत् ।

श्रागे श्रन्य विद्वानों का मत कहते हैं कि बुध यदि लग्न में हो तो दो सिर, बुध पंचम में हो तो चार हाथ, बुध नवम में हो तो चार पर। यदि श्रन्य ग्रह निर्वल हों तो ऐसा कहना। यदि बलवान् हों श्रीर यदि बुध भी लग्न में बलवान् हो तो वाग्वाहुल्य (वाग्मिता), बलहीन हो तो मुख में रोग। बुध पंचम में बलिष्ठ हो तो बाह में बल। बलहीन हो तो हस्तच्छेद, नवम में बलवान् हो तो चलने में प्रवीणता (यदि विहग द्रेक्काण में हो तो रस्सी श्रादि पर चलने में प्रवीणता—जैसा नट श्रादि करते हैं)।

इसी प्रकार क्लोक के उत्तरार्ध में 'गवि' का यर्थ वृषम राशि भी करते हैं भौर द्वितीय स्थान भी क्योंकि गो शब्द का अर्थ वाणी भी है और वाणी स्थान द्वितीय है ॥४८॥

ग्रब क्लोक ४९ में दाँत सहित उत्पन्न होने का तथा कुळ्ज (कुबड़ा), पङ्गु (लॅंगड़ा) तथा जड़ (निर्वृद्धि, मूर्ख) होने के योग कहते हैं।

सौन्यक्षांते रविजरुधिरो चेत् सदन्तोऽत जातः कुब्जः स्वक्षें त्रातिनि तनुगे मन्दमाहेयदृष्टे । पङ्गुर्मीने यमशशिकुजैर्वोक्षिते लग्नसंस्थे सन्धौ पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत्सौम्यदृष्टिः ॥४९॥

## इसमें ४ योग कहे है:-

- (१) यदि बुध की राशि या बुध के नवांश में मंगल श्रौर शनि हों तो बच्चा (जातक) दाँत सहित जन्म ले।
- (२) कर्क लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा हो श्रौर उस पर मंगल श्रौर मिन की वृष्टि हो तो कुबड़ा हो।

- (३) यदि मीन लग्न हो, उस पर चन्द्रमा, मंगल तथा शनि की दृष्टि हो तो लंगड़ा हो।
- (४) यदि चन्द्रमा ग्रीर पापग्रह ऋक्ष सन्धि (कर्क, वृश्चिक या मीन के ग्रंत) में हो तो जातक जड़ (निवृद्धि) हो।

इन चार योगों में —यदि योग कर्ता ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उपर्युक्त योगों का ग्रशुभ वल नहीं होता।

सारावली में भी कहा है:—
कूरेषु राशिसन्धिषु शशी न सौम्येनिरीक्ष्यते च जडः।
बुधनवमभागसंस्थी शनिभौमी यवि सदन्तः स्यात्।।
शशिनि विलग्ने कार्कणि कुर्जाकदृष्टेऽथवा कुञ्जः।
मीनोदये च दृष्टे कुजाकशिशिः पुमान् भवति पंगुः।
व्यर्था भवन्ति योगाः सौम्यग्रह्वीक्षिताः सर्वे।।

जातकपारिजातकार ने यह श्लोक भी बृहज्जातक के नियेकाध्याय से लिया है। अतः यह भी गर्भाधान लग्न को विशेष लागू होना चाहिये। भट्टोत्पल 'जड' का अर्थ 'श्रोलेन्द्रिय हीन' (बहरा) करते हैं। घट्टभट्ट भी यही कहते हैं कि इन योगों ना उपयोग निषेक लग्न या प्रश्न लग्न में करना। जन्म काल में यदि प्रथम चरण में कथित 'सदन्त' योग हो तो जातक हाथी दांत आदि के व्यापार में कुशल होता है। यदि द्वितीय चरणोक्त 'कुब्ज' योग जन्म कालीन कुण्डली में हो तो जातक आवासनिर्माणतत्पर होता है। अथवा किसी भी राशि में, लग्न में चन्द्रमा हो और मंगल तथा शनि से दृष्ट हो तो अभिनव गृह निर्माण तत्पर होता है।।४९।।

सौरशशाङ्क्रदिवाकरदृष्टे वामनको मकरान्त्यविलग्ने । धीनवमोदयगैश्च दृगागैः पापयुर्तेरभुजाङ् घ्रिशिराः स्यात् ॥५०॥ लग्नद्रे क्कारागो भौमः सौरसूर्येन्द्रवीक्षितः । कुर्योद्विशिरसन्तद्वत् पञ्चमे बाहुर्वाजतम् ॥५१॥

उपर्युक्त श्लोक ५० बृहज्जातक निषेकाध्याय का है। श्लोक ५१ गार्गि का है। इन दोनों को जातकपरिजातकार ने यहाँ दे दिया है। वास्तव में ये योग निषेक लग्न किंवा प्रश्न कुंडलियों में प्रयुक्त होने चाहियें:—

रुद्रभट्ट कहते है कि यदि मकरांत्य—मकर का अन्त (अन्तिम नवांश) उदित हो (अथवा मकर और अन्त्य यह दो शब्द आये हैं, इस कारण अन्त्य से मीन लग्न ३८० जातकपारिजात

भी लेना 'ग्रन्त्यविलग्न इत्युक्तिसामर्थ्यात् ग्रन्त्यस्य मीनराशेरिप विलग्नत्वे)
गौर शनि, चन्द्र तथा सूर्यं लग्न को देखें तो ह्रस्व शरीर (खर्वो ह्रस्वश्व
वामन इत्यमरः) होता है। यदि ये शनि, चन्द्र तथा सूर्यं वली हों तो
वामनकत्व विष्ण्वात्मत्व होता है, मध्ययली हों तो ह्रस्वत्व, हीन वली हों तो
वाममार्गान्वेषी, ग्रात्मज्ञानरिहत होता है। यदि लग्न, पंचम तथा नवम में जो
देष्काण हों वे पापयुत हों ग्रर्थात् मंगल, राहु या केतु युत हो तो कम से,
पंचम भाव का द्रेष्काण पापयुत हो तो भुजाहीन, नवम भाव गत द्रेष्काण पापयुत
हो तो चरणहीन, लग्नगत द्रेष्काण पापयुत हो तो सिर (मस्तक) हीन होता है।
मूल श्लोक में, धी (५) नवम (९), उदय (१) यह कम कहा है तथा ग्रंग
हीनता का कम भुजा, चरण तथा शिरोदेश यह कहा है।

भट्टोत्पल ने इस श्लोक की बहुत सुन्दर ग्रीर विशव व्याख्या की है। वह देखने योग्य है। मूल में 'च' शब्द ग्राने से इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में जो योग है उसमें भी रुद्रभट्ट, शनि, चन्द्र तथा सूर्य की दृष्टि का (पूर्वार्द्ध से) ग्राध्याहार करते हैं।।५०।।

५१वाँ श्लोक गार्गि का लिया गया है। जो अंश जातकपारिजातकार ने दिया है वह पूर्ण नहीं है। इस कारण एक पंक्ति जो गार्गि के वचनों में है और जातक पारिजात में नहीं है वह दी जाती है। विना उसके अर्थपूर्ति नहीं होती।

#### विपदं नवमस्थाने यदि सौम्यैनं वीक्षितः ।

लग्न के द्रेष्काण में मंगल हो, शनि, सूर्य ग्रीर चन्द्रमा उसे देखते हों तो विना शिरोदेश (मस्तक) के हो। यही योग पंचम भाव स्थित द्रेष्काण में हो तो भुजाहीन हो। यही योग यदि नवम भाव गत द्रेष्काण में हो तो चरणहीन हो।

श्लोक ५० और ५१ में जो योग कहे गये हैं वही सारावली में भी कहे गये है:—

वामनको मकरान्त्ये लग्ने रिवचन्द्रसौरिभिद् छ्टे। भौमयुते द्रेक्काणस्त्रिकोणलग्नेषु भेषु संदृष्टः विभुजाङ् च्रिमस्तकः स्याच्छनिरविचन्द्रवंदेद्गर्भः॥

'गर्भः' शब्द से कल्याणवर्मा भी स्पष्ट कहते हैं कि इस योग की उपयोगिता निषेक लग्न के लिये है ।।५१॥ रिवशिशयुते सिहे लग्ने कुर्जाकिनिरीक्षिते नयनरिहतः सौम्यासीम्यैः सबुद्बुदलोचनः । व्ययगृहगतश्चन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रिव– नं शुभगदिता योगा याप्या अवन्ति शुभेक्षिताः ॥५२॥

यह श्लोक भी वृहज्जातक निषेकाध्याय से लिया गया है। निषेक लग्न प्रश्न तथा जातक तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें नेत्रविकार अन्धत्व ब्रादि के ५ योग कहे गये हैं:—

- (१) यदि सिंह लग्न हो, लग्न में सूर्य और चन्द्र हों तथा मंगल भीर शिन से दृष्ट हों तो जातक ग्रंधा होता है। यदि सीम्य (ग्रर्थात् गुरु—क्यों कि बुध तथा शुक्र तो सूर्य के ग्रासपास रहते हैं, और सूर्य चन्द्र को देख नहीं सकते) तथा ग्रसीम्य (मंगल, शिन) दोनों प्रकार के ग्रह सिंह लग्नस्य सूर्य, चन्द्र को देखें तो बुद्बुद लोचन (पुष्पिताक्ष) हों।
- (२) यदि उपर्युक्त योग में सिंह लग्न में सूर्य और चन्द्र दो ग्रहों का होना कहा—वहाँ केवल सूर्य हो श्रीर (i) मंगल, शनि देखें तो दाहिने श्रांख से काना (दक्षिण नेत्र नाश) कहना (ii) यदि मंगल, शनि के साथ-साथ सौम्य ग्रह भी देखें तो दाहिनी श्रांख में बुद्बुद कहा।
- (३) यदि उपर्युक्त योग में सिंह लग्न में केवल चन्द्रमा हो ग्रीर (i) उसे मंगल तथा शनि देखें तो वाम (वाएं) नेत्र से काना ग्रर्थात् वाम नेत्र नाश कहना (i) यदि पापग्रह के साथ-साथ सौम्य ग्रह भी देखें तो वाम नेत्र में बुद्बुद हो।
  - (४) यदि चन्द्रमा बारहवें घर में हो तो वाम नेत्र की हानि करता है।
- (५) यदि सूर्य वारहवें घर में हो तो दक्षिण नेन्न की हानि करता है। शुभ ग्रह की दृष्टि दोष को कम करती है। किन्तु शुभ दृष्टि होने पर भी सर्वथा दोष का निराकरण नहीं होता। नेन्न विकार, नेन्न रोग ग्रादि का विवेचन इसी ग्रह के ११वें ग्रध्याय में भी किया गया है। पाठक ग्रवलोकन करें।

सारावली में भी कहा है:—
स्यातां यद्याधाने रिवशिशनौ सिंहराशिगे लग्ने ।
वृथ्टो कुजसौरिभ्यां जात्यन्धः संभवति तत्र ॥
श्याग्नेयसौम्यवृष्टौ रिवशिशनौ बुव्बुदे क्षणं कुरुतः ।
नयनविनाशोऽपि यथा तथाऽधुना संप्रवस्यामि ॥

व्ययभवनगतश्चन्द्रो वामं चक्षुविनाशयति होनः । सूर्यस्तर्थेव चान्यच्छुभदृष्टौ याप्यतां नयत: ।

भ्रन्यत्र कहते हैं:-

वको वा सौरो वा द्वादशभे बीक्षिते नयनहन्ता । सर्वार्थविन्तामणि में भी कहा है:—

चन्द्राकंसंयुक्तहरौ विलग्ने शन्यारदष्टेऽक्षिविनाशमाहुः । शुमाशुमैर्बुंद्वुदलोचनः स्याच्छुभैनं दोषः सहितेक्षणाभ्याम् ॥

अर्थात् जैसे गुभग्रह की दृष्टि दोष में न्यूनता करती है, वैसे ही गुभग्रह की युति भी दोष में अरुपता का हेतु है ॥५२॥

शूरः स्तब्धो मध्यदृष्टिर्विलन्ने मेषे स्वोच्चे रोगदृक् सिंहगेऽर्के । रात्रावन्धस्तौलिगे निर्द्धं नी स्यात् कार्किण्यकें लग्नगे बुद्बुदाक्षः ॥५३॥

यह श्लोक भी बृहज्जातक ग्रध्याय २० के श्लोक १ का रूपान्तर है।

यदि लग्न में सूर्यं हो तो जातक शूर, दृढ़ (भट्टोत्पल ने स्तब्ध की व्याख्या की है चिरकार्यकृत्। रुद्रभट्ट कहते हैं 'परैरचाल्यः'—दूसरे लोग जिसका चालन-कार्य या स्थान से दूरीकरण न कर सकें)। मध्यदृष्टि (एक टीकाकार इसकी व्याख्या करते हैं 'तियंड नयन'—टेढ़े नेंत्र। किन्तु इसी ग्रंथ के श्रध्याय २, श्लोक ३२ में सूर्य को ऊर्ध्व दृष्टि कहा है) श्रर्थात् न तीव्र दृष्टि, न न्यून दृष्टि। यह लग्नस्थ सूर्य का दृष्टि विषयक सामान्य फल है। श्रव मेष, कर्क, सिंह या तुला राशि में लग्न में सूर्य हो तो उसका विशेष फल कहते हैं। यदि लग्न मेष में सूर्य हो तो नेत्र रोगी (वराहमिहिर के मत से जातक धनी हो किन्तु तिमिर नयन—नेत्र रोग विशेष)हो; कर्क में सूर्य लग्न में हो तो बुद् बुदाक्ष, लग्न में सिंह में सूर्य हो तो राज्यन्ध (रात्रि में दिखाई न दे—जिसे भाषा में रतौंधी कहते हैं); लग्न में यदि तुला राशि का सूर्य हो तो निर्धन होता है (वराहमिहिर के मत से श्रन्धा भी होता है—यहाँ श्रन्धे का श्रर्थ जन्मांध नहीं किन्तु कालान्तर में—वृद्धावस्था में) ॥५३॥

व्यये रवीन्दू युगपत् पृथक्स्थौ नेत्रे हरेतामपसव्यसन्ये। षट्छिद्रगाञ्चाक्षि हरन्ति पापाः सन्यं रिपौ दक्षिरणमण्डमस्थाः ॥५४॥ इसमें नेत्रविकार-ग्रन्धत्व ग्रादि के ५ योग कहे गये हैं:-

- (१) यदि सूर्य धौर चन्द्रमा दोनों व्यय (लग्न से बारहवें भाव) में हों तो दोनों नेत्रों का नाश करते हैं।
  - (२) यदि केवल सूर्य व्यय में हो तो दक्षिण नेत्र का नाश करता है।
  - (३) यदि केवल चन्द्रमा व्यय में हो तो वाम नेत्र का नाश करता है।
- (४) लग्न से छठे घर में पापग्रह वाम नेत्र का (क्योंकि पष्ठ में स्थित पापग्रह १२वें घर को देखेगा—१२वें से वाम नेत्र का विचार) नाश करता है।
- (५) लग्न से ब्राठवें घर में पापग्रह दक्षिण नेत्र का (क्योंकि ब्रष्टमस्य पापग्रह द्वितीय भाव को देखेगा—द्वितीय से दक्षिण नेत्र) नाश करता है। सर्वार्थिचन्तामणि में भी कहा है:—

दिनेशचन्द्रौ व्ययगौ तदानीमन्धो अवेत्सौम्यदृशा विहीनौ । युक्ते तयोरन्यतरेण रिःफे काणो अवेत्सौम्यदृशा विहीने ॥ अर्थात् यदि सौम्य ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा नहीं होता । शुक्र की दृष्टि या युति को हम सदैव दोपकारी मानते हैं । देखिये अध्याय ११ ।

बृहज्जातक ग्रध्याय २६ का श्लोक है:—
निधनारिधनव्ययस्थिता रिवचन्द्रारयमा यथा तथा।
बलवव् ग्रहदोषकारणैर्मनुजानां जनयंत्यनेव्रताम्।। ५४।।

# विकर्तनो लग्नगतोऽस्तगो वा दिनेशपुत्राभियुतेक्षितश्चेत् । तस्येक्षणं दक्षिणमाशु हन्यादहिक्षमासूनुयुतस्तु वामम् ॥५५॥

इसमें नेव्रसम्बन्धी २ योग कहे हैं:-

- (१) यदि सूर्य लग्न या सप्तम में शनि से युत या दृष्ट हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट करता है।
- (२) यदि सूर्यं लग्न या सप्तम में मंगल तथा राहु से युत हो तो वाम नेत्र को नष्ट करता है ॥५५॥

# दिनेशचन्द्रौ यदि रिष्फयातौ सपत्नरन्ध्रब्ययगास्त्वसौम्याः । हन्यादरिस्थो नयनं हि वामं रन्ध्रस्थितो दक्षिराभागनेत्रम् ॥५६॥

इसमें २ योग कहे गये हैं :—
यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों लग्न से १२वें घर में हों और छठे, ग्राठवें
तथा बारहवें घर में पापग्रह हों तो—

- (१) यदि छठे घर में पापग्रह हो तो वाम नेत्र नाश ।
- (२) यदि भ्रष्टम ग्रह में पापग्रह हो तो दक्षिण नेत्र नाम ।

पहिले ही सूर्य, चन्द्र यदि व्यय में हों तो नेस्न रोग ग्रादि कह चुके हैं। यदि साथ ही पापग्रह की युति या दृष्टि हो तो ग्रवश्य ऐसा होता है। इसीलिये मूल में 'तु' शब्द ग्राया है। 'तु' का प्रयोग निश्चय के ग्रर्थ में किया जाता है॥५६॥

## कुजे धनेशे निधने रवीन्द्वीः शत्रु व्ययस्थानगतेऽकंजेऽन्धः । रन्ध्रावसानारिगते शशाङ्के शनौ सभौमे यदि नष्टनेत्रः ॥५७॥

इसमें दो योग कहे गये है:--

- (१) यदि मंगल दूसरे स्थान का स्वामी हो, सूर्य ग्रौर चन्द्रमा किसी एक राशि में युत हों-मंगल, सूर्य चन्द्र से ग्रष्टम में हो, शनि, सूर्य चन्द्र से पष्ठस्थ या द्वादशस्थ हो तो ग्रन्धा होता है।
- (२) यदि चन्द्रमा लग्न से छठे, भ्राठवें या बारहवें घर में मंगल श्रीर शनि के साथ हो तो नेत्र नष्ट हो जाते हैं ॥५७॥

## षष्ठे चन्द्रे ऽष्टमे भानौ लग्नादन्त्यगतेऽर्कजे । वित्तस्थानगते भौमे शक्कोऽप्यन्धो भवेद् ध्रुवम् ॥५८॥

यदि लग्न से छठे चन्द्रमा, अष्टम में सूर्य, द्वादश में शनि, द्वितीय में मंगल हो तो चाहे इन्द्रभी हो अवश्य अंधा होता है। 'इन्द्र' क्यों कहा? क्योंकि इन्द्र के एक सहस्र नयन हैं। यदि एक सहस्र नयन खराव हो सकते हैं तो मनुष्य के दो नेत्रों की तो चर्चा ही क्या?।।५८।।

> लग्नेश्वरेण सहिते यदि वित्तनाथे दुःस्थेऽक्षिनाशनमथास्फुजिदिन्दुयुक्ते । नेत्रश्वरे तनुगते यदि नेशिकोऽन्धः स्वोच्चे शुभग्रहयुते न तथा वदन्ति ॥५६॥

इसमें दो योग कहे गये हैं:--

(१) यदि लग्नेश झौर द्वितीयेश की युति हो झौर दोनों लग्न से छठे, झाठवें या वारहवें घर में हों तो नेत्र नाश हो। (२) यदि द्वितीयेश लग्न में चन्द्रमा तथा शुक्र से युक्त हो, निशान्ध हो (राजि में दिखाई न दे)।

यदि नेत्रेश्वर (द्वितीयेश) श्रपनी उच्च राशि में शुभ ग्रह युत हो तो उपर्युक्त दुष्ट फल नहीं होता ॥५९॥

#### रोग योग

ग्रव श्लोक ६० से १०० तक ग्रन्य रोगोत्पादक या रोगजनित मुखाभाव कारक योग कहते हैं। ग्रभी जो नेत्र विकार का प्रकरण समाप्त किया है वह भी नेत्र रोग विषयक ही है। अब अण्डकोशवृद्धि, गले के रोग, त्रण, शरीरवैकल्य, शरीरशोषण, उन्माद, बुद्धिश्रम दन्तरोग, मुत्रकुच्छ, गुल्म, उदररोग, हृदयशुल, पाण्डुरोग, वात, पित्त, कफ जिनत रोग, पीनस जलोदर म्रादि कहे हैं। वैसे तो सभी रोग-वात, पित्त, कफ-इन विदोपों में से किसी एक, दो या तीनों दोषों के कृपित होने से होते हैं-परन्तु रोग इतने हैं श्रीर शरीर के बाह्य तथा प्रांतरिक प्रवयव अनेक, इसलिये यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि किस बाह्य या आभ्यन्तरिक विशेष में रोग होगा। इसीलिये सामान्यतः वात रोग, पित्त रोग, कफजिनत रोग होगा । इस प्रकार सामान्य निर्देश कर दिया है। कभी-कभी किसी एक ही दोष के कृषित होने से शरीर में धनेक रोग हो जाते हैं। या जिदोषों में से पित्त के कुपित होने से यकृत काम नहीं करता। या ठीक से काम नहीं करता तो ज्वर, अपच मन्दाग्नि, पीलिया, नेत्र रोग, शारीरिक दुर्वलता, स्नायुमण्डल की क्षीणता से अनेक रोग हो जाते हैं। इसी कारण ग्रहों को कौन सा ग्रह किस दोष का श्राधिपत्य करता है, किस ग्रह से सम्बन्धित कौन-कौन से दोष हैं इनका वर्णन अध्याय २ में किया गया है ; देखिये श्लोक ५३-५९। किस ग्रह का किस धातु (मज्जा, स्नायु, मेद ग्रस्थि ग्रादि) पर ग्रधिकार है, यह श्लोक २८ श्रध्याय २ में कहा गया है। किस भाव से तथा किस राशि से शरीर के किस प्रवयव का विचार किया जाता है यह ग्रध्याय १, श्लोक ८ में कह चुके हैं। प्रथम द्रेष्काण लग्न में उदित हो तो शरीर के कौन से श्रवयवों से किस भाव का सम्बन्ध रहता है। यदि लग्न के o° से १0° तक उदित हों तो जन्म कुंडली के किस भाव से कौनसा ग्रंश लेना ग्रीर १०° से २०° तक हों तो प्रत्येक भाव किस अवयव पर विशेषाधिकार रखता है भीर यदि लग्न राशि के मंतिम विभाग २०°-३०° में हो तो कौनसा भाव शरीर के किस अवयव का अधिष्ठाता होता है। इसके लिये देखिये हुमारी लिखी हस्त-रेखा-विज्ञान, पृष्ठ ४३०-३४ तथा विफला वेद६ जातकपारिजात

(ज्योतिष)। यह दोनों पुस्तकें मोतीलाल बनारसीदास, पुस्तक प्रकाशक धौर विकेता के यहाँ प्राप्य हैं।

कहने का तात्पर्य है कि पीड़ा कारक बह किस भाव, राशि से सम्बद्ध है, उनसे किन गरीर के अवयवों का निर्देश होता है, यह किस दोथ के कृपित होने से क्या-क्या रोग कर सकता है-इन सब का विचार कर, बलाबल का सारतम्य कर रोग का निर्णय करना चाहिये। इस ब्रध्याय में किस ब्रह स्थिति से किस प्रकार का रोग संभावित है-केवल यह दिया है। किस महादशा या अन्तर्दशा में रोग होगा-इसका विवरण नहीं है। अध्याय १७ में काल-चक दशा का विवेचन है। ग्रध्याय १८ में दशान्तर्दशा-विशोत्तरी महादशा तथा नवों प्रहों में श्रन्तदंशायें - कौन सी कैसी जायेगी इसका दर्शन है । अब छठे घर में जिस रोग के कर्ता जो ग्रह हैं-उनकी महादशा, श्रन्तदंशा में तत् तत् रोग हो सकता है यह सामान्य नियम है। अनिष्ट गोचर में भी रोग होते हैं। परन्त अनिष्ट दशा या अन्तर्दशा या गोचर प्रायः प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में कभी न कभी होते ही हैं किन्तु उनमें सदैव रोग या शारीरिक अनिष्ट नहीं होता-इसलिये सर्वप्रथम यह निश्चय करना चाहिये कि रोग संभावित है या नहीं। यदि संभावित है तो कौनसा या किस प्रकार का रोग। यह निश्चय हो जाने पर ही, रोग किस समय होगा, यह देखना । साधारणतः यह नियम है कि लग्न बलवान हो-शुभाधिष्ठित शुभ दृष्ट हो। लग्नेश बलवान् हो श्रीर षष्ठेश से प्रधिक बली हो तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है।

प्रश्नमागं श्रष्ट्याय १४ का श्लोक ४९ निम्नलिखित है:—
सूर्याद्धा निजरं घ्रपेण सनिता वा स्युगंवा संयुताः
स्वस्वारिच्ययरन्ध्रपायहृतयस्ततस्यस्य वा चेलवा ।
तत्तव्भावविषत्तिरस्ति नियमावेवं वरांगाविषु
सूर्यावं घ्रियुगान्तिमेषु च वयुर्मागेषु रोगान् सुधीः ॥

श्रयांत् तनु, मुख श्रादि भावों में गोचर वश जब विचारणीय भाव से अष्टम का स्वामी या शिन संक्रमण करता है या यदि पापग्रह विचारणीय भाव से षष्ठ, श्रष्टम या द्वादश का स्वामी हो, या विचारणीय भाव से षष्ठ, श्रष्टम या द्वादश का स्वामी हो, या विचारणीय भाव से षष्ठ, श्रष्टम या द्वादश में स्थित हो तो उसकी श्रन्तदंशा में उस भाव सम्बन्धी विपत्ति (रोग, कष्ट श्रादि) हो ऐसा सिर (लग्न) से लेकर पैर तक बारहवें भाव तक विचार करना।

प्रथन मार्ग अध्याय ६, श्लोक २०-२१ में -- शरीर में क्या, किस पंचभूत से

सम्बन्धित है यह कहा गया है। यह विभाग ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में जपलब्ध नहीं होता। इस कारण सम्बन्धित श्लोक नीचे दिये जाते हैं:—

मांसास्थित्विवसरारोमपृथ्वीवेहमृतां तनौ । स्वेवासृडःमूत्रशृक्लास्यतोयं तोयमुदाहृतम् ॥ क्षुतृडालस्यिनद्रायास्तेजोङ्गाचलनं मरुत् । द्वेवरागौ च मोहश्च साघ्वसं च जरा नमः । एवं हि सर्वजन्तूनां पश्चभूतमयो तनुः ॥

प्रश्नमार्ग प्रधानतया प्रश्न का ग्रंथ है परन्तु उन सिद्धान्तों का जन्म कुंडली में भी उपयोग किया जा सकता है। इस ग्रंथ का १२वाँ ग्रध्याय रोग विषयक है। जिज्ञासु पाठक ग्रवलोकन करें। इसमें ८६ श्लोक हैं। स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। यथा श्लोक ३१-३२ उन्माद (पागलपन—यह ग्रनेक प्रकार का होता है) विषयक हैं।

लग्नस्थे धिषणे विवाकरमुतो मौमोऽयवा धूनगो
मन्दे लग्नगते मदात्मजतपःसंस्थो महोनन्दनः ।
मूतौ मूढशशीन्दुजौ कृशशशो मन्दश्च रिष्फस्थितौ
पापोपेतकृशामृ तांशुष्ट्या यस्यान्तधर्मोपगः ॥
श्रस्ते पापयुतो मान्दिवित् विषष्ठाष्ट्रभान्त्यगः ।
उन्नाददायिनो योगा एवमष्टौ समीरिताः ॥
श्रपस्मार (मिरगी) के विषय में कहते हैं:—
मन्दे रंघ्रगते राहौ विकाणे बिलनो शुमाः ।
योगोऽपस्मारदो भानुभामश्च गददौ यदि ॥
गददौ = श्रनिष्टस्थानगतौ ।
प्रमेह के विषय में कहते हैं:—
लग्ने पापेक्षिते लग्ननाचे नौचारिराशिगे ।
शुक्रयुक्ते कितं रन्ध्रमेष योगः प्रमेहकृत् ॥ ५६ ॥
श्रव प्रकृत विषय पर जातक पारिजात के श्लोक ६० पर श्राइये ।

राहौ विलग्ने सकुजेऽकंपुत्रे साहौ बृहद्वीजिमवाहुरार्याः । लग्नेश्वरे मृत्युगते सराहौ रन्ध्रे समान्दौ च तथंव वाच्यम् ॥६०॥ लग्ने सराहौ गुलिके त्रिकोशे रन्ध्रे कुजे मन्दय्ते तथंव । लग्नेश्वराकान्ततवंशनाथे राह्वारमान्द्यावियुते तथंव ॥६१॥ इसमें वृहद्वीज (वृहद् वृषण, ग्रण्डकोष वृद्धि (जिसे ग्रंग्रेजी में हाइड्रोसील कहते हैं) के चार योग कहे हैं:—

(१) मंगल और राहु लग्न में हों या (२) लग्न में शनि और राहु हों या (३) लग्नेश राहु के साथ अष्टम में हो या (४) लग्नेश मान्दि (गुलिक) के साथ अष्टम में हो तो अण्डकोश वृद्धि होती है। प्रायः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। कुछ प्रान्तों में वहाँ की जलवायु के कारण यह रोग अधिक होता है।।६०।।

क्लोक ६१ में इसी रोग के अन्य दो योग कहे गये हैं:-

- (१) लग्न में राहु हो, नवम या पंचम में गुलिक (मान्दि) हो तथा श्रष्टम स्थान में मंगल तथा शनि एकत्र हों।
- (२) लग्नेश जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी यदि राहु, मान्दि मंगल ग्रादि (श्रर्थात् पापग्रह) से युत हो ॥ ६१ ॥

लग्ने रबौ भूमिमुतेन दृष्टे गुल्मक्षयवनासनिपीडितः स्यात् । भौमे विलग्ने जनिसूर्यदृष्टे वसूरिरोगाभिहतो मनुष्यः ॥६२॥

इसमें दो रोग योग कहे हैं:--

- (i) यदि सूर्य लग्न में हो श्रीर मंगल से दृष्ट हो तो गुल्म, क्षय श्रीर श्वास रोग से पीड़ित हो।
- (ii) लग्न में मंगल हो ग्रौर शनि तथा सूर्य से दृष्ट हो (कितिपय विद्वान् अर्थ करते हैं कि शनि या सूर्य से दृष्ट हो) तो वसूरि (शीतला, माता) रोग हो ॥६२॥

जातकपारिजात के भ्रन्य संस्करणों में श्लोक ६२ के निम्नलिखित पाठान्तर दिये गये हैं:—

- (१) लग्ने रिवर्भूमिसुतेन वृष्टः श्वासक्षयं विवधिगुल्ममाजम् । भौमे विलग्ने शनिसूर्यवृष्टे खङ्गाविभिः पीडितदेहभाक् स्यात् ॥
- (२) लग्ने रवौ भूषिसुतेन वृष्टे श्वासक्षयं कश्मलगुल्ममूलात् । भौमे विलग्ने शशिसूर्यवृष्टे वसूरिणिः पीडितवेहभाक् स्यात् ॥ ६२ ॥

पापेक्षिते रिवसुते धनराशियुक्ते पापान्वित भुनकभीतिमुपैति मर्त्यः। तद्भावनाथसहिते दिननाथपुत्रे दृष्टेऽय या भुनकभीतिमुपैति जातः॥ ६३।। इसमें कुत्ते से भय ग्रर्थात् कुत्ते से काटा जाये, इसके योग कहे हैं:-

- (१) यदि द्वितीय भाव में शनि पापयुक्त, पाप दृष्ट हो तो जातक को कुत्ते का भय होता है।
- (२) यदि द्वितीयेश शनि से युक्त या दृष्ट हो तो कुत्ते से भय हो। पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार यदि पाप ग्रह लुब्धक तारे के ग्रासपास हो तो कुत्ते से काटे जाने का भय होता है। ग्रंग्रेजी में इस तारे का नाम सिरियस, ग्रीक में (यूनानी भाषा) में कैनिस मैंजोरिस है। यह निरयण मिथुन राशि में २०°-१३'-६" पर स्थित है।।६३।।

वीर्यान्विते राहुसमेतराज्ञिनाथान्विते राहुयुते विलग्ने । सर्पाद् अयं विक्रमराज्ञिनाथे बुधेन युक्ते गलरोगमेति ॥ ६४ ॥

इस श्लोक में दो योग कहे हैं:--

(१) यदि तृतीयेश वलवान् होकर, राहु जिस राशि में हो उसके साथ हो श्रीर राहु लग्न में हो तो सर्प से भय हो।

ज्योतिष में राहु का सर्प से विशेष सम्बन्ध माना गया है। फलदीपिका में राहु का ग्राधिपत्य सर्पो पर माना गया है। देखिये भावार्थंबोधिनी फलदीपिका पृष्ठ ४१-४२। ज्योतिष ग्रंथों में जहाँ राहु कहना हो वहाँ सर्प भुजगाधिनाथ ग्रादि शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ पुत्र सुख में राहु बाधक हो, या राहु का किसी राशि, भाव या ग्रह से सम्बन्ध हो, वहाँ पराशर ने 'सर्पशापात् सुतक्षयः' ऐसा लिखा है। यथा—

पुत्रस्थानगते राहाँ फुजेनापि निरोक्षिते । कुजक्षेत्रगते वाऽपि सर्पशापात्सुतक्षयः ॥

इस प्रकार ८ श्लोक वृहत्पाराशर में 'सर्पशापात्सुतक्षयः' के दिये गये हैं। सब में राहु दोष, एक कारण है। जातकपारिजात में भी ग्रध्याय १३, श्लोक ३६ में राहु के योग के कारण सर्पशापात्सुतक्षयः लिखा है। श्रागे पष्ठ ग्रध्याय में ही श्लोक ७४ का भी ग्रवलोकन करें।

(२) यदि तृतीयेश बुध के साथ हो तो गले का रोग हो। हमारे विचार से ऊपर (२) में रोग तभी होगा, जब तृतीय स्थान तृतीयेश का कुछ न कुछ पाप सम्बन्ध हो।।६४॥

नीचे तृतीयेऽरिगृहे विसूढे पापेक्षिते तद्गलरोगयान् स्यात् । विषप्रयोगाद्विषभक्षणाद्वा तेषामभावेऽर्थविनाज्ञनार्थः ॥ ६४ ॥ **३६०** वासक्यारिकात

यदि तृतीय भाव में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में, शतु राशि में, या अस्तंगत हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो विष प्रयोग या विष मक्षण के कारण गले का रोग हो। यदि ऐसी ग्रह स्थिति में यह फल घटित न हो तो इस ग्रह स्थिति का ग्रन्थ फल है—धन नाश। धन का तृतीय से क्या सम्बन्ध ? ज्योतिष में 'भावात् भावः' का एक सिद्धान्त है। उदाहरण के लिये, अष्टम से आयु तो अष्टम से अष्टम (अर्थात् लग्न से तृतीय) से भी आयु। नवम से भाग्य तो नवम से नवम (लग्न से पंचम) से भी भाग्य। इसी सिद्धान्त पर द्वितीय से द्वितीय अर्थात् लग्न से तृतीय से भी धन विचार किया जाता है। ज्योतिष में दुनिया भर की बातें नौ ग्रहों तथा बारह भावों से विचार की जाती हैं। एक ही भाव से अनेक बातों के विचार के कारण किसी न किसी बात में ग्रह अपना फल दिखाता है। नीचे एक कुंडली दी जाती है। जातक का जन्म आश्विन कृष्ण अमावस्या संवत् १९९५ में हुग्रा। क्षीण चन्द्र (ग्रस्त) तृतीय भाव में है। शनि से बृष्ट है। रोग जितत विष (भोज्य जितत विष नहीं) के कारण गले का रोग हुग्रा।।६५।।

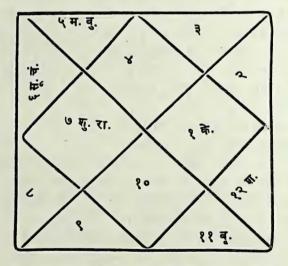

पापे तृतीये गलरोगमत्र वदन्ति मान्छादियुते विशेषात् । भौमान्विते प्रेतपुरीशसूनौ तृतीयराशौ यदि कर्णरोगम् ॥ ६६ ॥

(१) यदि पापग्रह तृतीय में हो तो गले का रोग होता है। यदि यह

(पापग्रह) मान्ति ग्रादि के साथ हो तो निश्चय ऐसा होता है। यहाँ मूल में 'मान्दि ग्रादि' कहा है। ग्रादि का क्या ग्रयं? यहाँ मान्दि के बाद ग्रादि कहा है— इस कारण ग्रन्य पाप उपग्रह ग्रादि से समझने चाहियें, क्योंकि पराग्रर ने भूम, व्यतीपात, परिवेष, चाप ग्रादि के दिषय में कहा है:—

## श्रप्रकाशग्रहारचैते वोषाः पापग्रहाः स्मृताः ।

(२) यदि तृतीय भाव में मंगल और मान्दि दोनों एकतित हों तो कान का रोग होता है ॥६६॥

पापेक्षिते लोबरभे सपापे कर्गोद्भवं रोगमुपैति जातः। कूरादिषष्टचंशयुते तदीशे कर्गास्य रोगं कथयन्ति तज्जाः॥ ६७॥

इसमें कर्ण (कान के) रोग के दो योग कहे हैं:-

- (१) यदि तृतीय स्थान में पापग्रह हो भ्रीर वह ग्रह पाप दृष्ट हो तो कान का रोग होता है:—
- (२) यदि तृतीयेश कूर षष्ट्यंश में हो तो कान का रोग होता है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ अपना अनुभव वक्तव्य है:—नीचे दो कुण्डलियौ दी जाती हैं:—

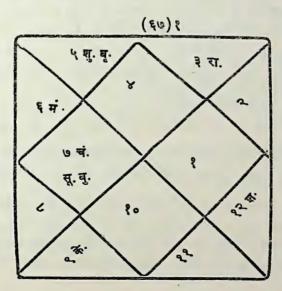

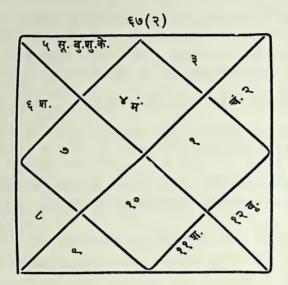

कुण्डली ६७ (१) में तृतीय में मंगल, नवम में शनि है। दोनों पापग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नवम में पापग्रह है, तृतीय में पापग्रह है, तृतीय भाव जितत दुष्ट प्रभाव नहीं हुग्रा। नवम भाव जितत हुग्रा। कूल्हे की हड्डी टूटी। ६७ (२) में तृतीय में पापग्रह शिन है। तृतीयेश वुध तथा केतु केवल एक ही राशि में नहीं ग्रिपतु परस्पर १ ग्रंग के ग्रन्तर से हैं। चन्द्रमा से तृतीय पापग्रह मंगल है। भूजा की हड्डी टूटी। कुंडली ६५ (१) में भी तृतीय में सूर्य है। सप्तमेश श्रष्टमेश नैसर्गिक पापी शिन से दृष्ट है, हाथ की हड्डी टूटी। इस प्रकार तृतीय भाव से जो ग्रनेक वातों का विचार किया जाता है उनमें से किसी न किसी सम्बन्धी दुष्ट प्रभाव हो सकता है। यह श्रावश्यक नहीं कि कान रोग ही हो।।६७।।

# पैत्तोत्वरणं याति रवौ रिपुस्थे पापेक्षिते पापसमन्विते च । भानौ सरन्ध्रे विवले घराजे पापे धनस्थे तु तथैव वाच्यम् ॥६८॥

(१) सूर्यं लग्न से छठे घर में पापयुत, पापदृष्ट हो तो पित्त का विकार हो।
मूल में उल्वण शब्द श्राया है। उल्वण का श्रयं है आधिनय, घनीभूत (गाढ़ा)
हो जाना, स्पष्ट, शक्तिशाली आदि इसलिये पित्त के अधिक हो जाने से जो
मूच्छी, मलेरिया, मन्दाग्नि आदि रोग हैं वे पित्तोल्वण जनित होते हैं। नीचे

एक कुंडली दी जाती है। पष्ठस्य सूर्यं, शनि शुक्र के साथ है। पापदृष्ट नहीं तथापि इनकी मृत्यु तीव्र मलेरिया ज्वर के कारण हुई।

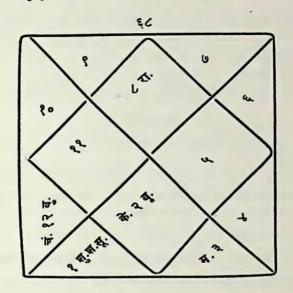

लग्नेश मंगल अष्टम में है। सूर्य और मंगल पित्त के अधिष्ठाता हैं। सूर्य केवल नैसर्गिक पापी से युत नहीं है अपितु सप्तमेश व्ययेश शुक्र प्रवल मारकेश तथा चन्द्र लग्न से तृतीयेश अष्टमेश (शुक्र) से युत है।

(२) यदि सूर्य अष्टम में हो, मंगल निर्वेल हो, लग्न से द्वितीय में पापग्रह हो तो भी यही फल—अर्थात् पित्त जनित रोग । क्यों ? क्योंकि पित्त का अधिष्ठाता दुःस्थान में गया और (धनस्थ पापग्रह से) पापदृष्ट हुआ । अन्य पित्त का अधिष्ठाता ग्रह मंगल भी निर्वेल हुआ । १८।।

सर्वार्थचिन्तामणि में कहा है:--

रोगस्थानगते सूर्ये तद्भावे पापसंयुते । पापदृष्टियुते नाभौ पैत्तिकाद् त्रणमादिशेत् ॥

क्लेष्मामयं बुधयुतेऽविनजे रिपुस्थे क्रूरांशके यदि सितेन्दुसमीक्षिते च। पापेक्षितेऽविनसुते निधनोपयाते केतौ धनाष्टमगते व्रग्गरोगमेति ।। ६६ ।। भव श्लेष्मा (कफ) के असामञ्जस्य से रोग योग कहते हैं। इस श्लोक में ३ योग कहे हैं:—

(१) मंगल ग्रीर बुध दोनों एकतित लग्न से पच्छ स्थान में हों। मंगल पापग्रह के नवांश में हो ग्रीर चन्द्रमा तथा शुक्र से दृष्ट हो (स्मरण रखना चाहिये कि शुक्र घौर चन्द्र दोनों वात, कफ कारक हैं) कफजनित रोग से युक्त होता है। एक टीकाकार ने श्लेष्मामय का ग्रर्थ क्षय रोग किया है क्योंकि इस योग का फल क्षय है। सर्वार्थ चिन्तामणि में 'क्षयरोग' लिखा है:—

षळे कुत्रे बुधयुते भृगुधन्त्रनिरीक्षिते । कृरांशकसमायुक्ते क्षयरोगं चदन्ति हि ॥

क्षय रोग फेफड़ों का सड़ जाना, खाँसी, बलगय प्रादि कफजनित रोग है किंतु क्षय के प्रतिरिक्त भी ग्लेष्मामय (ग्लेष्मा या कफजनित) हो सकते हैं यह स्मरण रखना चाहिये। बुध प्रौर गुक सूर्य के आस पास रहते हैं। इसलिये गुक्त की प्रधिक से प्रधिक एक पाद दृष्टि बुध पर हो सकती है।

- (२) यदि मंगल अष्टम में हो, पाप दृष्ट हो तो त्रण रोग करता है।
- (३) केतु यदि द्वितीय या अब्दन में हो तो यही फल।

नीचे दो कुण्डलियाँ दी जाती हैं। दोनों को गुदा में त्रण रोग जिसे नाड़ी व्रण या अगन्दर (अंग्रेजी में फिसचूला कहते हैं) हुआ।

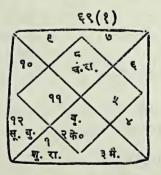

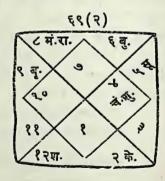

६९ (३) की कुंडली में गुवा में से काँच निकलने की बीमारी हुई।
गुदा का भीतरी भाग निकल कर बाहर आ जाता है, फूल जाता है, अन्दर
नहीं जाता है। अत्यन्त कष्ट कारक होता है।।६९।।



षष्ठेश्वरे पापयुते विलग्ने रन्ध्र्स्थिते वा व्राग्युक्शरीरः। कर्मस्थिते तावृशस्त्रेचरेन्द्रे व्रागाङ्कितः स्याच्छ अवृग्विहीने ॥७०॥

- (१) यदि वष्ठेश पापग्रह के साथ लग्न या भ्रष्टम में हो तो शरीर में ज़ण होता है।
- (२) यदि षष्ठेश पापप्रह के साथ दशम में हो, उस पर शुभ ग्रह की वृष्टि न हो तो त्रण के कारण शरीर में चिह्न हो।

इस अध्याय में जो ७ श्लोक ७०-७६ के हैं, वे सभी सर्वार्थविन्तामणि में भी हैं।।७०।।

लग्नेशभू पुत्रशशाङ्कपुत्राः सह स्थिताः सौम्यतरान्यभावाः । ग्रपानरोगं त्वथवाऽपवित्रं पश्यन्ति षष्ठं मुनयो वदन्ति ॥ ७१ ॥

यदि लग्नेश, मंगल ग्रीर बुध किसी ग्रसौम्य भाव में हों या पापयुत होकर छठे भाव को देखें तो ग्रपानरोग या ग्रपवित रोग करते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं।

श्रसीम्य भाव क्या ? केन्द्र तथा तिकोण के श्रतिरिक्त भाव ऐसा एक टीकाकार लिखते हैं। किन्तु एकादशेश पापी होता है। एकादश भाव श्रसीम्य नहीं कहलाता। 'लाभे सर्वे प्रशस्ताः' इस सिद्धान्तानुसार लाभ भाव को हम श्रसीम्य नहीं मानते। द्वितीय भावस्थित ग्रह मारक हो सकता है किन्तु द्वितीय भाव में शुभ ग्रह धन दिलाता है। यह भी स्मरण रखना चाहिये। वराह मिहिर दशम ग्रध्याय, चतुर्थ श्लोक में लिखते हैं:—

> म्रायस्थेरवयधनाश्रितं रच सौम्यैः सन्धिन्त्यं बलसहितंरनेकधा स्वम् ॥

भ्रयात् यदि बलवान् सौम्य ग्रह लग्न, द्वितीय या एकादश में हों तो ग्रनेक प्रकार से धनागम होता है। पष्ठ, अष्टम तथा द्वादश निश्चय ही असीम्य स्थान हैं। इसमें मतवैपरीत्य नहीं हो सकता। यहाँ ग्रपान रोग (गुदा के रोगों) का सन्दर्भ है। अष्टम स्थान गुदा का स्थान है। इस कारण अष्टम से भ्रष्टम, लग्न से तृतीय को भी गुदा के रोग का प्रसंग होने से असौम्य मान सकते हैं। श्रपान वायु गुदा के माध्यम से निस्सारित होता है। इसलिये गुदा रोग-ग्रशं (ववासीर) से तात्पर्य है। 'काँच' रोग भी लिया जा सकता है। 'ग्रपवित्रम्' का क्या ग्रयं ? एक टीकाकार ने ग्रयं लिया है ग्रपवित्रं = पापाकान्तं श्रर्थात् लग्नेश, भौम, बुध ऐसे षष्ठ भाव को देखें जो पापाकान्त हो। किन्तु यह अर्थ हमें सम्यक् प्रतीत नहीं होता । अपवित्र शब्द पापाऋ।न्त के अर्थ में ज्योतिप में प्रयक्त नहीं देखा गया है। हमारा विचार है अपवित्नं का प्रयोग अपवित रोग के अर्थ में किया गया है। अपवित, अपान रोग के सन्दर्भ में ग्राया है। इसलिये ग्रपवित्नं से भगन्दर (जो एक प्रकार का ग्रपान रोग है) लेना चाहिये। भगन्दर रोग में गुदा के श्रतिरिक्त, उस प्रदेश में एक छिद्र श्रीर हो जाता है जिसमें से मल सदैव निस्सरित होता रहता है श्रीर रोगी सदैव अपवित्र रहता है।

जातक पारिजात का यही श्लोक सर्वार्थिचिन्तामणि में भी दिया गया है किन्तु उसमें सौम्यारान्यभावाः के स्थान में पाठ 'सौख्यगृहे व्यये वा' है ग्रर्थात् यदि लग्नेश मंगल तथा बुध एकत्र लग्न से चतुर्थ या व्यय में हों ।।७१॥

लग्नेशषष्ठाधिपती दिनेशयुक्ती ज्वरं चन्द्रसमन्विती चेत्। जलप्रमादं क्षितिसूनुयुक्ती युद्धेन वा स्फोटकराशिभिर्वा ॥ ७२ ॥ पित्तात्प्रमादं यदि सौम्ययुक्ती निर्व्याधिकः सूरसमन्विती चेत्। गुक्रेण भार्याविषदं वदन्ति सन्देन नीचानिलरोगमाहुः॥ ७३ ॥ सराहुकेत् यदि सर्पपीडां चोरादिभिर्भीतिमुपैति जातः। केन्द्रिकोएा यदि साहिकेत् वदन्ति तज्ज्ञा निगलं तदानीम्॥ ७४॥

श्लोक ७२ में ३ योग कहे हैं-

(१) यदि लग्नेश, षष्ठेश तथा सूर्य तीनों किसी एक राशि में हों तो ज्वर (बुखार) रोग।

(२) यदि लग्नेश षष्ठेश चन्द्र एकत हों तो जल प्रमाद । जल प्रमाद का अर्थ टीकाकारों ने जल में डूबना या डूबने का भय किया है। प्रमाद से कुछ ध्वित 'पागलपन' की भी व्यञ्जित होती है। इसलिये यह रोग प्रकरण में

कहा गया है। इस कारण वह वीमारी भी ली जा सकती है जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोफोविया कहते हैं। जिनको यह रोग होता है, उन्हें जलाशय, तालाव, नदी या समुद्र देखते ही भय के कारण एक प्रकार का उन्माद, प्रमाद या संत्रास हो जाता है।

(३) जिनकी जन्म कुंडली में लग्नेश, पष्ठेश तथा मंगल एकत्र हों उन्हें युद्ध में अस्त्र से आधात, फोड़े या स्फोटक पदार्थ वारूद आदि से पीड़ा हो। जब यह ग्रंथ लिखे गए तब विजली का आविष्कार नहीं हुआ था। सम्प्रति विजली, गैस, स्टोब, प्रेशर कुकर, औपरेशन (शल्य-क्रिया) आदि से भय हो, यह अर्थ भी लेना चाहिए।।७२॥

श्लोक ७३ में ४ योग कहे हैं :--

- (१) यदि लग्नेश, पष्ठेश और बुध एकत्र हों तो पित्तजनित रोग।
- (२) यदि लग्नेशा, पष्ठेश वृहस्पति एकत्र हों तो कोई व्याधि न हो । स्वस्थ शरीर रहे ।
- (३) लग्नेश, पष्ठेश शुक्र एक साथ हों तो भार्या को विपत्ति । ग्रर्थात् जातक को स्त्री कष्ट । स्त्री रोगिणी रहे या ग्रन्य कारण से ।
- (४) लग्नेश, पष्ठेश, शिन एकत्र हों तो वायु जिनत रोग तथा नीच रोग। नीच रोग क्या ? कुष्ठ, झातशक, सुजाक झादि। नीचानिल का एक अन्य अर्थ भी है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान यह पाँच प्राण हैं। अपान वह वायु है जो नीचे की ओर गुदा मार्ग से निस्सरित होती है। अधोवायु जिनत रोग हों—यह भी नीचानिल रोग है। इसमें पेट में गैस वनती है, पेट फूलता है, भोजन में अरुचि होती है, पाचन शक्ति का ह्रास हो जाता है, वायु हृदय से टकराती है, जी घवराता है। ॥७३॥

श्लोक ७४ में दो योग कहे हैं :--

- (१) यदि लग्नेश, पष्ठेश राहुया केतु से युक्त हों तो सर्प पीड़ा, चोर श्रादि (डाकू) से भय होता है।
- (२) यदि लग्नेश, पष्ठेश, राहु या केतु से युक्त केन्द्र किंवा विकोण में हो तो 'निगल'। निगल का क्या अर्थ ? निगल कंठ को कहते हैं, इस कारण कंठ की बीमारी, घेघा, कंठमाला डिप्थीरिया यह अंग्रेजी शब्द हैं। कंठ में एक सफेद झिल्ली हो जाती है, ज्वर हो जाता है, बच्चा प्रायः मर जाता है। बच्चों को यह वीमारी बहुत हो जाती है। अब जो बच्चे अस्पतालों में उत्पन्न होते हैं, उन्हें शैशव में ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, (जिससे यह बीमारी न हो) इत्यादि। निगल का 'डलयोरभेदः' इस कारण कुछ टीकाकारों ने यह भी अर्थ किया है

३६८ वातकपारिजात

कि ऐसा जातक जेल जाये क्योंकि हथकड़ी, बेड़ी की जी निगड़ कहते हैं।।७४।।

#### लिंग रोग

षष्ठेश्वरश्चन्त्रसुतेन युक्तः सागुर्विलग्ने स्वयमत्र शिश्नम् । छिनत्त्यसौ सौम्यवृशा विहीनः सभूमिपुत्रो यदि लिङ्गरोगी।।७४॥

यदि षष्ठेश, बुध धौर राहु लग्न में हों तो जातक स्वयं अपने लिंग को काट दे। यदि षष्ठेश मंगल से युक्त हो, उन पर कोई शुभ दृष्टि न हो तो जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग हो। हमारे धनुभय में धाया है कि मंगल और शुक्र एक साथ खास कर तुला या बृष्टिषक में या लग्न से सप्तम या अष्टम में हों तो सुजाक, उपदंश धादि का रोग करते हैं। १७५।।

#### स्बीक्लीवत्व तथा बन्धन योग

कामेश्वरः शुक्रयुतो रिपुस्यः कलत्रवण्डत्वमुदीरयन्ति । षष्ठेशलग्नाधिपती समन्दौ केन्द्रत्रिकोरो यदि बन्धनं स्यात् ॥७६॥

इसमें २ योग कहे गए हैं :--

- (१) यदि सप्तमेश तथा शुक्र दोनों एकत, लग्न से छठे भाव में हों तो जातक की पत्नी क्लीब हो। पुष्य के लिये जब इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो क्लीब का श्रयं होता है, नपुंसक। क्लीब स्त्री क्या? क्लीब श्रौर वन्ध्या में अन्तर है। वन्ध्या जिसको सन्तानोत्पादन की क्षमता न हो। काक—वन्ध्या उस स्त्री को कहते हैं, जिसकी एक सन्तान पैदा करने के बाद अन्य सन्तानोत्पादन की क्षमता न हो। क्लीब स्त्री क्या? नपुंसक दो प्रकार के होते हैं—जो जन्मजात नपुंसक होते हैं उनका शरीर संभोग के अवयव से हीन होता है। नवीन, जो १९५५ में हिन्दू विवाह कानून बना है, उसके सेक्शन (धारा) १२ में क्लीब स्त्री की परिभाषा यह की गई है कि जिस स्त्री का पुरुष सहवास योग्य अंग न हो, या जो हिस्टीरिया आदि रोग के कारण अपने पति को रित के मिए उद्यत देख कर, चिल्लाने पुकारने लगे और रित से विमुख कर दे।
- (२) षष्ठेश, लग्नेश तथा शनि एकत्र केन्द्र या त्रिकोण में हों तो बन्धनः (जेल जाना, गिरफ्तारी) का योग ॥७६॥

## ग्रमिचार कृत योग

चरे विलग्ने रिवृतायवृष्टे फुजे व लाभे स्थिरणे च धर्मे । इन्हें उस्तराज्ञी प्रवरेन्नराह्मां रोगं रिवृह्मां इतनाभिचारम् ॥७७॥

चर लग्न के एकादक, स्थिर लग्न के लिए नवम तथा दिस्वभाव लग्न के लिए सप्तम-यह वाधक स्थान कहे गए हैं। इन स्थानों में बैठे हुए ग्रह, तथा इन भावों के स्वामी वाधक कहे गए हैं। यह स्मरण रखना चाहिए। अब इस क्लोक में जो योग कहा गया है—यर, स्थिर किंदा दिस्वभाव लग्न के लिए पृथक् पृथक् योग, उस पर ध्यान दीजिए:—

- (१) चर लग्न हो, उसे षष्ठेश देखता हो, तया मंगल लाभ में हो, या
- (२) स्थिर लग्न हो, उसे वष्ठेश देखता हो, तथा मंगल नवम में हो, या
- (३) दिस्वभाव लग्न हो, उसे वष्ठेश देखता हो तथा मंगल सप्तम में हो। ऐसा योग होने पर अधिचार प्रयुक्त रोग हो। अभिचार क्या? जो शतु द्वारा मारण आदि के लिए मंत्रानुष्ठान किया गया हो उसे अभिचार कहते हैं।

रोग के सम्बन्ध में विशेषतः प्रभिचार जनित रोग के विषय में रुद्रमट्ट क्या कहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है—वह अपने विवरण के पृष्ठ १०५ पर कहते हैं:—

खल चिन्ताकाले गदप्रवत्वयोगे सित खसाधत्याणाचे च निर्णीते प्रिति-क्रियानिवेंशार्षं गवविशेषाश्च चिन्तनीयाः । गदाश्च द्विविधाः निप्तागन्तुक-प्रवेत । तल निजाश्च द्विविधाः शारीरा भानताश्च । खागन्तवोऽपि द्विविधाः वृष्टिनिमित्तजा खवृष्टिनिमित्तजाश्चेति चतुर्विधा गदाः तल शारीरा वात-पित्तश्लेष्मसंसर्गसन्निपातजिनता रोगाः खष्टमराशिना तत्स्येन तन्निरीक्षकेण तष्टियेन वा बलाबलवशान्निवेंश्याः । मानसास्तु पुनः भयशोकक्रोधाविवेग-जनिताः पञ्चमाधिपाष्टमाधिपयोगेंगे जजाविसम्बन्धवशान्निवेंश्याः । ग्रागन्तुकेषु वृष्टिनिमित्तजा खिषधातिष्रचारशापादिजनिमित्ताः बष्ठाधिपेन तत्स्येन तद्वीक्षणेन तद्वाशिना वा निवेंश्याः । तत्रापि खष्टमाधिपस्य योगनिरीक्षणादौ सित ते प्रवसा प्रवन्ति खबुष्टिनिमित्तजास्त्वागन्तवः । ते च—

> चरस्थिरोभयेष्यायधर्मखूनगतैः क्रमात् । बाचफास्यैग्रंहैर्बाच्या देवाविप्रहजा गदाः ॥

एवं विशेषास्य यथाशास्त्रं निर्वेष्टव्याः।

भावार्थं यह है कि रोग दो प्रकार के होते हैं (i) निज स्रोर (ii) स्रागन्तुक। निज भी दो प्रकार के होते हैं (i) शारीरिक तथा मानसिक। स्रागन्तुक
भी दो प्रकार के होते हैं। (i) दृष्टिनिमत्तज स्रोर (ii) स्रदृष्टिनिमत्तज। इस
प्रकार रोग चार प्रकार के हुए। शारीरिक रोग वात, पित्त, कफ, संसगं (छूत)
सिन्निपात जितत स्रष्टम भाव, उसमें जो ग्रह वैठा हो, उसे जो ग्रह देखता हो,
उस राशि का जो स्वामी हो उसके वलावल के अनुसार निर्देश करना।
मानसिक रोग भय, शोक, कोधादि के वेग से होते हैं। पंचम तथा स्रष्टम भाव
के स्वामियों की युति, दृष्टि स्रादि सम्बन्ध से निर्देश करना। स्रागन्तुक रोगों में
जो दृष्ट निमित्तज हैं वह स्रभिघात, स्रभिचार, शाप स्रादि जितत होते हैं वह
पष्ठेश, पष्टस्थानस्थग्रह, पष्ठ स्थान को जो ग्रह देखता हो, उस (पष्ठ) भाव
से निर्देश करना चाहिए। वहाँ भी यदि स्रष्टमाधिप का योग, दृष्टि स्रादि हो तो
रोग प्रवल होते हैं। स्रागन्तुक स्रदृष्ट निमित्तज (चतुर्थ प्रकार) निम्नलिखित
कारण से होते हैं:—

चर लग्न हो तो एकादश भाव स्थित, स्थिर लग्न हो तो नवम भाव स्थित, द्विस्वभाव लग्न हो तो सप्तम स्थान स्थित ग्रह, बाधक होता है। इस ग्रह से देवादिबाधाजनित रोग कहना।

प्रथन मार्ग का भी यही मत है। प्रथन मार्ग ग्रध्याय १२, श्लोक १८-२४ निम्नलिखित हैं:—

रोगास्तु द्विविधा ज्ञेया निजागन्तुकभेवतः ।
निजाश्चागन्तुकाश्चािप प्रत्येकं द्विविधः पुनः ॥
निजाः शरीरिचत्तोत्था वृष्टावृष्टिनिमत्तजाः ।
तथैवागन्तुकाश्चेव व्याधयः स्युश्चतुविधाः ॥
वात्तिपित्तकफोद्भूता पृथक् संसर्गजास्तया ।
सिन्नपातभवाश्चेते शारीराः कीर्तिता गवाः ।
प्रष्टमेन तदीशेन तद्वृष्टा स्तव्गतेन वा ।
विज्ञातव्याः स्युरेतेषां वीर्यतस्तत्कृता गवाः ॥
कोधसाध्वसशोकाविवेगजातास्तु मानसः ।
ज्ञेया रंध्रमनोनाथिमथोयोगे क्षणाविभिः ॥
शापाभिचारघाताविजाता वृष्टिनिमित्तजाः ।
ज्ञेयाः षष्ठतवीशाभ्यां तद्वृष्टास्तव्गतेन वा ॥
रन्ध्रेशषष्ठसम्बन्धे शापाद्याः प्रबलाश्च ते ।
प्रवृष्टहेतुजा ज्ञेया वाधकप्रहसम्भवाः ॥

इस प्रकार पाठक ने अवलोकन किया होगा कि जातक पारिजातकार ने जो अभिचार ग्रांदि का कारण ग्रह लिया है—उससे भिन्न रुद्रभट्ट तथा प्रश्नमार्ग ने लिए हों। जातकपारिजात के श्लोक ७३ में अभिचार जनित रोगों का कारण ग्रह माना है, उसे रुद्रभट्ट ने देवादि ग्रहज रोग का कारण मानकर इस रोग को ग्रागन्तुक ग्रदृष्ट निमित्तज माना है।

निष्कर्य-एक ही बाधा स्थान में बैठा ग्रह रोग करता है ॥ э э ॥

#### वैकल्य धीर शरीर शोवण के योग

जीवे समन्दे दशमेऽर्धचन्द्रे वैकल्यमङ्गे क्षितिजे कलवे । दिनेशचन्द्रौ रविराशियुक्तौ चन्द्रभंगी वा यदि शोवएां स्थात् ॥७६॥

इसमें दो योग कहे गए हैं :--

(१) यदि बृहस्पति श्रीर शनि किसी राशि में एकव हों, श्रधंचन्द्र दशम भाव में हो (ठीक श्राधा चन्द्रमा तब होता है जब सूर्य श्रीर चन्द्रमा का पारस्परिक श्रन्तर ९० श्रंश हो, इसलिए सूर्य का लग्न या सप्तम में होना श्रावश्यक है, श्रीर सूर्य चन्द्रमा का श्रन्तर ९० श्रंश होना चाहिए) तथा मंगल सप्तम में हो तो किसी श्रंग में विकलता (ऐसा रोग जिसके कारण वह श्रवयव ठीक काम न कर सके) हो।





उपर्युक्त दो कुण्डलियाँ इस योग के उदाहरण में दी जाती हैं।

(२) यदि सूर्यं चन्द्रमा दोनों सिंह में हों, या कर्क में हों तो शरीर शोषण (अत्यन्त कृत) होता है।

मेप लग्न के जातक का जन्म २७ सगस्त १९०८ को हुन्ना। शरीर सत्यन्त कृष्ण है। मियुन लग्न बाली एक महिला है। २४ जुलाई सन् १९१४ को जन्म हुन्ना। शरीर स्रत्यन्त कृश है। क्षय रोग भी हुन्ना। परन्तु लग्नेश लग्न में होने





से तथा चन्द्रमा पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से क्षय रोग का निराकरण हो गया ॥७८॥

## उन्माद योग

लग्ने रवौ भूमिसुते कलत्रे सुन्मादभाक् तत्र नरो हि जातः। उन्मादबुद्धि समुपैति लग्ने शनौ कलन्ने सकुजे त्रिकोग्रो ।।७६।।

इसमें दो योग कहे गए हैं :--

(१) यदि लग्न में सूर्य, सप्तम में मंगल हो तो उन्माद हो । मनुष्य सदा, सर्वथा पागल नहीं होता है, किन्तु ग्रांशिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ।

(२) लग्न में शनि, तथा सप्तम या विकोण (लग्न से ५, ७, ९ में)

मंगल हो तो भी उन्माद रोग होता है।

प्रश्न मार्ग ग्रध्याय १२, श्लोक ३१-३२ में ८ उन्माद योग कहे गए हैं:—

लग्नस्थे धिष्णे दिवाकरसुतो भौमोयवा चूनपो मन्दे लग्नगते मदात्मजतपःसंस्थो महीनन्दनः । मूर्तो मूढशशीन्दुजौ कृशशशी मन्दश्च रिष्फस्थितौ पापोपेतकृशामृतांशुद्दया यस्वान्तधर्मोपगः ॥ श्रस्ते पापयुतो मान्दिवित्विषष्ठाष्टमान्त्यगः । उन्माददायिनो योगा एवमष्टौ समीरिताः ॥७६॥

उन्माद बुद्धि योग

लग्नित्रकोरो दिननाथचन्द्रौ

शौर्ये गुरौ केन्द्रसमन्विते वा।

सोन्मादबुद्धिः स भवेत्तदानीं

शरासनादौ यदि जन्मलग्ने ।। ८०।।

यदि जन्म के समय घनु लग्न प्रारंभ हुम्रा हो (म्रर्थात् धनु लग्न का प्रथम नवांश उदित हो), सूर्यं भ्रौर चन्द्रमा, लग्न, पंचम, या नवम में एकव हों, तथा बृहस्पति तृतीय या केन्द्र में हो तो उन्माद बुद्धि हो।

सर्वार्यचिन्तामणि में भी यह भ्लोक है, किन्तु पाठ भेद है। वहाँ 'शरा-सनादौ यदि जन्मलग्ने' के स्थान में 'शन्यारवारे यदि जन्मकाले' यह पाठ है। जातकादेश में भी मंगलवार या शनिवार को जन्म हो, सूर्य, चन्द्र एक साथ लग्न, पंचम या विकोण में हों, वृहस्पति लग्न से तृतीय या केन्द्र में हो तो उन्माद बुद्धि योग कहा है। देखिए जातकादेश मार्गचन्द्रिका, पृष्ठ १३५-१३६।।८०।।

# बृद्धि भ्रम, जडता तथा मद्यपान के योग केन्द्रस्थितौ सौम्यनिशाकरौ वा सौम्यांशहीनौ भ्रमसंयुतः स्यात् । केन्द्रस्थिता मन्दिनशाकराकां जड़ो भवेदत्र मयूपभोक्ता ॥६१॥

इसमें दो योग कहे गए हैं :---

(१) चन्द्रमा तथा बुध केन्द्र में हों या ग्रशुभ नवांश में हों तो बुद्धिश्रम हो । मानिसक विकार—भय, चिन्ता, उद्धेग ग्रादि के कारण जब स्नायुमंडल ठीक से काम नहीं करता तो वृथा शंका, वृथा उद्धेग, बिना कारण के भय ग्रादि मन में उत्पन्न होते हैं । इस रोग का नाम ग्रंग्रेजी में स्काइजोफ़ेनिया है । वास्तव में यह एक मानिसक बीमारी है । यदि ग्राप किसी वड़े सरकारी ग्रस्पताल में जायें तो प्रतिदिन सैंकड़ों ऐसे रोगी दिखायी देंगे । हमारे यहाँ विशेषकर देहात में लोग कहते हैं कि 'ग्रमुक पिशाच ग्रस्त हो गया'—कोई मनुष्य इसके ग्रासपास नहीं है, तथापि कहता है 'देखो, मुझे तलवार लेकर मारने ग्रा रहा है ।' या 'यह देखो, यह देखो मेरे बच्चे को एक ग्रौरत उठा कर भाग रही है' इत्यादि । वास्तव में यह भूताविष्ट या पिशाचाविष्ट नहीं होते । मानिसक रोग के कारण यह सब बुद्धि भ्रम होता है।

जातकादेश में इसी प्रकार का एक योग दिया है कि चन्द्रमा और बुध एकत केन्द्र में हों, अन्य ग्रह से संयुत न हों, जिस राशि में बैठे हों उसके स्वामी से दृष्ट न हों तो पैशाच योग होता है और जातक सोन्माद होता है। देखिए जातकादेशमार्गचन्द्रिका पृष्ठ १३५-१३६।

यहाँ पाठकों के विनोद के लिए पाश्चात्य ज्योतिष का भी मत दे दिया जाता है। विलियम लिली की ज्योतिष पुस्तक के पृष्ठ ३९३ पर लिखा है कि मानसिक रोगों के लिए लग्न, चन्द्रमा और बुध पर वृष्टि दीजिए। यदि यह एक दूसरे से असम्बद्ध हों और मंगल तथा शनि से पीड़ित हों (ताजिक की भौति

पाश्चात्य ज्योतिष में युति, ९०°, तथा १८०° की दृष्टि पीड़ा कारक ग्रीर ग्रशुभ मानी जाती है) ग्रीर मंगल तथा शनि केन्द्र में हों ग्रीर शुभ ग्रहों की युति या शुभ दृष्टि (ति, एकादश, नवम, पंचम-वही ताजिक का सिद्धान्त है) न हो तो जातक को मिरगी ग्रादि रोग या उन्माद होगा।

टौलिमी सुप्रसिद्ध ग्रीक (यूनानी) ज्योतियी ने भी अपनी पुस्तक के तृतीय खण्ड, ग्रध्याय १९ में कहा है कि यदि दिन का जन्म हो ग्रीर शनि पीड़ा कारक हो, (केन्द्र स्थित होकर चन्द्रमा तथा बुध से युति या ग्रशुभ दृष्टि करे) या रात्रि का जन्म हो ग्रीर मंगल उपर्युक्त प्रकार से पीड़ा करे तो मिरगी ग्रादि रोग होते हैं। किन्तु यदि रात्रि का जन्म हो ग्रीर पीड़ा कारक ग्रह शनि हो, या एक दिन का जन्म हो ग्रीर पीड़ा कारक ग्रह शनि हो, या एक दिन का जन्म हो ग्रीर पीड़ा कारक ग्रह ग्रीत हो (विशेषकर यदि ये पाप ग्रह सायन, कक, कन्या या मीन हो) तो उन्माद (पागलपन) होता है।

उदाहरण: इंग्लैंड के बादशाह जार्ज तृतीय का जन्म ४ जून, १७३८ को प्रातः ७ वजकर ४६ मिनिट पर हम्रा था। मंगल दशम में था ग्रीर उसकी लग्न (स्पष्ट) पर ९०° की चतुर्य दृष्टि थी। श्रीर मंगल की चन्द्रमा पर भी शतु दृष्टि थी। बुध की शनि से युति थी ग्रीर चन्द्रमा तथा बुध में परस्पर दृष्टि नहीं थी। मनिष्ट दशा में (ग्रंग्रेजी ज्योतिष में दशा पद्धति सर्वथा भिन्न है भीर उसे डाइरेक्शन कहते हैं। डाइरेक्शन की भी ६ पद्धतियाँ हैं) जार्ज तृतीय पागल हो गया। बुध भौर बृहस्पति पर ६० भ्रंश दूर थे-इस कारण इन दोनों में मिल दृष्टि थी। बुध की शुक्र के साथ युति भी थी। यह दोनों के शुभ प्रभाव होने पर भी बुध की शनि से युति और मंगल से शबु दृष्टि होने के कारण वह पागल हो गया । यदि बहस्पति की वुध पर शुभ दृष्टि और बुध की शुक्र से युति नहीं होती तो संभवतः बहुत पहिले पागल हो जाता । इस विषय में विस्तृत विवेचन के लिए देखिए सेफेरियल लिखित 'दि मैनुग्रल ग्रॉफ् एस्ट्रोलौजी पृष्ठ ९४-९८ तया काटर लिखित 'एन एनसाइक्लोपीडिया ग्रांफु साइकोलोजिकल एस्ट्रोलीजी पुष्ठ ११०-१११। लन्दन से प्रकाशित 'जन्म कुण्डली विवेचन के सिद्धान्त' नामक श्रंग्रेजी में लिखी 'श्रात्मघात तथा उन्माद' विषयक पुस्तक का पष्ठ ७३-८५ भी इष्टब्य हैं ।।८९।।

(२) सूर्य, चन्द्र और शनि केन्द्र में हों तो जातक शराब पीने वाला श्रौर जड़ हो।

गुह्य रोग, कण्ठ रोग

कुलीरकुम्भालिनबांशयुक्तं चन्द्रे समन्दे यदि गुह्यरोगी । चन्द्रे सुसे तद्भवनांशयुक्ते पापान्विते स्याचदि कण्ठरोगी ॥६२॥ इसमें दो योग कहे गए हैं :--

(१) चन्द्रमा यदि कर्क, वृश्चिक या कुंभ के नवांश में, शनि के साथ हो तो गुह्य रोगी हो (ग्रर्थात् गुप्तेन्द्रिय में रोग हो)।

(२) चन्द्रमा चतुर्थ में, चतुर्थ भाव दाले नवांश में पापान्वित (पापग्रह के

साथ) हो तो कण्ठ रोग हो।

सर्वार्थचिन्तामणि में इस श्लोक के द्वितीय चरण का पाठान्तर इस प्रकार हैं 'चन्द्रे समान्द्रो यदि गुल्मरोगी' ।।८२।।

उन्मादशक् तथा कलहिषय योग चन्द्रे सपापे फिर्गिनाथयुक्ते रिःफे मुते रन्ध्रगतेऽथवाऽपि । उन्मादभाक् तत्र सरोषयुक्तो जातस्तु नित्यं कलहिष्रियः स्यात् ॥८३॥

चन्द्रमा यदि किसी पापग्रह तथा राहु के साथ पाँचवें, ग्राठवें या वारहवें घर में हो तो उन्मादयुक्त, कोधी तथा कलहप्रिय होता है।।८३।।

#### दांत ग्रौर नेव के रोग

चन्द्रे व्यथे वा यदि वाऽसुरेशे मन्दे त्रिकोगो मदरन्ध्रगेऽर्के । दन्ताक्षिरोगो च भवेत्तदानीं नीचारिपापांशगतास्तयेव ॥६४॥

यदि चन्द्रमा या राहु व्यय (लग्न से बारहवें घर) में हो, शनि त्रिकोण (लग्न से पंचम या नवम) में और सूर्य लग्न से सातवें या आठवें घर में और यह सब ग्रह चन्द्र (या राहु) शनि तथा सूर्य अपने नीच नवांश, शतु नवांश, या पापग्रह के नवांश में हों तो दाँत और आँख के रोग होते हैं।

राहु की उच्च ग्रौर नीच राशि कौन-सी है, इसमें मतभेद है। फलदीपिका के ग्रध्याय २, श्लोक ३५ के ग्रनुसार राहु के मित्र बुध, शुऋ, शनि हैं। मंगल सम है। शेप शत्रु हैं। देखिए भावायंबोधिनी फ उदीपिका, पृष्ठ ५१-५२।।८४।।

#### श्रन्ध योग

सुताम्बुगौ पापखगौ विशेषाच्चेदष्टरिःफारिगतेऽन्धता स्यात् ॥ शुभग्रहारामवलोकहीने चान्धो भवत्येव शुभैनं दोषः ॥६५॥

यदि लग्न से चतुर्थ और पंचम में पापग्रह हों ग्रौर विशेषकर चन्द्रमा (इस श्लोक में चन्द्र का उल्लेख नहीं है। पूर्ववर्ती श्लोक ८४ से चन्द्र का ग्रध्याहार करते हैं) लग्न से ग्राठवें, बारहवें या छठे घर में हो ग्रौर शुभ ग्रहों की दृष्टिन ४०६ जातकपारिजात

हो तो जातक ग्रंधा हो जाता है। नेत्र विकार या दृष्टि विकार के ग्रन्य योग पहिले भी इस ग्रघ्याय में ग्रोर ग्रागे ग्रघ्याय ११ में भी कहे हैं।।८५॥

## कुष्ठ योग

हित्वा लग्नपॉत विलग्नसिहतेष्वन्येषु कुष्ठं वदेद् नीलं भानुसुते तु चण्डिकरणे रक्तं सितं सूमिजे । मन्देन क्षितिजेन वा यदि युते कक्यंन्त्यनक्कांशके चन्द्रे शोभनयोगदृष्टिरहिते कुष्ठं वदेद् देहिनाम् ॥६६॥

## इसमें दो योग कहे हैं :--

- (१) यदि लग्नेश के श्रतिरिक्त, अन्य ग्रह लग्न में हों तो कुष्ठ (रोग होगा, ऐसा) कहे। यदि लग्न में शनि हो तो नील कुष्ठ, सूर्य हो तो रक्त कुष्ठ, मंगल हो तो खेत कृष्ठ । मूल में, लग्न में यदि पापग्रह हो, यह नहीं कहा है, किन्तु शनि, मंगल और सूर्य का ही-किस प्रकार का कुष्ठ हो-यह निर्देश किया है, इसलिए कतिपय टीकाकारों ने 'यदि लग्न में लग्नेश के ग्रतिरिक्त पापग्रह हों यह व्याख्या की है। किन्तु जातक परिजातकार ने जो कृष्ठ का यह योग दिया है, उससे हमारा पूर्ण मतभेद है। हमने सहस्रों कूंडलियाँ देखी हैं, जिनमें लग्न में, लग्नेश के श्रतिरिक्त पापग्रह है या हैं ग्रीर कृष्ठ नहीं हुग्रा। ज्योतिष फलित शास्त्र है। अन्य ग्रंथों तथा अनुभव को भी काम में लेना चाहिये। जो कोई केवल पापग्रह को लग्न में देख कर कुष्ठ कहेंगे वह हास्यास्पद होंगे । बृहज्जा-तक, फलदीपिका श्रादि किसी प्रामाणिक ग्रंथ में यह देखने में नहीं श्राया कि केवल एक पापग्रह (चाहे वह लग्नेश न हो)कोढ़ करता है। पंच महापुरुष योग जिसमें लग्न में उच्चस्थ मंगल, शनि राजयोग करते या धनु या मीन का लग्न में शनि, या सिंह या धन का लग्न में मंगल की बहुत प्रशंसा की है। यह श्लोक तो सब को कोढ़ी बना देगा। संभवतः जिस प्रदेश में यह ग्रंथंकार रहते हों, उसमें कुष्ठ का रोग ग्रत्यधिक मात्रा में होगा। इस कारण संभवतः उन्होंने ऐसा लिख दिया। प्रतिदिन बारहों लग्न उदित होते हैं। यदि सूर्य, मंगल तथा शनि पृथक्-पृथक् राशियों में हों ग्रीर स्वराशि में न हों तो तीन लग्नों में उत्पन्न व्यक्ति, श्रर्यात् जितने बच्चे पैदा होते हैं, उनमें चतुर्यांश कोढ़ी होने चाहिए। परन्तु यह अनुभव विरुद्ध है, भतः यह योग हमें मान्य नहीं है।
- (२) चन्द्रमा मंगल या शनि से युक्त, कर्क, मकर या मीन के नवांश में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो कुष्ठ रोग होता है।।८६।।

## गुह्य रोग

पापान्वित शिश्वित रन्ध्रपलग्नराशौ सर्पेक्षिते निधनपे यदि गुह्यरोगी। रन्ध्रे चतुस्त्रितयपापयुते तथैव सौम्यग्रहेरा सहिते यदि रोगहोनः।।८७।।

इसमें दो योग कहे हैं :---

- (१)यदि पापग्रह युक्त चन्द्रमा, जन्म लग्न से ग्रष्टम में भाव के स्वामी की राशि में हो श्रीर ग्रष्टमेश पर राहु की दृष्टि हो तो गुह्य (गुप्तेन्द्रिय में) रोग होता है।
- (२) यदि अष्टम स्थान में तीन या चार पापग्रह हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गुद्ध रोग होता है ॥८७॥

# मूत्रकृच्छ्रतया शोणित योग जलचरगृहगेन्दौ तत्पतौ वष्ठयाते जलगृहगतखेटेरोक्षिते मूत्रकृच्छ्रम् । परिभवरिपुयाते शीतगौ भौमदृष्टे

रविसुतयुतलग्ने शोिएतं रोगमेति ॥ ८८॥

(१) यदि चन्द्रमा जलचर राशि में हो, उस राशि का स्वामी लग्न से छठे घर में हो और उसको जल गृह गत ग्रह देखते हों तो मूत्रकृच्छ रोग होता है। जल राशि कौन-सी है? ककं, मकर का उत्तराई और मीन। पूत्र कृच्छ रोग क्या ? जव गुर्दे, मूत्रवाहिनी निलयों या मूत्राशय में पथरी हो जाती है तो पेशाव कठिनता से ग्राता है इसे मूत्रकृच्छ रोग कहते हैं। प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड की वृद्धि हो जाने से भी मूत्र थोड़ा-थोड़ा या रुक-रुक कर ग्राता है। सुजाक में भी रुक-रुक कर मूत्र ग्राता है।

पाश्चात्य ज्योतिष में सायन तुला से गुर्दे और सायन वृश्चिक से मूलाशय का विचार करते हैं। शुक का गुर्दे, मूलवाहिनी नली, मूलाशय प्रोस्ट्रेट ग्लैण्ड से विशेष सम्बन्ध है। तुला या वृश्चिक तथा शुक्र ग्रह के दोष से मूल क्रच्छू श्रादि होते हैं यह पाश्चात्य मत है।

(२) यदि चन्द्रमा छठे या ग्राठवें स्थान में हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो, तथा लग्न में शिन हो तो शोणित रोग हो। शोणित रोग से क्या तात्पर्यं है, यह ग्रंथकार ने स्पष्ट नहीं किया है। शोणित खून को कहते है। सामान्यतः रक्त विकार ग्रिभिन्नेत है या मूल सम्बन्धी शोणित रोग! जब मूल के साथ-साथ रक्त भी ग्राता है तो उसे मूलसंग रोग कहते हैं ग्रथवा खूनी बवासीर से तात्पर्यं है।

सर्वार्यंचिन्तामणि में भी मूत्रकृच्छु रोग का योग है :— जलराशिगते चन्द्रे षष्ठे तद् भवनाधिये । जलर्कस्थिववा दृष्टे मूत्रकृच्छादिकं वदेत् ॥८८॥

गृल्म रोग ग्रौर बाह रोग
क्षीरो मन्वगृहोवये हिनकरे पापग्रहैरन्विते
रन्ध्रारातिगतेःथवा पवनकृद् गुल्मादिरोगं वदेत् ।
चन्द्रे पापवियच्चरान्तरगते मन्दे मदस्थानगे
जातो विद्वधिजन्मशोषजनितः सन्तप्तदेहो भवेत् ॥
६॥

इसमें तीन योग कहे हैं :--

- (१) यदि क्षीण चन्द्रमा मकर या कुंभ में हो ग्रीर पापग्रहों (बहुवचन का प्रयोग है, इस कारण कम से कम ३ पापग्रहों) से युत हो या
- (२) क्षीण चन्द्रमा पष्ठ किंवा श्रष्टम स्थान में पापग्रहों से युत हो तो वायु जनित गुल्म रोग होता है।
- (३) यदि पापग्रहों के बीच में हो—(चन्द्रमा तथा दो पापग्रह एक राशि में हों—एक पापग्रह के ग्रंश चन्द्रमा से न्यून हों, ग्रन्य पापग्रह के ग्रंश चन्द्रमा से ग्रधिक) शनि सप्तम में हो तो बिद्रधि (त्रण) तथा रोग विशेष जिसमें शरीर सूख जाता है—सूखा) या क्षय से सन्तप्त हो ॥८९॥

#### उदर रोग

ध्वजीर्रागुल्मामयशूलमेति कुजे विलग्ने विवलेऽरिनाथे । लग्ने सपापे फिर्णानायके वा मन्देऽष्टमे कुक्षिरुगींदृतः स्यात् ॥६०॥

इसमें दो योग कहे हैं :---

- (१) मंगल लग्न में हो भौर पष्ठेण निर्वेल हो तो अजीर्ण या गुल्म रोग होता है।
- (२) लग्न में पापग्रह या राहु हो, शनि श्रप्टम में हो तो कुक्षि (पेट के नीचे का बगल का भाग) में रोग हो ।

सर्वार्थचिन्तामणि में भी कहा है :--

बलहीनेऽरिनाये वा लग्नस्ये वा धरासुते । मूर्घातिमुखरोगो वा गुस्मविद्रधिमाग्मवेत् ॥६०॥ हृदय गूल ग्रीर गूल योग हृच्छूलरोगमुपयाति मुसे फागोशे पापेक्षिते गतबले यदि लग्ननाथे। शूलामयं तनुपतौ रिपुनीचराशौ भौमे मुसे रिवमुते यदि पापदृष्टे ॥६१॥

इसमें दो योग कहे हैं :-

- (१) यदि लग्नेश निर्वल ग्रीर पापग्रहों से दृष्ट हो तथा चतुर्य भाव में राहु हो तो हृदय शूल (हृदय में तीत्र वेदना) होता है।
- (२) लग्नेश यदि शत्रु राशि या नीच राशि में हो, मंगल चौथे घर में हो, शिन पाप दृष्ट हो तो शूल की बीमारी होती है। यहाँ उदर शूल—पेट की तीत्र वेदना से अभिप्राय है।।९१।।

परिपाक रोग तथा पाण्डु रोग जातो अक्तिविरोधरोगनिहतो रन्ध्रेश्वरे दुवंते लग्ने पापनिरोक्षिते परिभवस्थाने समन्देक्षिते। वान्तिश्रान्तिजपाण्डुमेति सकुजे चन्द्रे रिपुस्थानगे जातः शूलविसपंमेति दिनकृच्चन्द्रारयुक्ते यदा।।६२।।

इस ण्लोक में तीन योग कहे हैं :--

(१) यदि लग्न पर पापग्रह की दृष्टि हो, ग्रष्टम में शनि निर्वेल हो तथा शनि ग्रष्टम में हो या शनि की ग्रष्टम स्थान पर दृष्टि हो तो भोजन गले के नीचे न उतर सके—कण्ठावरोध के कारण ऐसे रोग से मृत्यु होती है।

प्रश्नमार्ग में भी कहा है :---

पापग्रहेक्षितं लग्नं रन्ध्रं रविजवीक्षितम् । रन्ध्रेशो विवलो योग एव मुक्तिविरोधकृत् ॥

- (२) यदि चन्द्रमा और मंगल एकव लग्न से छठे घर में हों तो बात विकार से पाण्डु (पीलिया) रोग होता है।
- (३) यदि सूर्य, चन्द्रमा ग्रीर मंगल तीनों छठे घर में हों तो शूल रोग होता है ॥९२॥

#### श्रभिचारजात योग

पहिले, शतुद्वारा श्रिभचार किए गए कारणों से रोग उत्पन्न होने का प्रसंग श्रा चुका है। श्रव पुनः कहते हैं:—

म्रारेक्षिते यदि विलग्नगृहेऽरिनाथे
मानेऽथवाऽस्ततनुगे कृतमाभिचारम् ।
लग्नाधिपेन सहितेऽविनजे विलग्ने
केन्द्रोऽथवा रिपुपतौ तनुगे तथा स्यात् ॥६३॥

इसमें दो योग कहे हैं :---

(१) यदि लग्न को मंगल देखता हो और पष्ठेश लग्न, सप्तम या दशम में हो तो भ्रभिचार जनित रोग होता है। भ्रभिचार क्या? शत्रु द्वारा किया गया मंत्रानुष्ठान प्रयोग।

(२) यदि लग्नेश श्रीर मंगल लग्न या केन्द्र में एकत्र हों तथा षष्ठेश लग्न में हो तो वही फल जो ऊपर (१) में कहा है। मूल में 'केन्द्रेऽथवा' यह शब्द बीच में ग्राए हैं, इस कारण देहलीदीपकन्याय से ग्रर्थ होगा कि लग्नेश तथा मंगल एकत लग्न में हों भौर षष्ठेश लग्न किंवा केन्द्र में हो तो यही फल।।९३।।

> वेववर्शन, भूत, पिशाच म्रावि वेखने से रोग जातो निर्जरदर्शनेन जनितं रोगं सुखस्थानगे माने लग्नगतेऽथवाऽमरगुरौ केन्द्रे समन्दात्मजे। मन्देऽस्ते चरलग्नगे यदि शुभे पापेक्षिते शीतगौ मूतप्रेतपिशाचदर्शनवशाद् रोगं समेति ध्रुवम्।।१४।।

इसमें दो योग कहे है :---

(१) यदि बृहस्पति लग्न, चतुर्थं या दशम में हो ग्रीर मान्दि (गुलिक) केन्द्र में हो तो देवता के दर्शन से रोग हो।

देव दर्शन का तो केवल णुभ फल होना चाहिए, फिर रोग रूप में प्रशुभ फल क्यों? जब देव दर्शन में प्रपिवतता प्रमाद ग्रादि के कारण कोई श्रद्धा हानि, ग्रवज्ञा ग्रादि दोष हो जाते हैं (जैसे देव विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, या देव दर्शन के समय नमस्कार नहीं करना, या देव दर्शन के समय किसी सुन्दरी को काम वासना से देखना) तब रोग होते हैं।

(२) यदि शुभ ग्रह चरलग्न में हो, शनि सप्तम में हो श्रीर चन्द्रमा पाप दृष्ट हो तो भूत, प्रेत, पिशाच के दर्शन से रोग होते हैं।।९४॥

#### कतिपय ग्रन्य रोग

चन्द्रे पापिनरीक्षिते रिपुगते पापान्विते वातजं जातः शोग्तिपत्तमेति वसुधापुत्रे तथाऽस्ते सित । सौम्ये वातककामयं मृगुसुते मूलातिसारं तथा मन्दे गुल्ममुपेति राहुशिखनोः पैशाचरोगं वदेत्।।६५॥

## इसमें ६ योग कहे हैं :--

- (१) यदि चन्द्रमा लग्न से छठे घर में पापग्रह से युत निरीक्षित (दृष्ट) हो तो वातज (वायु जनित) रोग होता है।
- (२) मंगल सप्तम भाग में पापयुत, पाप दृष्ट हो तो रक्त पित्त होता है।
- (३) बुध सप्तम भाव में पाप युत, पाप दृष्ट हो तो वात ग्रीर कफ से रोग होता है।
  - (४) शुक्र सप्तम में पाप युत, पाप दृष्ट हो तो मूलातिसार (संग्रहणी)
  - (५) शनि पापयुत, पापवीक्षित सक्षम में हो तो गुल्म।
  - (६) राहु या केतु पाप युत, पापवीक्षित सप्तम में हो तो पैशाच रोग।
  - (ऐसे रोग जिनको लोग भूताविष्ट, पिशाचाविष्ट कहते हैं) ॥९५॥

कास, श्वास, क्षय पीनस रोग

कासश्वासक्षयजनिरुजं भानुभौमाहिदृष्टे षष्ठे सौरे गुलिकसिहते सौम्यदृग्योगहीने । रि:फे पापे शिश्ति रिपुगे भानुजे रन्ध्रयाते पापांशस्थे तनुग्रहपतौ पोनसं रोगमेति ॥६६॥

## इसमें २ योग कहे गए हैं :--

(१) यदि लग्न से छठे घर में शनि और मान्दि (गुलिक) हों, इन पर सूर्य मंगल तथा राहु की दृष्टि हो, और उपरोक्त शनि तथा मान्दि पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो कास, श्वास क्षय जनित रोग होते हैं।

(२) यदि लग्न से बारहवें घर में पापग्रह हो, चन्द्रमा लग्न से छठे घर में, ग्रान लग्न से ग्राठवें स्थान में ग्रीर लग्नेश पापग्रह के नवांश में हो तो पीनस रोग होता है।

कारा, कफजिनत खाँसी का रोग होता है। श्वास रोग जिसे भाषा मे दमा कहते हैं। क्षय-तपेदिक (ग्रंग्रेजी में थाइसिस या ट्यूबरक्लोमिस)। पीनस-जुकाम ग्रादि से नाक पर दुष्प्रभाव डालने वाला रोग। बहुतों को सतत इस रोग के रहने के कारण घ्राण शक्ति का लोप हो जाता है।

### सर्वार्थचिन्तामणि में कहा है :---

वष्ठे चन्द्रे शनौ रंघ्ने व्यये पापे विलग्नपे । पापांशकसमायुक्ते पीनसं रोगमादिशेत् ॥ षष्ठे शनौ सगुलिके रव्यारफणिवीक्षिते । शुभैनं दृष्टे युक्ते वा श्वासकासक्षयादियुक् ॥६६॥

जलोदर रोग-दीर्घ रोग

मन्दे कुलीरभवनोपगते मृगस्थे
चन्द्रे जलोदररुजं समुपैति जातः ।
सारे शनौ रिपुगते रविराहुदृष्टे
लग्नाधिपे च विबले सित दीर्घरोगी ॥६७॥

इसमें दो योग कहे हैं :--

(१) शनि कर्क का हो, चन्द्रमा मकर का हो तो जलोदर रोग होता है। वराहमिहिर ने इसी योग को निम्नलिखित प्रकार से कहा है:—

## मन्दे कर्कटगे जलोदरकृतो मृत्युमृ गांके मृगे।

ग्नर्थात् शनि कर्क में हो, चन्द्रमा मकर में हो तो जलोदर से मृत्यु हो। श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म कुंडली में यह योग है, किन्तु भगवत्कृपा से यह रोग उन्हें नहीं हुन्ना है। उनकी कुंडली निम्नलिखित है:——

जन्मकुंडली

नवांशकुंडली



जन्म १९ नवम्बर, १९१७ को प्रयाग में हुआ। श्री सूर्योदयादिष्टम् ४१-५५ भोग्य सूर्यमहादशा १ वर्ष ११ मास । निरयण लग्न स्पष्ट ३-२८-२२-६ (श्रयनांश २२-४२-५४) । दशम स्पष्ट ०-२६-१०-६ । किसी-किसी दैवज्ञ ने श्रीसूर्योदयादिष्टम् ४१-५२-२३ माना है।

(२) यदि लग्नेश दुर्बल हो, षष्ठ स्थान में मंगल, शनि हो ग्रौर वे सूर्यं तथा राहु से दृष्ट हों तो दीर्घरोगी (बहुत काल तक बीमाररहने वाला) हो। सर्वार्थविन्तामणि में भी कहा है:—

> शन्यारतिहते बष्ठे रिबराष्ट्रिनिरोक्षिते । लग्नेश्वरे होनबले दीर्घरोगी भवेन्नरः ॥६७॥

> > ह्रस्व योग

ह्रस्वः कुजे निजग्रहे सुखिकक्रमस्थे चन्द्रात्मजे रिवसुते यदि लग्नगे स्यात्। स्वक्षें कुजे सुखसहोदरगेन्द्रसूनौ होराधिपे ज्ञानियुते तु तथा वदन्ति ॥६८॥

इस क्लोक में २ योग कहे हैं :--

- (१) यदि मंगल मेष या वृश्चिक का हो भौर बुध तृतीय या चतुर्थं में हो तथा शनि लग्न में हो तो शरीर ह्रस्व (छोटा) होता है।
- (२) यदि मंगल मेष या वृश्चिक में हो ग्रीर बुध तृतीय या चतुर्थ में हो तथा लग्नेश शनि के साथ, किसी भाव में हो, तो शरीर ह्रस्व होता है।।९८।

# विकलनयन दार योग लग्नाद्वचयारिगतयोः शशितिग्मरश्म्योः पत्न्या सहैकनयनस्य वदन्ति जन्म । द्यूनस्थयोर्नवमपश्चमसंस्थयोर्वा शुक्राकंयोविकलदारमुशन्ति जातम् ॥६६॥

यह श्लोक बृहज्जातक के २३वें श्रध्याय से लिया गया है। इसमें २ योग दिए गए हैं:---

(१) जिस मनुष्य के जन्म समय में छठे तथा बारहवें घर में सूर्य तथा चन्द्रमा हों (एक—सूर्य या चन्द्र छठे, अन्य बारहवें) वह एकनयन (काना) होता है और उसकी पत्नी भी एकनयना (कानी) होती है।

(२) जिस मनुष्य के जन्म के समय सूर्य तथा शुक्र ये दोनों ग्रह, लग्न से पाँचवें, सातवें या नवम स्थान में हों, उसकी पत्नी विकल (रोगिणी या हीनांगा) होती है। भगवान गार्गी का वचन है।।९९॥

पंचमे नवमे द्यूनौ समेतौ सितमास्करौ । यस्य स्यातां भवेद् भार्या तस्यैकांगविवर्जिता ॥

किन्तु सारावली में यद्यपि पित तथा पत्नी के एक नयन होने के विषय में वहीं योग दिया है जो वृहज्जातक में, किन्तु विकलदार योग के लिए लिखा है कि यदि मंगल भ्रौर शुक्त, पंचम, सप्तम या नवम में हों तो यह योग होता है।

> लग्नाद् व्ययिरपुगतयोः शशांकभान्वोर्ववन्ति पुरुषस्य । प्रमवं समस्तमुनयः क्रमेण पत्न्या सहैकनयनस्य ।। द्यूने कुजभागंवयोर्जातः पुरुषो भवेद् विकलदारः । धीधमंस्थितयोर्वा परिकल्प्यं पण्डितरेवम् ।।

साय में एक जन्म कुंडली दी जाती है। इनका जन्म ४ सितम्बर १९१५ को मेष लग्न में हुआ। पंचम में सूर्य शुक्र है। इनकी पत्नी आजन्म रोगिणी रही है। तृतीय में पापप्रह होने से एक भाई अल्पायु है। पंचम में सूर्य (यद्यपि स्वगृही है)पर शनि की दृष्टि होने से ज्येष्ठ पुत्र को यदा कदा जन्माद रोग होता रहता है।।९९॥



## कर्ण रोग तथा दन्त विकृति योग

# नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरशुभा निरीक्षिताः । नियमाच्छ्रवरगोपघातदा रदवेकृत्यकराश्च सप्तमे ।।१००।।

यह श्लोक भी वृहज्जातक से लिया गया है। इसमें दो योग कहे हैं :-

- (१) यदि लग्न से तृतीय, पंचम, नवम, एकादश में पापग्रह हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो श्रवण का उपघात करते हैं अर्थात् जातक बहरा होता है। हमारे विचार से तृतीय से दाहिना कान (और नवम से भी दाहिना कान क्योंकि नवमस्थ पापग्रह की तृतीय पर पाप दृष्टि होगी। यदि नवम में शनि होगा तो एकादश—बाँये कान पर भी पूर्ण दृष्टि होगी और उसको भी खराव करेगा) और एकादश से बाँया कान लेना चाहिए।
- (२) यदि सप्तम में पापग्रह हों उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो दाँतों में विकृति करते हैं।

यदि किसी स्त्री के दाँतों में विकृति हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसका पित अल्पायु होता है (सप्तम पित का स्थान है)। यदि नीचे के जबड़े में ऊपर की अपेक्षा कम दाँत हों तो कन्या की माता कम जीती है। (चतुर्थ से चतुर्थ, भावाद् भावः)। यदि बहुत बड़े या चौड़े, भयंकर दाँत हों तो ऐसी स्त्री पित से हीन होती है। देखिए हस्तरेखा विज्ञान का चतुर्थ खण्ड—शरीर लक्षण पृष्ठ ४७४-४७५।

पुरुषों के दाँत के विषय में लिखा है कि दाँत रीष्ठ या वानर की तरह हैं तो जातक सदैव भूख से पीड़ित रहते हैं। जिनके दाँत कराल व दूर-दूर हों वे सदैव दु:ख पाते रहते हैं। दाँतों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए देखिए उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ ४५३-४५४।

पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार भी यदि पापग्रह सप्तम में हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो दन्त वैकृति या दन्त रोग होता है।

गुणाकर के श्रनुसार, अर्केन्दुमहीजमन्दाः-

एते विलाभप्रतिभाशुभस्याः सौम्यप्रहालोकनर्वाजताश्च । कर्णोपघातं जनयन्ति पुंसामनंगगास्ते विकृति रदानाम् ॥

जातकतिलक में लिखा है :---

धीधर्माय तृतीयस्थाः पापाः सौम्यैरनीक्षिताः । कर्णघातकरास्ते तु द्यूनस्थाः वन्तदूषिणः ॥ सारावली का वचन है:--

धर्माय सहजसुतगाः पापाः सौम्यैनं वीक्षिता जन्तोः । श्रवणविनाशं कुर्युं सप्तमसंस्थाश्च दन्तानाम् ॥१००॥

वर्गोत्तमादिशुभवर्गयुतेऽमरेज्ये लग्ने रसातलगते यदि वा बलाढचे। वित्तायवृद्धिगृहगेषु वियच्चरेषु लग्नाधिपे बलयुते सुखमेति जातः ॥ १०१॥

यदि बृहस्पित वर्गोत्तम भ्रादि शुभ वर्ग में होकर लग्न या चतुर्थ में या वलवान् हो, सब ग्रह लग्न से दूसरे, चौथे या ग्यारहवे घर में हों भौर लग्नेश बलवान् हो तो जातक का जीवन सुखी होता है।

मूल में 'वृद्धि' शब्द ग्राया है, जिसका ग्रथं इसी ग्रंथ के ग्रध्याय १ श्लोक ५० के ग्रनुसार चतुर्थं स्थान होता है। श्री नवार्थं तथा श्री सुब्रह्मण्यशास्त्री ने वृद्धि' का ग्रथं वृद्धिकारक स्थान किया है। यह उपयुक्त नहीं है।।१०१॥

ये जातभङ्गा नृपयोगभङ्गाः प्रेष्या वरिद्राङ्गविहीनरेकाः । ये रोगभेवाः परिकर्तितास्ते सूर्यादिसर्वस्रुचरप्रसादात् ॥ १०२॥

सूर्य झादि सब ग्रहों के प्रसाद (कृपा) से ये जातक मंग (राजयोग भंगकारक योग) नृपयोग भंग (राजा होने के योगों का भंग करने वाले योग) प्रेष्य योग, दरिद्रता तथा अंग विहीनता करने वाले योग, रेका योग, रोग भेद (विविध रोगों के योग) कहें गए हैं। संक्षेप में इस छठे प्रध्याय में ग्रंथकार ने जो कहा है, उसे इस म्रन्तिम क्लोक में निर्देश किया है।।१०२।।

# राजयोगाध्याय

इस अध्याय में ग्रंथकार ने राजयोगों का वर्णन किया है। प्रायः हमारे ग्रंथकारों ने, उत्तम ज्योतियी होने के साथ साथ, विजिष्ट किव होने के कारण, ग्रतिणयोक्ति का भी ग्राश्रय लिया है, इसलिये जन्म कुण्डली देखते समय, केवल एक राजयोग के ग्राधार पर ग्रत्यन्त विशिष्ट फल नहीं कहना चाहिये। उदाहरण के लिये तुला का णिन केन्द्र में हो तो महापुरुष योग करता है। शिन एक राशि ढाई वर्ष रहता है। उस ढाई वर्ष में उत्पन्न एक चौयाई बच्चों की जन्मकुण्डली में उच्चस्थ शिन केन्द्र में होने से महापुरुष योग होता है। परन्तु ढाई वर्ष में जन्मे करोड़ों बच्चों में कितने महापुरुष होंगे?

दूसरी बात यह है कि वर्गों में — विशेषकर नवांश में जब ग्रह बली होता है तब अपना पूर्ण शुभ फल दिखाता है। अति विशिष्ट फल दिखाने के लिये, ग्रह को पड्वल तथा अष्टक वर्ग में भी बली होना चाहिये। किसी अध्याय में ग्रंथकार ने पड्वल का महत्त्व बतलाया है, किसी में अष्टक वर्ग का, किसी में राजयोगभगकारक योग कहें हैं, सब का समन्वय करके फलादेश करना चाहिये।

कन्यामीननृयुग्मगोहरिधनुःकुम्भिस्थतैः खेचरैः सेनामत्तमतङ्गवाजिविपुलो राजा यशस्वी भवेत् । तौलिच्छागवृषावसानगृहगैर्जातोऽखिलक्ष्मापति– गोंचापान्त्यभकेन्द्रगैः पृथुयशाः पृथ्वोश्वरो जायते ॥ १ ॥

इसमें ३ राजयोग कहे हैं:-

- (१) यदि समस्त ग्रह वृष, मिथुन. सिंह, कन्या, धनु, कुंभ ग्रौर मीन—इन सात राशियों में हों तो यशस्वी राजा हो, उसकी सेना, मत्त हाथी तथा घोड़ों की संख्या विपुल हो।
- (२) जिसकी कुण्डली में मेप, वृष, तुला, तथा मीन राशियों में सब ग्रह हों वह ग्रिखल (समस्त) क्ष्मा (पृथ्वी) का पित हो।
- (३) यदि सब ग्रह वृष, धनु तथा मीन इन राशियों में होते हुए केन्द्र में हों तो विस्तृत यशवाला पृथ्वीश्वर होता है।

स्मरण रखना चाहिये कि यदि वृष केन्द्र में होगा, तो धनु तथा मीन केन्द्र में नहीं होंगे। यदि धनुया मीन केन्द्र में हों तो वृष केन्द्र में न होगा।

कुछ राशि विशेषों में समस्त ग्रह हों तो राजयोग होता है। ऐसा कतिपय श्रन्य ग्रंथकारों का भी मत है। उन्होंने ऐसे योगों का नाम विशेष भी रखा है। ये योग पाठकों के हितार्थ नीचे दिये जाते हैं:—

# (i) सिहासनयोग (सोमजातक)

एष सिंहासनो योगः कन्यालौ वृषके सर्षे । चापे नरौ हरौ कुंभे ग्रहेशचैव परो मतः ॥ बन्ती तुरंगयुक्तो नौकावेष्टी गुणी कान्तः । नृपसचिवो भवति नृपो योगे सिंहासने जातः ॥

## (ii) सिहासनयोग (भावकुतूहल)

कन्यामीनवृषालिभे यदि खगाः सिहासनः कीर्तितः किंवा चापनृयुग्मकुंभहरिभे खेटे हि सिहासनः । यः सिहासनयोगतो हि मनुजो भूपाधिराजो बली गर्जरकुञ्जरवाजिराजिमुकुटारूढो धरामण्डले ॥

## (iii) चतुश्चक्रयोग (सोमजातक)

हरौ स्त्रिया मलौ वाऽपि घटे मीने वृषे नरे । प्रहैलंग्ने च योगोऽयं चतुश्चकोभिधीयते ॥ चक्रवर्ती महावीयंः सर्वज्ञः सर्वजीवनः । आज्ञामयो महातेजा पराक्रमी नृषो भवेत् ॥

# (iv) चतुरचक्रयोग (भावकुतूहल)

वृषे सिंहे कन्या कलशमिथुनान्त्यालितुरगे समाजः खेटानामिह भवति जन्मन्यपि नरः । चतुश्चके योगे सकलसुखभोगेन मिलितो महीपानामाली मुकुटमणिपाली विजयते ।।

# (v) कनकदण्डयोग (सोमजातक)

मीने मेषे वृषे चैव तुलायां च स्थिते ग्रहे। योगः कनकदण्डाख्यो देवासुरसुदुर्लभः॥

- (vi) डमरुकयोग (सोमजातक)
  वृषे चिमयुने चापे कीट डमरुको मत:।
  अपरो युवती सिंहे घटे मीने उदाहृतः।
  जातो डमरुके योगे विद्याविख्यातकीर्तिमान्।
  परोपकारी दाता चनारीहृदयवल्लभः॥
- (vii) ध्वजयोग (सोमजातक)

  मेषे वृषे मेषे वाऽपि स्थितस्याने ग्रहो यदि ।

  बोलछत्नप्रदो योगे राजयोगध्वजोत्तमः ॥

  यो जातो ध्वजयोगे स भवति नोचोऽपि दोलया युक्तः ।

  अन्यो भवति हि सचिवो नृपजो भवति नृपो न सन्देहः ॥
- (viii) एकावलीयोग (सोमजातक)

  एकैकग्रहयोगेन भवेदेकावली शुभा ।

  लग्नं विना शुभैर्वाऽपि समता कस्यचिन्मते ॥

  दाता भोक्ता प्रचुरं युवतीनां निधीनां निधानम् ।

  एकावल्यां भवति सचिवः सर्वराज्ये पृथिव्याम् ॥
  - (ix) एकावलीयोग (भावकुतूहल)

    एकैकेन खगेन जन्मसमये सैकावली कीर्तिता

    मुक्तालीव समस्तभूपमुकुटालंकारचूडामणिः ।

    तज्जातो रिपुपुंजमंजनकरो गन्धवंदिव्यांगनावृन्दानन्दपरो गुणव्रजधरो विद्याकरो मानवः ॥
  - (x) राजहंसयोग (सोमजातक)

    घटे मेषे नरे चापे तुलायां सिंहगे ग्रहे ।

    राजहंसो भवेद्योगो राज्यस्य स सुखप्रवः।
  - (xi) चतुःसागरयोग (सोमजातक)
    तुलामकरमेषेषु कर्कटे वा स्थिते ग्रहे ।
    चतुःसागरयोगोऽयं राज्यतो धनदो मतः ।
    नैकवाणिज्यकुशलः शास्त्रज्ञः स्थानतत्परः
    भूपितनृं पतुल्यो वा चतुःसागरयोगजः ।।
- (xii) चतुष्क-महोदिधयोग (भावकुतूहल)
  यदि तुलामकराजकुलीरभे रिवमुखाः सकला विलसन्ति चेत्।
  इह चतुष्कमहोदिधसंज्ञकः सुरपतेः समतां तनुते नृणाम्।।

- (xiii) गृद्धपुच्छयोग (सोमजातक)

  मृगे कीटे भवेत् पुच्छः कन्यालौ वृषभे झर्षे ।

  गृद्धपुच्छो भवेद्योगश्चतुःसागरतः शुभः ।।
- (xiv) चिह्नपुच्छयोग (सोमजातक)

  मृगे कि कि सिहे च चापे वा मिथुने घटे।

  योगानामुत्तमो योगो चिह्नपुच्छमहाफलः।।
- (xv) प्रचंडयोग (भावकुत्हल)

  कुलोरे कन्यायामनिमिषधनुर्युंग्मभवने

  जनुः कालेर्यस्य प्रभवति न भोगो रिवमुखः ।

  प्रचंडप्रोत्तुङ्गप्रवलिरपुहन्ता क्षितिपितः

  समन्तावाधिवयं यजित धनवानेन महताम् ॥
- (xvi) श्रीछत्रयोग (भावकुत्हल)
  प्रसूतिकाले यदि सर्वखेटैस्तनुव्ययाङ्गार्यगृहस्थितश्चेत् ।
  पुरातनात् पुण्यत एव पुंसां श्रीच्छत्रयोगं प्रवदन्ति सन्तः ।।

इन ग्रंथों के ग्रतिरिक्त भावार्थरत्नाकर, फलदीपिका, मानसागरी ग्रादि ग्रंथों में भी इस प्रकार के योग दिये गये हैं।।१।।

> कन्यामेषतुलामृगेन्द्रघटगैर्जातो महीपालको दुश्चिक्यप्रतिभारसातलगतैर्बह्वर्थदेशाधिपः । खेटा विक्रमबन्धुपुत्रगृहगा द्वौ वित्तधर्मस्थितौ शेषौ लग्नकलत्रराशिसहितौ राजा भवेद्वार्मिकः ॥ २ ॥

## इसमें तीन योग कहे गये हैं:---

- (१) यदि सब ग्रह मेप, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ में हों तो महीपाल (पृथ्वीपालक राजा) हो।
- (२) यदि समस्त ग्रह लग्न से तृतीय, चतुर्थ श्रौर पंचम में हों तो बहुत देशों का स्वामी हो।
- (३) जिसके जन्म के समय लग्न से तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम में एक एक ग्रह, शेष एक एक ग्रह लग्न, द्वितीय, सप्तम और नवम में हों वह धार्मिक राजा हो ॥२॥

सारावली अध्याय ३५ का ९७वां क्लोक है:—
वयो ग्रहा भ्रातृमुतायसंस्थास्तया शुमो द्वो रिपुसंगतौ च।
कलद्रलग्नं च गती च शेषी नृपस्य योगः खलु पूर्णकुंमः ॥२॥

तारेशहोरासहिता नभोगा जातो यशस्वी मनुजाधिपः स्यात् । सौम्यास्तपोलाभगृहोपयाताः पापा रिपुच्योमगता नरेशः ॥ ३ ॥

इसमें दो योग बताए गये हैं:---

- (१) यदि सब ग्रह चन्द्रमा की होरा में हों तो जातक यशस्वी राजा होता है।
- (२) यदि शुभ ग्रह नवें ग्रीर ग्यारहवें घर में हो ग्रीर पापग्रह लग्न से पष्ठ तथा दशम स्थान में हों तो राजा हो। यहाँ शुम तथा पापग्रह दोनों का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इस कारण समस्त ग्रह लग्न से ६,९,१०,११,भावों में, इस प्रकार होने चाहियें कि शुभ नवम ग्रीर एकादश में हों ग्रीर पाप पष्ठ तथा दशम में 11३।।

लग्नास्यदानङ्गगृहोपयाता बलान्विताः शोभनक्षेचरेन्द्राः । कुजार्कपुत्रौः नवमायसंस्थौ नृपो भवेत्सर्वगुणाभिरामः ॥ ४ ॥

यदि शुभ ग्रह बलवान् होकर लग्न, सप्तम ग्रीर दशम में हों तथा मंगल ग्रीर शिन नवम तथा एकादश में हों तो वह सवं सद्गुण सम्पन्न राजा होता है। सारावली अध्याय ३५ के ९५वें श्लोक में एक इसी प्रकार का राजयोग दिया गथा है। परन्तु उसमें ग्रीर जातकपारिजात के इस श्लोक में थोड़ा ग्रन्तर है। सारावली के ग्रनुसार यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न, चतुर्थं तथा सप्तम में हैं तथा सूर्यं, मंगल ग्रीर शिन लग्न से तृतीय, नवम ग्रीर एकादश में हों तो जातक राजा होता है:—

सुखतनुमदगाः शुभाः समग्राः कुजरिवरविजास्त्रिलाभसंस्थाः । यदि भवति महीपतिः प्रशान्तो यवनिपतिकृतो ह्ययं महीपयोगः ॥४॥

वर्गोत्तमांशोपगते विलग्ने चन्द्रेऽथवा चन्द्रविमुक्तखेटैः। सुखास्पदानङ्गगृहोपयार्तीवलोकितैर्मानवनायकः स्यात्।। ५।।

इसमें दो योग कहे गये हैं:---

(१) यदि लग्न वर्गोत्तम हो (वर्गोत्तम के लिये देखिये ग्रध्याय १, श्लोक ३४) भीर उसको चतुर्थ, सप्तम, तथा दशम में बैठे हुए ग्रह देखें तो मनुष्यों का नेता (प्रधान पुरुष) हो। ग्रंथकार कहते हैं कि चन्द्रमा के ग्रतिरिक्त ग्रह देखें। बृहत्प्राजापत्य के ग्रनुसार इस योग के लिए यदि चन्द्रमा लग्न को देखें तो योग भंग नहीं होता। यदि चन्द्रमा देखें तो वह द्रष्टा योगकारक ग्रह भी नहीं समझा जावेगा ग्रर्थात् चन्द्रमा की दृष्टि न योग बनाती है, न बिगाड़ती है। कितने ग्रह देखें, इसके विषय में ग्रंथकार ने कुछ नहीं कहा है। किन्तु 'गृहोप्यातैं:' मूल में ग्रहों का बहुवचन में प्रयोग है। हिन्दी में बहुवचन का प्रयोग दो या ग्रधिक के लिये किया जाता है, किन्तु संस्कृत में तीन या ग्रधिक के लिये बहुवचन प्रयुक्त होता है। ग्रन्थ ग्राचार्यों ने लिखा है कि चार या ग्रधिक ग्रह वर्गोत्तम लग्न को देखे तो राजयोग होता है। इस कारण सम्प्रदायानुसार यहाँ भी चार या ग्रधिक ग्रह द्रष्टा ग्रहों में लेना।

(२) यदि चन्द्रमा वर्गोत्तम में हो और चतुर्थ, सप्तम तथा दशम में स्थित ग्रह (ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार चार या अधिक) चन्द्रमा हो तो ऊपर (१) में जो कहा गया है, वही फल।

ग्रन्य ग्राचायों के वचन दिये जाते हैं:--

#### बृहत्प्राजापत्यः

लग्ने वर्गोत्तमांशस्ये दृश्यमाने नमश्चरैः । चतुमिः पञ्चिमः षड्भिरिप चेति द्विविशितः ॥ चन्त्रे च तादृशे चेत्थं राजयोगान्समासतः । जानीहि मोः सौम्य चतुश्चत्वारिशदिवं च ते ॥ वक्ष्यामि लग्नयोगेषु संशयः स्यात्तवान्यया । चन्द्रः पश्यतु कामं स द्रष्टदृत्वेन न गम्यते ॥

#### माण्डव्यः

विलग्नभवनं गते बलयुते च वर्गोत्तमें चतुःप्रभृतिभिप्रंहैं: शशिनि वा समालोकिते । स संभवति पाथिवः खलु कृपाणपाणी रणे कदाचिदपि वीक्षिते रिपुजनो न यस्याननम् ।

सारावली ग्रध्याय ३५ का श्लोक ६ है:-

गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्गतो निशाकरश्चापि गणोऽत्तमेऽथवा। चतुर्प्रहेश्चन्द्रविवजितैस्तदा निरीक्षितः स्यादधमोद्भवो नृपः॥ जातकामरण-

वर्गोत्तमेऽमृतकरे यदि वा शरीरे संवीक्षिते च चतुरादिभिरिन्दुहीनैः । द्वाविशतिप्रभृतयः खलु संभवन्ति योगाः समुद्रवलयक्षितिपालकानाम् ।। गणोत्तमे लग्ननवांशकोद्गमे निशाकरश्चापि गणोत्तमेऽपि वा । चतुर्प्रहैश्चन्द्रविवर्जितैस्तदा निरोक्षितः स्याद्यमोद्भवो नृपः ।।

देखिये भावायंबोधिनी फलदीपिका का पृष्ठ १६५। सारावली तथा फलदीपिका का श्लोक प्राय: एक ही है।

प्रतीत होता है, इन सब ग्रंथकारों का ग्राधार वृहज्जातक ग्रध्याय ११ का ग्लोक ३ है:—

> वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिते । चतुराद्यैर्पहैद्र्रिष्टे नृपा द्वाविशति स्मृताः ॥

यदि चार ग्रह देखें, यदि पाँच ग्रह देखें, यदि छः ग्रह देखें इस प्रकार वर्गीत्तम लग्न के द्रष्टा ग्रहों के भेद से २२ योग हुए। इसी प्रकार वर्गीत्तम चन्द्र को ४,५,या ६ ग्रहों के २२ योग हुए।दोनों प्रकार के योग मिलाकर ४४ हुए।यदि मेष वर्गोत्तम, वृष वर्गोत्तम ग्रादि १२ राशियों के भेद से प्रत्येक ४४ योग के १२ भेद किये जावें तो ५२८ भेद हुए।

श्रन्य श्राचार्यों ने केवल यह लिखा है कि वर्गोत्तम लग्न को देखें। श्रानि एकादश में बैठकर भी लग्न को देख सकता है। वृहस्पति पंचम या नवम में भी बैठकर लग्न को देख सकता है। परन्तु जातक पारिजातकार ने द्रष्टा ग्रहों के स्थान को सीमित कर दिया है कि द्रष्टा ग्रह चतुर्यं, सप्तम या दशम में बैठकर लग्न को देखें। केन्द्रस्थ ग्रही वली होता है। इस कारण द्रष्टा ग्रह भी वली होना चाहिये यह श्रिभेत्र है।।।।।

श्रिश्वित्यामुदयस्थिते भृगुस्तते सर्वप्रहैरीक्षिते जातो राजकुलाग्रजो रिपुकुलध्वंसी बहुस्त्रीरतः । हित्वा नीचनवांशमम्बरचरेस्त्र्याद्यैः स्वभागान्वितं-रेको लग्नगतो यदि क्षितिपतिः पञ्चादिकेवित्तवान् ॥ ६ ॥

इस श्लोक में ३ योग कहे गये हैं:-

(१) यदि ग्रश्विनी नक्षत्र में लग्न में शुक्र हो, उसको सब ग्रह देखते हों ग्रपने शतुग्रों का नाश करने वाला, ग्रनेक रमणियों से विलास करने वाला महाराजा होता है। यहाँ, यह शंका होती है कि सूर्य से ४७ ग्रंग के अन्दर हो शुक्र होता है, बुध सूर्य से २८ ग्रंग से ग्रधिक दूर नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रधिक से ग्रधिक एक चरण दृष्टि सूर्य ग्रौर बुध की लग्न पर हो सकती है ग्रौर सम्प्रदायानुसार योगों में पूर्ण दृष्टि ही फलद होती है।

जातकादेश में (देखिये जातकादेशमार्गचन्द्रिका पृष्ठ १२२) भी कहा है:---

अश्विन्यां लग्नगः शुक्रः सर्वग्रहनिरीक्षितः। करोति पृथिवीपालं निजितारातिमण्डलम् ॥

फलदीपिका में भी (देखिये भावार्यबोधिनी, पृष्ठ १६७) यह कहा गया है:—

> प्रश्विन्यामुदयगती भूगुगं हेन्द्रै-वृंष्टश्चेज्जनयति भूगति जितारिम् ।

सारावली ग्रध्याय ३५, श्लोक १४९ के ग्रनुसार कृत्तिका, रेवती. स्वाती तथा पृष्य में भी शुक्र की स्थिति प्रशस्त मानी गयी है। पूर्व श्लोक (सारावली के १४८वें श्लोक) के संदर्भ में यहाँ लग्नगत शुक्र का प्रसंग है।

कृत्तिका रेवती स्वाती पुष्यस्थायी मृगोः सुतः। करोति मूमुजां नाथमश्विन्यामिप संस्थितः।।

- (२) यदि नीच नवांश के अतिरिक्त अन्य नवांश स्थित (शब्दार्थं नवांश है लेकिन अभिप्रेत राशि है) होते हुए प्रत्युत अपने भाग में तीन या अधिक ग्रह हों, ग्रौर उनमें एक लग्न में हो तो क्षितिपति राजा हो।
- (३) ऊपर (२) में जो तीन ग्रहों के विषय में कहा गया है, वैसे यदि पाँच ग्रह हों, उनमें एक लग्न में हो तो धनी हो।

हमारे विचार से मूल श्लोक में एक स्थान पर लिखा है नीच नवांश के प्रतिरिक्त नवांश में हों ग्रीर पुनः लिखते हैं कि यह तीन ग्रह अपने भाग में हों। भाग का अर्थ नवांश होना चाहिए, परन्तु यदि यहाँ नवांश—यह अर्थ लेते हैं तो पुनरुक्ति दोय हो जाता है—ग्रह अपने नवांश में हो यह कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि नीच नवांश में न हो। अन्य आचार्यों ने भी यह योग कहा है कि ग्रह अपनी उच्च या स्वराशि में हो तथा नीच नवांश में न हो, तभी राजयोग कारक होता है। इसीलिए 'भाग' से राशि अभिन्नेत है, यह हमने ऊपर लिखा है। अन्य ग्रंथकारों का मत अवलोकन कीजिए:—

देखिए जातकादेशमार्ग (चिन्द्रका) पृष्ठ १२४।
नीचांशकान् परित्यज्य व्यादिक्षत्रोच्चसंस्थितः।
तेषामेको विलग्नस्यः कुर्वोत पृथिवीपतिम् ॥

### बृहत्प्राजापत्यः

सर्वेस्त्वाद्याः स्वतंगस्याः सर्वेः स्वक्षेत्रगैरत । सर्वेर्वा स्वत्रिकोणस्यैनृपः स्यात्र्पवंशजः ॥ पंचादिभिस्तया भूतेप्रंहैरन्योऽपि नान्यया । द्राभ्यां चतुभिरेतैः स्युरुभये धनिनः परम् ॥

#### तथा च।

पंचादिमिर्वलोपेतैः स्वगृहस्थैनंमश्चरैः। अस्तु पृथ्वीपितः स्याच्चेद्वलयुक्तं रतावलैः। सप्तभिस्तादशैः खेटैन्ं पो भवति निश्चयात्॥

### बृहज्जातक

कुलसमकुलमुख्यवन्धुपूज्या धिनसुखिभोगिनृपः स्वभैकवृद्ध्या।
परिवभवसुहृत्स्वबन्धुपोध्या गणपबलेशनृपाश्च मित्रभेषु।।
(व्याख्या के लिए जातकादेशमार्गचिन्द्रका पृष्ठ १३३)। मंत्रेश्वर के मत
के लिए देखिए भावार्थवोधिनी फलदीपिका पृष्ठ १६३।
होरासार सहयास २०, श्लोक के सनसार सदि संगल स्रश्विती सनराधा

होरासार अध्याय २०, श्लोक के अनुसार यदि मंगल अश्विनी अनुराधा या श्रविष्ठा में हो और लग्न या दशम में हो तथा सूर्य तुला में न हो तो राजा होता है:—

> अश्विन्यनुराधासु स्थितः श्रविष्ठासु पाथिवं मौमः । कुरुते दशमोपगते लग्नस्थे वा रवौ न नीचस्थे ॥६॥

शुक्रेऽरिनीचमपहाय कुटुम्बसंस्थे लग्नेश्वरे बलयुते पृथिवीपतिः स्यात् । चन्द्रेऽतिमित्रनिजभागगते निशायां शुक्रेक्षिते नृपतिरन्यविलोकहीने ॥ ७ ॥

इसमें दो योग कहे गये हैं :--

(१) शुक्र यदि अपनी नीच तथा शतु राशि के अतिरिक्त किसी राशि में दितीय स्थान में हो और लग्नेश बलवान हो तो पृथ्वीपति हो। (२) यदि रान्नि का जन्म हो, चन्द्रमा श्रपने या श्रपने श्रधिमिन्न के नवांश में हो, शुक्र से दृष्ट हो, श्रन्य ग्रहों से दृष्ट न हो, तो नृपति हो।

इन योगों में शुक्र, लग्नेश, चन्द्रमा के बलाबल के अनुसार तारतम्य होगा यह सामान्य बुद्धि से समझना चाहिए।

#### फलदीपिका

नीचार्यो गृहमपहाय वित्तसंस्थो लग्नेशः सह कविना बली च भूपम् ॥

(फलदीपिका, पृष्ठ १६७) सारावली भ्रध्याय ३५, श्लोक ११२ में कत्याण वर्मा कहते हैं:—

> म्रधिमित्रांशगश्चन्द्रो दृष्टो दानवमंत्रिणा । अनिशं कुरुते लक्ष्मीस्वामिनं भूपींत नरम् ।।

#### जातकाभरण

नक्षत्रनाथोऽप्यधिमित्रभागे सुकेण दृष्टो नृपति करोति । स्वांशाधिमित्रांशगतोऽथवा स्याज्जीवेन दृष्टः कुरुते नृपालम् ॥

किन्तु वराहिमिहिर के ग्रनुसार चन्द्र यदि ग्रपने या ग्रपने ग्रिधिमित्र के नवांश में हो ग्रीर दिन में जन्म हो तथा चंद्रमा बृहस्पित से दृष्ट हो या राति का जन्म हो ग्रीर चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक धनी ग्रीर सुखी होता है।

> अहनि निशि च चन्द्रे स्वेधिमिन्नांशके वा । सुरगुरुसितवृष्टे भोगवानर्थवान् स्यात् ॥

इस सम्बन्ध में देखिए जातकादेशमार्गचिन्द्रका, पृष्ठ १२३ तथा भावार्थ-बोधिनी फलदोपिका, पृष्ठ ७४ ॥७॥

मीने मीननवांशके भृगुसुते लग्नस्थिते भूपितः स्वोच्चे लग्नगृहाधिपे बलयुते राजा शशाङ्केक्षिते। लग्नस्वामिनि तुङ्गमन्दिरगते नीचारिभागं विना केन्द्रस्थानगते नभोगवियुते जातो महीपालकः॥ ६॥

इसमें तीन राजयोग कहे गए हैं :--

(१) यदि मीन राशि मीन नवांश का शुक्र लग्न में हो (हमारे विचार से लग्न तथा शुक्र दोनों वर्गोत्तम होने चाहिएं) तो भूपति हो।

(२) यदि लग्नेश ग्रपनी उच्च राशि में वलवान् हो (ग्रयीत् नीच या शतु राशि का न हो, ग्रस्त न हो, ग्रच्छे भाव में हो) ग्रीर चन्द्रमा से दृष्ट हो (मूल में चन्द्रमा के वली होने का ग्रादेश नहीं किया गया है कि पूर्ण शुभ फल तभी होगा जब चन्द्रमा को पक्ष बल होगा तथा राशि, नवांश में भी शुभ स्थिति होगी) तो राजा हो।

(३) लग्नेश श्रपनी उच्च राशि में हो, श्रपने नीच या शत्नु नवांश में न हो, ग्रौर लग्न से केन्द्र में हो तथा किसी ग्रह से युत न हो तो महीपालक (भूपति) होता है।

#### फलवीपिका

मीने नवांशके लग्ने शुक्ते जातो नृषो भवेत्।

सारावली के अनुसार यदि लग्नेश उच्च का होकर चन्द्रमा को देखें तो भी राजयोग होता है। (अध्याय ३५, श्लोक ११०)।

> लग्नाधिपति स्वोच्चे पश्यन्मगलाञ्छनं कुरुते। बहुगजतुरगवलौद्यैः क्षपितविपक्षं महाविभवम्।।

इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में जो योग कहा है, उससे मिलता जुलता, इसी ग्रध्याय में ग्रागे श्लोक ४८ में भी कहा है ॥८॥

> भाग्यस्थे निजतुङ्गिमित्रभवने सम्पूर्णगात्रे विधौ लग्नादास्पदिवत्तराशिगतयोः शन्यारयोर्भूपतिः । चन्द्रे पूर्णकलान्विते बलयुते लग्नं विना केन्द्रगे दृष्टे दानवमन्त्रिरणा च गुरुणा राजा महीदानकृत ।। ६ ।।

इसमें दो योग कहे हैं :-

(१) यदि पूर्णं चन्द्र अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में स्थित होकर लग्न से नवम भाव में हो तथा लग्न से दशम एवं द्वितीय स्थान में शिन और मंगल हों तो भूपित हो। (यहाँ क्रमानुसार दशम में शिन, द्वितीय में मंगल इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए एक टीकाकार ने, अपने उदाहरण में द्वितीय में शिन, दशम में मंगल दिखाया है, परन्तु हमारे विचार से, मूल को दृष्टि में रखते हुए शिन को दशम में, मंगल को द्वितीय में लेना चाहिए।)

होरासार अध्याय २०, श्लोक १२ में कहा है:--

सम्पूर्णचन्द्रो भाग्यस्यो जातो राजा भविष्यति ।

(२) यदि पूर्ण चन्द्र, बलवान् होकर (ग्रर्थात् नीच, शतु राशि या नवांश

का न हो, शुभ दृष्ट हो) लग्न के अतिरिक्त किसी केन्द्र में हो और वृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो तो भूमि दान करने वाला हो।





र्देखिए जातकादेशमार्ग (चिन्द्रका) पृष्ठ १२८-१२९ तथा भावार्थवोधिनी फलदोपिका पृष्ठ १६७ । सर्वार्थंचिन्तामणि में लग्न के अतिरिक्त केन्द्रस्य चन्द्र पर, गुरु श्रौर शुक्र की दृष्टि भी ग्रावश्यक मानी है ।

निशाकरे केन्द्रगते विलग्ने त्यक्त्वा विकोणे यदि जीवदृष्टे । शुक्रेण दृष्टे वलपूर्णयक्ते जातो नरो भूपतिभाग्यतुल्यः ॥

सारावली ग्रध्याय ३५ का १०७वाँ श्लोक है :— लग्नं विहास केन्द्रे सकलकलापूरितो निशानायः।

विद्याति महीपालं विक्रमधनवाहनीयेतम् ॥

सम्पूर्ण चन्द्र की बहुत महिमा कही गयी है :—सारावली अध्याय ३५, श्लोक ६ में कहा है :—

> न्यूनोऽपि कुमुदबन्धुः स्वोच्चस्थः पाथिवं करोति नरम् । कि पुनरखण्डमण्डलकरनिकरप्रकटितदिगन्तः ।।

मंत्रेश्वर का मत 'न्यूनोऽपि कुमुदवन्धुं' के विरुद्ध है। देखिए भावार्थ-बोधिनी फलदीपिका पृष्ठ ८६-८७: पृष्ठ ९०-९१ (उसी पुस्तक) पर कहा गया है 'चान्द्रं वलं तु निखिलग्रहवीर्यवीजम्' श्रर्थात् चन्द्रमा वलवान् रहने से अन्य ग्रह भी शुभ फल दिखाते हैं, इस कारण चन्द्रमा सब ग्रहों की शक्ति (वीर्य) का मूल (बीज) है।।९।।

> एकस्मिन्परमोच्चगेऽतिसुहृदा दृष्टे यदि क्ष्मापति-स्तत्त त्यो भृगुनन्दने बलयुते लाभेऽथवा रिःफगे । द्वित्रिज्योमचरेषु तुङ्गगृहगेष्ट्विन्दौ कुलीरे स्थिते लग्ने पूर्णबलान्विते नरपतिः सर्वत्र पूज्यो भवेत् ॥ १० ॥

इस श्लोक में तीन योग कहे गये हैं :--

- (१) यदि एक भी ग्रह परमोच्च में हो, उसको यदि उसका ग्रधिमित्र ग्रह देखता हो तो भूपति (राजा) हो। कौनसा ग्रह किस राशि में किस ग्रंग पर परमोच्च होता है, इसके लिए देखिए ग्रध्याय १, ग्लोक २९। ग्रधिमित्र कब कौनसा ग्रह होता है, इसके लिए देखिए ग्रध्याय २, ग्लोक ४२-४६।
- (२) बलवान् शुक्र यदि लग्न से ग्यारहवें या बारहवें घर में हो तो ऊपर (१) में जो फल कहा गया है, वही फल। पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि बारहवें घर में, किसी भी ग्रह की स्थिति अनिष्ट समझी जाती है, किन्तु शुक्र की स्थिति बारहवें घर में भी इष्ट है।

होरासार ग्रध्याय २०, श्लोक २४ में कहा है:— लाभे व्यये वा भृगुजे बलान्विते। देवेन्द्रतुल्यो नृपतिः प्रजायते॥

(३) यदि लग्न पूर्ण बली हो (ग्रर्थात् लग्नेश पूर्ण बली हो, लग्न शुभ ग्रह तथा भ्रपने स्वामी से युत या दृष्ट हो तथा पापग्रहों से युत या दृष्ट न हो), चन्द्रमा भ्रपनी राशि कर्क में हो, तथा दो या तीन ग्रह भ्रपनी उच्च राशि में हों तो सर्वेत्र पूज्य नरपति (राजा) हो।

### बृहत्प्राजापत्य

विभिग्रंहैश्चतुर्भिर्वा स्वोच्चस्थैनृ'पवंशजः । नृपः स्यात् पञ्चभिरन्यवंशजातोऽपि मानवः ॥

### बृहज्जातक

द्व्येकाश्रितेषु तथैकतमे विलग्ने स्वक्षेत्रगे शशिनि षोडश भूमिपाः स्युः॥

#### सारावली

एक एव खगः स्वोच्चे वर्गोत्तमगतो यवि । वलवान् मित्रसंवृद्ट करोति पृथिवीपतिम् ॥

#### फलदीपिका

एकोऽप्युच्चक्षेत्रगो मित्रदृष्टः । कुर्याद् भूपं मित्रयोगाद् धनाढचम् ॥१०॥

सर्वे चोपचयस्थिताः ग्रुभखगाः पापा विलग्नस्थिता मानस्था यदि वा जितारिनिचयः क्रूरो महीपालकः।

## भानौ सप्तमगे निज्ञाकरयुते तुङ्गादिवर्गस्थिते सौम्यासौम्यनिरीक्षितेऽतिचपलो राजाऽथवा तत्समः ॥११ ॥

इस श्लोक में दो योग कहे गए हैं :--

(१) जिसकी जन्मकुंडली में सब शुभ ग्रह उपचय (लग्न से ३, ६, १०, ११) में हों, पापग्रह लग्न या दशम में हों, वह अपने शत्रुओं को जीतने वाला, क्रूर, राजा होता है। एक पुस्तक में प्रथम चरण का पाठान्तर है 'सर्वे चोप-चयस्थिताः खलखगाः सौम्या विलग्नस्थिताः'। तब अर्थ होगा 'यदि सब पाप-ग्रह उपचय में हों और सब शुभ ग्रह लग्न या दशम में हों।'

होरासार भ्रध्याय २० श्लोक २३ में कहा है कि यदि उपचय में सौम्य ग्रह हों और ऋर ग्रह लग्न तथा दशम में हों तो राजा होता है:—

उपचयसंस्थैः सौम्यैः क्रूरैः लग्नाश्रितैः खमध्यं वा । जातो भवत्यवश्यं धरणोश्वरवन्वितो नयज्ञश्च ।।

(२) यदि लग्न में चन्द्रमा सहित सूर्य हो और मूर्य अपने उच्च भादि वर्गों में हो, और उसको शुभ तथा पाप दोनों प्रकार के ग्रह देखें तो अतिचपल राजा, या उसके समान हो।

होरासार के ब्रध्याय २० में कहा है :-

दिवाकरे सप्तमगे सहेन्द्रना चलस्वभावो नृपतिः प्रजायते । (मुद्रित पुस्तक में उपर्युक्त श्लोक का शेष भाग लुप्त है।) माण्डव्यजातक का श्लोक है:—

सकलसौम्यखगाश्च निजोच्चगास्तनुधनात्मजसौख्यगताः मलाः । अरिपराक्रमलाभगताः खला विजयते जगतीं परमायुषः ॥

सारावली अध्याय ३५ के श्लोक १५-१६ निम्नलिखित हैं:--

कुजे विलग्ने च शशी यदाऽस्ते स्फटांशुसंभारविराजितांगः। राजा तदा शत्रुभिरप्रधृष्यो वेदार्थविद् हेतुशतानुभावैः।।

यह योग इस संदर्भ का नहीं है। केवल नीचे लिखे श्लोक का पूर्वापर प्रसंग समझने के लिए दिया गया है। आगे का सारावली का श्लोक है:—

> करोत्युत्कृष्टोद्यद्दिनकृदमृताभीशुसहितः स्थितस्ताद्यूपं सकलनयनानन्दजननः।

अपूर्वोऽयं स्मृत्या नयनजलसिक्तोऽपि सततं रिपुस्त्रोशोकाग्निज्वंलति हृदयेऽतीव सुतराम् ॥

जातकपरिजात में सप्तम में सूर्य चन्द्र कहे गए हैं। सारावली उद्यत्— उदय होते हुए-ग्रर्थात् लग्न में ।।११॥

चापार्जीसहभवनोदयगे धराजे

मित्रेक्षिते निजबलाजितराज्यकर्ता ।
दुश्चित्रयधर्मसुतगा रिवचन्द्रजीवा

वीर्यान्विता यदि कुबेरसमो नृपालः ॥ १२ ॥

इसमें दो योग कहे गये हैं :---

(१) यदि मेष, सिंह या धनु में लग्न में मंगल हो और उसको मंगल का मित्र देखता हो, अपनी भुजाओं के पराक्रम से राज्य प्राप्त कर राज्य करता है। (इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर के मत के लिए देखिए भावार्यं फलवोधिनी फलदीपिका पृष्ठ १६८)।

होरासार ग्रध्याय २० श्लोक भी इस योग का उल्लेख करता है:-

चापार्जासहराशिषु लग्नस्यो महीपालम् । जनयति च मित्रदृष्टः स्वबाहुबलनिजितारिबलपक्षम् ॥

(२) यदि सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति (कम से) लग्न से तृतीय, नवम तथा पंचम में हों भ्रौर यह तीनों ग्रह बलवान् हों तो कुबेर के समान राजा हो।

सारावली के श्रध्याय ३५, श्लोक १६८ के श्रनुसार यदि मंगल से तृतीय सूर्य, मंगल से नवम सूर्य, मंगल से पंचम में वृहस्पति हो तो उपरोक्त फल होता है।

> जीवनिशाकरसूर्याः पंचमनवमतृतीयगा वकात्। यवि भवति तदा राजा कुबेरतुल्यो धनेनासौ ॥

होरासार ग्रध्याय २० के श्लोक २० में यही (जो सारावली में कहा है) श्लोक है—

जीवनिशाकरसूर्याः पश्वमदुश्चिक्यधर्मगा वकात्। यदि भवति तदा राजा कुवेरतुल्यो धनेनासौ ॥१२॥ नीचङ्गतो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथः । स चन्द्रलग्नाद्यपि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धार्मिकचक्रवर्ती ॥ १३ ॥

जन्म में जो ग्रह ग्रपनी नीच राणि में हो—उस नीच राणि का स्वामी ग्रीर उसका उच्च नाथ भी यदि चन्द्रमा से केन्द्र में हों तो धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है।

यहाँ तीन का उल्लेख है (i) नीच ग्रह जिस राशि में नीच ग्रह है उसका स्वामी, (ii) उसका उच्च नाथ। (i) (ii) का झ्रथं स्पष्ट है। (ii) में 'उसका'—स्या ग्रथं है? उच्चनाथ का क्या ग्रथं है? मान लीजिए शनि ग्रपनी नीच राशि में है। ग्रव शनि का उच्चनाथ लिया जावे, मेष का उच्चनाथ? मूल में तत् शब्द से दोनों का—ग्रह का तथा राशि का बोध हो सकता है। यदि राशि का तत् से ग्रथं लिया जावे तो मेष का उच्चनाथ—मेष में जो ग्रह उच्च का होता है—ग्रर्थात् सूर्यं होगा। यदि तत् से नीचस्य ग्रह शनि लिया जावे तो शनि का उच्चनाथ, शनि जिसमें उच्च होता है—तुला, उसका स्वामी शुक्र होगा। मूल में ग्रिप शब्द प्राया है। हमारे विचार से राशि तथा उच्चनाथ दोनों को चन्द्रमा से केन्द्र में होना चाहिए। तभी वास्तविक नीच भंग होगा। कोई-कोई दैवज यह ग्रथं लेते हैं कि दोनों (राशिनाथ उच्चनाथ) में से कोई भी चन्द्रमा से केन्द्र में हों तो नीच भंग हो जाता है। मंत्रेश्वर ने फलदीपिका में नीच भंग के ५ श्लोक विए हैं। पूर्ण विवेचन के लिए देखिए भावार्थंबोधनी फलदीपिका पृष्ठ १७६-१७९।

जातकाभरण के मत से राशिनाथ तथा उच्चनाथ दोनों को केन्द्र में होना चाहिए। परन्तु ढुंढिराज ने ग्रपने उपर्युक्त श्लोक में लग्न से केन्द्र में होना लिखा है:---

> चेत् खेचरो नीचगृहं प्रयातस्तदीश्वरश्चापि तदुच्चनाथः। केन्द्रस्थितौ तौ भवतः प्रसूतौ प्रकीर्तितौ भूपितसंभवाय ॥१३॥

नीचस्थितग्रहनवांशपतौ त्रिकोगो केन्द्रे अथवा चरग्रहे यदि जन्मलग्ने । त.द्भावपे चरगृहांशसमन्विते वा जातो महीपतिरतिप्रबलोऽथवा स्यात् ॥ १४ ॥

यदि कोई ग्रह ग्रपनी नीच राशि में हो ग्रीर उस ग्रह का नवांश पित (जिस नवांश में नीच ग्रह है, उस नवांश का स्वामी)यदि जन्म लग्न से केन्द्र या विकाण राजयोगाच्याय ७ ४३३

हो, श्रोर (i) जन्म लग्न चर, (१, ४, ७, १०) हो या (ii) जन्म लग्न का स्वामी चर राशि या चर नदांश में हो, तो जातक ग्रति प्रवल राजा होता है। सर्वार्थीचन्तामणि में कहा है:—

नीचोनवांशनायस्तु खेटः केन्द्रविकोणगः। चरलग्ने तवीशे तु चरांशाबी नृपो प्रवेत् ॥१४॥

मानस्थानपतौ पराभवगते पारावतांशेऽचवा स्वोच्चस्वक्षंसुद्धुन्नवांशकगते राजाधिराजो भवेत् । लग्ने नीचगृहे पुरन्दरगुरौ रन्ध्रे सपापग्रहे तद्राञ्यंशसमन्विते यदि तदा राजाधिराजो भवेत् ॥ १४ ॥

इस क्लोक में दो योग कहे गए हैं :---

- (१) यदि दशम स्थान का स्वामी पारावतांश में हो (पारावतांश के लिए देखिए अध्याय १, श्लोक ४६) अथवा अपने उच्च, स्व या मित्र नवांश में हो तो राजाधिराज हो। यदि ग्रह अपने छः वगों में—विशेष कर राशि, द्रेष्काण तथा नवांश में—हो तो वलवान् होता है—इसे पारावतांश कहते हैं। परन्तु एक ही ग्रह दशम तथा अध्यम का स्वामी नहीं हो सकता। न दशमेश अध्यम में होकर अपने द्रेष्काण में हो सकता है। तब केवल अन्य छः स्वकीय वगों में हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या अपने (राशि तथा द्रेष्काण के अतिरिक्त अन्य) छः वगों में होने मात्र से ग्रह इतना वली हो सकता है कि जातक को राजाधिराज बना दे? शनि के ग्रतिरिक्त, यदि दशमेश अध्यम में हो तो दशम को केवल एक चरण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार क्या केवल नवांश (उच्च स्व या मित्र नवांश) में होने से ग्रह इतना वलवान् हो जावेगा कि उपर्युक्त विशिष्ट फल करे? हमें संदेह है।
- (२) यदि लग्न में नीच का बृहस्पित हो, अष्टम में पापग्रह अपनी राशि और अंग में हो, तो भी राजाधिराज हो। किसी-किसी टीकाकार ने 'तद्राक्यंग' का अर्थ किया है कि अष्टमस्य ग्रह लग्न नवांश से ६४वें नवांश में हो। परन्तु हमारे विचार से उपयुक्त योग में शुभकारिता तभी होगी जब अष्टमस्य, अष्टमेश को माने और वह अष्टमेश न केवल अपनी राशि अपितु अपने नवांश में हो।

उदाहरण कुंडली देखिए। इस योग में रहस्य क्या है ? अष्टमेश अपनी राशि, अपने नवांश में होने से बहुत बलवान् हो गया है। सूर्य का गुण केवल भावाधिपत्व तक सीमित नहीं है। सूर्यं प्रथम, नवम तथा दशम भावों का कारक भी होता है। इस कारण कारक बलवान् होने से, इन भावों को बल प्राप्त हुआ। घौर सूर्यं सिंह में होने से मकरस्थ बृहस्पति वक्ती होकर बलवान् हो गया। लग्न में होने से बृहस्पति को केन्द्र बल तथा दिग् बल तो प्राप्त है ही। यदि किसी भी पापग्रह को श्रष्टम भाव में लग्न नवांश से ६४वें नवांश में मान



लेंगे तो न म्रष्टमस्य ग्रह बलवान् होगा न बृहस्पति को चेष्टाबल प्राप्त होगा। यह विद्वानों के व्यान देने योग्य विषय है।।१५।।

> जीवस्य व्ययगे शनौ सहजपे लाभेज्यवा भास्करे रिःफे लग्नपतौ तु निर्जरगुरावुवीशराजो भवेत् । भाग्येशस्यनवांशपे तनथगे बन्धुस्थिते वा नृपो दृष्टे वा शशिजे सुरेन्द्रगुरुएगा युक्ते स राजित्रयः ॥ १६ ॥

इसमें ३ योग कहे गए हैं :---

(१) यदि बृहस्पित लग्नेश होकर व्यय (लग्न से बारहवें घर) में हो, बृहस्पित से व्यय (ब्रर्थात् लग्न से ग्यारहवें घर) में तृतीय का मालिक होकर शनि स्थित हो या सूर्य हो तो पृथ्वी का राजा हो। यह योग धनु लग्न के लिए ठीक बैठता है। क्योंकि बृहस्पित लग्नेश होगा और तृतीयेश शनि होगा। दूसरा





विकल्प है कि सूर्य लाभ में हो। वह मीन लग्न में भी घटित हो सकता है सर्वार्यविन्तामणि में भी कहा है:—

> गुरौ व्यये रवौ लामे शनौ वा विकमाधिये। गुरौ व्यये विलग्नेशे राजराजो भवेन्नरः॥

(२) भाग्येश जिस नवाँश में हो उस नवांश का स्वामी लग्न से चतुर्य या पश्चम में हो तो राजा हो । सर्वार्यचिन्तामणि में भी लिखा है:—

> माग्याधिपसमायुक्ते नवांशाधिपतौ सुखे। पुत्रस्थानं गते वाऽपि नृपश्रेष्ठो भवेन्नरः॥

(३) बुध बृहस्पित से युत या दृष्ट हो तो राजा का प्रिय होता है। होरासार ग्रध्याय २० का ७वां श्लोक है:—

> दिवौकसां नृपं मंत्री कुर्यात् पश्यन् दुधं सदा । शिरसा शासनं तस्य धारयन्ति नृपालकाः ॥१६॥

भाग्येशेन निरीक्षिते शिक्षाते केन्द्रस्थिते भूभुजां तुल्यत्वं समुपेति जातमनुजो लग्नस्थिते वाक्पतौ । केन्द्रे वा यदि कोएगो रिवसुते मूलिजकोएगोच्चगे लाभेशेन निरीक्षिते बलयुते भूपालतुल्यो भवेत् ॥ १७ ॥

इसमें २ योग कहे गये हैं :--

- (१) यदि लग्न में वृहस्पित हो, ग्रौर केन्द्र में बुध भाग्येण से दृष्ट हो तो राजा के समान (वैभवणाली) हो।
- (२) यदि लग्न से केन्द्र या विकोण में-ग्रपनी उच्च या मूल विकोण राशि का शिन हो (कुंभ के ०° से २०° तक, देखिए ग्रध्याय १, श्लोक २६) ग्रौर शिन लाभेश से दृष्ट हो, बलवान् हो तो राजा के समान हो। सर्वार्य-चिन्तामणि में कहा है:—

लग्ने गुरौ बुधे केन्द्रे भाग्यनाथेन वीक्षिते। लग्नेशे वापि संबुष्टे नृपतुल्यो भवेन्नरः॥१७॥

लग्ने शीतकरे गुरौ सुखगते कर्मस्थिते भागवे तुङ्गस्वर्क्षगते दिवाकरमुते राजाध्यवा तत्समः । ग्रन्त्योपान्त्यविलग्नवित्तसहजब्यापारगेहेषु वा सौम्यब्योमचरेषु भूपतिसमो राजाधिराजिष्ठयः ॥ १८ ॥

इसमें २ योग कहे गए हैं :--

(१) यदि लग्न में चन्द्रमा हो, बृहस्पति चतुर्थ में हो, दशम में शुक हो ग्रीर शनि ग्रपनी स्वराशि या उच्चराशि का हो तो राजा या उसके समान हो। (२) यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न, द्वितीय, तृतीय दशम, एकादश. द्वादश, इन घरों में हों तो भूपति के समान या राजाधिराज प्रिय हो।



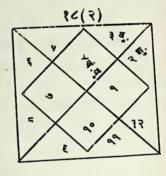

#### सर्वार्थेचिन्सामणि

लग्ने चन्त्रे गुरौ सौक्ये कर्मगे चृगुनन्वने।
स्वोच्चस्वर्कस्यते मन्दे नृपतुल्यो भवेन्नरः॥
दशमैकावशे रिःफलग्नवित्तसहोत्यत्रे।
प्रहास्तिष्ठन्ति चेत्सौम्या नृपतुल्यो प्रवेन्नरः॥१८॥

मन्दे चोत्तमवर्गके बलयुते नीचांशवज्यें गुरी भानौ शोभनवृष्टिभागसहिते राजप्रियस्तत्समः । राहौ कर्माण लाभगे रिवसुते भाग्याधियेनेक्षिते लग्नेशे यदि नीचखेटरहिते पृथ्वीशतुल्यो भदेत् ॥ १६ ॥

### इसमें २ योग कहे गए हैं :--

- (१) यदि शनि उत्तम वर्ग (उत्तम वर्ग के लिए देखिए श्रघ्याय १, श्लोक ४५) मं, बृहस्पति बलबान् हो, ग्रपने नीच (मकर) नवांश में हो, सूर्य शुभ दृष्ट शुभ नवांश में हो तो राजा को प्रिय या उसके समान हो। मूल में 'बलयुते' शब्द श्राया है। वह शनि का भी विशेषण हो सकता है, बृहस्पति का भी। देहलीदीपक न्याय से यह भी श्रयं हो सकता है कि दोनों बलवान् हों।
- (२) यदि राहु दशम में हो, ग्यारहवें घर में शनि हो और भाग्येश से वृष्ट हो तथा लग्नेश नीच ग्रह के साथ न हो तो पृथ्वीश के समान होता है।





#### सर्वार्यंचिन्तामणि:---

माने राही प्रवेन्मन्वे माग्यनायेन वीक्षिते । लग्नेशनीचखेटेनायुते नृपसमो मवेत् ॥१६॥

नीचं गता द्वित्रिचतुर्ग्र हेन्द्राः षष्ठयं शके शोभनभागयुक्ताः । स्वतुङ्गराश्यंशसमन्विता वा धरापितधीमिकचक्रवर्ती ॥ २०॥

यदि २, ३ या ४ ग्रह अपनी नीच राशि में हों किन्तु पष्ट्यश में शोभन भाग में हों या अपने स्वनवांश या उच्च नवांश में हों तो धार्मिक, चक्रवर्ती राजा होता है। मूल में 'स्वतुंगराश्यंश' शब्द आया है जिसके दो अर्थ हो सकते हैं—(i) अपनी उच्च राशि वाले नवांश में या (ii) अपने या अपने उच्च नवाश में।

सर्वायंचिन्तामणि में केवल 'अपने उच्च नवांश में' लिखा है :— व्ययो वा द्वौ खगौ वाऽपि चत्वारो नीचसंयुताः । शुभषष्ट्यंशसंयुक्ताः स्वोच्चांशे वा घरापतिः ॥२०॥

> लग्नात्कर्मशुभाधिषौ शुभगृहाद्वचापारधर्मेश्वरौ मानादास्पदभाग्यपौ च सहितावन्योन्यराशिस्थितौ। ग्रन्योन्येक्षग्केन्द्रगौ धनपतेः सम्बन्धिनौ चेद्धनी जातो यानपकायपेक्षितयुतौ बह्वर्थयानाधिपः ॥ २१ ॥

पहिले इस श्लोक का शब्दायं दिया जाता है, फिर व्याख्या की जायेगी।
यदि लग्न से नवमेश, दशमेश या नवम स्थान से नवमेश, दशमेश (श्रर्थात् लग्न
से पंचमेश, षष्ठेश) या दशम स्थान से नवमेश, दशमेश (श्रर्थात् लग्न मे षष्ठेश
सप्तमेश)—(i) एक साथ हों, या (ii) एक दूसरे की राशि में हों, या (iii)

४३८ जातकपारिजात

एक दूसरे को देखते हों (iv) एक दूसरे के केन्द्र में हों (कितिपय टीकाकारों ने (iii) भीर (iv) को मिलाकर एक ही प्रकार के सम्बन्ध में (iii) भीर (iv) का सिन्नवंश कर दिया है कि एक दूसरे से केन्द्र में होकर एक दूसरे को देखते हों, परन्तु (iii) भीर (iv) दो पृथक्-पृथक् के सम्बन्ध भी हो सकते हैं। परस्पर दृष्टि सम्बन्ध प्रसिद्ध है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मंत्रेश्वर ने परस्पर केन्द्र स्थिति को भी सम्बन्ध माना है। (देखिए भावार्यवोधिनी फल-दीपिका पृष्ठ २०५)—यदि इनका (पिहले जो लग्न, नवम तथा दशम से नवमेश, दशमेश) कह आए हैं—यदि धनपित से (लग्न से द्वितीय स्थान के स्वामी से)सम्बन्ध हो तो धनी होता है और लग्नेश तथा चतुर्थेश से सम्बन्ध हो तो बहुत धनी भीर सवारियों (धोड़े, हाथी, रथ, यान आदि) का स्वामी होता है।

यद्यपि मंत्रेण्वर ने परस्पर केन्द्र स्थिति को भी सम्बन्ध माना है, परन्तु चार प्रकार के सम्बन्ध राज योग विचार में प्रसिद्ध हैं। (i) परस्पर युति—एक राणि में दो ग्रहों का होना (ii) भ्रन्योन्याश्रय यथा 'क' ग्रह 'ख' की राणि में तथा 'ख' ग्रह 'क' की राणि में (iii) एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि (iv) धन्य एकतर स्थान दृष्टि सम्बन्ध। इस चतुर्थ प्रकार के सम्बन्ध के दो भेद हैं प्रथम—'क' ग्रह 'ख' ग्रह की राणि में बैठकर 'ख' को देखें। जैसा पंडित रामयत्न जी ग्रोझा ने फिलत विकास पृष्ठ १०२ पर लिखा है "एक तो एक के राणि में हो ग्रीर दूसरे को देखता हो इसको साहधम्यं सम्बन्ध कहते हैं, जैसे मंगल सिंह में ग्रीर सूर्य मीन में हो।' धन्य भेद का उदाहरण श्री विनायक शास्त्री (वेताल शास्त्री) जी ने लघु पाराणरी के योगाध्याय के प्रथम एलोक की टीका में दिया है। कहते हैं:—

धन्यतरस्यानवृष्टिसम्बन्धश्चतुर्थः सम्बन्धः । यद्वैकोऽन्यतरस्याने तिष्ठस्य-न्यतरस्तं पश्यति तत्नान्यतरस्थानवृष्टिसम्बन्धः । छत्न बृष्टिद्वारा स्वाश्रितानु-प्रहेण व्यवहारसिद्धिः । यथा मिधुनलग्ने शुक्रो धनुषि दशमेशगुरो राशौ, दश-मेशगुवश्च मेथगतस्तं पश्यतीति पञ्चमेशदशमेशयोरन्यतरस्थानवृष्टिसम्बन्धः सम्बन्धः ।

धर्यात् मियुन लग्न हो, पंचमेण शुक्र वृहस्पति की राशि धनु में हो धौर दशमें व वृहस्पति मेष में बैठकर धनु स्थित शुक्र को देखे, तो पंचमेण दशमेश सम्बन्ध हुआ। हमने ऊपर चतुर्य प्रकार के सम्बन्ध के दो भेद बताए हैं। दोनों में शन्तर क्या है ? (१) 'क' ग्रह 'ख' ग्रह की राशि में बैठकर 'ख' को देखे। (२) 'क' ग्रह 'क' की राशि में बैठे हुए 'ख' को देखे। ज्योतिष में बारंबार यह सम्बन्ध शब्द श्राया है, इसलिए सम्बन्ध किसे कहते हैं, इसको हृदयस्थ कराने के लिए, सम्बन्ध की सवस्तार व्याख्या की है। श्रव श्रकृत विषय पर श्राइए।

लग्नवित्ती स्ववृश्चित्रयो ज्ञित्यां तुर्य-पंचनी ।
द्विवात्सजी वळ-मारी स्त्री-रन्ध्रौ मृति-साग्यको ॥
द्वर्यकर्मा छलामी च रिःफ-सामो तनुष्ययो ।
दुष्कलाः लामयोगाद्यं राजमृत्यं चमूपकम् ॥
स्रमात्यं वार्षणं कर्मं राजयोगं प्रियामृतिम् ।
साग्यव्ययं राजयोगं जूनिद्रव्यमृणव्ययम् ॥
वित्तहानिद्वविशीते योगा वै सर्ववा स्मृताः ।

घर्यातु (१) लग्नेश द्वितीयेश सम्बन्ध हो तो लाभ योग। (२) द्वितीयेश तृतीयेश सम्बन्ध हो तो राजभृत्य (सरकारी नौकरी)। (३) तृतीयेश चतुर्येश सम्बन्ध हो तो चमुपक (छोटा सेना का अफसर)। (४) चतुर्येश पंचमेश सम्बन्ध हो तो भ्रमात्य (मंत्री) । (५) पंचमेश बब्ठेश सम्बन्ध हो तो दारुण (कठोर-क्र) कमं करने वाला । (६) षष्ठेश सप्तमेश सम्बन्ध हो तो राज योग (मान, प्रतिष्ठा, उत्तम पद)। (७) सप्तमेश प्रष्टमेश सम्बन्ध हो तो प्रियामृतिः (पत्नी की मृत्यु) । जब दो पृथक् पृथक् ग्रह-एक सप्तम का, एक ग्रष्टम का स्वामी हो और दोनों का सम्बन्ध हो तभी सप्तमेश ग्रष्टमेश सम्बन्ध कहलायेगा । कर्क लग्न होने से एक ही ग्रह शनि सप्तमेश ग्रष्टमेश होता है। इसलिये यह सप्तमेश अष्टमेश सम्बन्ध नहीं हुआ। यह नियम अन्य भावों के स्वामी को भी लागू होता है। वृश्चिक लग्न होने से शनि ही तृतीयेश चतुर्येष हुआ इस कारण तृतीयेश चतुर्येश सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। (८) ग्रष्टमेश नवमेश सम्बन्ध हो तो भाग्य अर्थात भाग्य का व्यय (भाग्य हानि)। (९) नवमेश दशमेश सम्बन्ध हो तो राजयोग (महती प्रतिष्ठा)। (१०) दशमेश-लाभेश (एकादशेश) सम्बन्ध हो तो लिखा है 'भूमिद्रव्य', भमिगतद्रव्य । हमारे विचार से भूरि (प्रधिक) द्रव्य पाठ होना चाहिये । दशय तथा एकादश भावों का भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। (११) लाभेश व्ययेश (ग्यारहवें तथा बारहवें भावों के स्वामियों का) सम्बन्ध हो तो ऋण व्यय (इस शब्द के दो ग्रयं हो सकते हैं, ऋण (कर्जा) करके व्यय करे या ऋण का व्यय । ऋण का व्यय शुभ अयं हुआ । और सामान्य नियमानुसार व्ययेश से सम्बन्ध अच्छा नहीं समझा जाता । इस कारण ऋण करके व्यय करे यह अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है। (१२) व्ययेश लग्नेश सम्बन्ध हो तो वित्तहानि । केन्द्रेश विकोऐश सम्बन्ध के विषय में देखिये हमारी लिखी सुगम-ज्योतिषप्रवेशिका पुष्ठ ११९-१२३। भावेशों के सम्बन्ध में विस्तृत श्रालीचना के लिये देखिये विफला ज्योतिष। यदि कोई भावेश किसी अन्य भावेश से स्थान परिवर्तन करे (जैसे लग्नेश लाभ में, लाभेश लग्न में, चतुर्थेश व्यय में ग्रौर व्ययेश लग्न में) तो ६६ योग होते हैं। इनमें कीन कीन से शुभ हैं कीन कीन से ग्रशुभ हैं। इनका विस्तृत विवेचन मंत्रेश्वर ने किया है। देखिये भावार्थवोधिनी फलदीपिका, पृष्ठ १३०-१३८।

पाठक ग्रवलोकन करें कि यद्यपि जातक-पारिजातकार ने (i) लग्न से नवमेश, दशमेश (ii) भाग्य (नवम) से नवमेश दशमेश ग्रर्थात् लग्न से पंचमेश वष्ठेश तथा (iii) राज्य (दशम स्थान) से नवमेश दशमेश (ग्रर्थात् लग्न से वष्ठेश सप्तमेश) का सम्बन्ध राजयोग कारक कहा है, किन्तु पराशर के मत से उपर्युक्त (i) तथा (ii) राजयोग हैं, परन्तु (iii) नहीं ॥२१॥

षद्सु ग्रहेषूच्चगृहस्थितेषु राजाधिराजोऽखिलभूपतिः स्यात् । उच्चं गतैः पञ्चभिरिन्द्रवन्द्ये लग्नस्थिते सर्वजनावनीज्ञः ॥ २२ ॥

इस क्लोक में २ योग कहे गये हैं:--

- (१) यदि छः ग्रह उच्च हों तो समस्त पृथ्वीका स्वामी राजाधिराज हो।
- (२) यदि पांच ग्रह उच्च हों ग्रौर वृहस्पति लग्न में हो सब मनुष्यों ग्रौर पृथ्वी का स्वामी हो।

श्रन्य ग्रंथों में या श्रन्य ग्राचार्यों ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है, इसका संक्षिप्त परिचय कराया जाता है:—

वित्रमृतिभिरुच्चस्यैर्नृ प-वंश-भवा भवन्ति राजानः ।

पञ्चाविभिरन्यकुलोद्भवाश्च तद्वत् विकोण-गतैः ।। —लघुजातक ।

उच्चस्वविकोणगैर्बलस्थेस्ट्याद्यैर्मृ पितवंशजा नरेन्द्राः ।

पंचाविभिरन्यवंशजाता होनैवित्तयुता न भूमिपालाः ।।

प्राहुर्यवनाः स्वतुंगगैः कूरः कूरमितर्महीपितः ।

कूरैस्तु न जीवशर्मणः पक्षे क्षित्यिधपः प्रजायते ।। —बृहज्जातक ।

पापैरुच्चगतैर्जातः न भवन्ति नृपा नराः ।

किन्तु वित्तान्विता ते स्युः क्षोधिनः कलहप्रियाः ।। —मणित्य ।

पापैः पापमितिस्स्यात् स्वोच्चगतैर्धर्मवांस्तया ।

व्यामिश्वैमिश्रमितः पृथ्वीशो जायते मनुजः।। —मणित्य ।

षड्भिप्रंहैरुच्चसमिन्वतैः स्याद्राजाधिराजो बहुदेशमर्त्ता । उच्चस्यितैः पंचिभरत्र राजा शक्त्यान्वितो देवगुरौ विलग्ने ।। —सर्वार्थीचतामणि

नमश्चराः पंचनिजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः ।
—जातकामरण

सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः ।

एकद्वित्वर्जुभिर्जायन्तेऽतः परं द्रव्याः ।। —क्टस्य ।

तिभिग्रंहैश्चर्जुभिर्वा स्वोच्चस्थैनृ पवंशजः ।

नृपः स्यात्पंचिभरन्यवंशजातोऽपि मानवः ।। —बृहत्प्राजापत्य ।

यदि तीन या चार कूर ग्रह उच्च हों तो यवन मत से कूर नृप होता है:—

तैः कूरैभंवति प्रायः कूरात्मान्येस्तयाऽन्यथा । श्रशक्यो नियमः सोऽस्य कर्मभावानुरोधतः ॥

कल्याणवर्मा उच्चग्रहजनित राजयोग के विषय में-सारावली ग्रध्याय ३५ में कहते हैं:---

स्वोच्चित्रकोणगृहर्गर्बलसंयुतैश्च

त्याद्यैनृं पो भवित भूपितवंशजातः।

पंचाविभिर्जनपदप्रभवोऽपि सिद्धो

होनैः क्षितीश्वरसमो नतभूमिपालः॥

प्रशुभगगनवासैः स्वोच्चगैः कूरचेव्टं

कथयित यवनेन्द्रो भूपित विक्रमोत्यम्।

नतु भवित नरेन्द्रो जीवशर्मोक्तपक्षे

भवित न्पतियोगैः सत्कृतो राष्ट्रपालः॥

पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि उच्च ग्रह यदि नीच नवांश में हो तो उसकी उत्कृष्ट फल देने की क्षमता, सर्वथा नष्ट हो जाती है। पष्ठस्थ उच्च सूर्य गरीब बनाता है (देखिये जातकादेशमागंचिन्द्रका पृष्ठ १२०-१२१)।। २२।।

कुम्भोदयस्थे रिवजे चर्तुभिः स्वोच्चंगतैः सर्वमहीपितः स्यात्। मेषोदयस्थे यदि चन्द्रपुत्रे स्वोच्चं गते देवगुरौ नृपालः ॥ २३ ॥

इस क्लोक में दो योग कहे गये हैं:--

(१) यदि कुंभ लग्न हो, लग्न में शनि हो, अन्य चार ग्रह उच्च हों तो समस्त पृथ्वी का अधिपति हो। (२) यदि मेष लग्न हो, लग्न में बुध हो, चतुर्थं में उच्च का बृहस्पित हो तो राजा हो ॥२३॥

> चन्द्रे वृषोदयगते यवि षड्भिरन्यं-दृंष्टेऽतिबाल्यवयति क्षितिनायकः स्यात् । तुङ्गिस्थितंकखचरे निजमित्रयातं-रन्यः समेति नरपालसमानभोग्यम् ॥ २४ ॥

इस म्लोक में २ योग कहे गये हैं:--

- (१) वृष लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा हो श्रौर उसे छः ग्रह देखें तो बचपन (बाल्यावस्था) में ही राजा हो।
- (२) एक ग्रह उच्च हो, भ्रन्य गृह स्वगृही या मित्रग्रही हों तो राजा के समान भोग भोगे ॥२४॥

वर्गोत्तमे वा यदि पुष्करांशे सारेन्दुदेवेन्द्रगुरौ नृपालः । कर्मस्थिते शोभनदृष्टियुक्ते सम्पूर्णगात्रे शिशानि क्षितीशः ॥ २५॥

इस श्लोक में दो योग कहे गये हैं:--

- (१) यदि बृहस्पति, मंगल श्रीर चन्द्रमा के साथ पुष्करांश में हो वह राजा होता है। वर्गोत्तम के लिये श्रध्याय १ श्लोक ३४ तथा पुष्करांश के लिये श्रद्धाय १ श्लोक ५८।
- (२) यदि पूर्णं चन्द्र (पूर्णिमा का चन्द्रमा) दशम भाव में स्थित हो श्रौर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो राजा हो।

(देखिये भावार्थबोधिनी फलदीपिका पृष्ठ १६७) ॥ २५ ॥

गुरुसितयुतचन्द्रे चापगे चन्द्रस्तौ
यदि तनुगृहयाते भूमिजे कन्यकायाम् ।
मृगसुखभवनस्थे भानुपुत्रे नृपः स्यादितशयबलयुक्तः सर्वभूपालपूज्यः ॥ २६ ॥

यदि तुला लग्न हो, लग्न में बुध हो, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र धनु में हों, चतुर्थं में मकर का शनि हो और कन्या का मंगल हो तो अतिशय बलशाली राजा है, जिसका अन्य नृप पूजन करें ॥ २६॥

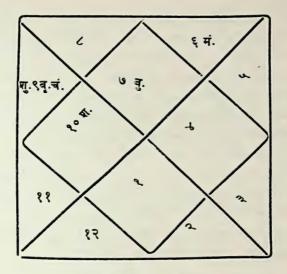

कन्यावसानयुगचापमृगाननस्थैः सौम्येन्दुभौमगुरुभानुसुतैर्नृपालः । मीनोदये र्वाशिनि पूर्णतनौ बलाढ्ये स्वोच्चे कुजे रविसुते घटगे नरेशः ॥ २७ ॥

पदि चन्द्रमा मीन में, मंगल मियुन में, बुध कन्या में, बृहस्पित धनु में भौर शिन मकर में हो तो नृपाल (राजा) हो । इस श्लोक में ५ ग्रहों की — प्रत्येक की राशि का निर्देश किया गया है । भाव का निर्देश नहीं किया गया है । स्वभावतः यह योग ग्रंथकार ने पूर्व ग्राचार्यों से लिया है । इसलिये भावनिर्देश के लिये बृहज्जातक के राजयोगाध्याय के श्लोक ६ का उत्तराढं श्रवलोकन कीजिये:—

मृगे मन्दे लग्ने सहजरिपुधर्मव्ययगतैः शशांकाद्यैः ख्यातः पृथुगुणयशाः पुंगलपतिः ॥

मांडव्य ने कहा है:---

मृगे लग्ने सौरिस्तिमियुग-गतः शीतकरणः कुजे युग्मे नायाँ शशभृतसुतश्चापघरगः । गुरुर्देत्येजार्काविभिमतगतौ चारवशतः प्रसूतो यस्यासौ भवति नरपः शऋसदृशः ॥ माण्डव्य ने यह विशेष कहा है कि सूर्य ग्रीर शुक्र भी ग्रपनी ग्रिभमत (ग्रच्छी, उपयुक्त) राशियों में होने चाहिएँ। सारावली में वही कहा है, जो वृहज्जातक में। देखिये सारावली ग्रध्याय ३५ श्लोक १३।

मृगे मन्दे लग्ने कुमुदवनबन्धुश्च तिमिगः तथा कन्यां त्यक्तवा बुधभवनसंस्यः कुतनयः । स्थितो नार्यां सौम्यो धनुषि सुरमंत्री यदि भवेत् तबा जातो भूपः सुरपतिसमः प्राप्तमहिमा ॥

(२) मीन लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा हो—चन्द्रमा पूर्ण तनु हो भौर बलाढच हो, मंगल उच्च राशि का मकर में हो और शनि कुंभ में हो तो राजा होता है। सारावली में भी ऐसा ही योग कहा गया है। भन्तर केवल यह है कि वहाँ सूर्य सिंह में हो यह विशेष उल्लेख है।

> उदयति मीने शशिनि नरेन्द्रः सकलकलाढघः क्षितिसुत उच्चे । मृगपतिसंस्थे दशशतरश्मौ घटधरगे स्याद्दिनकरपुत्रे ॥ २७ ॥





मृगोदयस्थे यदि भूकुमारे कुलीरगे चन्द्रमसि क्षितीशः। धराजपूषामरवन्द्यमाना मृगाजकुम्भोपगता नरेशः।। २८॥

इस क्लोक में २ राजयोग कहे गये हैं:-

(१) यदि चन्द्रमा कर्क में हो, मंगल मकर में लग्न में हो तो राजा हो। सारावली ग्रध्याय ३५ का भी १५वाँ श्लोक है:—

कुजे मृगांगे च शशी यबाऽस्ते स्फुटांशुसंभारविराजितांगः।
राजा तदा शत्रुभिरप्रधृष्यो वेदार्थविद् हेतुशतानुवादै:।।

(२) यदि मेप में सूर्य, मकर में मंगल, कुंभ में बृहस्पति हो तो राजा

हो । बराहमिहिर ने बृहस्पति के लिए लिखा है 'कुंभे कर्कटवत्' ग्रर्थात् जैसा फल बृहस्पति का कर्क में वैसा कुंभ में ॥२८॥

> लग्नाधिपेतरयुते यदि पूर्णंचन्द्रे शुक्रज्ञदेवगुरुदृष्टियुते तु राजा । वर्गोत्तमांशसहिता गुरुशुक्रभौमाः पापा न केन्द्रभवनोपगता नरेशः ॥२६॥

इसमें दो योग कहे गए हैं :--

(१) यदि चन्द्रमा पूर्ण हो, लग्नेश के ग्रतिरिक्त किसी ग्रह से युत हो ग्रीर चन्द्रमा को बुध, बृहस्पित देखें तो राजा हो ।

(२) यदि मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र वर्गोत्तम में हों, पापग्रह केन्द्र में न

हों तो राजा हो।

सारावलों के मत से कोई भी तीन या अधिक ग्रह वर्गोत्तम में हों, ग्रमुभ ग्रह के साथ न हों, ग्रस्त या क्षीण न हों तो राजा का जन्म होता है (ग्रध्याय ३५ श्लोक २९)।

> वर्गोत्तमे विप्रमृतिग्रहेन्द्राः केन्द्रस्थिता नोऽगुभसंयुताश्च । नो रूक्षधूमा न विकर्णदेहाः कुर्वन्ति राज्ञः प्रसवं प्रसन्नाः ॥ २६॥

शीर्षोदयेषु निखिलद्युचरेषु चन्द्रे सौम्यग्रहेक्षरायुते कटके महीपः । लग्नाधिपे नवमगे दशमस्थिते वा लग्ने सुधाकरयुते पृथिबीपतिः स्यात् ॥३०॥

इसमें दो राजयोग कहे गए हैं :--

(१) यदि सब ग्रह शीर्षोदय राशियों में हों (शीर्षोदय राशियों के लिए देखिए ग्रध्याय १ श्लोक १४ ग्रीर चन्द्रमा शुभ ग्रह दृष्ट होकर कक में हो, तो महीप (राजा) होता है। एक टीकाकार महानुभाव ने मूल के 'ईक्षणयुते' का ग्रयं किया है 'दृष्ट या युत' किन्तु ईक्षणयुत का ग्रयं है दृष्टि सहित। किसी ग्रन्थ ग्रह से युत चन्द्रमा कक में होगा तो, कक शीर्षोदय राशि नहीं है, इस कारण सब ग्रह (चन्द्र के ग्रतिश्वत्वत) शीर्षोदय राशियों में हो, यह प्रतिज्ञा-चंडित

हो जावेगा । तऋकौंडिन्य न्याय से केवल चन्द्रमा का शीर्षोदय में होने का प्रति-षेघ किया है । ग्रन्य ग्रह का नहीं ।

सारावली ग्रध्याय ३५ का श्लोक ३१ है:--

ीर्षोदयक्षषु गताः समस्ताः नो चारिवर्गे स्वगृहे शशांकः । सौम्येक्षितोऽन्यूनकलो विलग्ने दद्यान्महीं रत्नगजाश्वपूर्णम् ॥

(२) यदि लग्नेण नवम या दशम में हो और लग्न में चन्द्रमा हो तो पृथ्वी-पति हो ॥३०॥

चापार्द्धं गतवान् सहस्रकिरणस्तत्रं व ताराधिपो लग्ने भानुमुतेऽतिवीर्यसहिते स्वोच्चे च भूनन्दनः । यद्येवं भवति क्षितेरिधपितः सन्त्यज्य शौर्यं भयाव् बूरादेव नमन्ति तस्य रिपवो दग्धाः प्रतापाग्निना ॥३१॥

यदि सूर्यं चापाद्धं (धनु राशि का आधा) पार कर चुका हो, वहीं चन्द्रमा हो, लग्न में अति बलवान् शनि हो और उच्च का मंगल हो तो ऐसा प्रबल राजा हो कि उसकी प्रतापाग्नि से दग्ध उसके शत्रु अपने शौर्यं का त्याग कर, उसे दूर से ही नमस्कार करें। दूरादेवारीणां भयजनकत्वं प्रतापः।

लग्न में बलवान् शनि हो और उच्च का मंगल हो, इसलिए यह योग मकर लग्न वाले जातक को हो सकता है, यह निर्विवाद है। किन्तु मूल में 'चापार्ढ गतवान्' यहाँ जो शब्द आए हैं, इनके धर्य में वैमत्य है। कोई टीकाकार कहते हैं धनु के १५° पर सूर्य हो, अन्य अर्य करने हैं कि पूर्वार्ढ पार कर चुका हो। कुछ अन्य प्रामाणिक ग्रंथों से आचार्यों के वचन उद्धृत किए जाते हैं। वे केवल यह कहने हैं कि धनु में सूर्य चन्द्र हों। बृहज्जातक राजयोगाध्याय के श्लोक ५ में

कुजे तुंगेऽकेंन्द्वोधंनुषि यमलग्ने च कुपितः ।
लग्ने सौरस्तुंगे भौमश्चन्द्रादित्यौ चापं प्राप्तौ —बादरायण ।
श्रादित्यश्च निशाकरश्च भवतो वाणासनार्घे यदा
सार्द्ध भास्करिणा स्ववीयंसिहतः प्राप्तो मृगे मंगलः ।
प्राप्नोति प्रभवं तदा स सुकृती क्ष्मापालचूडामणिः
व्यस्यन्ति प्रतिपंथिनो रणमुखे यस्मात्कृतान्तादिव ।। —माण्डब्य

माण्डव्य के उपरोक्त श्लोक को भट्टोत्पल ने अपनी टीका में उद्भूत करते हुए, प्रथम चरण के अन्त में बागीशराशो यह पाठ दिया है। परन्तु इसी श्लोक को रुद्रभट्ट ने अपने विवरण में उद्भूत किया है और उपयुक्त बाणासनाओं यह पाठ दिया है।

मंत्रेश्वर ने भी यही योग दिया है। देखिए भावायंबोधिनी फलदीपिका पुष्ठ १६८-१६९।

> लग्नस्थे भास्यते पुते सूर्येन्द्वोर्धनुविष्ठयोः । मकरस्यः कुजः कुर्याद् भूपालमितपौष्वम् ॥ स्कन्य होरा धनुर्घरगते सूर्ये स चन्द्रे नकाः कुजः । अविशेषेण राजानं कुर्यास्तग्नगते शनौ ॥ सघु प्राजापत्य ॥ ३१ ॥

उपचयगृहसंस्थो जन्मपो यस्य चन्द्रात् शुभगृहनवमांशे केन्द्रयाताश्च सौम्याः। सकलबलवियुक्ता ये च पापाभिथानाः स भवति नरनाथः शक्कतुल्यो बलेन ॥३२॥

यदि लग्नेश चन्द्रमा से उपचय (तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें) में हो ग्रीर शुभ ग्रह, केन्द्र में शुभ ग्रह की राशियों ग्रीर शुभ नवांशों में हो तथा पापग्रह निर्वेल हों तो इन्द्र के समान बलशाली राजा होता है। मंत्रेश्वर ने जन्मेश का प्रयोग प्रायः जन्मराशीश के ग्रथं में किया है। देखिए फलदीपिका ग्रध्याय १३, श्लोक १५, १६, इसलिए 'जन्मप' के ग्रथं के विषय में विद्वान विचार करें !!३२।।

जातक पारिजात दक्षिण भारत का ग्रंथ है। इसमें कई स्थानों पर 'जन्मप' या तत्पर्यायवाची शब्द ग्राए हैं। उनके सम्बन्ध में यह संदिग्ध हो जाता है कि ग्रंथ लग्नेश लिया जाए, या जन्म राशीश (जन्म राशि-जिस राशि में जन्म के समय चन्द्रमा था, उसका स्वामी) लिया जाए।

पृथुयशसकृत होरासार मध्याय २० के १२वें तथा १३वें श्लोक नीचे विए गए हैं। (यह सारावली मध्याय ३५ में भी हैं):—

ष्ठिष्ठिमत्रगृहे केन्त्रे जन्माधिपतिर्वित्तग्नपतियुक्तः । पश्यित बलपरिपूर्णो लग्नं स्यात् पुष्कलो योगः ॥ पुष्कलयोगे जाता जायन्ते मूमिपालका नियतम् । क्षितिपतिवंशे जाता मुकुटच्छत्नान्विताः भूपाः ॥

उपयुक्त श्लोकों में जन्माधिपति और विलग्नपति दोनों का उल्लेख किया गया है, इसलिए स्पष्ट है कि जन्माधिपति का अर्थ चन्द्रराशीश है।

परन्तु जहाँ केवल जन्मप, जन्मेश, जन्माधिपित का प्रयोग हो वहाँ क्या अयं लेना । हमारे विचार से जन्म राशि लेना चाहिए परन्तु उत्तर भारत के टीका- कारों के सम्प्रदाय से, तुष्यतु दुर्जनन्याय से हमने भी लग्नेश ग्रयं कर दिया है।

सारावली में भी जन्मपति शब्द जन्मराशीश के लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा श्रद्याय ३५ का श्लोक ४३--

> जन्मोदयभवनपती बलसहितौ केन्द्रभेऽहिबुके वा । इन्दुर्जलगृहगश्चेत् व्रिकोणगो वा महोपालः ॥

देखिए बृहज्जातक प्रव्रज्याध्याय का श्लोक ३:— जन्मेशोन्यैर्यद्यद् दृष्टोर्कपुत्रं। पश्यत्यार्कि जन्मपं वा बलोनम्।।

भट्टोत्पल ग्रपनी टीका में लिखते हैं जन्मेश इति।

जन्मनि यस्मिन् राशो चन्द्रः स्थितः तस्य योऽधिपतिग्रहः स जन्मेशः । जन्मेश ग्रीर जन्मप का ग्रर्थं जन्मराशीश से लिया गया है।

ग्रय वार्किः सौरः सबलो जन्मराश्यधिपं वलोनं वीर्यरहितं पश्यति ॥

जातकपारिजात अध्याय ६ श्लोक ८ में तो सब टीकाकारों ने जन्म-पति का अर्थ जन्म राशीश लिया है, परन्तु मालूम नहीं अन्यत्न यह अर्थ लेने में क्या आपत्ति है।। ३२।।

> उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोशो स्वर्से शशी जन्मिन यस्य जन्तोः । स शास्ति पृथ्वीं बहुरत्नपूर्गी बहस्पतिः कर्कटकोपगञ्चेत ॥३३॥

जिसकी जन्म कुडली में चन्द्रमा कर्क में मीन का सूर्य दिकीण में तथा बृह-स्पित कर्क में हो वह बहुरत्नपूर्ण पृथ्वी का राजा होता है। मूल में शब्द आया है उच्चाभिलापी—उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखने वाला। सूर्य मेष में उच्च होता है, इसलिए मीन में सूर्य उच्चाभिलाषी हुआ—क्योंकि आगे वह अपनी उच्च राशि मेष में जाने वाला है। यह एक मत है। अन्य विद्वान् कहते हैं कि मीन में कहों भी—किसी भी अंश में उच्चाभिलाषी नहीं होगा—केवल मीन के अंतिम अंश—३०° में होने पर उच्चाभिलाषी होगा। श्री नवाथे तथा श्री मुबह्मण्य शास्त्री ने अर्थ किया है कि अपने उच्च बिंदु या अंश पर जाने वाला यदि सूर्य हो। इन दो टीकाकारों—श्री नवार्थ तथा श्री सुबह्मण्य शास्त्री के मत से

हम इसिलए सहमत नहीं हैं कि क्योंकि मूल में उच्चाभिलायी मात्र कहा है) परभोच्चाभिलायी नहीं कहा। इस कारण परमोच्चांश पर जाने वाला हो यह विलष्ट कल्पना है।।३३॥



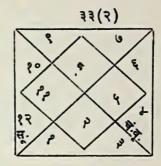

## स्वस्य त्रिकोरो रविरुच्चगोऽपि वा स्वस्वांशकस्था रविशुक्तसोमजाः। तृतीयषष्ठाष्टमगा निशाकरात् कुर्वन्ति गोपालमिव क्षितीश्वरम् ॥ ३४ ॥

यदि सूर्यं अपनी मूल विकोण या उच्च राशि में हो और सूर्य, बुध तथा शुक अपने-अपने नवांश में होकर चन्द्रमा से तृतीय, षष्ठ या अष्टम में हो तो जैसे गोपाल (अपनी गायों की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला) राजा होता है। मूल में 'गोपालिमव' गोपाल की तरह—यह आया है। कितपय टीकाकारों का 'गोपालमिप'—गोपाल भी राजा होता है, यह अर्थ उपयुक्त नहीं है। एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सूर्य, बुध, शुक्र तीनों चंद्रमा से तृतीय में हो सकते हैं या तीनों षष्ठ में या तीनों अष्टम में या सूर्य बुध षष्ठ में, शुक्र अष्टम में, या सूर्य बुध चन्द्रमा से अष्टम में, शुक्र अष्टम में—क्योंकि बुध सूर्य २८° से अधिक दूर कभी नहीं होता, शुक्र सूर्य से ४७° अधिक दूर नहीं होता।

सारावली भ्रध्याय ३५ श्लोक ८१ में इसी प्रकार का योग दिया है, जो विशेष बलवान् प्रतीत होता है:—

रिवर्नभस्यः स्विकोणगोऽपि वा स्वराशिसंस्याः सितजीवचन्द्राः । तृतीयषष्ठायगताश्च चन्द्रात् कुर्वन्ति गोपालमिवक्षितीशम् ॥ ३४॥

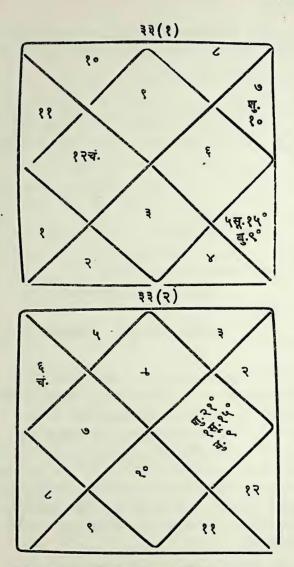

रविशशिबुधशुक्तंग्यों हिन मित्रांशकस्थै-नं च रिपुभवनस्थैर्नाप्यवृश्येनं नीचैः। स अवति नरपुत्रो भूपतियंत् प्रयारो गजमवजलसेकैः सिच्यते यस्य रेखुः॥३५॥

यदि सूर्यं, चन्द्र, बुध और शुक्र, ऐसी राशि में हों जो उनकी शत्रु राशि न हो न नीच राशि हो और चारों ग्रह अपने मित्र ग्रह के नवांशों में हों तथा चन्द्र बुध, शुक्र अस्त न हों तो ऐसा राजा होता है कि उसकी यात्रा के समय उसके गजों के कपोलों से स्नुत मद से भूमि सिचित हो जाती है। यह श्लोक सारा-वली श्रष्टयाय ३५ का ८३वाँ श्लोक है और वहाँ से लिया गया है।

ऊपर चार ग्रह सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र कहे गए हैं। ये न शतु राशि में हों, न नीच राशि में हों, इसलिए वृष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशियां निकल गयीं। वाकी रहीं मेष, मियुन, धनु। मेष, बुध के सम ग्रह की राशि हुई, मिथुन सुयं के सम ग्रह की, घनु शुक्र के समग्रह की। इस प्रकार यदि कोई ग्रह उदासीन (समग्रह की) राशि में होकर मित्र नवांश में हुन्ना तो क्या प्राशस्त्य हुमा ? दूसरे चारों ग्रह एक साथ हों-कोई ग्रह ग्रस्त न हो ग्रीर प्रत्येक ग्रह मित्रांशक में हो ऐसा योग होना कठिन है। सामान्यतः सूर्यं, चन्द्र बुध, तथा शुक्र यदि एक साथ किसी राशि में हों तो आगे अध्याय ८ श्लोक १७ में ग्रंथकार ने फल दिया है 'शुक्रेन्द्र-भानु शशिजैविकलश्च वाग्मी'। वाग्मिता ग्रवश्य गुण है परन्तु विकल होना प्रशुभ फल है। ऐसी स्थिति, जो कुछ ग्रंथकार ने लिखा है वह प्रकाट्य भौर प्रवश्यंभावी है, यह नहीं समझ लेना चाहिए। यह वेद वाक्य नहीं है। इस राजयोग की भित्ति स्वरूप ४ सिद्धांतों को समझ लेना चाहिए; प्रथम, दशम में ग्रह प्रशस्त होते हैं; द्वितीय, मित्र (या स्व, या उच्च) नवांश में ग्रह शुभफल करता है, तृतीय नीच या शबु राशि का ग्रह निदित होता है; चतुर्य, ग्रस्तग्रह शुभ फल में न्यूनता करता है। ज्योतिष के ग्रंयों में योगा-योग इसलिए बताए जाते हैं कि बुद्धि की ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि ग्रौर विस्तार हो; ग्रहों के फलादेश में तार्किक शक्ति तीव हो। यहाँ 'का युक्ति स्तत्र नारद !' वाला प्रश्न नहीं है ॥३५॥

क्षमासुतः स्वोच्चमुपाश्रितो बली रवीन्दुवाचस्पतिभिर्निरीक्षितः । भवेन्नरेन्द्रो यदि कुत्सितस्तदा समस्तपृथ्वोपरिरक्षगुक्षमः ॥ ३६ ॥

यदि मंगल उच्च का हो ग्रौर वली हो (दशवर्गी वल, कालबल, दिग्बल श्रादि में) ग्रौर सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति से दृष्ट हो तो नीच कुल में उत्पन्न भी समस्त पृथ्वी मण्डल का पालन करने में क्षम हो। यह भी सारावली श्रष्ट्याय ३५ का ८६वाँ श्लोक है। वहाँ से लिया गया है।।३६।।

बुधोदये सप्तमगे बृहस्पतौ चन्द्रे कुलीरे सुखराशिगेऽमले । वियद्गते भागवनन्दने प्रहे प्रशास्ति पृथ्वीमगदो निराकुलः ॥३७॥ यह भी सारावली श्रष्टयाय ३५ का ८९वाँ श्लोक है। वहाँ से लिया गया है। पहिले इस श्लोक का शब्दार्थ दिया जाता है, फिर श्रालोचना की जायेगी।

यदि बुध लग्न में हो, सप्तम में बृहस्पित, ग्रमल (स्वच्छ, शुक्ल पक्ष का) चन्द्रमा चतुर्थं में कर्क राशि का हो तथा दशम में शुक्र हो तो जातक ग्रगद (रोग रहित), निराकुल (सुख से) पृथ्वी का शासन करता है। बुध लग्न में तथा शुक्र दशम में लिखा है। सूर्यं की स्थिति द्वादश में कहीं ऐसे ग्रंश पर माननी पड़ेगी कि बुध २८° के श्रन्दर हो ग्रौर शुक्र ४७° के ग्रन्दर। प्रायः बुध शुक्र से चौथी राशि में हो ऐसा होता नहीं। इसलिये इस योग का व्यावहारिक प्रयोजन नहीं है। बृहज्जातक राजयोगाध्याय का ११वाँ श्लोक है:—

स्वोच्चसंस्थे दुधे लग्ने भृगौ मेबूरणाश्रिते । सजीवेऽस्ते निशानाये राजा मन्दारयोः सुते ॥

बृहत्त्राजापत्य में भी कहा है :---

बुधः कन्यागतस्तव जाते सिंहगते रवी । चन्द्रे सजीवे मीनस्थे मिथुनस्थे च भागवः ॥ मकरं गतयोभी ममन्दयोः पृथ्वीपतिम् । कुर्यादसंशयं सौम्य गुणवन्तं यशस्विनम् ॥ ३७॥

प्रधानबलसंयुक्तः सम्पूर्गः शशलाञ्छनः । एकोऽपि कुरुते जातं नराधिपमरिन्दमम् ॥ ३८ ॥

यह भी सारावली भ्रष्ट्याय ३५ का ११७वाँ श्लोक है। वहाँ से लिया गया है।

चन्द्रमा श्रकेला ही यदि प्रधान बलों से युक्त हो श्रौर सम्पूर्ण हो तो जातक को शतुश्रों का जीतने वाला राजा कर सकता है। 'प्रधान बल क्या ?' स्थान बल, काल बल श्रादि। बलवान् चन्द्रमा की मंत्रेश्वर ने भी बहुत प्रशसा की है। देखिए भावार्यं फलवोधिनी फलदीपिका के पृष्ठ १६७, १६९, १७०, १७१, १७२, १७४।।३८।।

देवमन्त्री कुटुम्बस्थो भागंवेएा समन्दितः । करोति वसुधानाथं निजितारातिमण्डलम् ॥ ३६ ॥ यह भी सारावली के श्रघ्याय ३५वें का १२६वां क्लोक है। यदि बृह-स्पित शुक्र के साथ लग्न से द्वितीय भाव में हो तो जातक समस्त शत्नु मंडल को जीत कर वसुधा (पृथ्वी) का श्रधिपित होता है। वास्तव में यह धन योग है। इसका पूर्ण फल तभी होगा जब वृहस्पित शुक्र मीन राशि में द्वितीय में हों।

इस कुंडली में घन स्यान में न केवल बृहस्पति तथा शुक्र दो शुभ ग्रह एक भाव में—धन भाव में हुए, ग्रपितु लाभेश, धनेश धन में हुए श्रीर चतुर्येश, नवमेश के साथ हुए। यदि ये दोनों ग्रह प्रशस्त नवांशों में भी हों तथा श्रस्त न हों, पाप दृष्ट न हों, चन्द्रमा से भी शुभ स्थान में हों तो उत्कृष्ट फल होगा। यह सब अपनी सामान्य वुद्धि से ऊहापोह कर समझना चाहिए। ॥३९॥



लग्नेशे केन्द्रराशिस्थे कर्मेशे वृद्धिराशिगे। भाग्येशे लाभगे जात-श्चिरञ्जीवो महोपतिः॥ ४०॥

यदि लग्नेश केन्द्र में हो, दशमेश चतुर्यं में हो ग्रीर भाग्येश एकादश में हो तो दीर्घजीवी राजा हो ॥४०॥

रिवलुप्तकरः सौम्यः स्वस्थो मूलित्रकोरागः। सर्वविद्याधिको राजा नेतरेषां खचारिराम् ॥ ४१ ॥

सूर्यं सान्निध्य के कारण अस्त होने पर भी यदि वृध अपनी मूल विकोण राशि में हो तो विद्वान् राजा होता है। अन्य ग्रहों को अस्त होने का दोष लागू न हो, यह बात नहीं है। बुध और शुक्र सदैव सूर्यं के पास रहते हैं। बुध कभी २८° से दूर नहीं जाता। इस कारण बुध को अस्त होने का अधिक दोष नहीं होता। यही कहने का अभिप्राय है।।४१।।

श्रकंजी सुखराशिस्थी

मन्देन्दू दशमस्थिती।

कुजोदये च सञ्जाती

यदि राजा न संशयः ॥ ४२ ॥

यदि सूर्यं और बुध चतुर्यं में हों, चन्द्रमा और शनि दशम में हो तथा लग्न में मंगल हो तो जातक राजा होता है, इसमें संशय नहीं है ॥४२॥

> दिवाकरोदये सिहे घुकांशकविर्वाजते । कन्यागते बुधे जातो नीचोऽपि पृथिवीपतिः ॥४३ ॥

यदि लग्न में सूर्य हो, किन्तु वृषभ या तुला नवांश का न हो, तथा बुध कन्या का हो तो नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी राजा होता है। पृथुयशस ने होरासार श्रष्टयाय २० श्लोक १० में यही कहा है:—

सिहे सूर्योदये यस्य शुकांशकविर्वाजते । कन्यागते बुधे जातो नीचोऽपि पृथ्वीपतिः ॥४३॥

मानपुत्रोदयस्यौ वा मन्दावनिस्तौ यदि । पूर्योन्दौ गुरुराशिस्ये जातो राजा भविष्यति ॥ ४४ ॥

यदि मंगल श्रीर शनि लग्न, पंचम या दशम स्थान में हों श्रीर पूर्ण चन्द्र धनु या मीन में हो तो राजा होता है। होरा-सार श्रध्याय २० श्लोक ११ में मंगल, शनि का लग्न, पंचम या दशम में योग अच्छा माना है:—

> भीने भीनांशके लग्ने शुक्ते जातो नृपो श्रवेत् । लग्नात्मजास्पदस्यो तु कुजमन्दौ यदा तदा ॥

हमारे विचार से मेष लग्न हो ग्रीर मंगल, शनि, श्रपने नीच ग्रंश में न हों ग्रीर मकर में दशम में हों तो बहुत प्रशस्त होगा—क्योंकि लग्नेश दशमेश का सबसे बलिष्ठ केन्द्र में योग होना विशिष्ट राजयोगकारक है। इससे न्यून लग्न में, मकर शनि का योग या धनु लग्न हो ग्रीर लग्न में मंगल शनि हों। लग्न में धनु का मंगल तथा शनि दोनों प्रशस्त माने गए हैं। ग्रंथकार ने केवल भाव का निर्देश किया है, राशि का नहीं किन्तु किस राशि में कौनसा ग्रह बलवान् होगा भौर विविध लग्नों में मंगल तथा शनि किन-किन भावों के स्वामी होंगे श्रीर किन-किन भावेंशों की युति प्रशस्त, किनकी नहीं, यह श्रपनी सामान्य

बुद्धि से समझना चाहिए । प्राचीन ग्रंथकारों की यह शैली नहीं है कि किसी एक ही बात को पुन: पुन: समझावें । छठे अध्याय में जातक भंग के जो-जो योग कहे गए हैं उनमें जो अन्तिनिहित सिद्धांत हैं उनको सदैव ध्यान में रखना चाहिए । यदि, उदाहरण के लिए, प्रस्तुत श्लोक में, लग्न, पंचम या दशम में मंगल शनि युति हो और छठे अध्याय में कहे गए योगों में से कोई योग लागू हो या लागू हों तो राजयोग भंग हो जायेगा । राजयोग नहीं होगा—यह स्मरण रखना चाहिए ॥४४॥

बली विलग्नाधिपतिञ्च केन्द्र भूपालयोगं कुरुते नराग्गाम् । तन्मित्रदृष्टे यदि नीचवंशे जातोऽपि राजा नृपवन्दितो वा ॥ ४५ ॥

यदि जन्म लग्नेश बली होकर केन्द्र में हो तो भूपाल योग (राजा होने का योग) करता है। यदि उपयुंक्त बली केन्द्र स्थित लग्नेश अपने मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो नीच बंश में उत्पन्न होने पर भी राजा हो या नृप-विन्दत (राजा से सम्मानित, सत्कृत) हो। यह योग केवल मेष, मिथुन, कन्या तथा प्रकर लग्न वालों को हो सकता है, क्योंकि अन्य लग्न होने से लग्नेश की उच्च राधि केन्द्र में नहीं पड़ेगी। इन राजयोगों का विचार करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय यह ग्रंथ लिखे गए भारत-वर्ष में दसों हजार राजा थे। दस-दस वीस-बीस गाँवों के अधिपति भी राजा कहलाने थे। दसों हजार राज्य थे, दसों हजार मंत्री, हजारों सेनाएँ दसों हजार (४५)

थे, दसों हजार मंत्री, हजारों सेनाएँ दसों हजार सेनाघ्यक्ष । सम्प्रति, बड़ी-बड़ी रियासतें भी नष्ट हो गयों । राजा शब्द हिन्दुस्तान में ग्रव केवल इतिहास के पृष्ठों में शेष रह गया है । संसार के ग्रन्य भागों में भी लुप्त प्राय होता जा रहा है । इस कारण इन श्लोकों का शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, केवल भावार्य ग्रहण करना चाहिए । राजा शब्द को विशिष्ट पद बोधक मानना चाहिए ।

सारावली अध्याय ३५ श्लोक ३९ के अनुसार, यदि लग्नेश केन्द्र में हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो और लग्न में शुभ ग्रह हो तो राजा होता है। केन्द्रे विलग्ननाथः सुहृद्भिरभिवीक्षितो विहगैः । लग्नस्थिते च सौम्ये भूपतिरिह जायते पुरुषः ॥

होरासार ग्रध्याय २० का १४वाँ श्लोक है:-

जन्माधिपतिः केन्द्रे बलपरिपूर्णः करोति भूपेशम् । मित्रयुतो दुष्टो वा नीचान्वयसंभवोऽपि राजा स्यात् ॥ ४५ ॥

जन्माधिपः स्वोच्चगृहे मृगाङ्कः पश्यत्यवश्यं यदि भूमिपालः। गजादिसेनातुरगादिसङ्घेजितारिकोटिर्जगति प्रजातः॥ ४६॥

यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर चन्द्रमा को देखे तो अवश्य ऐसा राजा होता है जो हाथी, सेना, घोड़ों के समूह से करोड़ों शतुग्रों को जीत कर प्रधान होता है। ऊपर उदाहरण कुंडली ४५ में जन्म लग्नेश उच्च-स्थित होकर चन्द्रमा को देखता है। या उदाहरण ४६ देखिए।

श्लोक ४५ में लग्नेश, ग्रपनी उच्च राशि में स्थित हो ग्रौर केन्द्र में हो यह कहा गया है। श्लोक ४६ में कहे गए योग में लग्नेश का ग्रपनी उच्च राशि में स्थित होना ग्रावश्यक है, किन्तु केन्द्र में बैठना नहीं। यहाँ यह भी ग्रावश्यक है कि लग्नेश चन्द्रमा को देखे। सारावली ग्रष्टयाय ३५ का ११०वाँ श्लोक है:—



लग्नाधिपतिः स्वोच्चे पश्यन्मृगलाञ्छनं नृपं कुरुते । बहु-गजतुरगबलोघैः क्षपितविषक्षं महाविभवम् ।।

यही श्लोक होरासार ग्रध्याय २० में दिया गया है।

मंत्रेश्वर के मत से यदि चन्द्रमा अपने श्रेष्ठ अंश में हो और उसे कोई भी बली ग्रह देखे, तथा लग्न में पापग्रह न हो तो राजयोग होता है। देखिए भावार्यबोधिनी फलदीपिका पृष्ठ १६९-१७०। यहाँ चन्द्रमा पर बलवान् लग्नेश की दृष्टि का फल कहा है। कल्याणवर्मा सारावली अध्याय ३५ के श्लोक १११ में कहते हैं कि चन्द्रमा यदि अपनी उच्च राणि में स्थित होकर बुध और शुक्र को देखे तो राजयोगकारक है।

इन्दुः स्वोच्चे पश्यन् करोति बुधभागवौ नरं नृपतिम् । प्रणतारिपक्षमुच्छितयशसं सौभाग्यवन्तं च ॥ ४६ ॥ लग्नं विहाय केन्द्रस्थे चन्द्रे पूर्णकलान्विते । गुरुभार्गवसंदृष्टे जातो राजा भवेन्नरः ॥ ४७ ॥

यदि चन्द्रमा पूर्ण बली श्रौर लान के श्रितिरिक्त केन्द्र में, श्रर्थात् चतुर्थं, सप्तम या दशम में हो श्रौर बृहस्पित तथा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है।

मंत्रेश्वर भी कहते हैं :--

विहाय तनुभं कलास्फुरितपूर्णकान्तिः शशी चतुष्टयगतो नृपं जनयति द्विपाश्वान्वितम् ॥

-फलदीपिका पृष्ठ १६७

सारावली का भी यही मत है। ग्रध्याय ३५ का १०७वाँ श्लोक है:— लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलापूरितो निशानायः। विद्याति महीपालं विकमधनवाहनोपेतम्।।

सारावली फलदीपिका ने लग्न के ग्रतिरिक्त पूर्ण चन्द्रमा की प्रशंसा की है किन्तु जातक पारिजात ने वृहस्पित तथा शुक्र से दृष्ट केन्द्र (लग्न के ग्रतिरिक्त) स्थित चन्द्र हो यह लिखकर सोने में रत्न जड़ दिए हैं। पृथुयशस वराहिमिहिर के पुत्र थे। उनका लिखा होरासार प्राचीन ग्रंथ है। उसने ग्रध्याय २० श्लोक १६ में लिखा है:—

लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलापूरितो निशानायः। गुरुभृगुजाभ्यां दृष्टः करोति पृथिवीपति जातम् ॥ ४७ ॥

लग्नेशे केन्द्रभावस्थे नीचमूढारिभं विना। नान्यग्रहयुते राजा सार्वभौमो भविष्यति ॥ ४८ ॥

यदि लग्नेश अपनी शत्नु या नीच राशि में न हो, अस्त न हो, किसी अन्य ग्रह के साथ न हो, और लग्न से केन्द्र में स्थित हो तो सार्व-भौम (सर्व + भूमि – सब भूमि, इससे विशेषण बना सार्वभौम) राजा हो। भावकुतूहल में कहा है कि यदि बलवान् लग्नेश लग्न या केन्द्र में हो तो राजा बनाता है और राजा के पुत्र की कुंडली में यह योग हो और वह राजा हो तो आश्चर्य ही क्या?

जनुषि लग्नगतो यदि लग्नपो बलयुतः किल कण्टकगोऽपि वा । अविरतं प्रकरोति तदा नृपं नृपजमेव न चित्रमिति स्फुटम् ॥ ४४६ जातकपारिजात

बलवान् लग्नेश कहने से नीचांश, शत्नुनवांश, श्रस्त श्रादि दोषों से मुक्त हो यह स्पष्ट है। जातकपारिजातकार ने श्लोक ४५ में कहा कि लग्नेश बली होकर केन्द्र में हो, श्लोक ४६ में लग्नेश की उच्च राशि स्थित होने की प्रशंसा की श्रीर श्लोक ४८ में नीच, शत्नुराशिस्थ (यह कहने से न केवल राशि में अपितु नवांश में यह भी उप-लक्षण से समझना चाहिए) मूढ़ न हो यह कहा। होरासार श्रद्याय २० श्लोक १७ में यह सब एक ही श्लोक में कह दिया है:—

विवधाति सार्वभौमं लग्नाधिपतिः स्वतुंगभे केन्त्रे । मुक्त्वारिनीचभागं नान्यप्रहसंयुतो नियतम् ।।

लग्नेश के बलवान् होने की ज्योतिष में सर्वत्र बहुत प्रशंसा की गई है। देखिए भावार्यबोधिनी फलदीपिका, पूष्ठ १६६, १६७, १७२ ।।४८।।

गुरुचन्द्रदिवानाथाः सुतविक्रमधर्मगाः। जातो यदि महीपालः कुबेरसमवित्तवान् ॥ ४६ ॥

श्लोक १२ में इसी प्रकार का योग कहा गया है। वहाँ रिव तृतीय में नवम में, बृहस्पित पंचम में कहा है। यहां कहते हैं कि बृहस्पित पंचम में,चन्द्रमा तृतीय में, सूर्य नवम में हो तो राजा हो और कुबेर के समान धनी हो।।४९॥

> चापोदयस्थे बलिनि प्रभाकरे महीसुते कर्मगते सशीतगौ। उपान्त्यगे वा भृगुजे व्ययस्थिते सुरेन्द्रतुल्यो नृपतिः प्रजायते ॥ ५०॥

धनु लग्न में बलवान् सूर्य हो, चन्द्रमा श्रीर मंगल दशम में हो, ग्यारहव या बारहवें घर में शुक्र हो तो इन्द्र के समान राजा होता है। मूल क्लोक में 'बलवान्' केवल सूर्य के पहिले विशेषण के रूप में श्राया है। किन्तु काकाक्षिगोलक-न्याय से इसे चन्द्रमा, मंगल श्रीर शुक्र का भी विशेषण मानना पड़ेगा। श्रन्थया क्लोक १० में जो 'भृगुनन्दने बलयुते' कहा है वहाँ 'बलयुते' निष्फल हो जायेगा। स्थान स्थान में जो चन्द्रमा के बल पर जोर दिया गया है, वह सिद्धान्त भी व्यथं हो जायेगा। इस कारण चन्द्र, मंगल, शुक्र तीनों ग्रह भी बली होंगे तभी राजयोग होगा।

यहाँ चन्द्रमा के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझाया जाता है, जो केवल इस श्लोक के लिये नहीं, अपितु समस्त फलित ज्योतिष के लिये

राजयोगाध्याय ७ 🔭 ४५६

महत्त्वपूर्ण है वह यह कि उपर्य्क्त योग तभी फलीभूत होगा जब लग्न के श्रंश से सूर्य के ग्रंश ग्रधिक होंगे ग्रयात धनु लग्न में सूर्य के होते हुए भी, सूर्योदय के पूर्व का जन्म होना चाहिए। यह तभी होगा जब सूर्य के ग्रंश, लग्न के उदित ग्रंश से ग्रधिक हों। क्योंकि लग्न के उदिन ग्रंश से १८० ग्रंश तक का भाग-भचक का आधा भाग अदृश्यार्द होता है। इस अदृश्यार्द में जब मूर्य रहता है तो रावि रहती है। यहाँ, इस योग के लिये रावि का जन्म क्यों ग्रावश्यक है ? क्योंकि शुभ योगों के लिये यथासंभव अशुभ योगों का निराकरण होना चाहिए। लग्न में सूर्य है, दशम में चन्द्रमा है। इस कारण कृष्ण पक्ष का चन्द्र है यह स्पष्ट है। दशम भाव-हमारे सिरे के ऊपर मध्य ग्राकाश में होता है। वहा मध्य ब्राकाश में चन्द्रमा (या कोई भी ग्रह) हो तो दृश्य मूर्ति होगा अर्थात् दिखायी देगा और कृष्ण पक्ष का क्षीयमाण चन्द्र यदि दिन में दश्य मृति हो तो श्रत्यन्त अशुभ होता है। कृष्ण पक्ष का क्षीयमाण चन्द्र है, दृश्य मृति है, यह दोनों बातें सिद्ध हैं ; तृतीय दोष (दिन में जन्म न हो) इसके निराकरण के लिये, सूर्योदय के पहिले (रान्नि का) जन्म हो, इसकी कल्पना की गयी है। क्यों कि वराहिमिहिर वहुज्जातक के चान्द्र योगाध्याय श्लोक ८ के उत्तराई में लिखते हैं:---

प्रशुभकृदुडुपोऽह्मि दृश्यमूर्ति-गंलिततनुश्च शुभोऽन्ययान्यदूह्यम् ॥ रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं:—

श्रयोक्तेषु चान्द्रयोगेषु चन्द्रस्य शुभाशुभत्वं विशेषेण निरूपणीयिनिति
श्रृङ्गग्राहिकया दर्शयति । श्रिद्ध दृश्यमूर्तिः गिलततनुश्च उडुपः प्रशुभकृत्
भवतीत्यन्वयः । चन्द्रस्य पक्षयोष्ठभयोरिष दिवसेषु राविषु च दृश्यमूर्तित्वभ्
श्रदृश्यमूर्तित्वं च फुहूराकयोरन्यव्र कियति कियति काले संभवति । तवाहिनि
दृश्यमूर्तिरुखुपः श्रशुभकृद् भवति, गिलततनुश्च । अपरपक्षगतः क्षीयमाणः
श्रहिन दृश्य-मूर्तिश्चेदत्यन्तमशुभकरो भवति । अन्यया शुभः । श्रन्यया पूर्व-पक्षे
रावौ पूर्यमाणतनुः दृश्यमूर्तिश्चेदत्यन्तं शुभकरो भवति । श्रन्यदृह्यम् । उक्तविपर्ययश्च तन्यः । अपरपक्षे श्रहन्यदृश्यश्चेच्छुभकरः, पूर्वपक्षे दृश्यमानोऽपि नात्यन्तमशुभः, अपरपक्षे रावावदृश्योऽपि अशुभः, पूर्वपक्षे रावौ
अवृश्योऽपि मध्यकलः, इत्यादियक्तिवशात् स्वयमूह्यमित्यथः ॥५०॥

विक्रमायारिगाः पापा जन्मपः शुभवीक्षितः । राजा भवति तेजस्वी समस्तजनवन्दितः ॥ ५१ ॥ सामान्यतः टीकाकारों ने अर्थं किया है कि यदि पाप ग्रह तृतीय, षष्ठ और एकादश में हों और लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो समस्त जन-विद्तत तेजस्वी राजा होता है। सारावली अध्याय ३५ का श्लोक १७५ निम्नलिखित है।

लाभे तृतीयषध्ठे यदि पापा जन्मपस्य शुभ-दृष्टाः । भवति तदा धरणीशः समस्त-नृप-वन्दितः साधः ॥

इसका ग्रर्थं हो जायेगा कि 'जन्मप' से तृतीय, षष्ठ, लाभ में पापग्रह हों श्रीर शुभ ग्रह दृष्ट हों'।

होरासार ग्रध्याय २० का २५ वाँ श्लोक है:— भ्रायारिसहजसंस्थैः पापैर्यवि जन्मपश्च शुभदृष्टः । भवति तवा धरणीशः समस्तनृपवन्दितः साधुः ॥

सारावली तथा होरासार का उत्तराढ़ एक ही है। यद्यपि जातकपारिजात के इस ५१ वें श्लोक का अनुवाद श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने वही किया है जो अन्य टीकाकारों ने अर्थात् 'जन्मप' का अर्थ लग्नेश किया है, किन्तु होरासार के उपर्युक्त श्लोक के अनुवाद में श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री लिखते हैं कि यदि चन्द्रमा राशीश से तृतीय, षष्ठ एकादश में पापग्रह हों और शुभ ग्रह वीक्षित हों..."। हम 'जन्मप' के सम्बन्ध में अपने विचार पहले व्यक्त कर चुके हैं।

फलदीपिका अध्याय ७ के श्लोक २४ में कहा है:-

पापास्त्रिशत्भवगा यदि जन्मनायात्। इसकी टीका में पृष्ठ १७५ पर हमने लिखा है 'बहुत से लोग इसका अर्थ लग्नेश करते हैं और बहुत से लोगों के मतानुसार जन्मनाथ का अर्थ होता है,—जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो, उसका स्वामी। हमारे विचार से द्वितीय अर्थ विशेष उपयुक्त है।" अस्तु लग्न या चन्द्र लग्न से भी तृतीय षष्ठ या एकादश में पापग्रह अच्छे समझे जाते हैं। यह सर्वसम्मत शिष्ट सम्प्रदाय है: प्रश्न मार्ग अध्याय १४ का ४४ वौ श्लोक है।

> सौम्यानां व्ययमृत्युशत्नुसहजा नेष्टा श्रमीष्टाः परे पापानामिभाति सोवरभवा इष्टा श्रनिष्टाः परे । भावेष्वेषु हि मुख्यता तु वपुषो धर्मात्मजौ तत्समौ तेषु विष्वधिकं शुभाशुभफलं विद्यात् सतां चासताम् ॥

लग्न से, चन्द्र लग्न से शुभागुभ ग्रह कहाँ है, यह विचार करना निर्विवाद है। किन्तु यथा लग्नेश से तथा चन्द्र राशीश से भी विचार करना चाहिये। क्यों कि रुद्रभट्ट अपने विवरण के पृष्ठ २३ पर लिखते हैं तद्र जातके लग्नराशेरधं फलम् अर्ध चन्द्रस्य। प्रश्नेऽप्युदयारूढयोस्तद्वत्। अतः चन्द्र राशीश से तृतीय षष्ठ, एकादश में पापग्रह हों, चन्द्र राशीश बलवान् हो तो शुभ निष्कर्ष निकालना विलष्ट कल्पना नहीं माननी चाहिये। यदि गोचर में किसी भावेश से विकोण में वृहस्पति ज रहा हो तो उस भावेश सम्बन्धी शुभ फल प्रदान करता है यह सिद्धान्त हम मानते हैं (जैसे आगे फलदीपिका अध्याय १६ का श्लोक दिया जायेगा) तो जन्म कुंडली में उस भावेश से केन्द्र विकोण में शुभ ग्रह हों, वि, षड्, आय में पाप ग्रह हों तो शुभ फल इस सिद्धान्त को सन्देह की दृष्टि से क्यों देखा जाये? यदि किसी भावेश से केन्द्र में पाप ग्रह हों तो आप उसको ग्रनिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे? और चन्द्र राशीश का महत्त्व तो स्पष्ट ही है। उसके लिये तर्क और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फलदीपिका के जिस श्लोक की ऊपर चर्चा की गयी है वह निम्नलिखित है:—

यद् न्नावेश-स्थितक्षाँशिवकोणस्थे गुरुर्यदा । गोचरे तस्य मावस्य फलप्राप्ति विनिर्दिशेत् ॥ ५१ ॥

मृगोदयस्थे बिलिनि क्षमासुते शनौ तपःस्थानगतेऽथवान्त्यगे । दिवाकरे सप्तमगे सशीतगौ महोपतिश्चञ्चलमानसो भवेत्॥ ५२ ॥

यदि मकर लग्न में बलवान् मंगल हो और शनि नवें या वारहवें घर में हो, सूर्य और चन्द्रमा सप्तम में हों तो चंचल चित्तवाला राजा होता है। (कारण? चन्द्रमा सूर्य के पास है, पक्षवल रहित है। चन्द्रमा कूर युत, कूर दृष्ट है। इसलिये मन स्थिर और दृढ नहीं होता)। सारावली अध्याय ३५ का १३८ वाँ श्लोक है:

> मृगोदये भूमिसुते सुनिर्मले शनैश्चरे धर्मगृहे व्यवस्थिते । दिवाकरे सप्तमगे सहेन्द्रना चलस्वभावो नृपतिः प्रजायते ॥

होरासार ग्रध्याय २० का २४ वाँ श्लोक भी यही है (जो सारावली में दिया है।) ॥५२॥

> लाभे मुखे वा दशमे समन्दश्चन्द्रमा यदि । जातो नृपकुले राजा तत्समो वा धनी भवेत् ॥ ५३ ॥

यदि चतुर्यं, दशम या एकादश में चन्द्र तथा शनि एक साथ हों तो, नृप कुल में उत्पन्न जातक राजा हो, ग्रन्य कुल में उत्पन्न राजा के समान या धनी हो।

४६२ जातकपारिजात

चन्द्र-शनि के योग के विधय में ग्रन्य ग्राचार्यों ने जो लिखा है उसकी विवेचना ग्रावश्यक हो जाती है।

वराहिमिहिर (ग्र० १४ श्लोक २ में) कहते हैं कि चन्द्र शिन एक साथ हों तो पुनर्भू मुत होता है। स्वयं जातक पारिजातकार आगे ग्र० ८ श्लोक ३ में कहते हैं—एसी स्वी से उत्पन्न हो जो ग्रच्छी न हो, जातक पितृदूषक गतधन (जिसका धन नष्ट हो जाये) होता है। सारावली ग्र० १५ श्लो० १२ में कहा है कि चन्द्र शिन एक साथ हों तो ग्रधिक वय की स्त्रियों से रमण करने वाला, शीलहीन, हाथी तथा घोड़ों को पालने या उनको ट्रेनिंग (शिक्षा देने वाला यथा चावुक सवार), दूसरों के वश, धनहीन, पराजित होता है। परन्तु पृथु-यशस ने होरासार ग्र० २३, श्लोक ५ में चन्द्र राशि यदि लग्न से पाँचवें, छठे, दसवें या ग्यारहवें में एक साथ हों तो शुभ फल लिखा है:—-

लाभारिपुव्रदशमेष्वेकस्मिंश्चन्त्र मन्दयोर्योगे । जातो नृपालवंशे नृपतित्वं याति नास्ति सन्देहः ॥

ग्रध्याय ८ में श्लोक ३ की व्याख्या देखिए। सारावली में आगे ३१ वें अध्याय में चन्द्र शनि की युति यदि लग्न में हो तो बहुत गहित फल दिया है। यदि यह युति चतुर्यं, सप्तम या दशम में हो तो प्रायः अच्छा फल दिया है।।५३।।

जातश्चोपचयस्थिते तनुपतौ चन्द्रे तपःस्थानगे केन्द्रस्थाः शुभवगंगा यदि शुभा वीर्यान्विता भूपतिः । जीवेन्द्र् वृषभस्थितौ बलयुतः कोरास्थितो लग्नपः शन्यारेक्षरावर्जितो यदि तदा जातोऽवनीशो भवेत ॥ ५४ ॥

इसमें दो राजयोग कहे गए हैं:---

(१) यदि लग्नेश उपचय (लग्न से तीसरे, छठे, दसवें या ग्यारहवें घर) में हो, चन्द्रमा नवें घर में ग्रीर केन्द्र में शुभ वर्गों में बलवान् शुभ ग्रह हो तो राजा होता है। बलवान् से तात्पर्य है स्थानबल, कालबल ग्रादि से युक्त।

टिप्पणी—व्याख्याओं में सारावली से उदधृत जिन श्लोकों की अध्याय व श्लोक संख्या दी गयी है, वे निर्णयसागर से १९२८ में प्रकाशित संस्करण है।

(२) यदि वृष में चन्द्रमा और बृहस्पित हों, लग्नेश बलवान् होकर विकोण (५ या ९) में हो भौर मंगल या शनि से दृष्ट न हो तो अवनीश (भूपित) होता है। मंगल और शनि पापग्रह हैं, इनकी दृष्टि ग्रह को निबंल करती है, यह अध्याय दो में कह चुके हैं।



उदाहरण कुण्डली ५४ (१) में लग्नेश बुध उपचय में हैं। बुध के २९ श्रंश मिथुन में हैं। इस कारण स्वनवांश, चन्द्रमा की होरा कुंभ द्रेष्काण, धनु सप्तमांश स्वनवांश, वृषभ द्वादशांश श्रीर तुला विशांश में है। केवल द्रेष्काण पाप वर्ग में है। अन्य शुभ वर्ग हैं। स्वराशि में वर्गोत्तम है। शुभ ग्रह से युत श्रीर दृष्ट है। शुक्र मिथुन राशि, सूर्य की होरा, मिथुन द्रेष्काण, मिथुन सप्तमांश, तुला नवांश, मिथुन द्वादशांश, मेथ विशांश में है। ५ शुभ वर्गों में है। स्वनवांश में, शुभ युत शुभ दृष्ट होने से बलवान् है। नवमेश, दशमेश का दशम में योग है। वृहस्पति के धनु में २८ श्रंश हैं। स्वराशि, चन्द्र की होरा, सिह द्रेष्काण, मिथुन सप्तमांश, धनु नवांश, वृश्चिक द्वादशांश, तुला के विशांश में है। स्वराशि में वर्गोत्तम है। केन्द्र में श्रपने घर में है। दो शुभ ग्रहों से दृष्ट है। बलवान्। कोई ग्रह सभी शुभ वर्गों में हो ऐसी कुण्डली देखने में प्राय: नहीं श्राती। शुक्र बुध श्रस्त नहीं है। चन्द्रमा परमोच्च में है।

कुण्डली ५४ (२) में वृष लग्न में चन्द्रमा ग्रौर वृहस्पति हैं। शुक्र लग्नेश होकर नवम में वैठा है। मंगल तथा शिन से दृष्ट नहीं है। शिन राज्येश दशम में है। शुक्र के मकर में १५ ग्रंश हैं। शिन की राशि में है, किंतु शिन शुक्र का यहाँ ग्रिधिसित है। शुक्र चन्द्रमा की होरा स्व द्रेष्काण, स्व सप्तमांश, स्व नवांश, मिथुन द्वादशांश ग्रौर मीन तिशांश में है। इस कारण वलवान् है। जातकपारिजात के इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में जो योग दिया है, उसके विषय में कल्याण वर्मा यह भी लिखते हैं कि लग्नेश शिन या मंगल से युत भी नहीं होना चाहिए। सारावलां के ग्रध्याय ३५ का ४०वाँ श्लोक है:—

सुरपतिगुरुः सेन्दुर्लग्ने वृषे समवस्थितो यदि बलयुतो लग्नेशश्च विकोणग्रहं गतः । रविशनिकुजैवोंयोंपेतैनंयुक्तनिरीक्षितो भवति स नृपः कीर्त्या युक्तो हताखिलकंटकः ॥

सारावलीकार भी लिखते हैं कि सूर्य, मंगल ग्रीर शनि बलवान् भी होने चाहिएं ॥५४॥

दिवाकरे मीनगृहोपयाते कुलीरलग्ने शिशानि क्षितीशः। श्ररातिनीचग्रहदृष्टियुक्ता भूपालयोगं न दिशन्ति सर्वे ।। ५५ ॥

इस श्लोक के पूर्वाई में एक राजयोग कहा है। उत्तराई में राज-योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।

88X

- (१) यदि सूर्यं मीन में हो. ग्रीर कर्क लग्न में चन्द्रमा हो तो राजा होता है। प्रायः यही योग ग्रंथकार ने इसी ग्रध्याय के ३३वें श्लोक में कहा है।
- (२) कहते हैं कि सभी ग्रहों का यह स्वभाव (तासीर) है कि यदि वे शतु राशि गत या नीच राशि गत ग्रह से युक्त या दृष्ट हों तो भूपाल योग नहीं करते। यह जो विशेष नियम यहां बताया है, वह समस्त राजयोगकारक ग्रहों को लागू करना चाहिए। उपलक्षण से शुभ योगों को जिन योगों का शुभ फल कहा है → उन्हें भी लागू करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कढाव भर दूध में नींबू का जरा सा रस मिलाने से सारा दूध फट जाता है, या जैसे घड़े भर स्वच्छ पानी में कोई दूषित या ग्रपविव वस्तु योड़ी सी भी डाल दी जाए तो समस्त जल ग्रपेय हो जाता है या नाना प्रकार के पत्रवाल का याल यदि कोई ग्रस्पृथ्य स्पर्श कर दे तो भगवान् के नैवेद्य के लिये उपयुक्त नहीं रहता उसी प्रकार उत्तम राजयोग कारक ग्रह यदि शत्रु या नीच राशि गत ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो ग्रपना पूर्ण शुभ फल उत्पन्न करने में ग्रक्षम हो जाता है। यहाँ एक शंका उठती है। क्या समस्त शुभ फल नष्ट हो जाता है? ग्रंथकार लिखते हैं कि भूपाल योग नष्ट हो जाता है ग्रंथित शुभ फल तो रहता ही है।। ५५।।

# जनयति नृपमेकोऽप्युच्चगो मित्रदृष्टः प्रचुरगुग्गसमेतं मित्रयोगाच्च सिद्धम् । विवस्विसुखम्बयाधितो बन्धुतप्तो वधदुरितसमेतः शत्रुनिम्नक्षंगेषु ॥ ५६ ॥

यह बृहज्जातक के आश्रय योगाध्याय का द्वितीय ज्लोक है। रुद्रभट्ट ने इसकी बहुत सुन्दर टीका की है। उसके अनुसार व्याख्या की जाती है: पहले अध्याय में अमुक ग्रह अमुक राशि में क्या प्रभाव करता है यह सामान्य फल कहा है। ग्रव इस अध्याय में अपनी उच्च, स्व, नीच, शानु राशि गत ग्रह का विशेष फल कहते हैं। यदि एक ग्रह अपने परमोच्च में हो, श्रीर मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो राजा हो। 'अपीति सम्भावनायाम्।' अर्थात् अपि से यह अर्थ लेना कि राजा होने की संभावना है। किसी लग्न विशेष की जन्मकुण्डली में उच्चग्रह, वक्तग्रह ग्रादि का फल पहिले कहा गया है। यहां किसी लग्न विशेष की कृण्डली में उच्च ग्रह का फल नहीं कह रहे हैं परन्तु कोई भी लग्न हो, उच्च ग्रह यदि मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो 'कदाचित् राजा भवेत्' यह अपि शब्द से ४६६ जातकपारिजात

चोतित होता है। मित्र ग्रह का योग हो तो ग्रति घनवान् हो। ग्रथवा मित्र ग्रह दृष्ट उच्च ग्रह हो तो ग्रित घनी राजा हो। तथा मित्र योग से ग्रत्यन्त धनी नृप हो। मूल में 'सिद्धम्' शब्द ग्राया है। इसके दो ग्रथं हो सकते हैं। सिद्धम् ग्रथात् यह बात साबित—बहुत से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कोई कोई यह ग्रथं करते हैं कि किसी मित्र—ग्रात्मीय सुहृत् के योग (सहायता, उपाय से) सिद्धसाधित राजा होता है (जैसे श्रीकामराज की सहायता से सन् १९६६ में प्रथम बार श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री हुई)।

यदि कोई ग्रह शतु या नीच राशि में हो तो (१) यदि एक ग्रह शतु या नीच राशि में हो तो विवसु—धन रहित (२) दो ग्रह ऐसे हों तो विसुख—सुख—रहित (३) तीन ग्रह ऐसे हों तो मूढ़—मूखं (४) चार ग्रह ऐसे हों तो व्याधित—रोगी (५) पाँच ग्रह ऐसे हों तो बन्धुग्रों के कारण या बन्धुग्रों के विषय में परिताप युक्त-पीडित-मानस, क्लेश युक्त (६) छः ग्रह इस प्रकार के हों तो वधसमेतः जिसकी सदैव पिटायी होती रहे—यहां वध ग्रात्यन्तिक शारीरक ग्रौर मानसिक पीड़ा का द्योतक है। (७) यदि ऐसे सात ग्रह हों तो महापातक युक्त। महापातकी को कैसी कैसी तीव्र ग्रौर दुःसह यातनायें होती हैं इनका विशद वर्णन धमंशास्त्र के ग्रंथों में है। इसलिये व्याख्या नहीं की जाती है।

भट्टोत्पल कहते हैं कि सात ग्रह एक साथ ग्रपनी नीच राशि में हो ही नहीं सकते तब वराहमिहिर ने क्यों लिखा ? फिर स्वयं समाधान करते हैं कि जैसे पूर्व ग्राचार्यों ने वज्रादि योग लिख दिये (यद्यपि वे संभावित नहीं हैं) तो वराहमिहिर ने भी लिख दिये, इसी प्रकार ७ नीच ग्रहों का फल भी लिख दिया। किन्तु यहाँ इस श्लोक में केवल नीच राशि गत नहीं लिखा है, नीच राशि, शत्रु राशि दोनों का उल्लेख किया है, यह स्मरण रखना चाहिए।।५६॥

# धनुर्मीनतुलामेषमृगकुम्भोदये शनौ । चार्वङ्गो नृपतिविद्वान् पुरग्रामाग्रग्गीर्भवेत् ।। ५७ ।।

यदि धनु, मीन, तुला, मेष, मकर या कुंभ में लग्न में शनि हो तो सुन्दर अंगवाला, नृपति, विद्वान् नगर या ग्राम का ग्रग्रणी (मुखिया) होता है। धनु और मीन लग्न में यदि शनि हो तो ज्योतिषियों ने सुन्दर फल कहा है:—

तुलाकोवण्डमीनस्थो लग्नस्थोपि शनैश्चरः । करोति भूपतेर्जन्म वंशे च नृपतिर्भवेत् ॥ तुला, मकर, या कुंभ का शनि लग्न में शश योग भी करेगा जो पंच महापुरुष योगों में से एक है। श्रागे देखिये श्लोक ५९ तथा ६५। परन्तु ग्रपनी नीच राशि में, मेय लग्न में शनि राजयोग कारक होता है यह उल्लेख ग्रसामान्य है। विचारणीय है। कुम्भ लग्न के विषय में बहुत से पाठक शंका करेंगे कि कुम्भ लग्न-बहुतों के मत से शुभ नहीं होता तब लग्न में कुम्भ का शनि कैसे राजयोग करेगा? परन्तु कुम्भ लग्न निन्दित है या केवल कुम्भ द्वादणांश है, इस विषय में मतभेद है।

यथा :---

### सत्याचार्य-

होरा च भवेविष्टा द्विपदेष्विह कुंमवर्ण्य हि । कुंमविलग्ने जातो भवति नरो दुःखशोकसंतप्तः ॥

## श्रुतिकोति

सर्वीस्मल्लग्नगते कुंमिद्विरसांशको यदा भवति । राशौ न तदा सुखितः परान्नमोजी भवेत् पुरुषः ॥

## विष्णुगुप्त

कुंमद्वादशमागो लग्नगतो न प्रशस्यते यवनैः । यद्येवं सर्वेषां लग्नगतानामनिष्टफलता स्यात् ॥ घटयोगाद्वाशीनां न मतं तत्सर्वशास्त्राणाम् । तस्मात् कुंमविलग्नो जन्मन्यशुमो न तद्मागः ॥

## वराहमिहिर

न कुम्भलग्नं शुममाह सत्यो न भागभेदाद्यवना वदन्ति । कस्यांशभेदो न तथाऽस्ति राशेरतिप्रसंगस्त्वित विष्णुगुप्तः ॥ ५७ ॥

स्वोच्चित्रकोग्गस्वसुहुच्छत्रुनीचगृहार्कगैः। गुभं सम्पूर्णपादोनदलपादाल्पनिष्फलम् ॥ ५८॥

श्रागे अध्याय ८ का ११६वाँ श्लोक भी यही है। यह श्लोक फलादेश के एक मुख्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है अतः बहुत महत्त्वपूणं है। किसी भी ग्रह का राशि नवांश भाव में स्थिति, किसी भाव का स्वामी होने के कारण किसी अन्य ग्रह से युति या दृष्टि के कारण दो प्रकार का फल हो सकता है। शुभ श्रीर ग्रशुभ। कोई एक ही ग्रह यदि दो कारणों से—एक से वृद्धि, अपर से

४६८ जातकपारिजात

हानिकारक है-किसी फल विशेष के लिए-वृद्धिकारकता हानिकारकता को काट देती है, हानिकारकता वृद्धिकारकता को काट देती है-परन्तु यह तब जब किसी फल विशेष के लिए शुमाशुभ कारकता सभान मात्रा में है। यदि शुभ कारिता अगुभकारिता से विशेष है तो काटने के बाद कुछ शुभकारिता शेष ही रहेगी। यदि अशुभकारिता विशेष है, तो कुछ कटने के बाद किंचित् अशुभ कारिता ही शेष रहेगी। मान लोजिए ग्रापको मुझसे एक हजार रुपए लेने हैं भौर मुझे भी आपसे एक हजार रुपए लेने हैं तो हिसाव बरावर हो गया। किंतु आपको यदि मुझसे ११००) लेने हैं तो आप मुझसे १००) लेंगे ही। या ग्रापको मुझसे लेने हैं एक हजार ग्रीर मुझे ग्रापसे लेने हैं १२००) तो २००) मैं ग्रापसे लूंगा ही । यह नियम किसी ग्रह को तब लागू होता है, जब किसी एक ही फल के लिए वह शुभ और अशुभ हो। यथा पंचमेश राशि में बलवान् है, इस कारण संतान भाव के लिए है, पंचमेश दु:स्थान (६, ८, १२) में गया इसलिए संतान के लिए ग्रशुभ है। पंचमेश शुभ ग्रह युत है, इसलिए शुभ फल, पंचमेश पाप ग्रह से दृष्ट है, इस कारण ग्रशुभ फल। इस प्रकार एक ही ग्रह (पंचमेश) किसी कारण या कारणों से शुभ और अन्य कारण या कारणों से संतान पक्ष के लिए अशुभ हो सकता है तब शुभता और अशुभता का तारतम्य कर यह देखना कि शेष में सतान पक्ष के लिए शुभ है या अशुभ और संतान सम्बन्धी फल वैसा हो करेगा। यह नियम तब है जब कोई एक ही ग्रह किसी फल विशेष के लिए शुभ ग्रीर अशुभ दोनों हो।

परन्तु ऐसा भी होता है कि कोई एक ही ग्रह किसी फल विशेष के लिए शुभ हो और अन्य फल के लिए अशुभ । उदाहरण के लिए दशम में सूर्य मंगल जातक को उच्च पद प्राप्त करने में सहायक होते हैं, परन्तु पितृ सुख में हानि करते हैं। तृतीय में कूर ग्रह जातक का शौर्य, वीय, पराक्रम बढ़ाता है किंतु भाई बहिनों के लिए ग्रनिष्टकर हैं। मेष लग्न हो, दशमेश शिन तुला का सप्तम में हो। दशम भाव के लिए इष्ट होगा, सप्तम के लिए ग्रनिष्ट । वास्तव में राशि, नवांश, दश वर्ग, भाव, ग्रन्य ग्रह से सम्बन्ध युति, दृष्टि ग्रादि सभी का विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। जातक पारिजात के इस श्लोक में केवल राशि स्थिति के दृष्टि कोण से एक सिद्धांत कहा गया है। वह यह है। यदि ग्रह शुभ फल कारक है और अपनी उच्च राशि में है, तो पूर्ण शुभ फल करेगा; यदि ग्रह अपनी मूल विकोण राशि में है तो तीन चौथाई शुभ फल, यदि वह अपनी राशि में है तो ग्राधा शुभ फल, मित्र राशि में एक चौथाई शुभ फल, शतु ग्रह में हो तो चौथाई से भी कम शुभ फल ग्रीर यदि ग्रपनी नीच राशि में हो, या ग्रस्त हो तो निष्फल ग्रर्थात् कुछ शुभ फल नहीं। यह सब तभी है जब ग्रह में

शुभ फल देने की क्षमता हो। यहाँ मूल में जो शुभ शब्द आया है, वह शुभ फल का द्योतक है शुभ ग्रह का नहीं। चाहे बुध, बृहस्पति आदि शुभ ग्रह हों, चाहे मंगल शिन आदि पाप ग्रह, नियम एक ही है। यदि आपका शिन योगकारक है और यदि वह अपनी उच्च राशि में है, यया तुला लग्न के लिए, चतुर्येश पञ्च-मेश शिन योगकारक होकर तुला लग्न में अवस्थित हो तो पूर्ण शुभ फल। वृष लग्न हो, नवमेश दशमेश योग कारक होकर शिन अपने मूल विकोण अंशों में कुंभ में हो तो तीन चौथाई शुभ फल इत्यादि। कुंभ लग्न हो, चतुर्येश नवमेश शुक्र योगकारक होकर मोन में बैठे तो पूर्ण शुभ फल, तुला में अपने मूल विकोण अंशों में हो तो तीन चौथाई शुभ फल इत्यादि।

स्रव इसकी मीमांसा करते हैं कि कोई ग्रह (शुभ या पाप ग्रह यह भेंद नहीं है। भेद है केवल शुभ फल दातृत्व शिक्त या पापफलकारिणी प्रवृत्ति) यिद पाप फल देने वाला है (यह अन्य अनेकों कारणों से निश्चय करना चाहिए कि वह शुभ फल प्रदान करेगा या पाप फल) और अपनी उच्च राशि में है तो नहीं के वरावर (न्यूनतम) पाप फल देगा, यदि मूल विकोण में है तो चौयाई से कम—चार आना से भी कम पाप फल करेगा, अपनी राशि में है तो चौयाई पाप फल, यदि मित्र राशि में है तो आठ आना पाप फल, शतु राशि में है तो चपए में वारह आना पाप फल और अपनी नीच राशि में या अस्त हो तो सोलह आना पाप फल। यह जो पूर्ण, तीन चौयाई, आधा, चौयाई, चौयाई से भी कम तथा निष्फल (०) आदि ६ विभाग किए हैं। यह कोई पैमाने से नाणे हुई, या तराजू में तोली हुई मात्रा नहीं है। केवल समझाने का एक प्रकार है। उच्च-राशि से उत्तरते हुए नीच राशि तक शुभ फल में क्रमिक ह्यास होता है, पाप फल में क्रमिक वृद्धि होती है। हमारे विचार से शुभ फल का ह्यास और पाप फल में वृद्धि निम्नलिखित प्रकार से माननी चाहिए:—

## ग्रह फल चाहे वह ग्रह शुम हो या पाप

|        | •                   |           |          |
|--------|---------------------|-----------|----------|
|        |                     | शुभ फल    | पापकल    |
| (i)    | उच्च राशि में       | १६ आना    | ३ स्राना |
| (ii)   | मूल त्रिकोण में     | १५ ,,     | ₹ "      |
| (iii)  | स्वराशि में         | ۶۶ "      | ٧ "      |
| (iv)   | ग्रधिमित्र          | १२ "      | ۷ ,,     |
| (v)    | मित्र               | ۲o ,,     | ۶° ,,    |
| (vi)   | सम                  | ٠,,       | १२ "     |
| (vii)  | शत्रु .             | ξ,,       | १४ ,,    |
| (viii) | ग्रधिशतुराशि में या | ग्रस्त ४, | १६ "     |
|        |                     |           |          |

यह कहना ध्रावश्यक है कि यह फल उस भाव सम्बन्धी है जिसका वह स्वामी है—उस भाव सम्बन्धी नहीं जिसमें वह बैठा है। उदाहरण के लिए पाप प्रह उच्च का होकर दशम में बैठा हो यथा मेष लग्न का स्वामी मंगल दशम में हो तो जातक के लग्न भाव (जिसका स्वामी मंगल है) के शुभ फल को बढ़ायेगा किंतु पिता (दशम भाव) के सुख में कमी करेगा ही। मेष लग्न हो—दशमेश लाभेश शनि उच्च का होकर सप्तम में बैठा हो तो दशम, एकादश भाव की वृद्धि करेगा किंतु स्त्री (सप्तम) सुख में कमी करेगा ही। यह सब हम पहिले भी कह चुके हैं। इस बात को हृदयंगम कराने के लिए पुनः कहा है।

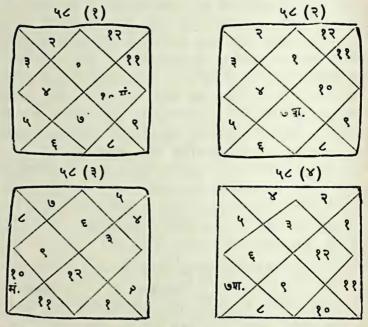

कुंडली ५८ (३) में मंगल पंचम भाव के लिए ग्रनिष्ट है ही। उच्च का होने से कम ग्रनिष्ट, नीच का होता तो विशेष ग्रनिष्ट होता। यही बात ५८ (४) में ग्रनि के लिए है।

यह हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। जातकपारिजातकार का मत ऊपर दे ही चुके हैं। शुभ फल का उदाहरण ऊपर दे चुके हैं। अब हम अशुभ फल का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए तुला लग्न है, बृहस्पति तृतीयेश षष्ठेश

होने से दुष्ट फल कारक है। यदि अपनी नीच राशि में है तो दुष्ट फल अधिक करेगा, स्वराणि में हो तो उससे कम श्रीर अपनी उच्च राणि में हो तो उससे भी कम । या मान लीजिए कन्या लग्न है । तृतीयेश अष्टमेश मंगल पाप फल करेगा । यदि अपने उच्च राशि में मंगल हो तो अल्प दुष्ट फल, यदि अपनी नीच राशि में हो तो विशेष दुष्ट फल। यहाँ पाठक शंका उपस्थित कर सकते हैं। तुला लग्न होने से बृहस्पति नीच राशि में होकर केन्द्र में होगा ग्रीर केन्द्रस्य बहस्पति की बहत प्रशंसा की गई है। या कन्या लग्न की कुण्डली में नीच राशि का मंगल लाभ (एकादश) में होगा। 'लाभे सर्वे प्रशस्ताः'। चाहे ग्रह ग्रपनी नीच राशि में हो, लाभ भाव में होने से लाभ करायेगा ही। तब इसे गहित क्यों माना जाए ? यह शंका बहुत समीचीन है; बहुत उपयुक्त हैं। इसका समाधान यह है कि किसी ग्रह का शुभाशुभ विचार ब्रनेक कसौटियों पर कसना पड़ता है। शुभता या श्रशुभता प्रदान करने वाले श्रनेक हेत् होते हैं। राशि स्यिति एक हेत् है। इस कारण राशि स्थिति विचार से तो नीच राशि स्थिति को गहित ही कहेंगे। अन्य हेतु या हेतु श्रों से यदि उसमें शुभ फल दातुत्व शक्ति है तो उसका भी विचार कर लिया जायेगा। नीचस्य वृहस्पति की अपेक्षा यदि उच्चस्य बृहस्पति केन्द्र में हो तो बहुत विशिष्ट फल, यदि एकादश में नीचस्य मंगल की अपेक्षा उच्च राशि का मंगल हो तो विशेष लाभ । इस प्रकार किसी एक हेतु की समीक्षा करते समय, उसी हेतु के ग्रीचित्य ग्रनीचित्य पर विचार करना चाहिए । ग्रन्य हेतुग्रों को उसमें संप्रविष्ट नहीं करना चाहिए । यदि हम कहें कि दूध में पानी की अपेक्षा अधिक मिठास है तो यह कथन ठीक है। किंतु यदि ग्राप पानी में शकरा मिला दें और कहें कि देखिए यह पानी दूध की भ्रपेक्षा भ्रधिक मिष्ट है तो यह ठीक नहीं क्योंकि भ्रापने अन्य हेत् (शकरा जनित मिष्टत्व) संप्रविष्ट कर दिया है। यदि हम कहें कि श्यामवर्णी स्त्री की अपेक्षा गौरवर्णा विशेष सुन्दर होती है और आप इस उक्ति के खण्डन में कहें कि द्रीपदी श्यामवर्णा होने पर भी सुन्दरी थी तो मुल कयन का सम्यक् खण्डन नहीं हुआ क्योंकि द्रौपदी के सौन्दर्य का हेतु उसका श्याम वर्ण नहीं, भव-यवों का सौन्दर्य उसके सौंदर्य का हेतु था। इसी अध्याय के श्लोक १३, १४, १५, २० में कहा गया है कि कोई ग्रह नीचस्य होने पर भी किस अन्य हेत् या किन ग्रन्य हेत् श्रों से राजयोग कारक हो सकता है। भाव स्थिति ग्रीर राशि स्थिति-इन दोनों में किस को अधिक महत्व देना, इस सम्बन्ध में देखिए अध्याय ११ श्लोक ८ की हमारी व्याख्या।

एक बात यहाँ ग्रीर कहनी है। हमारे विचार से जातक पारिजातकार ने जो यह लिख दिया कि शतु राशि स्थिति होने से या ग्रस्त होने से शुभता निष्फल हो जाती है यह केवल प्रयंवाद है। यदि ग्रह शुभफलकारक है तो यित्कि ज्वित् शुभ फल करेगा ही। देखिए प्रमेरिका के स्वर्गीय प्रेसीडेंट जीनसन की जन्मकुण्डली। इनके जन्म दिवस २७ अगस्त १९०८ को प्रातः अमेरिका में सूर्यं साम्निष्य से चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति श्रस्त हैं तथापि अमेरिका के प्रेसीडेंट हुए। यदि इन चारों ग्रहों की शुभ दातृत्व शक्ति को निष्फल मान लें तो कैसे काम चलेगा।



यहाँ जो शुभ फलता में वृद्धि, तथा पाप फल में जो ह्रास, उच्च राशिस्य आदि का कहा है, उसे न केवल भाव फल तथा दशा, अन्तर्दशा फल में उपयोग करना चाहिए, अपितु गोचर फल में भी, क्योंकि वराहिमिहिर ने बृहज्जातक अध्याय ९ में लिखा है:—

इति निगवितिमिष्टं नेष्टमन्यव् विशेषा-दिश्किकलविपाकं जिन्मनां तत्र दशुः । उपचयप्रहमित्रस्वोच्चगाः पुष्टिमिष्टं स्वपचयगृहनीचारातिगंनेंष्टसम्पत् ॥

गोचरप्रकरण का यह श्लोक है। देवकीर्ति भी कहते हैं:— लग्नाबुपचयसंस्थश्चन्द्राद्वा स्वगृहाबित्ंगस्थः।

मित्रक्षेत्रगतो वा फलमतिशयितः शुभं वद्यात् ॥

यह उच्च राशि स्थिति मादि जन्म कुण्डली में देखनी या गोचर के समय। भट्टोत्पल कहते हैं 'जन्मकालिकमेव तत्' ग्रर्थात् जन्म कुण्डली में ही देखना। देवकीर्ति कहते हैं :—

अपचयराशौ नीचे शबुक्षेत्रे च जन्मकाले स्यात् । यस्तु स दद्यात्पापं फलमतिशयितो ग्रहो यथाकालम् ॥

यवनेश्वर का भी मत है :--

यस्तु स्वनीचारिगृहोपगोन्यैररिभिद् ब्टोल्पतनुर्विवर्णः । सूनावभूज्जन्मपतो वलस्थे स जन्मगो वंष्यफलो निषक्तः ।।

किन्तु सत्याचार्य कहते हैं :

जन्मन्युपचयमवने एको प्रहो ह्युपचयेषु पुष्टफलः । अपचयमवनोपेतः पीडास्थाने ह्यपचयाय ॥

वराहमिहिर ने भी यात्रा में कहा है :—
नीचस्या प्रहविजिता रब्यभिभूता विरश्मयो ह्रस्वाः ।
भुजगा इव मंब्रहता भवन्ति कार्याक्षमा लग्ने ॥

यवनेश्वर भी कहते हैं :--

स्ववर्गसंस्या बलिनो विशेषाव्यहा यथोविष्टफलप्रवाः स्युः। नीचे जिताश्चारिगृहेऽल्पवीर्या बुवन्त्यनिष्टेष्टफलप्रवृत्तिम्।।

परन्तु बृहज्जातक की नौका टीका के ध्रनुसार उच्च राशि स्थिति श्रादि का निर्देश जन्मकालीन तथा गोचरकालीन दोनों के लिए हो सकता है। गुणाकर ने भी वही लिखा है, जो जातक पारिजात में है परन्तु शुभ फल का क्या ह्रास होता है, इसके ध्रनुपात में कुछ भिन्नता है:—

पूर्णं स्वोच्चे चरणरहितं स्वितिकोणे स्थिते स्या-वर्द्धं स्वर्के तवनु चरणो (?) शत्रुभेऽल्पम् । अस्तं याते किमिप न शुभं खेचरे नीचगेऽपि प्रोक्तं तज्जैरमलमितिभिर्व्यत्ययात् पापसंज्ञम् ॥

अव श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इस श्लोक की टीका करने में अर्थ का अन्यं किया है कि पाप ग्रह नीच में ३/४ (तीन चरण) शुभ फल देता है और अपनी उच्च में हो तो केवल १/३३ (एक रुपये में आधा आना) भाग शुभ फल देता है। पाठक इस श्रांति में न पड़ें इसी कारण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री के 'अन्यं' का उल्लेख किया है। चाहे चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र हों, चाहे सूर्यं, मंगल, शनि सारावली श्रष्टयाय ३४ श्लोक १४ के श्रनुसार

स्वगृहोच्चसौम्यवर्गे ग्रहः फलं पुष्टमेव विदधाति । नीचर्भरिपुग्रहस्यो विगतफलः कीर्तितो मुनिभिः ॥ पृथुयशस ने भी होरासार ग्रध्याय १७ श्लोक १७ में कहा है :— मित्रोच्चभवनस्थश्चेत् पापः शुभफलं दिशेत् । अरातिनीचभस्यश्चेत् शुभः पापफलं दिशेत् ॥

तब श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री का यह 'ग्रनथं' कैसे स्वीकार किया जाए कि पाप ग्रह नीच राशि में शुभ फल देता है, ग्रीर उच्च राशि में पाप फल?

श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री के श्रनर्थं ने ज्योतिष जगत् में महान् संदेह उत्पन्न कर दिया है—इस कारण इस क्लोक की ज्याख्या इतने विस्तार से करने की श्राव-क्यकता पड़ी। पुनः हम ग्रपने ग्रयं की पुष्टि में सारावली ग्रध्याय ११ क्लोक २५-२९ उद्धृत करते हैं:—

स्वोच्चिस्थितः शभकलं प्रकरोति पूर्ण नीचर्भगस्तु विफलं रिपुमन्विरेऽल्पम् । पावं शमस्य हितभे स्वगृहे तदर्ध पादवयं गगनगः स्थितवांस्विकोणे ।। नीचक्षंगः सकलमेव करोति पापं न्यनं च किचिदिरभे विफलं स्वतुंगे। पादव्रयं हितगृहे विहगोऽशुभस्य स्वक्षें दलं च चरणं स्थितवांस्त्रिकोणे ॥ घौत्पातिका सवितृतुब्धकरा विरुक्षा नीचं गता रिपुगृहं च नभश्चरेन्द्राः। युद्धे जिताः शुभफलानि विनाशयन्ति पापानि यानि सुतरां परिवर्धयन्ति ॥ उच्चबलेन समेतः परां विभूति ग्रहः प्रसाधयति । पुंसामय साचिव्यं विकोणबलवान् बलपतित्वम् ॥ स्वर्भेर्बलेन सहितः प्रमुदितधनधान्यसंपदा कान्तम् । मित्रबलेन च युक्तो जनयति कीर्त्यान्वितं पुरुषम् ।। इसकी व्याख्या में पंडित सीताराम झा लिखते हैं:-

उच्च स्थित ग्रहों के शुभ फल पूर्ण ग्रौर नीचस्य ग्रहों के शुभ फल शून्य हो जाते हैं। शतु ग्रह में ग्रत्यल्प (ग्राधा चरण), मित्र के गृह में १ चरण, ग्रपने गृह में ग्राधा, ग्रपने मूल तिकोण में ३ चरण शुभ फल देता है।

४७४

नीचस्य ग्रहों के ग्रणुभ फल पूर्णं, श्रवुराशिस्थित हों तो कुछ ही कम (श्रयांत् षोडशांशोन पूर्णं फल) ग्रीर उच्चस्य ग्रह का ग्रणुभ फल शून्य हो जाता है। मित्र ग्रह में ग्रणुभ फल ३ चरण ग्रीर स्वराशि में ग्राधा तथा भपने मूल जिकोण में १ चरण ग्रणुभ फल देता है इत्यादि।

कहने का ग्रभिप्राय यह है कि सब ग्रहों के सम्बन्ध में यह सामान्य नियम है। शुभ ग्रह पाप ग्रह यह भेद नहीं है। भेद है शुभ फल भीर पाप फल का ।। ५८ ।।

## पंच महापुरुष योग

ग्रव श्लोक ५९ से ६५ तक महापुरुष योग दिए गए हैं। यह योग फल-दीपिका जातकाभरण मानसागरी ग्रादि ज्योतिष ग्रंथों में भी उपलब्ध हैं, इसलिए इनकी विस्तार से व्याख्या नहीं की जा रही है।

मूलित्रकोरानिजतुङ्गगृहोपयाता

भौमज्ञजीवसितभानुसुता बलिष्ठाः।
केन्द्रस्थिता यदि तदा रुचभद्रहंस
मालव्यचारुशशयोगकरा भवन्ति ॥ ५६॥

यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि या मूल विकोण या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केन्द्र में हो तो महापुरुष योग होता है। यदि मंगल उपयुक्त प्रकार से योग करे तो रुचक, बुध करे तो भद्र, बृहस्पति जनित हंस, शुक्र योग उत्पन्न करे तो मालव्य ग्रीर शनि अपनी मूल विकोण या उच्च राशि में स्थित केन्द्र में हो तो शश योग होता है।

इस सम्बन्ध में मंत्रेश्वर का यह कथन है कि उपयुक्त योग केवल लग्न से केन्द्र में स्वोच्च स्व-राशिस्थ मंगल ग्रादि के होने से तो होता ही है किन्तु यदि लग्न से केन्द्र में न हो किन्तु चन्द्रमा से भी युक्त यदि केन्द्र में उच्चस्थ स्वराशिस्थ मंगल, बुध ग्रादि पांचों ग्रहों में से केन्द्र में हो तो महापुरुष योग होता है। देखिये भावार्थवोधिनी फलदीपिका, पृष्ठ ११०

लग्नेन्दोरिप योगपंचकिमवं साम्राज्यसिद्धिप्रवं तेष्वेकाविषु माग्यवान् नृपसमो राजा नृपेन्द्रोऽधिकः।

मानसागरी के अनुसार मंगल आदि उच्च या स्वराशि में, लग्न से केन्द्र में हो तभी रुचक आदि महापुरुष योग होता है। परन्तु यह भी लिखा है कि मदि उपर्युक्त योगकारक (मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि जो योग बना रहा हो) ग्रह के साथ यदि सूर्य या चन्द्रमा हो तो महापुरुष योग भंग हो जाता है और इस योग का जो विशिष्ट फल लिखा है वह नहीं होता, केवल साधारण सत्फल होता है:

> केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मार्तण्डशीतांशुयुता भवन्ति । कुर्वन्ति नोर्वोपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ॥

सारावली म्रध्याय २४ में पंच महापुरुष योग दिए गए हैं। वहाँ भी म्लोक ३८ में कहते हैं:--

बलरिहतेन्दुरिवभ्यां युक्तेभी मादिभिषंहै मिश्राः । न भवन्ति महीपाला बशासु तेषां सुतार्थसंयुक्ताः ॥

वंराहिमिहिर ने भी पंच मानुष विभागाध्याय (बृहत्संहिता के ६८वें अध्याय में) इन योगों की विवेचना की है। पाठक अवलोकन करें।। ५९।। अब जातककार सर्व प्रथम रुचक योग का फल कहते हैं।

#### ध्रय रचक योग

जातः श्रीष्वके बलान्वितवपुः श्रीकीर्तिशीलान्वितः
शास्त्री मन्त्रजपाभिचारकुशलो राजाऽथवा तत्समः ।
लावण्याष्ठणकान्तिकोमलतनुस्त्यागी जितारिर्धनी
सप्तत्यव्दिमतायुषा सह सुखी सेनातुरङ्गाधिपः ॥ ६० ॥
धर्मेशलाभेशधनेश्वराणामेकोऽपि शीतद्युतिकेन्द्रवर्ती ।
स्वयं च लाभाधिपतिर्गुष्टचेदखण्डसाम्राज्यपतित्वमेति ॥ ६१ ॥
शार्दू लप्रतिमाननो गजगितः पोनोक्वक्षःस्थलो
लम्बापीनसुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्रयः ।
मानी बन्धुजनोपकारनिपुणः श्रीभद्रयोगोद्भवो
राजाञ्जोतिमितायुरेति विपुलप्रजायशोवित्तवान् ॥ ६२ ॥
रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो हंसस्वरः श्लेष्मको
गौराङ्गः सुकुमारदारसिहतः कन्दर्पतुल्यः सुखी ।
शास्त्रज्ञानपरायणोऽतिनिपुणः श्रीहंसयोगे गुणी
जातोञ्जोतिकमायुरेति सयुगं साधुकियाचारवान् ॥ ६३ ॥

स्त्रीचेष्टो लिलताङ्गसिन्धनयनः सौन्दयंशाली गुणी
तेजस्वी सुतदारवाहनधनी शास्त्रायंवित्पण्डितः ।
उत्साहप्रभुशक्तिमन्त्रचतुरस्त्यागी परस्त्रीरतः
सप्तत्यब्दमुपैति सप्तसिहतं मालब्ययोगोद्भवः ॥ ६४ ॥
मूपो वा सिचवो वनाचलरतः सेनापितः क्र्रधीधितोर्विविनोदवञ्चनपरो दाता सरोषेक्षणः ।
तेजस्वी निजमातृभक्तिनिरतः शूरोऽसिताङ्गः सुखी
जातः सप्तितिरायुरेति शशके जारिक्वयाशीलवान् ॥ ६४ ॥

रुचक योग में उत्पन्न व्यक्ति बलान्वित शरीर, लक्ष्मी (श्री शब्द मूल में श्राया है इससे शरीरसौष्ठव तथा कान्तियुक्त, यह अर्थं भी लिया जा सकता है), शास्त्री (शास्त्र निष्णात), मंत्रों के जप और अभिचार में कुशल, राजा या राजा के समान, लावण्य युक्त, शरीर ईषत् लालिमायुक्त, कोमल तन्, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने वाला, त्यागी, धनी, ७० वर्षं की आयु प्राप्त करने वाला, सुखी, सेना और घोड़ों का स्वामी होता है।।६०।।

पंच महापुरुष योगों के वर्णन के वीच में एक ग्रन्य राजयोग संप्रविष्ट कर दिया है। यह फलदीपिका के ७वें ग्रध्याय का २५वाँ ग्र्लोक है। कह नहीं सकते कि फलदीपिका से जातकपारिजात में लिया गया है या जातकपारिजात से फलदीपिका में, या दोनों ही ग्रंथकारों ने ग्रन्यत्र कहीं से लिया है।

यदि (१) नवमेश लाभेश, धनेश (द्वितीय, नवम या एकादश के स्वामी) में से कोई एक भी चन्द्रमा से केन्द्र में हो और स्वयं गुरु (बृहस्पित) ग्यारहवें घर का स्वामी हो तो अखण्ड साम्राज्य का स्वामी होता है। फलदीपिका में जो पाठ है, उसमें तृतीय चरण में 'स्वयं च' के स्थान में 'स्वयुव' है-जिसका अर्थं हो जायेगा कि 'यदि बृहस्पित, पंचम या एकादश' का स्वामी हो। योग अच्छा है द्वितीयेश, नवमेश या लाभेश चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो धनकारक, भाग्यकारक है, परन्तु अखण्ड साम्राज्य पितत्व- इस योग का उत्कृष्ट फल केवल अर्थंवादमात्र है।। ६१।।

यदि कोई भावेश जन्म लग्न से केन्द्र में हो तो क्या फल होता है यह विसष्ठ जातक में दिया है। यह जातक पारिजात का राजयोगाध्याय है, इसिलये प्रसंगवश कुछ योग दिये जा रहे हैं:—

सुकृतनिलयनाथे केन्द्रगे जन्मलग्नात् प्रभवति खल् योगः सार्वभौमाभिधानः। बहुतरगुणपूर्णो बुद्धिमान्दानशीलो भवति नुपतिवर्यो धार्मिको भूपभूपः ॥ दुश्चिक्यनाथे खलु केन्द्रयाते स्यात् कल्पवृक्षो नृपयोगमुख्यः । जातो भवेदव नरेन्द्रपूज्यो गजाश्वचामीकरयुषप्रतापी ॥ धनाधिपः केन्द्रगतः करोति श्रीवत्सयोगं जनितोऽप्ययोगे। धनान्वितः स्यात् विजयो नितान्तं सुकर्मकर्ता व्यवसाययुक्तः ॥ लग्नाधिपः केन्द्रगतः करोति योगाधिराजं कूलमुषणाख्यम् । स्ववंशराज्यादधिकः प्रतापी स्याञ्चक्रवर्ती खलु तव जातः ॥ पूत्राधिपे केन्द्रगते च योगः स्यात्पद्मरागो नुपयोगवर्यः। जातोऽत्र योगेऽखिलशत्रुहन्ता महार्थयुक्तो नुपतिप्रसिद्धः। पुष्पाधिपे पुष्पनिधानसंस्थे रत्नाञ्जलिः स्यान्नप एष योगः। प्रस्मिन् प्रसूतो बहुभाग्ययुक्तो नरेन्द्रपूज्यो गजवाजियुक्तः ॥ राज्याधीशे केन्द्रगे सौम्यद्ष्टे योगेन्द्रः स्यात् सुप्रतापाभिधानः । जातो नित्यं भूमिपः सेवनीयो भोगासक्तः स्वप्रतापाच्च सिद्धिः ॥ लाभाधीशे केन्द्रगे कामघेनुसंज्ञी योगी जायते तत्र जातः। भूमीपालैः सेवितो द्रव्ययुक्तो स्त्रीरत्नाढचः संग्रही बुद्धियुक्तः ॥

#### भद्र योग

इस योग में उत्पन्न मनुष्य का सिंह के समान मानन (चेहरा), हाथी के समान गित, पुष्ट ऊरू (जाँघें) उन्नत वक्षस्थल (सीना) होता है। उसके बाहु लम्बे गोल और पुष्ट होते हैं और उन्हीं के समान उसका मान होता है। मान क्या? मूल में शब्द है 'तत्तुल्यमानोच्छ्रयः' ग्रर्थात् यदि मनुष्य दोनों बाहुओं को फैलाकर खड़ा हो तो एक हाथ की मध्यमांगुलि ग्रंत से दूसरे हाथ की मध्यमांगुलि ग्रन्त तक जितनी लम्बाई हो उतनी ही यदि जातक की ऊँचाई (उच्छ्र्य) हो तो मनुष्य बहुत विशिष्ट पदवी प्राप्त करता है। यहाँ 'मान' का ग्रथं 'नाप' है। हम ग्रपनी लिखी हुई पुस्तक 'हस्त रेखा विज्ञान से निम्नलिखित उद्धरण दे रहे हैं:—

स्कन्द पुराण काशी खण्ड में लिखा है कि कुंकुम से रंगे हुए सूत की तीन लड़ करे और गणेश, उमा, महेश्वर का भिक्त पूर्वक स्मरण कर उत्तराभिमुख खड़े हुए मनुष्य को पाद तल से मस्तक तक नापे। फिर उस मनुष्य से कहे कि दोनों भुजा और हाथ फैला कर खड़े हो जाओ। अर्थात् उत्तर की ओर मुख

कर खड़े हुए म्रादमी का दाहिना हाथ पूर्व की म्रोर मौर बाँया हाथ पश्चिम की म्रोर कंघे के समतल फैला हुम्रा होगा। तब दाहिने हाथ की मध्यांगुली (बीच की उंगली) के म्रन्त से बाँये हाथ के बीच की उंगली तक नापे। यदि यह १०८ म्रंगुल हो (जैसा ऊपर बताया गया है) म्रोर ऊँचाई के बराबर हो तो ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ अधिकारी होता है।"

इसीलिए जातकपारिजात में कहा है कि बाहु लम्बे हों। बाहुओं के

विषय में देखिए उपयुंक्त पुस्तक का पृष्ठ ४४६।

बाहुग्रों के विषय में वराहिमिहिर ने कहा है:— करिकरसवृशौ वृत्तावाजान्वलिम्बनौ समौ पीनौ। बाहू पृथ्वीशानामधमानां रोमशौ ह्रस्वौ।।

ग्रीर भी कहा गया है :--

उव्बद्धवाहुः पुरुषो वधवन्धमवाप्नुयात् । दीर्घवाहुभवद्राजा समुद्रवचनं यथा ।। प्रलम्बवाहुर्रश्वर्य प्राप्नुयाव् गुणसंयुतम् । ह्रस्ववाहुर्भवेद्दासः परप्रेष्यकरस्तथा ।। वामावर्तभृजा ये तु ये तु दीर्घभुजा नराः । सम्पूर्णवाहवो ये तु राजानस्ते प्रकीर्तिताः ।।

पराशर भी कहते हैं कि जिसकी ऊँचाई और सवक्षस्थल बाहुओं का विस्तार (समान, तुल्य) होता है, वह राजा होता है:—

उच्छायपरिणाहस्तु यस्य तुल्यं शरीरिणः । स नरः पार्थिवः ज्ञेयः न्यप्रोधपरिमण्डलः ।।

वही जातकपारिजात में कहा गया है कि मान (परिणाह) भ्रौर उच्छ्रय तुल्य होते हैं।

जातकपारिजातकार श्लोक ६२ के उत्तराद्धं में कहते हैं कि भद्र योग में उत्पन्न व्यक्ति मानी, बन्धुजनों के उपकार में निपुण, विपुल प्रज्ञा, यश, धन बाला राजा होता है श्रौर ८० वर्ष की श्रायु होती है। ॥६२॥

#### हंसयोग

जो हंस योग में जन्म ले उसका मुख (श्रोष्ठ, तालु, जिह्वा) लाल, ऊँची नाक, श्रच्छे चरण (पैर), हंस के समान स्वर, कफ प्रधान प्रकृति, गौर वर्ण, सुकुमार (कोमलांगी) पत्नी, कामदेव के समान सुन्दर, सुखी, शास्त्र ज्ञान परा-यण, श्रतिनिपुण, गुणी, साधु (उत्तम) कार्य भौर श्राचार वाला होता है भौर ४६० जातकपारिजात

उसकी ८४ वर्ष की भ्रायु होती है। अधरोष्ठ, जिह्वा, तालु का लाल होना सुख भीर सौभाग्य का लक्षण माना जाता है। यथा 'पद्मतालुभंवेद्र।जा',

विवोपमैरवकैरघरैभू पास्तनुभिहंस्वाः ॥

x x x x

पद्मपत्रसमा जिह्वा सूक्ष्मा दीर्घा सुशोधना । न स्थूला नातिविस्तीर्णा येषां ते मनुजाधिपाः ॥ निम्ना दीर्घा च ह्रस्वा च रक्ताग्रा रसना यवि । सर्वविद्याप्रवक्ताऽसी भवेन्नास्त्यव्र संशयः ॥

(बृहत्संहिता श्रध्याय ६७-भट्टोत्पली टीका) ॥६३॥

#### मालस्य योग

जिसका मालव्य योग में जन्म हो उसकी स्त्री के समान चेष्टा (हाथ मट-काना, चलना, लज्जा का नाट्य करना ग्रादि), शरीर की संधियां लिलत (मृदु श्रीर सुन्दर), सुन्दर ग्राकर्षक नेत्र, सौन्दर्य युक्त शरीर, गुणी (ग्रनेक सद् गुण सम्पन्न), तेजस्वी स्त्री पुत्र वाहन (सवारी से युक्त), धनी, शास्त्रों का ग्रथं जानने वाला पंडित (विद्वान्), उत्साहयुक्त, प्रभुशक्तिसम्पन्न (ग्रीरों को ग्राज्ञा देने वाला ग्रधिकारी), मंत्रवेत्ता, चतुर, त्यागी, परस्त्रीरत (दूसरे की स्त्रियों में ग्रासक्त) होता है ग्रीर सत्तर वर्ष की ग्रायु तक जीता है।।६४॥

जो शश योग में उत्पन्न हो वह राजा या राजा के समान, वन श्रौर पर्वतों में रहने या घूमने वाला, सेनापित (श्रर्थात् उसके श्रधीन बहुत श्रादमी हों) कूर बृद्धि, धातु (लोहा, पीतल, चाँदी सोना) के वाद विवाद में विनोद करने वाला श्रौर ठगने वाला (भावार्य है कि धातु का काम करें श्रौर बेईमानी से कमावे), दाता (देने वाला), जिसकी दृष्टि में क्रोध हो, तेजस्वी, श्रपनी माता का भक्त, शूर, श्याम वर्ण, सुखी, जार किया (परस्त्री से मैथुन कार्य) स्वभाव वाला होता है श्रौर सत्तर वर्ष की श्रायु होती है।

यहाँ महापुरुष समाप्त होते हैं। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री तथा अन्य जिन विद्वानों का मत है कि पाप ग्रह उच्च राशि में पाप फल करता है तथा नीच राशि में शुभ फल करता है वह इस शंका का समाधान कैसे करेंगे कि यदि वास्तव में पाप ग्रह नीच राशि में पूर्ण शुभ फल करता है तो कर्क में यदि मंगल हो तो रुचक योग क्यों नहीं कहा ? यदि मेष में शनि महान् अभ्युदय और श्रेयस्कारक हो तो नीचस्थ शनि होने से महापुरुष योग क्यों नहीं कहा ? तुला के सूर्य की इतनी निन्दा क्यों की गई है ? अध्याय ६ के श्लोक २, ६, ७, ११, १८, १९, २४,

२९, ३१, ३५, ९१, तथा घ्रध्याय ७ के क्लोक ६, ५५, ७४, ७६, ७८, ७९ १५६ तथा ग्रध्याय ११ के क्लोक ३, ७, ग्रादि में नीच ग्रह की इतनी निंदा क्यों की गई है? ॥६५॥

यस्य योगस्य यः कर्ता बलवान् जितदृग्युतः। ऋधियोगादियोगेषु स्वदशायां फलप्रदः॥ ६६ ॥

यह श्लोक गर्गहोरा से लिया गया है। कहते हैं कि अधियोग आदि योगों में (जो आगे इसी अध्याय के श्लोक ११३-११५ में कहे गए हैं) जो ग्रह योग करता है (ग्रर्थात् जिस ग्रह की किसी विशेष राशि या भाव में स्थिति होने से योग उत्पन्न होता है) और जो "वलवान् जितदृग्युत" होता है उसकी दशा में योग फल की प्राप्ति होती है। ग्रह युद्ध में जीतने हारने की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:—

विकाणविषस्यः पदवो वेपशुरप्राप्य सन्नियृत्तोऽणुः । अधिक्छो विकृतो निष्प्रभो विवर्णस्य यः स जितः ।।

कहने का तात्पर्य यह है कि योग उत्पन्त करने वाला ग्रह बली हो, श्रन्य वली ग्रह से दृष्ट या युत हो तो शुभ फल करता है; किन्तु यदि योग करने वाला निर्वल (नीच शबु ग्रह में स्थित, श्रस्त ग्रादि) से युत, दृष्ट हो तो योग का शुभ फल नहीं होता ॥६६॥

#### **मास्करयोग**

भानोरथंगते बुधे शशिसुताल्लाभिस्थितश्चन्द्रमाश्चन्द्रात्कोरणगतैः पुरन्दरगुरुर्योगस्तदा भास्करः ।
शूरो भास्करयोगजः प्रभुसमः शास्त्रार्थं विद्रूपवान्
गान्धर्वश्रुतिवित्तवान् गिएतिविद्धीरः समर्थो भवेत् ॥ ६७ ॥
चन्द्राद्विक्रमगः कुजोऽविनसुतादस्ते शिनः सूर्यंजादस्ते दैत्यगुरुः सितान्मदनगो जीवो यदीन्द्राह्मयः ।
स्थातस्तत्र भवः सशीलगुरणवान् सूपोऽयवा तत्समो
वाग्मी वित्तविचित्रमूषरणयशोरूपप्रतापान्वितः ॥ ६८ ॥
शुक्रात् कोरणगतो गुरुः सुरगुरोः पुत्रे शशी शीतगोः
केन्द्रस्थानसमाश्रितो दिनकरो योगो मरुत्संज्ञकः ।

वाग्मी वायुभवो विशालहृदयः स्यूलोदरः शास्त्रवित् सम्पन्नः क्रयविक्रयेषु कुशलो राजाऽयवा तत्समः ॥ ६६ ॥ लग्नेडचो गुरुकेन्द्रगो हिमकरश्चन्द्रादिर्हिवत्तगः सौर्यस्थानगतौ च भानुरुधिरौ योगो बुधः कीर्तितः । राजश्रीबुधयोगजोऽतुलबलप्रख्यातनामा विदुः शास्त्रज्ञानकरिक्रयासु चतुरो धीमानशत्रुभंवेत् ॥ ७० ॥ लग्नस्थिते हिमकरे यदि वा मदस्थे

केमद्रुमो भवति जीवदृशा विहीने । श्रत्यत्पविन्दुसहिता यदि खेचरेन्द्राः केमद्रुयोगफलदा विबलाश्च सर्वे ॥ ७१ ॥ द्वितीये द्वादशे पार्श्वे द्वये खेचरसंयुते । श्रीतांशोः सुनकायोगस्त्वनका नाम कीर्तितः ॥ ७२ ॥

इन क्लोकों में ग्रहों की भिन्न-भिन्न स्थितिवश भास्कर इन्द्र, मरुत्, सुनफा, ग्रनफा, धुरन्धरा, केमद्रुम, दरिद्र ग्रादि योग कहे गए हैं। उनकी ऋमशः व्याख्या की जाती हैं:—

भास्कर योग — यदि सूर्यं के दूसरे घर में बुध हो, बुध से ग्यारह वें घर में चन्द्रमा हो, चन्द्रमा से पाँचवें या नवें घर में बृहस्पति हो तो भास्कर योग होता है।

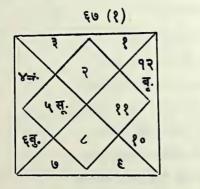



इन दोनों कुण्डलियों में भास्कर योग है । विवेचना बाद में की जायेगी । जो भास्कर योग में उत्पन्न हो .वह शूरवीर, प्रभु (कर्तुं मकर्तुं मन्ययाकर्तुं शक्तः) के समान, शास्त्रज्ञ, सौन्दयंवान्, गान्धवं (गाना बजाना स्रादि ललित कलाग्रों) में निष्णात, धनी, गणितज्ञ, धीर ग्रीर समर्थ होता है। ग्रब ग्राप ऊपर दी गई दोनों उदाहरण कुण्डलियों पर दृष्टि डालिए। कुण्डली ६७ (१) में सब ग्रह ग्रपनी-ग्रपनी राशियों में हैं। कुण्डली ६७ (२) में कोई ग्रह ग्रपनी राशि में नहीं, प्रत्युत सूर्य ग्रीर बृहस्पति ग्रपनी-ग्रपनी नीच राशि में हैं। जैसे किसी के पास दो कोट हों। शरीर में फिट तो दोनों हो जायें—परन्तु एक टाट का हो, दूसरा पश्मीने का। इसी प्रकार ग्रच्छे या ग्रनिष्ट जो भी योग ग्रंथों में दिए हों, उन्हें किसी कुण्डली में ग्रक्षरशः फिट होने से ग्रक्षरशः उन योगों का फल होगा यह नहीं समझ लेना चाहिए। भगवान् ने जो आपको बृद्धि दी है, उसका फिर क्या उपयोग होगा? ॥६७॥

इन्द्र योग यदि चन्द्रमा से तृतीय मंगल हो, मंगल से सप्तम शनि हो, शनि के सप्तम शुक्र हो, शुक्र से सप्तम बृहस्पति हो तो इंद्र योग होता है। इसको संक्षेप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि चन्द्रमा से तृतीय मंगल शुक्र हों ग्रौर चन्द्रमा से नवम बृहस्पति तथा शनि हों तो इंद्र योग होता है।

इस योग में उत्पन्न व्यक्ति विख्यात शील-वान्, वाग्मी, धनी, स्रद्भुत स्नाभूषणों से युत, रूपवान्, प्रतापी, यशस्वी राजा या राजा के समान होता है। मंगल शुक एक राशि में हुए उनके ठीक सामने की राशि में बृहस्पति शुक्र हुए। ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता जहाँ भाव, भावेश, राशि सभी दृष्टि कोणों से उत्तम योग बने, तथापि उदाहरण दिया गया है।।६८।।



भक्त् योग —यदि शुक्र से पंचम या नवम बृहस्पति हो, बृहस्पति से पंचम चन्द्रमा हो, चन्द्रमा से केन्द्र में सूर्य हो तो महत् योग होता है। विचार करने से स्पष्ट होगा कि यदि बृहस्पति शुक्र से पंचम (कोण) हो तो बृहस्पति से पंचम चन्द्र, शुक्र से नवम हुआ। और चन्द्रमा से केन्द्र में सूर्य कहा है इसलिए, चन्द्रमा से पंचम शुक्र होने के कारण सूर्य चन्द्रमा से चतुर्य में होना चाहिए, क्योंकि शुक्र से अधिक दूर सूर्य नहीं हो सकता। देखिए उदाहरण ६९ (१)।

यदि शुक्र से नवम (कोण) बृहस्पति मानें तो बृहस्पति से पंचम वही राशि होगी, जिसमें शुक्र है और शुक्र तथा चन्द्रमा, एक ही राशि में होंगे। चंद्र से केन्द्र—केवल उसी राशि में जिसमें चंद्रमा है सूर्य हो सकता है, क्योंकि शुक्र (जो चंद्रमा के साथ है) से अधिक दूर चंद्रमा नहीं जा सकता। देखिए उदाहरण

६९ (२) सूर्यं, चन्द्र, शुक्र एक राशि में होंगे। चन्द्रमा का पक्ष बल क्षीण होगा। एतावन्मात्र शुक्रता है कि तीनों वृहस्पति दृष्ट होंगे। यहाँ ६९ (१) में जो योग दिया है, उस योग में यदि सूर्यं को सम्मिलत न करें जो योग बनता है उसे पाश्चात्य ज्योतिष में ग्रेंड ट्राइन कहते हैं। इसका ग्रथं है कि यदि तीन ग्रह भिन्न राशियों में बैठ कर एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहिले से जिकोण में हो तो ग्रेंड ट्राइन कहलाता है। बहुत शुभ माना जाता है। विशेष यह है कि वहाँ जिकोण स्थित, दीप्तांशिव १२०° मानी जाती है।

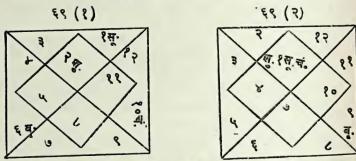

मरुत्योग में उत्पन्न व्यक्ति वाग्मी, विज्ञाल हुदय, स्घूलोदर, शास्त्रज्ञ, सम्पन्न, ऋय-विक्रय में कुशल होता है और राजा हो या राजा के समान हो ॥६९॥

खुष्ट योग—यदि लग्न में बृहस्पति, बृहस्पति से केन्द्र में चन्द्रमा, चन्द्रमा से हितीय राहु तथा चन्द्रमा से तृतीय में सूर्यं तथा मंगल हो तो बुध योग होता है। चन्द्रमा यदि (१) बृहस्पति के साथ हो (२) उससे चतुर्यं हो (३) उससे सप्तम हो, (४) उससे दशम हो—इस प्रकार चार प्रकार की गृह स्थिति होगी। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजश्री से युक्त, अत्यन्त बलवान, प्रख्यात नाम वाला, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्, शानुरहित होता है। चतुर्यं चरण में 'करिकयासु चतुरः' लिया है। कर (जमीन का, सम्प्रति आय कर, बिक्री कर आदि) कियाओं में चतुर। एक अन्य मृद्रित पुस्तक में पाठ है 'क्रयविक्रयेषु चतुरः' क्रय विक्रय में कुशल। यह विशेष उपयुक्त है।।७०।।

केम द्रुम योग—यह ज्योतिष में बहुर्चीचत योग है। परन्तु केमद्रुम नाम से जो योग प्रसिद्ध है, उसका विवेचन ग्रंथकार ने भ्रागे ८३वें श्लोक में किया है। म्रन्य योगों को भी ग्रंथकार ने केमद्रुम संज्ञा दी है।

यदि चन्द्रमा लग्न या सप्तम में हो श्रौर उस पर बृहस्पित की दृष्टि न हो, सब ग्रह बहुत न्यून बिन्दु युक्त ग्रपने-ग्रपने श्रष्टक वर्ग में हों

(इसको समझने के लिए देखिए ग्रध्याय १०) ग्रीर निर्वल हों तो केमद्रुम का फल होता है अर्थात् जातक दरिद्र होता है।।७१।।

यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान (राशि) में कोई ग्रह हो (यहाँ सूर्य राहु शौर केतु न योग बनाते हैं न बिगाड़ते हैं, इस कारण कोई ग्रह से तात्पर्य मंगल, बुध, बृह्स्पित, शुक्र तथा शिन से हैं) तो सुनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से बारहवें घर में कोई ग्रह हो (कोई ग्रह का ग्रथं जो ऊपर कहा है, वही लेना) तो ग्रनफा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय में तथा द्वादश में—दोनों श्रगल-बगल के घरों में—मंगल, बुध, बृहस्पित, शुक्र तथा शिन इनमें से कोई ग्रह हो—एक घर में एक या ग्रधिक, किन्तु चन्द्रमा से द्वितीय तथा द्वादश दोनों में होने चाहिए तो घुरन्धरा योग होता है। बहुत से ग्रंथों में दुष्धरा लिखा है। इन तीनों में, द्वितीय या द्वादश में (चन्द्रमा राशि से) यदि सूर्य होता है, तो वह योग नहीं बनाता है। परन्तु यदि मान लीजिए चन्द्रमा से द्वितीय में सूर्य शौर बुध हों तो सुनफा योग होगा। इन योगों में यदि सूर्य योगकारक नहीं होता तो योगनाशक भी नहीं होता। यदि सुनफा, ग्रनफा, धुरंधरा इन तीनों में से कोई भी योग न हो तो केमद्रुम योग होता है, इसका फल दरिद्रता है।

यह सुनका, ग्रनका, दुरुधरा योग प्रायः सभी प्रसिद्ध ज्योतिष के ग्रंथों. में दिए गए हैं। कोई एक ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हो तो—५ प्रकार (मंगल हो तो पहला, बुध हो तो दूसरा इत्यादि), कोई दो ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय हों तो १० प्रकार, कोई तीन ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय हों तो १० प्रकार, कोई तीन ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हों तो १ प्रकार। इस प्रकार सुनका के ३१ भेद हुए। इसी प्रकार ग्रनका के ३१ भेद होते हैं। ग्रंथों में केवल एक ग्रह मंगल, बुध आदि चन्द्रमा से द्वितीय में हो तो सुनका का फल प्रत्येक ग्रह जनत योग के कारण, इसी प्रकार ग्रनका का फल दिया है। कोई से दो ग्रहों के चन्द्रमा के पार्श्व की राशियों में स्थित होने का दुरुधरा का फल दिया है। यदि एक से ग्रधिक ग्रह सुनका या ग्रनका योग करता हो, या दो ग्रधिक ग्रह दुरुधरा योग करते हों तो—जो ग्रह योगकारक हों उनके कलों को मिश्रित कर फलादेश में ग्रपनी बुद्धि से तारतम्य करना चाहिए।

वृहज्जातक के चान्द्र योगाध्याय में सुनभा, धनभा (कोई सुनभा, धनभा कहते हैं) का जो फल दिया है उसका विवेचन धागे इसी ध्रध्याय में करेंगे।।७२।।

## वरित्र योग

योगो धरन्ध्रराख्यः स्याद्विना सर्वत्र भास्करम । एतद्योगत्रयाभावे केमद्रुमफलं वदेत् ॥ ७३ ॥ चन्द्रे सभानौ यदि नीचद्ष्टे पापांशके याति दरिद्रयोगम्। क्षीरोन्द्रलग्नान्निधने निशायां पापेक्षिते पापयुते तथा स्यात् ॥७४॥ विधुन्तुदादिग्रहपीडितेन्दौ पापेक्षिते चाशु दरिद्रमेति । लग्नाच्चतुष्केन्द्रगृहे सपापे निशाकराद्वाऽऽशु दरिद्रमेति ॥ ७५ ॥ चन्द्रे पराजितशुभग्रहदृष्टियुक्ते राह्वादिपीडिततनौ तु दरिद्र एव। नीचारिवीक्षरायुते रिपुराशिवगें चन्द्रे तुलाधरगते तु तथा वदन्ति ॥ ७६ ॥ केन्द्रे वा यदि को एगे हिमकरे नीचारिवर्गस्थिते चन्द्रादन्त्यसपत्नरन्ध्रगृहगे जीवे दरिद्रो भवेत्। पापांशे रिपुवीक्षिते चरगृहे चन्द्रे चरांशेऽथवा जातो याति दरिद्रयोगमतुलं देवेज्यदृग्वर्जिते ।। ७७ ।। श्रन्योन्यद्ब्टौ शनिदानवेज्यौ नीचारिपापग्रहवर्गयातौ । एकर्क्षगौ वा यदि राजवंशे जातोऽपि केमद्रमयोगमेति ॥ ७८ ॥ चन्द्रे पापयुते तु पापभवने पापांशके वा निशि व्योमेशेन निरीक्षिते गतबले केमद्र्योगी भवेत्। भाग्यस्थानपवीक्षिते खलयुते नीचांशकेऽब्जे तथा चन्द्रे नीचयुते निशि क्षयतनौ जातस्य केमद्रमः ॥ ७६ ॥ निशाकरे केन्द्रगते भृगौ वा जीवेक्षिते नैव दरिद्रयोगः। शुभान्विते वाऽशुभमध्यगेन्दौ जीवेक्षिते नव दरिद्रयोगः॥ ८०॥

चन्द्र ऽतिमित्रनिजतुङ्गगृहांशकस्थे जीवेक्षिते यदि दरिद्रतया विहीनः। पूर्णे तनौ शुभयुते दिवि तुङ्गयाते जीवेक्षिते हिमकरे न भवेद्दरिद्रः॥ ८१॥

योगे केमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन् किंस्मिश्च जातके । राजयोगा विनश्यन्ति हरि दृष्ट्वा यथा द्विपाः ॥ ६२ ॥ श्लोक ७३ का सम्बन्ध श्लोक ७२ के साथ है इसे समझने के लिये देखिये पृ० ४८५, पंक्ति १३-१६

श्रव श्लोक ७४ से ७७ तक कुछ योग कहे गए हैं, जिनका फल यह है कि जातक दरिद्र होता है। दरिद्र योग का वही फल है जो केमद्रुम का।

श्लोक ७४ में दो योग कहे गए हैं :-

- (१) चन्द्रमा यदि सूर्य के साथ हो, पाप ग्रह के नवां ग में हो ग्रीर नीच राशि गत ग्रह से दृष्ट हो तो दिरद्र होता है। चन्द्रमा लक्ष्मी का सहोदर है, सम्पत्तिकारक है। सूर्य के साथ होने से पक्षवल समाप्त हो गया। यदि चन्द्रमा के ग्रंश सूर्य के ग्रंश से कम हो तो कृष्ण पक्ष का चन्द्र होने से ग्रीर भी निष्कृष्ट हो जायेगा। पाप ग्रह के नवां ग में होने से दुष्टतर फल ग्रीर नीच राशि गत ग्रह से दृष्ट होने से दुष्टतम फल।
- (२) लग्न से अप्टम क्षीण चन्द्रमा हो, पाप ग्रह के साथ हो तो जातक दिरद्र हो। क्षीण चन्द्र क्या? वैसे साधारण अर्थ में चन्द्रमा की जब थोड़ी कला हों तो वह पुष्ट नहीं होता, क्षीण होता है किन्तु ज्योतिप में क्षीण चन्द्र एक पारिभाषिक शब्द हो गया है। बृहज्जातक अध्याय २ श्लोक ५ में ग्राया है 'क्षीएगेन्दु: अर्थात् क्षीण चन्द्रमा। इसकी ब्याख्या करते हुए रुद्रभट्ट अपने विवरण में लिखते हैं—क्षीणेन्दु: "ग्रमावास्याचतुर्दश्यो: क्षीणे चन्द्रो न सर्वदा" इति चन्द्रस्यापरपक्षावसान एव पापत्वम्।

चन्द्रमा-णुक्ल ग्रीर कृष्ण पक्ष भेद से, दिन ग्रीर रात्रि भेद से, दृश्यमान ग्रीर ग्रदृश्यमान भेद से कब गुभ ग्रीर कब पाप होता है, इसका विवेचन हम इसी ग्रध्याय के श्लोक ५० की टीका में कर चुके हैं। वह भी द्रष्टव्य है। चन्द्रमा सब ग्रहों में प्रधान है (जन्म कुंडली में) इसलिए चन्द्रमा के बलवान् विज्ञान के सम्बन्ध में जातकसारदीप के प्रणेता नृसिंह दैवज ग्रध्याय ८३ के १-५ में कहते हैं कि चन्द्रमा के तीन ग्रारोह ग्रवरोह का विचार कर चन्द्रमा की दशा का ग्रुभागुभ फल कहना चाहिए: प्रथम-तिथि के दृष्टिकोण से-शुक्ल प्रतिपद् से पूर्णिमा तक ग्रारोह; पूर्णिमा से ग्रमावास्या तक ग्रवरोह। दितीय-जिस समय समुद्र में जल उठ रहा हो तब ग्रारोह, जब समुद्र में जल नीचे जा रहा हो तब ग्रारोह। यह समुद्र में ज्वार भाटा के कारण होता है। तृतीय-वृश्चिक के ३ ग्रंश से वृष्य के २ ग्रंश तक ग्रारोह तथा वृप के ३ ग्रंश से वृष्यिक के ३ ग्रंश तक ग्रवरोह। यदि जन्म कुंडली के चन्द्रमा में तीन प्रकार का ग्रवरोह हो तो चन्द्रमा की दशा यहत गुभ होती है। यदि तीनों प्रकार का ग्रवरोह हो तो चन्द्रमा की दशा का निकृष्ट फल होता है।

'ग्रथ होरासारोक्तचन्द्रदशाध्यायः षड्शीतितमः । चन्द्रदशायाः षट् भेदाः' सामान्यतञ्च पोढा भिद्यते समासेन ।

शुक्लस्य प्रथमतिथेरारभ्यारोहि संज्ञिता शशिनः ।
कृष्णाद्यप्रभृति मासांतं चावरोहिणी ख्याता ॥
जलधिजलोत्थितकाले सूतौ दशा शशांकस्य ।
आरोहिणीति संज्ञा विपरीता साऽवरोहिणी ख्याता ॥
नीचा च्युतस्य हि दशा हिमगोरारोहिणी कथिता ।
तुंगाच्च्युतस्य तु दशाऽवरोहिणी निगदिता शशिनः ॥
रोहावरोहभेदाः सम्यक् विविधा पुरातनैः कथिताः ।
आरोहत्ययुक्ता चन्द्रदशा सर्वकार्यकरी ॥

इसके संस्कृत टीकाकार समुद्र का जल कव चढ़ता है, कव उतरता है, इसके विषय में लिखते हैं ..... "एवं दशमभावें भोग्यभागाः एकादशहादशभावों, लग्ने भुक्तभागाः, चतुर्यभावे भोग्यभागाः, पंचमषष्ठभावो सप्तमभावे भुक्तभागाश्च यदा चन्द्रयुता भवन्ति तदा समुद्रे जलाशिवृद्धिर्भवति । एतेभ्योऽन्यल गते चन्द्रे जलहासो भवति । जलाशिवृद्धिभावगते चन्द्रे आरोहिणी चन्द्रदशा । जलहासभावगते चन्द्रे अवरोहिणी चन्द्रदशा । इसे दश समुद्रजलाशि-वृद्धिकृते ॥"

प्रसंग से चंद्रमा के वलावल, शुभाशुभ के विषय में जो यहाँ तथा इसी अध्याय के श्लोक ५० की व्याख्या में कहा गया है, उन नियमों को केवल इस अध्याय के श्लोक ५० तथा श्लोक ७४ के पूर्वार्द्ध में ही लागू नहीं करना चाहिए अपितु इस समस्त ग्रंथ में—इस ग्रंथ में ही नहीं अपितु समस्त ज्योतिष ग्रंथों में—जहाँ-जहाँ चन्द्रमा का उल्लेख हो—लागू करना चाहिए। अब जातक पारिजातकार ने श्लोक ७४ के उत्तराई में एक योग दिया है, वह कहते हैं:—

(२) यदि लग्न से अष्टम में क्षीण चन्द्रमा हो, रात्रि का जन्म हो, चन्द्रमा पापयुत, पापवृष्ट हो तो दरिद्रयोग होता है । ।।७४।।

क्लोक ७५ में दरिद्रता के अन्य दो योग कहे गए हैं :---

(१) यदि चन्द्रमा राहु ग्रादि (पाप) ग्रह से पीड़ित हो, पापग्रह दृष्ट हो तो दिर होता है। पीड़ित क्या ? पापग्रह के साथ, पापग्रह की राशि में, पापग्रह के नवांश या अन्य वर्गों में ग्रह को पापग्रह से पीड़ित कहते हैं। राहु तो राशि, नवांश या किसी वर्ग का स्वामी होता नहीं। इसलिए राहु केवल अपनी युति से चन्द्रमा को पीड़ित कर सकता है। दश वर्ग में (होरा, द्रेष्काण भ्रादि में) ग्रह शुभ है या अशुभ—यह विचार करने की दो पद्धतियाँ हैं। प्रथम—ग्रह अपने उच्च, स्व, ग्रिधिमत, सम, शतु या अधि शतु किस प्रकार के वर्गों में

हैं। द्वितीय—कितने शुभ वर्गों में हैं कितने पाप वर्गों में। जो अधिक पाप वर्गों में हो उसे अच्छा नहीं मानते।

(२) लग्न या चन्द्रमा से यदि चारों केन्द्रों में पाप ग्रह बैठे हों तो दिरद्र

होता है।





केवल यह योग मात्र होने से—या किसी योग मात्र से, ऐसा ही होगा, यह नहीं कहाजा सकता। यह योग दरिव्रता का हेतु है, यह कहना चाहिए। समिष्टि फल—किसी भी कुण्डली के सर्वांगीण विचार से यह कहना उचित है।।७५॥

श्लोक ७६ में २ योग कहे गए हैं :--

- (१) यदि चन्द्रमा 'ग्रह युद्ध में पराजित' शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो ग्रीर राहु ग्रादि से पीड़ित (ग्रर्थात् राहु योग से चन्द्र विव दूपित हो—जैसा ग्रहण में होता है; अथवा राहु से युति मात्र को भी पीड़ित ग्रवस्था कह सकते हैं) तो दिरद्र होता है। इस भ्लोक में यह सिद्धांत बताया गया है कि पराजित ग्रह नैसर्गिक शुभ होने पर भी पाप हो जाता है। कैमुतिक न्याय से पाप ग्रह ग्रीर भी पाप हो जायेगा।
- (२) यदि चन्द्रमा अपने शतु के राशि और वर्गे में हो, तुला में हो नीचस्थ ग्रह के साथ हो, नीच ग्रह से दृष्ट हो तो दिर होता है। यहाँ तुला का क्यों निर्देश किया ? क्यों कि तुला में नीच राशि का सूर्य होगा और तुला में नीचस्थ सूर्य के साथ होने मात्र का दोष नहीं होगा अपितु मूर्य के सान्निध्य से हीन पक्ष वली भी होगा। किसी एक सिद्धांत से अनेक सिद्धांत निकलते हैं। यह शास्त्र की शैली है। मान लीजिए किसी जन्मकुण्डली में सूर्य चन्द्र एक साथ हैं। चन्द्रमा सूर्य एक राशि में होने से चन्द्रमा सभी राशियों में बलहीन होगा। शुक्ल या कृष्ण का चन्द्रमा है, तज्जित तारतम्य पहिले समझा चुके हैं। उसका विचार यहाँ नहीं करना है, न किस भाव का स्वामी सूर्य है, किस भाव का चन्द्रमा इनका तुलनात्मक विवेचन करना है। न किस भाव में यह हैं—इनका विवेचन करना है। यहाँ केवल सूर्य

चन्द्र युति के फल का तारतम्य करना है। ग्रतः प्रश्न उठता है कि मेप, वृष, तुला या वृश्चिक में सूर्य-चन्द्र युति का समान फल होगा ? नहीं। क्यों ? क्यों कि

- (i) मेप में मेष में सूर्य मित्र राशि में, चन्द्रमा सप्त राशि में हुआ । मेप में सूर्य उच्च होता है । ग्रतः पक्षबलहीन भी चन्द्रमा मित्र राशि में, उच्चस्थ ग्रह (सूर्य) के साथ होगा ।
- (ii) वृष में सूर्य की शतु राशि, चन्द्रमा की सम राशि होकर भी (क्योंकि शुक्र चन्द्रमा का सम है) उच्च राशि है।
- (iii) तुला में सूर्यं न केवल अपनी शतु राशि में होगा अपितु अपनी नीच राशि में भी होगा। चन्द्रमा सम राशि में होकर भी नीचस्थ ग्रह (सूर्यं) के साथ होगा। यहाँ एक सूक्ष्म सिद्धान्त की ओर घ्यान आकि विकास जाता है। शुक्र क्योंकि चन्द्रमा का सम है, वृष राशि का स्वामी होने के कारण शक्त चन्द्रमा का मित्र होना चाहिए, तुला राशि का स्वामी होने के कारण शतु हुआ। एक हेतु से मित्र अन्य हेतु से शतु होने के कारण सम हुआ (मित्रता और शत्रुता का हेतु ज्ञात करने के लिए देखिए अध्याय २ श्लोक ४२-४५)। अतः किसी सम ग्रह की दोनों राशियों का विचार की जिए—कौन-सी मित्रता का हेतु है, कौन-सी शत्रुता का जिसके परिणाम स्वरूप सम हुआ। जो राशि मित्रता का हेतु है वह अच्छी, जो शत्रुता का हेतु वह निन्दित, यह सामान्य सिद्धान्त है। अतः तुला चन्द्रमा के लिए निन्दित हुई।
- (iv) वृश्चिक में—सूर्य मित राशि में, चन्द्रमा सम राशि में हुग्रा किन्तु चन्द्रमा नीच राशि में हुग्रा।

प्रस्तृत योग में नीचस्थ ग्रह से चन्द्र यृति का दुष्फल बताया है। इस कारण तुला का उल्लेख किया है।।७६॥

श्लोक ७७ में दो योग कहे गए हैं।

(१) यदि लग्न से केन्द्र या विकोण में चन्द्रमा अपने नीच या शत्नु वर्गों में हो और चन्द्रमा से १२वें छठे, या अष्टम में वृहस्पित हो तो दिएद्र होता है। फलदीपिका में भी कहा है कि यदि वृहस्पित से छठे, आठवें या बारहवें चन्द्रमा हो तो शकट योग होता है। शकट योग का फल है कि जातक अत्यन्त दुःखी होता है। उसके हृदय में ऐसा दुःख का काँटा लगा होता है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करता और साधारण जीवन व्यतीत करता है। कभी-कभी भाग्य में उपचय हो जाता है, कभी अपचय। शकट (गाड़ी के पहिने) की भाँति कभी (भाग्य में) ऊपर जाता है, कभी नीचे।

जातकपारिजात ग्रीर फलदीपिका—दोनो मान्य ग्रंथों में जो योग दिया है, उसमें ग्रन्तर है। प्रथम तो यह कि जातकपारिजात में योग का एक ग्रावश्यक ग्रंग है कि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र या कोण में हो 'केन्द्रे वा यदि कोणगे हिम-करे'। इसके विरुद्ध, फलदीपिका में दिए हुए श्लोक में कहा है:

जीवादन्त्यारिसंस्थे शशिनि तु शकटः केन्द्रगे नास्ति लग्नात् ग्रयात् वृहस्पति से द्वादण, पष्ठ या अप्टम में चन्द्रमा हो तो शकट योग होता है, किन्तु यदि चन्द्रमा लग्न से केन्द्र में हो तो यह योग नहीं होता । यह दोनों ग्रंथों में कथित योग में प्रथम वंपम्य है । द्वितीय अन्तर यह है कि जातकपारिजात के अनुसार चन्द्रमा नीच या शतु वर्ग में होना चाहिए। इसका उल्लेख फलदीपिका में विलक्ल नहीं है। इसी ग्रध्याय के श्लोक १०८ में जातकपारिजातकार कहते हैं कि चन्द्रमा से पष्ठ या अप्टम में बृहस्पति हो और बृहस्पति केन्द्र में न हो तो शकट योग होता है। इस श्लोक के अनुसार बृहस्पति केन्द्र में न हो तो शकट योग होता है फलदीपिका के अनुसार चन्द्रमा केन्द्र में न हो तो शकट योग होता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि वर्ग शब्द से क्या अर्थ लिया जाए-पड़ वर्ग, सप्त वर्ग या दश वर्ग । चन्द्रमा का कंई ग्रह शतु नहीं । चार ग्रह मंगल बृहस्पति, शुक्र तथा शनि इसके सम हैं, सूर्य, बुध, इसके मित्र हैं । तब इन चारों में जो तात्कालिक शत हैं, वही पंचधा विचार में शत्र हो सकते हैं-इन चारों की १, २, ७, ८, ९, १०, ११, १२ यह आठ राशियाँ हैं, इस कारण यदि चन्द्रमा इन आठ राशियों के वर्ग में हो तो शतु वर्ग में होगा। दश वर्ग को या सप्त वर्ग को यदि छाड़ भी दें, केवल पड्वर्ग तक अपनी दृष्टि सीमित रखें तो भी पड्वगं शढ प्रायः ग्रह मिलता नहीं। तब क्या वर्ग से केवल राशि लिया जाए। यदि केवल राशि लेते हैं तो ग्रंथकार ने वर्ग क्यों लिया । इस प्रकार की शंका स्वाभाविक है। प्राचीन ग्रंथकारों ने इस प्रकार कतिपय स्थानों में सन्देह ग्रीर शंका के स्थल छोड़ दिए हैं। किसी भी श्लोक का शब्दार्थ या भावार्थ समझ लेना एक बात है और उसे लागु कर फल निर्देश करना ग्रन्य। ज्योतिप व्यवहारोपयांगि जास्त्र है, इस कारण नियम ऐसा होना चाहिए कि निरस्तशंकाकृलित मानस उसका उपयोग कर सके।

तृतीय भेद जो वैद्यनाथ दीक्षित (जातकपारिजातकार) ग्रौर मंत्रेश्वर (फलदीपिका के प्रणेता) में है वह यह कि मंत्रेश्वर के अनुसार वृहस्पित से छठे, ग्राठवें, वारहवें चन्द्रमा हो ग्रौर वैद्यनाथ के ग्रनुसार चन्द्रमा से छठे, ग्राठवें, वारहवें वृहस्पित हो। जहाँ तक छठे, ग्राठवें होने का प्रश्न है कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता—चाहे चन्द्रमा से छठे, ग्राठवें वृहस्पित कहिये या बृहस्पित

से छठे ग्राठवें चन्द्रमा कहिए, दोनों की पडाष्टक स्थिति का उल्लेख है-वह दोनों स्थिति में होती है। परन्तु चन्द्रमा से बारहवें वृहस्पित हो यह वैद्यनाथ कहते हैं ग्रीर बृहस्पित से बारहवें चन्द्रमा हो यह मंत्रेश्वर कहते है। यह भेद है। इब एक श्रन्य दृष्टि कोण से विचार कीजिये। चन्द्रमा से बारहवें श्रव एक श्रन्य दृष्टि कोण से विचार कीजिये। चन्द्रमा से बारहवें

श्रव एक श्रन्य दृष्टि कोण से विचार क्यांजय । प्रमुखा से बारहव वृहस्पति हो तो प्रनक्ता योग सभी ग्रंथकारों ने ग्रन्छा माना है। इस ग्रंथ में भी उत्तम फल दिया है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय में वृहस्पति हो सभी उत्तम फल दिया है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय में वृहस्पति हो सभी अयोतिष की पुस्तकों ने धनी श्रादि ग्रुभ फल दिया है। देखिए इसी श्रध्याय के श्र्योतिष की पुस्तकों ने धनी श्रादि ग्रुभ फल दिया है। देखिए इसी श्रध्याय के श्र्योतिष चन्द्रमा नीच, शत्नु वर्ग में हो तो चन्द्रमा के स्वतः नैवंल्य के कारण, वृहस्पति के द्वितीय या द्वादश के श्रुभ फल का निराकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रंथकार को केवल चन्द्रमा के नैवंल्य से दिरद्रता कहनी चाहिये। तब उससे द्वितीय या द्वादश में वृहस्पति हो यह उल्लेख क्यों किया ? क्योंकि इन स्थानों से वृहस्पति की दृष्टि चन्द्रमा पर नहीं पड़ेगी ग्रीर वृहस्पति की दृष्टि जनित दोष मार्जन की जो संभावना है उसका निराकरण हो जाता है।

ग्रव बृहस्पित यदि चन्द्रमा से षष्ठ या ग्रष्टम में हो तो सभी ग्रंथकारों ने इसे ग्रिधियोग मानकर बहुत शुभ फल कहा है। बृहज्जातक, फलदीपिका ग्रादि समस्त फिलत के मान्य ग्रंथों में ग्रिधियोग का जो फल कहा है वही जातक पारिजात के इसी ग्रध्याय के ११३ वें श्लोक में भी कहा है। तब चन्द्रमा से छठे बृहस्पित हो या ग्राठवें तो श्लोक ७७ के ग्रनुसार ग्रनिष्ट फल कहा जाए या श्लोक ११३ के ग्रनुसार इष्ट फल यह व्यावहारिक कठिनता ज्योतिषी को पड़ती है। इसका समाधान यह लें कि चन्द्रमा नीचारि वर्ग में निर्बल है तो ग्रनिष्ट फल, यदि नीचारि वर्ग में निर्वल है तो ग्रनिष्ट फल, यदि नीचारि वर्ग में नहीं है, बली है तो ग्रुभ फल।

इस विवेचन से एक और निष्कर्ष निकलता है कि समस्त चान्द्र योगों में (चन्द्रमा से सम्बद्ध योगों में) चन्द्रमा का बल अवश्य देखना चाहिए। चन्द्रमा बली हो तभी पूर्ण शुभ फल होता है। किसी ग्रंथकार ने इस सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है यथा वराहमिहिर ने वृहज्जातक के चान्द्र योगा-ध्याय के अन्त में लिख दिया है कि कब शुभ फल, कब अशुभ फल। किसी ग्रंथकार ने इस सिद्धान्त का पृथक् प्रतिपादन नहीं किया है। कहीं अभिधा है, कहीं व्यञ्जना।

(२) ग्रव इस श्लोक के उत्तरार्द्ध में जो योग कहा है, वह कहते हैं। यदि चन्द्रमा चर राशि श्रथवा चर नवांश में हो, पापग्रह के नवांश में हो, शब् से दृष्ट हो, उस चन्द्रमा पर बृहस्पित की दृष्टि न हो तो ग्रत्यन्त दिरद्ध होता है। वैसे पंचधा मैती विचार से ग्रिधिमित, मित, सम, शत्नु, ग्रिधिशत्नु, इस प्रकार पाँच संज्ञा होती हैं कि बहुत से स्थलों में केवल मित्र, सम, शत्नु केवल यह तीन ही विशेषण प्रयुक्त होते हैं—यथा इसी ग्रध्याय के श्लोक ५८ में, जिसकी व्याख्या की जा चुकी है। ग्रथवा वृहज्जातक ग्रध्याय २० के श्लोक १० में वराहिमिहिर ने भी सुहृद् (मित्र) ग्रिर (शत्रु), परकीय (उदासीन-ग्रर्थात् न मित्र न शत्रु—सम) केवल तीन ही संज्ञा कही हैं:—

# सुद्धवरिपरकीयस्वक्षंतुंगस्यितानाम् ।

कहीं कहीं मित्र ग्रीर शतु केवल इन दो संज्ञाग्रों का उल्लेख है। यथा वृहज्जातक ग्रध्याय ९ श्लोक ८ में :—

> उपचयगृहमित्रस्वोच्चगः पुष्टमिष्टं स्वपचयगृहनीचारातिगैनेष्टसंपत् ॥

अथवा अध्याय ११ श्लोक ४ में वराहमिहिर कहते हैं।

# 'मित्रारिस्वगृहगतेस्ततस्ततोर्यम्

ग्रतः इन श्लोकों में जहाँ, मित्र, सम, शत्, ग्रथवा मित्र, शत्रु शब्द ग्राएँ हैं वहाँ नैसर्गिक मित्र, शत्रु ग्रथं लेना उपपुक्त होगा तात्कालिक नहीं क्योंकि मंत्रेश्वर ने फलदीपिका ग्रध्याय ४ श्लोक १० में कहा है:—

नैर्सागकं शत्रुसुद्दृत्वमेव भवेत्प्रमाणं फलकारि सम्यक् तात्कालिकं कार्यवशेन वाच्यं तच्छत्नुमित्रत्वमनित्यमेव ॥

(व्याख्या के लिये देखिये पृष्ठ ९१-भावार्थवोधिनी फलदीपिका)। किन्तु जातकपारिजात के इस क्लोक ७७ में चन्द्रमा शत्नु से दृष्ट हो-ऐसी स्थिति में-चन्द्रमा का नैसर्गिक शत्नु कोई ग्रह होता नहीं, इस कारण तात्कालिक शत्नु यह ग्रथं लेने से ही समाधान होगा।।७७॥

यदि शुक्र ग्रौर शनि नीच, शतु, पापग्रहों के वर्ग में स्थित होकर एक दूसरे को देखते हों या एक ही राशि में हों तो जातक चाहे राजवंश में भी उत्पन्न हो तो भी केमद्रुम योग को प्राप्त होता है ग्रर्थात् दिरद्र होता है। यहाँ शनि ग्रौर शुक्र ये दोनों—नीच शतु पाप ग्रह के वर्ग में हों—यह युति तथा दृष्टि दोनों योगों में लगानी चाहिए। इसमें हेतु क्या है: शुक्र निम्नलिखित का कारक

संपद्वाहनवस्त्रभूषणनिधिद्रव्याणि तौर्यविकम् भार्यासौख्यसुगन्धपुष्यमदनव्यापारशय्यालयान् । श्रीमत्त्वं कवितासुखं बहुवधूसंगं विलासं मदं साचिव्यं सरसोक्तिमाह भृगुजादुद्वाहकर्मोत्सवम् ॥ (फलदीपिका ग्रध्याय २ श्लोक ६) । शुक्र के नीच, पापारि वर्ग में होने से इन सब सुखों में हास हो जायेगा । उस पर, यदि नीचारि पाप वर्ग स्थित से इन सब सुखों में हास हो जायेगा । उस पर, यदि नीचारि पाप वर्ग स्थित शिन की दृष्टि होगी या ऐसे शनि की शुक्र से युति होगी तो नीम पर करेला यदा वाली उक्ति चरितार्थ हो जायेगी । जातकपारिजात के इसी ग्रध्याय के श्लोक सात में नीच या शत्रु राशि गत शुक्र की निन्दा कर चुके हैं । तथा पिछले श्रध्याय ६ में भी श्लोक २, १३, १७, २०, ३१ में नीच राशिगत शुक्र की निन्दा की गयी है । हमने इसी ग्रध्याय के श्लोक ५८ में सिवस्तर व्याख्या की है कि पापग्रह नीच होने से ग्रीर भी दुष्ट फल करता है । यहाँ शनि का नीचारि पाप वर्ग में स्थित होना दुष्ट फल का एक हेतु कहा गया है । इससे भी श्लोक ५८ की हमारी व्याख्या पुष्ट हो जाती है ॥७८॥ श्लोक ७३ में ३ केमद्रुम (दिरद्रता) के योग कहे गये हैं :—

(१) राति का जन्म हो, चन्द्रमा निर्वल हो, पापग्रह की राशि या पाप ग्रह के नवांश में स्थित हो ग्रौर पापग्रह के साथ हो तथा दशमेश से दृष्ट हो तो केमद्रम योग होता है।

(२) यदि चन्द्रमा नीच नवांश में हो, खल के साथ हो और भाग्येश से दृष्ट हो तो केमद्रुम होता है। यहाँ तृतीय तथा चतुर्थ चरण को जोड़ दिया गया है। और एक साथ चतुर्थ चरण के अन्त में फल कहा है और चतुर्थ चरण में रात्रि का जन्म कहा है। इस कारण इस योग में भी रात्रि का जन्म लेना। खल ग्रह कौन सा होता है। यह अध्याय २ श्लोक १६-१८ में कहा गया है। परन्तु खल का सामान्य अर्थ पाप ग्रह भी लिया जा सकता है।

(३) राति का जन्म हो, चन्द्रमा ग्रपनी नीच राशि में हों, क्षय तनुहो तो केमद्रुम होता है। क्षय तनु से कृष्ण पक्ष का क्षीण चन्द्रमा यह ग्रथं लेना ॥७९॥

# केमद्रुम योग का अपवाद

ग्रव, यदि जन्म कुण्डली में केमद्रुम योग हो तो उसके ग्रनिष्ट फल का नाश किन परिस्थितियों में-किन योगों से होता है, यह कहते हैं। ग्रर्थात् केमद्रुम योग का जो फल-दरिद्रता-पूर्व ग्लोकों में कहा है-वह न होकर, निम्निलिखित योग या योगों के होने से जातक धनी ही होता है-दरिद्र नहीं।

(१) यदि चन्द्रमा अपने या अधिमित्र के नवांश में हो और वृहस्पति से दृष्ट हो।

(२) यदि शुक्र केन्द्र में हो ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो।

(३) चन्द्रमा शुभ ग्रह के साथ हो ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो।

(४) यदि चन्द्रमा दो शुभ ग्रहों के मध्य में हो (ग्रर्थात् चन्द्रमा के पीछे ग्रीर ग्रागे—ग्रव्यवहित सानिध्य में एक-एक शुभ ग्रह हो ग्रीर चन्द्रमा वृहस्पति से दृष्ट हो ॥८०॥

निम्नलिखित योग या योगों के होने से भी केमद्रुम योग कट जाता है।
ग्रीर जातक दरिद्र नहीं होता ग्रर्थात् धन संपन्न होता है:—

(५) चन्द्रमा यदि अपने अधिमित्र नवांश या वृषभ नवांश में हो और वृहस्पित से दृष्ट हो। मूल में कहा है 'निजतुंग-गृहांशकस्थे' जिसका एक टीकाकार ने अर्थ किया है कि यदि चन्द्रमा अपनी उच्च राशि में, अपने गृह या नवांश में हो। मूल के निजतुंग-गृहांशकस्थे का अर्थ है—अपना (निज) जो उच्च गृह (उच्च राशि-वृष) उसके नवांश में हो। वराहमिहिर ने वृहज्जातक के चान्द्र योगाध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है कि दिन का जन्म हो चन्द्रमा अपने या अधिमित्र के नवांश में हो और चन्द्रमा वृहस्पित से दृष्ट हो तो धनी होता है। भगवानगांगि ने भी कहा है:—

स्वांशेऽधिमित्रांशे वा संस्थिते दिवसे शशी।
गुरुणा दृश्यते तत्र जातो वित्त-सुखान्वितः।।
निश्येवं भृगुणा दृष्टः शशी जन्मिन शस्यते।
विपर्ययस्थे शीतांशौ जायन्तेऽल्पधना नराः।।

यवनेश्वर भी कहते हैं:--

स्वांशे शशी भागवदृष्टमूर्तिः निशीश्वरोत्पत्तिकरः प्रदृष्टः । तदुत्तमोद्-मूर्ति-करः स तु स्यात् दृष्टो दिवा देवपुरोहितेन ॥

जातकपारिजातकार—वैद्यनाथ दीक्षित ने दिन, रान्नि का भेद नहीं किया है। अन्य स्राचार्यों ने कर्क नवांश स्थित चन्द्र यदि बृहस्पति दृष्ट हो तों अभ फल माना है। इस कारण जातकपारिजात के 'निज तुंग' का अर्थात् स्वनवांश या उच्चनवांश यह अर्थ लिया जाए तो भी ज्योतिष सिद्धान्तानुकूल ही होगा।

(६) यदि चन्द्रमा सम्पूर्ण विव (पूर्णिमा के आसपास) हो, शुभ ग्रह से युत हो, दशम स्थान में स्थित हो, बृहस्पित से दृष्ट हो। मूल में 'पूर्णे तनों लिखा है। ग्रर्थात् चन्द्रमा का तनु (विव) पूर्ण हो। कितपय टीकाकार 'लग्न में पूर्ण चन्द्रमा हो, शुभ ग्रह के साथ हो'—यह भी ग्रर्थ लेते हैं।

मंत्रेश्वर ने फलदीपिका के ग्रध्याय ७ श्लोक ७ में जहाँ पूर्ण चन्द्र सम्बन्धी राजयोग दिया है, वहाँ लिखा है कि लग्न के ग्रतिरिक्त किसी केन्द्र में चन्द्रमा हो तब राजयोग होता है। निषायमपि पार्थिवं जनयतीन्दुरुज्वस्वभ-स्थितग्रहनिरीक्षितो धवलकान्तिजालोज्ज्वलः । विहाय तनुभं कलास्कुरितपूर्णकान्तिः शशी चतुष्टयगतो नृपं जनयति द्विपाश्वान्वितम् ॥

इस कारण 'तनी' का अर्थ 'लग्न में' हम उपयुक्त नहीं समझते ॥८१॥

यदि किसी जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो (ग्रीर ऊपर क्लोक ८० तथा ८१ में कहे गए किसी योग से खण्डित न होता हो) तो कुंडली के जो ग्रन्य राजयोग भी हों, उनका इस प्रकार विलय (लोप) हो जाता है जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं ॥८२॥

हित्वाऽकं सुनफाऽनफाबुरुधुरास्वान्त्योभयस्थैर्गहैः शीतांशो: कथितोऽन्यथा तु बहुभि: केनद्रुसोऽन्येस्त्वसौ। केन्द्रे शीतकरेऽथवा ग्रहयुते केनद्रुसो नेष्यते केचित् केन्द्रनवांशकेषु च वदन्तपुत्तिप्रसिद्धा न ते।। द३॥

सूर्यं के अतिरिक्त, कोई अन्य यह (i) चन्द्रमा से द्वितीय में हो तो सुनफा,
(ii) चन्द्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो तो अनफा, (iii) चन्द्रमा से द्वितीय
तथा द्वादश में ग्रह हो तो दुरुधरा योग होता है। यदि चन्द्रमा से द्वितीय
और
द्वादश में कोई ग्रह न हो तो बहुतों ने (प्राचीन आचार्यों ने) केमद्रुम योग कहा
है। किन्तु यदि जन्म लग्न से केन्द्र में ग्रह हो या चन्द्रमा से केन्द्र में कोई ग्रह
हो तो भी केमद्रुम नहीं होता। यह अपना मत कहा।

वराहिमिहिर कहते हैं कि उनके मत से, लग्न से सूर्य चन्द्रमा के ग्रितिरिक्त कोई ग्रह केन्द्र में हो, या चन्द्रमा से सूर्य के ग्रितिरिक्त कोई ग्रह हो तो केमद्रुम योग का ग्रपवाद होता है किन्तु 'नेप्यते'—कुछ इस मत को नहीं मानते।

स्रव कुछ स्रन्य (म्राचार्यों) का मत कहते हैं कि यह योग केमद्रुम तव होता है जब (i) चन्द्रमा से चतुर्थ भ्रौर दशम में कोई ग्रह न हो अथवा (ii) नवांश कृण्डली में चन्द्रमा से दितीय तथा द्वादण में कोई ग्रह न हो। ग्रर्थात् चन्द्रमा से चतुर्थ में कोई ग्रह हो तो सुनफा, चन्द्रमा से दशम कोई ग्रह हो तो अनफा, चन्द्रमा से चतुर्थ तथा दशम दोनों में ग्रह हो तो दुरुधरा। इसी प्रकार नवांश कुण्डली में चन्द्रमा से दितीय में ग्रह हो तो सुनफा, द्वादश में कोई ग्रह हो तो अनफा, चन्द्रमा से दितीय तथा द्वादश दोनों में ग्रह हों तो दुरुधरा। किन्तु यह (अन्य आचार्यों का मत) प्रसिद्ध नहीं है।

जातकपारिजात का यह श्लोक बृहज्जातक के चान्द्र योगाध्याय से लिया गया है और ऊपर जो 'ग्रपना मत' कहा गया है वह वराहमिहिर का मत है। श्रीर अन्य मत देकर जो यह कहा गया है कि वह प्रसिद्ध नहीं है, यह भी वराहमिहिर की ही उक्ति है।

यहाँ अनका, सुनका, दुरुधरा, केमद्रुम प्रसंग में जो बारम्वार कोई ग्रह कहा उसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्त व शनि इन्ही पाँच ग्रहों का ग्रहण करना, सूर्य का नहीं। सूर्य योग उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता है, किन्तु अन्य ग्रह योग कर रहे हों और सूर्य भी उपर्युक्त किसी स्थान में हो तो योगभंग भी नहीं होता।

बृहज्जातक के इस श्लोक की टीका में भट्टोत्पल कहते हैं :--

केन्द्रे ग्रह्मपुत इत्यव कैश्चिच्चन्द्रकेन्द्रमेव केवलं व्याख्यातं तच्चा-युक्तम् . . . . . अत्र च भगवान्यागिः —

> ध्ययार्थकेन्द्रगश्चन्द्राव् विना भानुं न चेद् ग्रहः । कश्चित्स्याद्वां विना चन्द्रं लग्नात्केन्त्रे गतोऽयवा ॥ योगः केमद्रुमो नाम तदा स्यात्तव्रगहितः । भवन्ति निन्दिताचारा दारिव्रधापत्तिसयुताः ॥

सारावली ग्रध्याय १३ श्लोक १-२ में भी कहा है कि चन्द्रमा या लग्न से केन्द्र में ग्रह हो तो केमद्रुम नहीं होता।

> मुनफा-अनफा-बुरुधरा श्रवन्ति योगाः क्रमेण रिव-रिहतैः । वित्तान्योभयसंस्यैः करववनवान्धवाद्विहगैः ॥ एतेन यदा योगाः केन्द्रग्रहर्वीजतः शशांकश्च । केमद्रुमोऽतिकष्टः शशिनि समस्तग्रहा दृष्टे ॥

यही जातकसारदीप (फलज्योतिष का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जिसकी पाण्डुलिपि तंजोर से मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है) पृष्ठ ३३२ पर कहा है:—

एते योगा यदा न स्युर्योगः केमब्रुमस्तदा । ग्रहयुक्तेक्षिते चन्द्रे लग्नकेन्द्रे न वा ग्रहः ॥

इसकी संस्कृत टीका में कहते हैं—"अय केमब्रुमयोगमञ्जन्माह (प्रहेति) चन्द्रे केनचिद् प्रहेण युक्ते वा वृष्टे वा केमब्रुमो न भवति, तथा लग्नकेन्द्रे यः कश्चिद् प्रहो यदि भवति तथापि केमब्रुमो न भवति इति भावः। फलदीपिका में यह भी कहा है कि कुछ ग्राचार्यों के विचार से चन्द्रमा से केन्द्र में यदि ग्रह हो तो केमद्रुम नहीं होता। देखिए फलदीपिका पृष्ठ ११३॥

श्रुति-कीर्ति के मत से चन्द्रमा से चतुर्थं में सूर्यं के श्रतिरिक्त कोई ग्रह होने से सुनफा, चन्द्रमा से दशम में श्रनफा श्रादि योग होते हैं।

चन्त्रात् चतुर्यः सुनका, दशमस्यितः कीर्तितोऽनका विहगैः । उभयस्यितेवुं रुधरा, केमद्रुमसंज्ञितोऽन्यया योगः ।।

चन्द्रमा जिस नवांश में हो, उस नवांश कुण्डली से द्वितीय में सुन्फा ग्रादि लेना यह जीवशर्मा का मत है :—

> यद्राशिसंत्रे शीतांशुर्नवांशे जन्मनि स्थितः । तद्द्वितीयस्थितयोगः सुनफाख्यः प्रकीतितः ॥ द्वादशैरनफा त्रेयो प्रहैद्विद्वादशस्थितैः । प्रोक्तो दुरुधरायोगोऽन्यया केमद्रमः स्मृतः ॥

वराहिमिहिर ने अपने स्वल्पजातक में, तथा स्कन्दहोरा, वृहत्प्राजापत्य में केमद्रुमादि योग कहे हैं। सत्याचार्य, गुणाकर आदि ने भी इन योगों की व्याख्या की है परन्तु पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तार से सुनफा ३१ प्रकार का तथा दुष्ट्यरा १८० प्रकार का होता है। यथा चन्द्रमा से कोई ग्रह द्वितीय में मंगल हो, या बुध हो इस प्रकार से ५ भेद; चन्द्रमा से द्वितीय में कोई दो ग्रह हों तो १० भेद, कोई तीन ग्रह हों तो १० भेद, कोई चार ग्रह हों तो ५ भेद और पाँच ग्रह हों तो १ भेद होता है। इस प्रकार ३१ भेद हुए। ऐसे ही अन्यत्र समझना।।८३।।

स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समी वा

भवति हि सुनफायां घीधनख्यातिमांश्च।

प्रभुरगदशरीर: शीलवान् स्यातकीर्ति-

विषय-मुखसुवेषो निर्वृतश्चानफायाम् ॥ ८४॥

उत्पन्नभोगसुखभाग्धनवाहनाढच-

स्त्यागान्वितो बुरुधुराप्रभवः सुमृत्यः।

केमद्रुमे मलिनदुःखितनीचनिःस्वाः

प्रेथ्याः खलाश्च नृपतेरिप वंशजाताः ॥ दर् ॥

जिसकी जन्म कुण्डली में सुनफा योग-होता है, वह स्वयं धन प्राप्त करता है, राजा हो या राजा के समान हो ग्रीर बुद्धिमान, धनवान् तथा ख्यातियुक्त होता है । जो अनफा योग में हो वह प्रमु (उच्चपदाधिकारयुक्त-वास्तव में प्रभु उसे कहते हैं जो कर्तुं मकर्तुं मन्यथाकर्तुं शक्तः हो) स्वस्थ (रोगरहित), शीलवान्, ख्यातकीर्ति (प्रसिद्ध यश वाला) ग्रीर ऐसा व्यक्ति सुन्दर वेष वाला-सांसारिक सभी सुखों का भोक्ता होता है ग्रीर उसका चित्त सन्तुष्ट होता है।

जो दुरुधरा योग में जन्म ले वह विविध भेद से युक्त सुखी ग्रीर त्यागशील होता है। उसके ग्रच्छे भृत्य (नीकर) होते हैं।

सारावली ग्रष्ट्याय १३ श्लोक ९ में एक विशेष वात की ग्रोर घ्यान ग्राकृष्ट किया गया है-जिसको ज्योतिषी प्रायः विस्मरण कर जाते हैं। कहते हैं कि सुनफा ग्रादि के फल निर्देश के समय योग कारक ग्रह मंगल ग्रादि का बल, जातक किस देश में रहता है कहाँ का रहने वाला है, उसके कुल ग्रादि का विचार कर फल कहें:—

मौमादीनां बलं देशं जातस्य च कुलं बुधः । विज्ञाय प्रवदेत् सम्यक् सुनफादिकृतं फलम् ॥

जो केमद्रुम योग में उत्पन्न हो, वह चाहे राजवंश में भी उत्पन्न हो, मिलन, दुःखित, नीच, निर्धन, प्रेप्य (नीची कक्षा का भृत्य) ग्रीर खल (दुर्जन) होता है। यह दोनों क्लोक बृहज्जातक के चान्द्रयोगाध्याय से लिए गए हैं।। ८४-८५।।

मंगल आदि से सुनफा योग

जातक्च मूपितक्चण्डो हिस्रो डिम्बः सुधीरधीः। धनविक्रमवान् कोपी चन्द्राद्धनगते कुजे ॥ द६ ॥ वेदशास्त्रकलागेयकुशलः सुशरीरवान् । मनस्वी हितवाग् धर्मी चन्द्राद्वित्तगते बुघे ॥ द७ ॥ सर्वविद्याधिकः श्रीमान् कुटुम्बी नृपवल्लभः। राजतुल्ययशस्वी च चन्द्राद्वित्तगते गुरौ ॥ दद ॥ विक्रमस्त्रीधनक्षेत्रकर्मवान् बहुवित्तवान् । चतुष्पदाढ्या राजश्रीः सिते चन्द्रात् कुटुम्बगे ॥ द६ ॥ पुरग्रामस्थिताशेषैः पूजितो धनवान् सुधीः। निपुग्ः सर्वकार्येषु चन्द्राद्वित्तगते शनौ ॥ ६० ॥

यदि कोई भी ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हो या हों तो सुनफा योग होता है, उसका सामान्य फल पहिले कह चुके हैं। परन्तु प्रत्येक ग्रह के स्वभाव में कुछ भिन्नता होती है। इस कारण यदि चन्द्रमा से द्वितीय मंगल हो तो क्या फल होगा, बुध हो तो क्या इस प्रकार पांचों ग्रहों में जो सुनफा योग कारक हो वह क्या फल करेगा यह कहते हैं।

यदि मंगल सुनफा योग करता हो तो भूपित, चण्ड प्रचण्ड स्वभाव ग्रीर कमं वाला), कूर, झगड़ालू (दंगा फसाद करने वाला), धैयंवान्, धनी, विक्रम-वान् ग्रीर कोधी होता है। यदि बुध चन्द्रमा से द्वितीय हो तो वेदशास्त्र, गान-विद्या ग्रीर कलाग्रों में कुशल, मनस्वी, हित-वाणी बोलने वाला ग्रीर धार्मिक होता है। जातक का शरीर सुन्दर होता है। यदि वृहस्पित सुनफा योग करता हो तो सर्व-विद्याधिक (सबसे विद्वान् या सव विद्याग्रों में विद्वान्), श्रीमान् (लक्ष्मी, ऐश्वयं, कान्ति ग्रादि से युत्त), कुटुम्बी (बृहत् परिवार वाला), राजा का कृपा पात्र, राजा के समान यशस्वी (या राजा के समान ग्रीर यशस्वी) होता है। यदि शुक्र चन्द्रमा से द्वितीय हो तो विक्रमी, कर्मठ, स्त्री ग्रीर धन से सम्पन्न, कृषि भूमि से युक्त, बहुत धनी होता है। ऐसे व्यक्ति के पास पशु (गाय, भैंस ग्रादि) बहुत होते हैं ग्रीर राजश्री से युक्त होता है। यदि शिन सुनफा योग करे तो सब कार्यों में निपुण, धनी, बुद्धिमान् ग्रीर ग्राम तथा नगर के सब लोगों से पूजित होता है—ग्रर्थात् सब उसका मान ग्रीर ग्रादर करते हैं ॥८६-९०॥

मंगल आदि से श्रनका योग

मानी रणोत्मुकः क्रोधी षृष्टश्चोरजनप्रभुः । धीरः स्वतनुलोभी स्याच्चन्द्रादन्त्यगते कुजे ॥ ६१ ॥ गान्धवंलेख्यपदुवाक् किववंक्ता मुदेहवान् । यशस्वी राजपूज्यः स्यात् चन्द्राद्वचयगते बुघे ॥ ६२ ॥ राजपूज्योऽतिमेधावी गाम्भीयंगुणसत्त्ववान् । श्रुचिः स्थानधनाढचः स्याद् चन्द्राद् द्वादशगे गुरौ ॥ ६३ ॥ युवतीजनकन्दपंः पश्चादिधनवान् मुघीः । धनधान्याधिकश्चन्द्रादन्त्यस्थानगते भृगौ ॥ ६४ ॥ विस्तीर्णबाहुगं ुणवान् नेता पश्चादिवित्तवान् । गृहीतवाक्यो दुस्त्रीकश्चन्द्रादन्त्यङ्गते शनौ ॥ ६४ ॥

अब मंगल आदि जो ग्रह अनफा योग करे, उस योगकर्ता ग्रह के अनुसार फल कहते हैं:—

मंगल यदि चन्द्रमा से बारहवें हो तो मानी, रण के लिए उत्सुक, कोधी, धृष्ट (ढीठ), चोरजनप्रभु या.चोरों का स्वामी, धीर ग्रीर ग्रपने गरीर का लोभी (ग्रयीत् लड़ाई झगड़े में ग्रपने गरीर की रक्षा पर विशेष ध्यान देने वाला) होता है। बुध यदि अनफायोगकारक हो तो, गान्धवं (गाना, बजाना) विद्या लेख (लिखना, पढ़ना) और वाणी (बोलने) में चतुर, कवि, वक्ता, ग्रच्छे शरीर वाला, यशस्वी, राजपूज्य होता है। यदि बृहस्पति चन्द्रमा से व्यय में हो तो राजपुज्य, (राजा या सरकार में सम्मानित) अत्यन्त मेघावी (वृद्धि-मान्-जिसकी स्मरण शक्ति ग्रच्छी हो), गांभीर्यादि गुण सम्पन्न, सत्त्व युक्त, स्थान (मकान ग्रादि) ग्रीर धन से सम्पन्न होता है। यदि चन्द्रमा से बारहवें घर में शुक्र हो तो युवितयों से केलि (कामशास्त्र में कथित विविध कीड़ा) करने वाला, पणु (गाय, घोड़े) ब्रादि से युक्त, धनी, बुद्धिमान्, धन ग्रीर धान्य की विशेष माला से युवत होता है। फलितार्थ यह है कि इस योग से सांसारिक मुख प्रचुर माला में प्राप्त होते हैं। यदि अनका योग कारक ग्रह शनि हो तो विस्तीएां बाहु ग्रीर गुण वाला नेता, पशु ग्रादि धन से युक्त, वचन-प्राही (जो दूसरे के सद्पदेश को मान ले) होता है किन्तु उसकी स्त्री दुष्ट होती है ॥९१-९५॥

विविध ग्रह कृत घुरन्धरा योग

ग्रासत्यवादो गुणवान् निपुणोऽतिकाठो घृणी ।

लुब्धो वृद्धाऽसतीसक्तश्चन्द्रे सौम्यारमध्यमे ॥ ६६ ॥
स्वकर्मविभवो दृष्टो यशस्वी रिपुपोडितः ।
स्वमेहशोलकृच्चन्द्रे मध्यमे कुजजीवयोः ॥ ६७ ॥
व्यायामी सुभगः क्रूरो हृष्टः सत्कामिवत्तवान् ।
भयादशीलः शीतांशौ यध्यमे कुजशुक्रयोः ॥ ६८ ॥
कुत्सितस्त्रीरतः क्रोधी धनवान् पिशुनोऽरिमान् ।
ग्रासन्तृप्तो निशानाथे मध्यमे कुजमन्दयोः ॥ ६६ ॥
धर्मात्मा शास्त्रविद्धाग्मी सत्कविः सज्जनान्वितः ।
यशस्वी च निशानाथे मध्यमे बुधजीवयोः ॥ १०० ॥
नृत्यगानरतः कान्तः प्रियवाक् सुभगः सुधीः ।
शूरप्रकृतिकश्चन्द्रे मध्यमे बुधगुक्रयोः ॥ १०१ ॥
देशाद्देश गतः पूज्यो नातिविद्याधनान्वितः ।
स्वबन्धुजनविद्वेषी चन्द्रे मन्दश्चमध्यमे ॥ १०२ ॥

नृषतुल्यकर: श्रीमान् नीतिज्ञो विक्रमान्वित: ।
स्थातोऽबुष्टमितश्चन्द्रे मध्यगे गुरुशुक्तयोः ॥ १०३ ॥
सुखी विनयविज्ञानविद्यारूपगुरणान्वित: ।
सनी शान्तिकरश्चन्द्रे मध्यगे शनिजीवयो: ॥ १०४ ॥
बृद्धाचारः कुलाखचश्च निपुरणस्त्रीजनप्रश्चः ।
धनी नृपप्रियश्चन्द्रे सिताबित्यसुतान्तरे ॥ १०५ ॥
स्वोच्चस्विमत्रभवनोपगतेषु सर्वं
प्राप्नोति जातमनुजो नियतं यदुक्तम् ।

स्वांशेषु वा निजसृहृद्गृहसंयुतेषु

प्राहुस्तर्थेव फलमस्ति पराश्चराद्या: ॥१०६॥

चन्द्रः सराहुर्यदि वा सकेतुक्चन्द्रादहिर्वा यदि रिःफयातः । नीचास्तगो वा यदि योगकर्ता जातस्य मिश्चं फलमाहुरार्याः ॥१०७॥

यदि मंगल और बुध दुष्धरा योग करें, अर्थात् चन्द्रमा से द्वितीय में मंगल हो, द्वादश में बुध या चन्द्रमा से द्वितीय में बुध हो, द्वादश में मंगल हो तो जातक असत्यवादी परन्तु गुणवान्, निपुण परन्तु अति शठ (दुष्ट), दयायुक्त परन्तु लोभी, अधिक वय की असती (दुश्चिरता, व्यभिचारिणी) स्त्री में आसक्त होता है। यदि मंगल और वृहस्पित यह योग करें तो अपने कर्म (कार्य, उद्योग, परिश्रम) से वैभव युक्त, यशस्वी परन्तु शत्रुओं से पीड़ित, अपने घर में रहने वाला (अर्थात् अधिक याता न करने वाला) होता है। यदि मंगल और शुक्र जिन राशियों में हों उनके बीच की राशि में चन्द्रमा हो तो व्यायाम का शौकीन, सुन्दर, त्रूर, प्रसन्निचत्त, सत्काम (सांसारिक भोग जो विहित हों) भोगयुक्त, धनी परन्तु डरपोक होता है। यदि दुष्धरा योग कारक मंगल और शिन हों तो कृत्सित (जो कुष्प हो या निम्न श्रेणी की हो या अन्य किसी कारण से श्लाध्य न हो) स्त्री में रत, कोधी, धनी, चुगल खोर, शत्रु युक्त जिसका मन तुप्त न हो—ऐसा होता है।।९६-९९।।

यदि बुध ग्रौर बृहस्पित (चन्द्रमा के एक ग्रोर बुध, दूसरी ग्रोर बृहस्पित) दुष्धरा योग बनाते हों तो धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ, वाग्मी, ग्रच्छा किव (संस्कृत में किव केवल किवता निर्माण करने वाले को नहीं कहते अपितु बुद्धिमान को भी कहते हैं) सज्जनों की गोष्ठी वाला ग्रौर वशस्वी होता है। यदि बुध ग्रौर शुक

योग बनाते हो तो नृत्यगानरत (नाबने गाने का सौकीन-सम्प्रति सिनेमा प्रिय) सुन्दर, प्रिय वाणी बोलने वाला, मनोहर व बुढिमान् ग्रौर मूरवीर होता है। यदि दुष्धरा योग बनाने वाले ग्रह बुध ग्रौर ग्रानि हों तो जातक एक देश से दूसरे देश को जाता है, ग्रिति विद्वान् या ग्रिति धनी नहीं होता किन्तु पूज्य होता है, ग्रार्थात् ऐसे जातक का सब ग्रादर करते हैं किन्तु जातक ग्रपने बन्धुग्रों का विद्वेषी (वैरी) होता है।।१००-१०२।।

यदि दुरुधरा योग उत्पन्न करने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रीर शुक्र हों तो जातक राजा के समान हो (वैभवादि सम्पन्न), नीतिज्ञ, पराक्रम युक्त, विख्यात ग्रीर सद् बुद्धि (दान, परोपकार, धर्म कार्यों में दत्तचित्त) हो। यदि बृहस्पति ग्रीर शानि योगकर्त्ता ग्रह हों तो सुखी, विनयी, विज्ञान, विद्या से युक्त, स्वरूपवान, गुर्गी (ग्रथवा जिसमें विनय, विज्ञान विद्या, रूप ग्रादि गुण हों), धनी ग्रीर शांतिकर (दूसरों को शांति प्रदान करने वाला—उनकी सहायता कर या ग्रपने सद् विचार ग्रीर सदुपदेश से उनकी व्यप्रता हटाकर उन्हे शांति देने वाला) होता है।।१०३-१०४।।

यदि चन्द्रमा के ग्रगल-बगल की राशियों में शुक्र और शनि हों तो वृद्ध की तरह ग्राचरण करने वाला, कुल में ग्राह्य (धनिक), निपुण स्त्री और निपुण ग्रादिमयों का स्वामी होता है। किसी-किसी पुस्तक में पाठ है 'निर्णु एस्त्रीजन-प्रभू:' परन्तु निपुण स्त्रों पाठ ही सम्यक् है।।१०५।।

ग्रब एक महत्त्वपूर्ण ग्रादेश ग्रंथकार ने किया है, उसकी ग्रोर पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट किया जाता है। प्रायः ज्योतिषी इस ग्रादेश की ग्रोर ध्यान नहीं देते, इस कारण फल में व्यभिचार हो जाता है। यदि आप कारखाने में काम करने वाले कुलियों की, सड़क पर झाडू देने वाले भंगियों की, या भरपेट भोजन प्राप्त न कर सकने वाली ग्रीर खेतों में काम करती हुई मजदूरिनयों की जन्म कुण्डलियाँ संग्रह करें तो उनमें भी सुनफा, ग्रनफा, दुरुधरा योग पायेंगे— सव में नहीं, किन्तु कुछ कुण्डलियों में, फिर इन योगों का फल क्यों नहीं मिलता?

काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पंडित रामयत्न जी म्रोझा ने म्रपनी पुस्तक फिलित विकास के पृष्ठ ११३ पर लिखा है :—

'रिका योग, नाभसयोग, ग्रनफा, सुनफा दुरुघरा योग, केमद्रुम योग, वराह-मिहिरोक्त प्रव्रज्या योग इत्यादि योग जैनयवनमतानुसारी हैं, भ्रायं नहीं। यस्तु, म्रव प्रकृत विषय पर ग्राइये। जातकपारिजात के सुनफा, अनफा दुष्धरा योग के सम्बन्ध में विशेष ग्रादेश क्या है? कहते हैं कि ग्रह यदि ग्रपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में हों तभी (केवल उसी हालत में) जो फल कहा गया है वह प्राप्त होता है। या ग्रह श्रपने या मित्र के ग्रह नवांश में हों, तो जो शुभ फल होता है, वह प्राप्त होता है यह पराशर ग्रादि ने कहा है। हमारे विचार से यह सिद्धांत-कि ग्रह उच्च, स्व, मित्र राशि तथा उच्च, स्व या मित्र नवांशों में हों तभी ग्रपना पूर्ण शुभ फल करते हैं—तो ग्रवश्य पाराशरीय है, परन्तु सुनफा, ग्रनफा, दुष्धरा के सन्दर्भ में पराशर ने कुछ नहीं कहा है (जैसा फलित विकास के उद्धरण से स्पष्ट है कि यह योग हमारे श्रवियों ने नहीं कहे हैं)। परन्तु हमारे यहाँ एक प्रथा चल गई है कि जो कुछ फलित ज्योतिष के विषय में कहा जाये उस पर पराशर की मोहर लगा देते हैं, जिससे उस कथन की प्रामाणिकता में वृद्धि हो जाये।

हाँ, यह सिद्धांत निर्विवाद है कि केवल सुनफा, अनफा आदि योगों में ही नहीं, सभी कुण्डलियों में प्रहों का वीर्य (बल) ही शुभ फल उत्पन्न करने में सफल होता है। पंच महापुष्य योग को ही लीजिए—यदि ग्रह "मंगल आदि लग्न से केन्द्र में—स्वराशि में हों किन्तु नीच नवांश में हों, पापयुत, पापदृष्ट हों तो क्या शुभ फल उत्पन्न करने में वह सफल होगा ? इसी सिद्धांत को मन में रखते हुए पृथुयशस् ने होरासार अध्याय १९ श्लोक ७ में कहा है कि चन्द्रमा यदि सूर्य से चतुर्थ में हो तो कष्ट फल, सूर्य से पणफर में हो तो मध्य फल और यदि सूर्य से आपोक्लिम में हो तो श्रेष्ठ फल होता है और चन्द्रमा यदि क्षीण हो तो सुनफा आदि का जो फल कहा गया है, वह ठीक नहीं बैठता, कथित फल विफल हो जाता है—अर्थात् वह फल नहीं होता:—

कच्डं मध्यं श्रेष्ठं भानोः केन्द्राविसंस्थिते शशिनि । चन्द्रे क्षीणे विकलं सुनकाविकलं न सम्यगायाति ।।

चन्द्रमा की राशि, नवांश आदि का भी सर्वत्र विचार रखना चाहिए क्योंकि जातकसारदीय के राजयोग-भंगाध्याय के श्लोक १४ में कहा है :—

परं नीचं गते चन्द्रे क्षीणे योगो महीपतेः। नाशमायाति राजेव वैवजप्रतिलोमगः।।

जातकसारदीप-राजयोग-भंगाघ्याय पृष्ठ ४३० पर भी कहा है कि :अन्त्याष्ट्रमाविभागे राश्याविषु शशी भीणः ।
एकेनापि न बुष्टो ग्रहेण भंगस्तदा नृपतेः ।।

संस्कृत टीका में कहते हैं—''मेवकुलीरतुलामकरेवु चरमनवांशगते, वृषभींसहवृश्चिककुंचेट्वट्टमनवांशगते, मियुनकन्याधनुर्मीनेषु प्रयमनवांशगते व क्षीणचन्त्रे एकेनापि ग्रहेणादृष्टे राजयोगमंगः।"

श्रयात् क्षीण चन्द्र चर राशियों में श्रन्तिम नवांश में हो, स्थिर राशियों के श्रष्टम नवांश में हो या दिस्वभाव राशियों के प्रथम नवांश में हो तो राजयोग भंग हो जाता है।

ग्रस्तु, जितने भी चान्द्र योग हैं उनमें चन्द्रमा का बल ग्रीर योगकारक ग्रह का बल-इन दोनों के बल का विचार ग्रवश्य करना चाहिए। चन्द्रमा कव शुभ कब ग्रशुभ होता है-इसका ग्रांशिक विवेचन हम, श्लोक ५० की व्याख्या में कर चुके हैं। अब जो ग्रह योगकारक हों उनके बलावल का विचार परमावश्यक है।

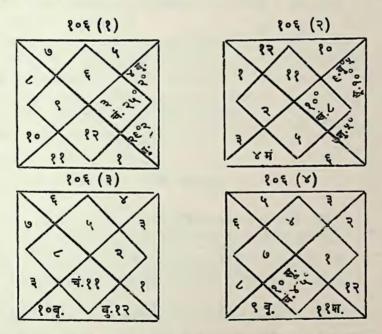

उदाहरण कुण्डली १०६ (१) में चन्द्रमा उच्च नदांश में है, चन्द्रमा से दूसरे उच्च राशि उच्च नवांश में वृहस्पति वर्गोत्तम है। चन्द्रमा से द्वादश नव-मेश शुक्र स्वराशि उच्च नवांश का शुक्र है कितना सुन्दर दुरुधरा योग है। उदाहरण १०६ (२) में वृहस्पति और शुक्र योग कारक अपनी-अपनी राशि में ५०६ जातकपारिजात

हैं, किन्तु बृहस्पति ग्रस्त है, शुक्र वृश्चिक नवांश का है—नवांशेश नीच है। नीच राशि का चन्द्रमा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दंशी का क्षीण चन्द्र है, दृश्य मूर्ति है। कितना दुवंल है। वराहमिहिर की बात याद रिखए 'श्रशुभकृदुहुपोऽह्मि दृश्यमूर्तिगंलिततनुश्च। (देखिए इसी अध्याय के श्लोक ५० की व्याख्या) ऐसा दुश्धरा योग कितना शुभ फल करेगा? उदाहरण १०६ (३) में योग कर्त्ता वृहस्पति तथा बुध छठे और ग्राठवें दुःस्थानों में बैठे हैं और अपनी-अपनी नीच राशि में बैठे हैं। इस कारण कमजोर हैं। उदाहरण १०६ (४) में वृहस्पति ग्रीर शनि ग्रपनी-अपनी राशि में हैं, परन्तु ग्रच्छे स्थानों में नहीं हैं। ग्रमावास्या का चन्द्रमा है। इस प्रकार ग्रहों की राशि, भाव, चन्द्रमा की राशि, भाव, पक्ष बल, ग्रस्तादि दोष, नवांशानुसार फल में तारतम्य कर कितनी माता में—ग्रल्प, मध्य या विशेष—शुभ फल होगा इसका विचार कर फलादेश करना चाहिए, यही हृदयंगम कराने के लिए उदाहरणों द्वारा ग्रथं को स्पष्ट किया गया है।।१०६।।

पुनः ग्रंथकार कहते हैं कि राहु या केतु के साथ चन्द्रमा हो या चन्द्रमा से १२वें घर में राहु हो (ग्रंथकार ने केवल राहु कहा है किन्तु हमारे विचार से इस क्लोक के प्रथम चरण में राहु तथा केतु दोनों का उल्लेख किया है, इस कारण राहु केतु का भी उप-लक्षण है। या योग कर्त्ता ग्रह ग्रस्त हो (उदाहरण कुंडली १०६ (२)) या ग्रपनी नीच राशि में हो (उदाहरण कुंडली १०६ (३)) तो मिश्र फल (कुछ उत्कृष्ट—कुछ निकृष्ट—मिला जुला) होता है।।१०७।।

### ग्रथ शकट योग

षष्ठाष्टमगतश्चन्द्रात्सुरराजपुरोहितः । केन्द्रादन्यगतो लग्नाद्योगः शकटसंज्ञितः ॥ १०८ ॥ ग्रिप राजकुले जातो निःस्वः शकटयोगजः । क्लेशायासवशाम्नित्यं सन्तप्तो नृपविप्रियः ॥ १०९ ॥

यदि चन्द्रमा से छठे या आठवें घर में वृहस्पति हो तो शकट योग होता है किन्तु इसका एक अपवाद है कि यदि वृहस्पति से केन्द्र (१, ४, ७, १०) में हो तो शकट योग नहीं होता है। जो शकट योग में जन्म ले वह चाहे राजा के घर में जन्म ले, दिद्व होता है। ऐसा जातक सदैव परिश्रम करता है, क्लेश उठाता है और राजा उस पर प्रसन्न नहीं रहता।

फलदीपिका (ग्रध्याय ६ क्लोक १४ तथा १६) के ग्रन्सार यदि बृहस्पति से छठे, ग्राठवें, बारहवें चन्द्रमा हो तो शकट योग होता है। किन्तु यदि लग्न से केन्द्र में चन्द्रमा हो तो शकट योग नहीं होता।

साय में पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की कुंडली दी जाती है। फल-दीपिका के अनुसार चन्द्रमा केन्द्र में है, इस कारण चन्द्रमा से छठे बृहस्पति है

तथापि चन्द्रमा केन्द्र में होने पर शंकट योग नहीं हुआ। जातकपारिजात के अनुसार बृहस्पति केन्द्र में हो तो शकट योग नहीं होता। दोनों ग्रंथों में एक अन्तर यह है। अन्य अन्तर यह है कि फलदीपिका के अनुसार यदि बृहस्पति से १२वें चन्द्र हो, तब भी शकट योग होता है। जातक पारिजात में यह नहीं कहा है।



शकट गाड़ी को कहते हैं। गाड़ी के पिहिए की तरह कमी-कभी उसका भाग्य ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है पुनः चढ़ जाता ,है, पुनः गिर जाता है। यही कम रहता है।

पराशर श्रीर वराह-मिहिर ने भी शकट योग का उल्लेख किया है। परन्तु केवल 'शकट' इस नाम का साम्य है। पराशर कहते हैं 'लग्नास्तसंस्थैः शकटः समस्तः' यदि सब ग्रह लग्न श्रीर सप्तम—इन दो भावों में हों तो 'शकट' योग होता है। वराहमिहिर भी यही कहते हैं—'तन्वस्तगेषु शकटम्। देखिए वृह-ज्जातक के नाभसयोगाध्याय का श्लोक ४।।१०८-१०९।।

### पारिजातादि वर्ग फल

सपारिजातद्युचरः सुखानि नीरोगतामुत्तमवर्गयातः। सगोपुरांशो यदि गोधनानि सिहासनस्थः कुरुते विभूतिम् ॥११०॥ करोति पारावतभागयुक्तो विद्यायशःश्रीविपुलं नरागाम्। सदेवलोको बहुयानसेनामैरावतस्थो यदि भूपतित्वम् ॥१११॥

कोई ग्रह कव पारिजात, उत्तम भ्रादि वर्गों में समझा जाता है यह भ्रष्ट्याय १ के ग्लोक ४४-४६ में बताया गया है। भ्रब उसका फल कहते हैं। ग्रपने पारिजात वर्ग में ग्रह सुख देता है, उत्तम वर्गस्य ग्रह उत्तम स्वास्थ्य (रोग रहित) प्रवान करता है। गोपुरांश में रहने वाला ग्रह गाय भ्रीर धन देता है। यदि ग्रह सिंहासन में हो तो जातक विभूति युक्त होता है। यदि पारावत ग्रंश में हो तो विद्या, यश ग्रांर श्री (धन, कान्ति, ऐश्वयं) विपुल मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि देव-लोकांश में ग्रह हो तो बहुत-सी सेना ग्रीर सवारियों से युक्त हो। ऐरावतांशस्थ ग्रह जातक को राजा बनाता है। यहाँ केवल पारिजात, उक्तम, गोपुर, सिंहासन, देवलोक ग्रीर ऐरावतांश का फल कहा है। ग्रन्य का नहीं कहा। हमारे विचार से इन फलों का शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, केवल भावार्थ ग्रहण करना उचित है कि पारिजात, गोपुर ग्रादि में क्रमशः उक्तरोक्तर श्रुभ फल होता है क्योंकि ग्रव नगर-वासियों को गायें रखने की कहाँ सुविधा है। ग्रव छोटे-छोटे राजा रहे नहीं। सेना का स्वामी कोई कैसे होगा। यह फल जो कहा गया है, वह कव होगा उस ग्रह की दशा में।।११०-१११॥

## अथ अधनादियोग

म्रथमसमवरिष्ठान्यकंकेन्द्रादिसंस्थे शशिनि विनयवित्तज्ञानधीनैपुराानि । म्रहनि निशि च चन्द्रे स्वाधिमित्रांशके वा सुरगुरुसितदृष्टे वित्तवान् स्यात् सुखी च ॥ ११२ ॥

यह श्लोक बृहज्जातक के चान्द्र योगाध्याय से लिया गया है।

- (१) यदि सूर्य से केन्द्र में चन्द्रमा हो—ग्रथीत् सूर्य के साथ, सूर्य से चौथे, सातवें या दसवें चन्द्रमा हो तो विनय, वित्त (धन), ज्ञान, बुद्धि की निपुणता—यह ४ गुण न्यून माता में होते हैं। यदि सूर्य से द्वितीय, पंचम, ग्रष्टम या एकादश में चन्द्रमा हो तो यह ४ गुण सम (मध्यम न न्यून, न ग्रधिक) मात्रा में होते हैं। यदि सूर्य से तृतीय पष्ठ, नवम या द्वादश में चन्द्रमा हो तो यह ४ गुण विशिष्ट मात्रा में होते हैं। इसी को निम्न प्रकार से कह सकते हैं:—
- (i) सूर्य से केन्द्र में चन्द्रमा-श्रधम योग (ii) सूर्य से पणफर में चन्द्र-सम योग (iii) सूर्य से ग्रापोक्लिम में चन्द्र-वरिष्ठ योग।

भट्टोत्पल ने अपनी टीका में निम्नलिखित अर्थ किया है :-

(i) विनय-नीति, सुशीलता (ii) वित्त-धन (iii) ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र व बोध (iv) धी-वुद्धि (v) नैपुण्य-कार्यों में सूक्ष्म-दिश्चिता । इस प्रकार धी-नैपुण्य को पृथक्-पृथक् कर ५ गुण माने हैं।

सारावली ग्रध्याय १३ श्लोक ५ में कल्याणवर्मा ने भी ५ गुर्गों की मात्रा स्वल्प, मध्य, भूयिष्ठ का उल्लेख किया है :— सूर्यात् केन्द्रादिगतो निशाकरः स्थल्प-मध्य-भूयिक्ठान् । कुर्यात्क्रमेण धनधीनैपुणविज्ञानविनयांश्च ॥

रुद्र अपने विवरण में ४ हो गुण मानते हैं। यथा (i) विनय-शिक्षा, श्रुतातिरेकजिनता मनःशान्ति (ii) वित्त-धनधान्यादि सम्पत् (iii) ज्ञान-तत्कालसमुचित ज्ञान (iv) धीनैपुण-बुद्धि कौशल। फिर कहते हैं कि सूर्य से चार स्थान केन्द्र हुए-इस कारण प्रथम केन्द्र में (सूर्य के साथ) चन्द्रमा हो तो अधम (न्यून) विनय, द्वितीय केन्द्र में (सूर्य से चतुर्थ) चन्द्र हो तो न्यून वित्तः, तृतीय केन्द्र में (सूर्य से सप्तम) चन्द्र हो तो न्यून बुद्धि कौशल। इसी प्रकार सूर्य से द्वितीय में चन्द्र हो तो मध्यम (न न्यून, न अधिक) विनय, पंचम में चन्द्र हो तो मध्यम(न कम, न अधिक) धनी, अख्टम में चन्द्र हो तो मध्यम ज्ञान, सूर्य से एकादश में चन्द्र हो तो मध्यम बुद्धि कौशल। सूर्य से तृतीय चन्द्र हो तो वरिष्ठ (अधिक मान्ना में) विनय, पष्ठ में चन्द्र हो तो अधिक छनी, नवम में हो तो अधिक ज्ञान, सूर्य से द्वादश में चन्द्र हो तो अधिक ज्ञान, सूर्य से द्वादश में चन्द्र हो तो अधिक ज्ञान, सूर्य से द्वादश में चन्द्र हो तो अधिक ज्ञान, सूर्य से द्वादश में चन्द्र हो तो अधिक वृद्धि कौशल। इस श्लोकार्ध में चन्द्र की स्थिति, सूर्य स्थित राशि से गिननी चाहिए, लग्न से नहीं। यह ष्ट्रभट्ट का मत है। रुद्धभट्ट यह भी कहते हैं कि चन्द्राध्यत वर्ग के अनुसार विशेष फल कहना। पराशर ने धन, बुद्धि और निपुणता केवल इनका ही उल्लेख किया है:—

सहस्र-रश्मितश्चन्द्रे कण्टकादिगते सात । न्यूनमध्यवरिष्ठानि धनधीनेपूणानि च ॥

यवनेश्वर कहते हैं :---

मूर्जान् दरिद्रांश्चपलान्विशीलांश्चन्द्रः प्रसूतेऽकंचतुष्टमस्यः । कुर्याद् द्वितीये घनिनां प्रसूतिमापोक्ष्लिमस्ये कुलजाग्रजानाम् ॥

(२) अब अन्य योग कहते हैं। चन्द्रमा अपने या अपने अधिमित्र के नवांश में हो और दिन में जन्म हो तो वृहस्पित से दृष्ट हो, यदि राित में जन्म हो तो शुक्र से दृष्ट हो तो वित्तवान् और सुखी हो। मूल में 'अधिमित्र' शब्द आया है, भट्टोत्पल ने अधिमित्र ही अयं किया है। षद्रभट्ट ने व्याख्या में 'मित्र' ही लिखा है। क्यों ? चन्द्रमा के केवल सूर्य और बुध मित्र होते हैं। इस कारण यदि सूर्य या बुध चन्द्रमा से द्वितीय, तृतीय, चतुर्य, दशम, एकादश या द्वादश में हों, तभी चन्द्रमा सूर्य या बुध के नवांशों (मियुन, सिंह या कन्या नवांश) में स्थित होकर अधिमित नवांश में हो सकेगा। सूर्य यदि चन्द्रमा से उपर्युक्त ६ स्थानों में हो, या बुध यदि उपर्युक्त ६ स्थानों में हो (सूर्य बुध पास ही पास २८° के अन्दर रहते हैं, इस कारण जहाँ बुध होगा उसके आसपास ही सूर्य होगा)

**४**९० जातकपारिजात

तो चन्द्रमा को पूर्ण पक्ष बल प्राप्त नहीं हो सकेगा श्रीर चन्द्रमा के पक्ष बल की वहुत प्रशंसा मानी गई है। संभवतः इसी कारण रुद्रभट्ट ने व्याख्या में केवल 'मित्रांश' लिखा। इसके श्रतिरिक्त जातकपारिजात के इसी श्रष्टयाय के श्लोक ८१ की श्रोर ध्यान श्राकुष्ट किया जाता है। वहाँ श्रपने उच्च नवांश में स्थित चन्द्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो, तो उसकी प्रशंसा की गई है। चन्द्रमा वृष नवांश में ही तुंग (उच्च) नवांश में होगा। वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र चन्द्रमा का नैसींगक सम ग्रह है। तात्कालिक शुक्र यदि चन्द्रमा का मित्र हो तो पंचधा में शुक्र मित्र हो जायेगा। यदि तात्कालिक शत्र हो तो पंचधा में शत्र हो जायेगा। इस प्रकार वृष नवांश स्थित चन्द्र कभी भी श्रिधिमित्र नवांश में नहीं हो सकता। इसलिए उच्च नवांश, स्व नवांश, श्रधिमित्र नवांश में नहीं हो सकता। इसलिए उच्च नवांश, स्व नवांश, श्रधिमित्र नवांश में होना चाहिए। ज्योतिष के मूलभूत सिद्धान्तों के श्राधार पर ही विद्वान दैवज्ञों में 'योग' वनाए हैं।

स्रव एक अन्य शंका उपस्थित की जाती है। इस योग का फल दिया है

कि जातक धनी और सुखी हो। ऊपर लिखा गया है कि दिन में जन्म हो उक्त
लक्षण विशिष्ट चन्द्रमा वृहस्पित से दृष्ट हो, राव्रि में जन्म हो तो यथा विणत
चन्द्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो वित्तवान् और सुखी हो। तो क्या यह दोनों शुभ
फल अनुक्रम से लिये जाएँ अर्थात् वृहस्पित की दृष्टि हो तो वित्तवान्
और शुक्र की दृष्टि हो तो सुखी? सुख शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। दिद्र
मनुष्य भी सुखी हो सकता है और धनी व्यक्ति भी सुख रहित। सुख चित्त वृत्ति
की विशेष स्थिति है। परन्तु लोकव्यवहार में भोग साधन सम्पन्न व्यक्ति को
सुखी कहा जाता है। बृहस्पित धनकारक है, शुक्र योगकारक। इस आधार पर
कितपय आचार्यों ने अर्थ किया है कि इस श्लोक में जो दो शुभ फल दिये हैं,
वह अनुक्रम से लेना। अर्थात् बृहस्पित की दृष्टि से वित्तवान् और शुक्र की
दृष्टि से सुखी। किन्तु अन्य आचार्य, अनुक्रम से अर्थ लेने के पक्ष में नहीं हैं।
यवनेश्वर कहते हैं:—

स्वांशे शशी भागववृष्टमूर्तिनशीशवरोत्पत्तिकरः प्रवृष्टः । तदुत्तमोव्मूतिकरः स तु स्याव्वृष्टो विवा वेवपुरोहितेन ॥ भगवान् गागि कहते हैं :— स्वांशेऽधिमित्रस्यांशे वा संस्थिते विवसे शशी ।

गुरुणा दृश्यते जातो धनधान्यसुखान्वितः ॥ निश्येवं भृगुणा दृष्टः शशी जन्मनि शस्यते । विपर्ययस्थे शीतांशौ जायन्तेऽल्पधना नराः ॥१९२॥

#### चन्द्राधियोग

सौम्यैः स्मरारिनिघनेष्वधियोग इन्दोस्तिस्मिश्चमूपसिचविक्षितिपालजन्म ।
सम्पत्तिसौख्यविभवा हतशत्रवश्च
दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः ॥ ११३ ॥

यदि चन्द्रमा से सप्तम, षष्ठ तथा अष्टम में सौम्य (णुभ ग्रह) हों तो अधियोग होता है। ऐसे योग में चमूप (सेनापित), सचिव (मंत्री), क्षिति-पाल (भूपित-राजा) का जन्म होता है। ऐसे सम्पत्ति और सौख्य के वैभव से युक्त, शबुओं का दलन करने वाले दीर्घायु, नीरोग और निर्भय होते हैं। यह इस श्लोक का शब्दार्थ है। परन्तु इसमें विवेचनीय विषय अनेक हैं, जैसा कि व्याख्या से प्रकट होगा।

यह श्लोक भी वृहज्जातक के चान्द्र योगाध्याय से लिया गया है ग्रौर बहुत प्रसिद्ध योग है। प्रायः सभी मान्य ग्रंथों ने इस श्लोक का उल्लेख किया है।

किसी-किसी के मत से चन्द्रमा से छठे, सातवें, ग्राठवें तीन घर शुभ ग्रह युक्त हों तभी ग्रधियोग होता है। परन्तु भट्टोत्पल तथा रुद्रभट्ट दोनों इस मत का निराकरण करते हैं क्योंकि श्रुतिकीर्ति कहते हैं:—

> निधनद्यूनं षष्ठं चन्द्रस्थानाद्यदा शुभैयुक्तम् । अधियोगः स प्रोक्तो व्यासकृतो सप्तधा पूर्वेः ॥

सात प्रकार का अधियोग कैसे:—सब शुभ ग्रह—वुध, बृहस्पित, शुक, (i) छठे में हों (ii) सातवें में हों (iii) ग्राठवें में हों (iv) छठे और सातवें—एक छठे दो सातवें या दो छठे एक सातवें (v) छठे और ग्राठवें—एक छठे दो ग्राठवें या दो छठे एक ग्राठवें (vi) सातवें ग्रीर ग्राठवें—एक सातवें, दो ग्राठवें, या दोसातवें एक ग्राठवें (vii) छठे, सातवें, ग्राठवें—एक छठे, एक सातवें एक ग्राठवें।

श्रुतिकीर्ति पुनः कहते हैं :---

षष्ठसप्ताष्टमस्यैश्चन्द्रात्सौम्यैः शुभेऽधियोगः स्यात् । पापः पापैरेवं मिश्रीमश्रस्तथैवोक्तः ॥

अर्थात् यदि चन्द्रमा से छठे, सातवें, आठवें शुभग्रह हों (मूल में बहुवचन आया है। संस्कृत में ३ या ३ से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है) तो शुभ अधियोग, पाप ग्रह हों तो पाप (म्रधियोग), मिश्र (कुछ शुभ कुछ पाप ग्रह) हों तो मिला जुला श्रधियोग।

अब दूसरा प्रश्न उठता है कि शुभ अधियोग के तीन फल कहें हैं :—सेनापित हो, मन्त्री हो, राजा हो । कब कौनसा फल लेना ? बादरायण कहते हैं :—

शशिनः सौम्याः वष्ठे धूने वा निधन-संस्थिता वा स्युः। जातो नृपतिज्ञेयो मैन्नी वा वष्डनायको चाऽपि।।

इसकी टीका करते हुए भट्टोत्पल तथा रुद्रभट्ट दोनों कहते हैं कि इस शुभ अधियोग में यदि बुध, बृहस्पित, शुक्र (तथा चन्द्रमा) बलवान् हों अर्थात् पूर्णं बली हों तो राजा हो, मध्य बली हों तो मंत्री हो, हीन बली हों तो सेनापित हो। नीचे उदाहरण (१) बली का तथा (२) हीन बली का दिया जाता है।





सारावली अध्याय ३५ श्लोक २१ में यह विशेष कहा गया है कि शुभ अधियोग के शुभ फल प्राप्ति के लिए दो बातें परमावश्यक हैं। (i) कि शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो। (ii) शुभ ग्रह अस्त न हों।

षष्ठं यूनमयाष्टमं शिशिरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुभाः कर्राणां यदि गोचरे न पतिता भान्वालयाद्दूरतः । भूपालः प्रभवेत्स यस्य जलधेर्वेलावनान्तोद्भवैः सेनामत्तकरीन्द्रदानसलिलं भृङ्गेम्ं हुः पीयते ॥

मूल में सारावलीकार ने लिखा है कि समस्त शुभग्रह सूर्य के ग्रालय-जिस घर में सूर्य हो-उससे दूर हों। परन्तु बुध सूर्य से २८° के बीच में रहता है, शुक्र सूर्य से ४७° से ग्रिधिक कभी नहीं जाता इस कारण ग्रिभिप्राय यह है कि शुभग्रह ग्रस्त न हों।।११३।।

#### लग्नाधियोग

लग्नादिरद्यूनगृहाष्टमस्थैः शुभैनं पापग्रहयोगदृष्टै :। लग्नाधियोगो भवति प्रसिद्धः पापैः सुखस्थानिवर्जितैश्च ॥११४॥ लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्ता

विद्याविनीतश्च बलाधिकारी । मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशोवित्तगुगान्वितः स्यात् ॥ ११५ ॥

यदि लग्न से छठे, सातवें ग्रीर ग्राठवें न्यान में ग्रुभ ग्रह हों, इन भावों में न पाप ग्रह बैठे हों, न इन भावों को पाप ग्रह देखते हों ग्रीर लग्न से चतुर्य स्थान पाप ग्रह से वर्जित हों तो लग्नाधियोग होता है । जिसका इस योग में जन्म हो वह बहुत शास्त्रों का रचियता, विद्या-विनीत (विद्या ददाति विनयम्), वलाधिकारी (वल सेना को भी कहते हैं), प्रधान (विशिष्ट पद वाला), निष्कपट महात्मा (उन्नत ग्रात्मावाला), लोक में यशस्वी, धनी, गुणी होता है।

यह योग बृहत्पाराशर में भी दिया गया है। फलदीपिका में एक ही श्लोक में चन्द्राधियोग और लग्नाधियोग दे दिये गए हैं। देखिए प्रध्याय ६ श्लोक ४२। जातकादेशमार्ग अध्याय ८ श्लोक ३०-३१ में भी यह योग दिया गया है। सारावली अध्याय ३४ श्लोक १३ में भी कहा है:—

> लग्नात्षष्ठमदाष्टमे यदि शुभाः पापैनं युक्तेक्षिता मन्त्री दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्त्रीणां बहूनां पतिः । दीर्घायुर्गदर्वाजतो गतभयो लग्नाधियोगे भवेत् सच्छीलो यवनाधिराजकथितो जातः पुमान्सौख्यभाक ।।११४-११४।।

## ग्रथ गजकेसरीयोगः

केन्द्रस्थिते देवगुरौ मृगाङ्काद्योगस्तदाहुर्गजकेसरीति । दृष्टे सितार्येन्दुसुतैः शशाङ्के नीचास्तहीनेर्गजकेसरी स्यात् ॥११६॥ गजकेसरिसञ्जातस्तेजस्वी धनधान्यवान् । मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो भवेत् ॥ ११७॥

१-भावार्थबोधिनी कलदीपिका, पृष्ठ १४४-१४५ । २-जातकादेश-मार्ग-चन्द्रिका, पृष्ठ ११४-११५ ।

- (१) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरीयोग होता है।
- (२) यदि चन्द्रमा-बुध, बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हों ग्रीर यह द्रष्टा ग्रह (बुध, बृहस्पति, शुक्र) न श्रस्त हों, न ग्रपनी नीच राशि में हों, तो गजकेसरीयोग होता है। इस प्रकार इस श्लोक में दो योग कहे-दोनों का नाम गजकेसरी ही कहा है:—





जो गजकेसरीयोग में उत्पन्न होता है, वह धन धान्य सहित मेघावी (धी-धारणावती मेघा), गुणसम्पन्न श्रौर राजा का प्रिय करने वाला होता है। (राजा का प्रिय करेगा तो राजा की उस पर कृपा होगी, फलतः धन, धान्य समृद्धि, श्रिधकारादि की वृद्धि होगी।)

प्रत्येक योग के फल कथन में ज्योतिषी को अपनी बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक है। लग्न में—कर्क राशि में चन्द्र बृहस्पति एक साथ हों तब भी गज केसरी—अष्टम में, मकर में चन्द्र बृहस्पति हों—दोनों अस्त भी हों, तो भी गज केसरी। एक सा फल कैसे होगा?

देखिए जातकादेश-मार्ग-चिन्द्रका, पृष्ठ ६५, तथा ११६ ॥११६-११७॥

#### अथ ग्रमला योग

यस्य जन्मसमये शशिलग्नात् सद्ग्रहो यदि च कर्माि संस्थः।
तस्य कीर्तिरमला भुवि तिष्ठेदायुषोऽन्तमिवनाशनसम्पत्।। ११८॥
लग्नाद्वा चन्द्रलग्नाद्वा दशमे शुभसंयुते।
योगोऽयममला नाम कीर्तिराचन्द्रतारको।। ११६॥
राजपूज्यो महाभोगो दाता बन्धुजनप्रियः।
परोपकारो गुगुवानमलायोगसम्भवः॥ १२०॥

जिसकी जन्म कुण्डली में चन्द्र लग्न से (चन्द्रमा जिस राणि में हो, उससे) दसवें घर में शुभ ग्रह हो उसकी निर्मल कीर्ति होती है श्रीर वह श्रपने जीवन के श्रन्त तक धनी रहता है। यदि लग्न से या चन्द्रमा से दशम में शुभ ग्रह हो तो श्रमला योग होता है। जब तक श्राकाश में चन्द्रमा श्रीर तारे हैं तब तक उसकी कीर्ति चिरस्थायिनी होती है। ऐसा व्यक्ति राजपूज्य, महाभोगी (सर्व भोग्य पदार्थ सम्पन्न), बन्धुजनिष्ठय, परोपकारी श्रीर गुणी होता है। यह श्रमलायोग का फल है।

सारावली, फलदीपिका ग्रादि में भी यह योग दिया गया है ॥११८-१२०॥

वेशि, वाशि, उभयचरी योग

व्ययधनयुतखेटैर्वासिवेशोदिनेशा-दुभयचरिकयोगश्चोभयस्थानसंस्थैः।

निजगृहसुहृदुच्चस्थानयातेश्च जाता

बहुधनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ति ॥ १२१ ॥

जातः सुशोलः शुभवेसियोगे वाग्मी धनी वीतभयो जितारिः। पापग्रहे दुष्टजनानुरक्तः पापात्मको वित्तसुखादिहीनः॥ १२२॥

वासौ शुभग्रहयुते निपुराः प्रदाता

विद्याविनोदसखवित्तयशोबलाढ्यः।

पापान्वित यदि विदेशगतोऽतिमूर्खः

कामातुरो वधरुचिविकृताननः स्यात् ॥ १२३॥

सौम्यान्वितोभयचरित्रभवा नरेन्द्रा-

स्तत्तुल्यवित्तसुखशीलदयानुरक्ताः।

पापान्वितोभयचरौ यदि पापकृत्या

रोगाभिभूतपरकर्मरता दरिद्राः ॥ १२४ ॥

जिस प्रकार चन्द्रमा में दूसरे, बारहवें या अगल वगल के दोनों घरों में (सूर्य के अतिरिक्त) ग्रह होने से सुनका, अनका तथा दुरुधरा लोग होते हैं, इसी प्रकार सूर्य जिस राश्चि में हो उस राश्चि से दूसरे (चन्द्रमा के अतिरिक्त) कोई ग्रह होगा तो वेश्चि योग, यदि सूर्य से बारहवें कोई ग्रह हो तो वाश्चि योग, यदि सूर्य से बारहवें कोई ग्रह हो तो वाश्चि योग, यदि सूर्यस्थ राश्चि से द्वितीय और द्वादश—दोनों राश्चियों में ग्रह हों तो अयचारी

५१६ जातकपारिजात

योग होता है। चन्द्रमा इन योगों में न साधक है, न बाधक। यदि यह योग बनाने वाले ग्रह स्वराशि, ग्रपनो उच्चराशि या मित्र राशि में हों तो जातक बहु धन सुख युक्त राजतुल्य होता है।

इन योगों के फल को दो विभागों में बाँटा है—एक शुभ ग्रह कृत, अन्य पाप ग्रह जितत । उदाहरण के लिए सूर्य से द्वितीय शुभ ग्रह हो (यथा वृहस्पति) तो शुभ ग्रह कृत वेशि योग; यदि सूर्य से द्वादश पाप ग्रह हो (यथा शिन) तो पाप ग्रह जितत वेशि योग होता है। सुनका, अनका आदि योगों में प्रत्येक ग्रह जितत प्रभाव पृथक्-पृथक् विणित किया है, किन्तु यहाँ संक्षेप करने के लिए ग्रंथकार ने योग कर्ता ग्रह शुभ है या पाप—केवल यह भेद कर फल कह दिया है। विशेष विवरण के लिए सारावलो, जातकाभरण ग्रादि ग्रंथों का ग्रवलोकन करना चाहिए।।१२१॥

यदि शुभ ग्रह, सूर्य से द्वितीय हो तो जातक सुशील, वाग्मी, धनी, निर्भय ग्रीर शतुग्रों को जीतने वाला होता है। यदि सूर्य से द्वितीय पाप ग्रह हो तो दुष्ट जनों में प्रोति रखने वाला, पापात्मा, धन, सुख ग्रादि से हीन होता है।।१२२।।

यदि शुभ ग्रह सूर्य से द्वादश में हो तो निपुण, प्रदाता (दानी), विद्वान्, सदैव प्रसन्न, सुखी, धनी, यशस्वी ग्रीर वलवान् होता है, किन्तु यदि सूर्य से बारहवें पाप ग्रह हो तो विदेश में रहने वाला (प्राचीन समय में घर से वाहर रहना कष्टमय समझा जाता था) ग्रित मूर्ख, कामातुर (सदैव स्त्री प्रसंग की इच्छा रखने वाला—जिसकी ग्रतृप्त काम वासना होती है—वही ऐसा होता है), हिंसा में विच रखने वाला (ग्रर्थात् कूर) होता है ग्रीर उसका चेहरा भी विकृत (ग्रसुन्दर) होता है।।१२३।।

जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य से द्वितीय और द्वादश में शुभ ग्रह हों वे राजा या राजा के तुल्य धन, सुख, शील दयादि गुण विशिष्ट होता है। यदि सूर्य की अगल बगल (द्वितीय और द्वादश) राशियों में पाप ग्रह हों तो जातक रोगी, पापकर्मा, दूसरे का कार्य करके जीविका निर्वाह करने वाला और दिद्व होता है। ग्रंथकार ने यह नहीं लिखा कि उभयचारी योग में यदि सूर्य से द्वितीय और द्वादश—इन दो राशियों में से एक में शुभ ग्रह हो, ग्रन्य में पाप ग्रह हो तो क्या फल होगा ? हमारे विचार से मिश्र (मिला जुला) फल होगा । जातका-देशमार्गचन्द्रिका के पृष्ठ ११२ पर भी इन योगों का विवेचन किया गया है ॥१२४॥

सारावली अध्याय १४ क्लोक ११-१२ में उभयचरी योग, शुभ ग्रह जितत है या पाप ग्रह कृत है यह भेद नहीं किया है, और इस योग का केवल शुभ फल ही दिया है:—

> सर्वंसहः सुभद्रः समकायः सुस्थिरो विषुलसत्त्वः । नात्युच्चः परिपूर्णो विद्यायुक्तो भवेदुमयचर्याम् ॥ सुभगो वहुभृत्यधनो बन्धूनामाश्रयो नृपतितुल्यः । नित्योत्साही हृष्टो भुङ्क्ते भोगानुभयचर्याम् ॥

यह भी क्लोक १० में (सारावली में) कहा गया है कि सूर्य ग्रीर योगकर्ता का वल विचार कर, नवांश तथा किस ग्रह या ग्रहों से युत है ग्रादि को (योग कर्त्ता ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है, इत्यादि ध्यान में रखते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को फलादेश कहना चाहिए।।१२१-१२४।।

# शुभादियोग

शुभाशुभाढचे यदि जन्मलग्ने शुभाशुभाख्यौ भवतस्तदानीम् । व्ययस्वगैः पापशुभैविलग्नात् पापाख्यसौम्यग्रहकर्त्तरी च ॥ १२५॥ शुभयोगभवो वाग्मी रूपशीलगुगान्वितः । पापयोगोद्भवः कामी पापकर्मा परार्थभुक् ॥ १२६॥ शुभकर्तिरसञ्जातस्तेजोवित्तबलाधिकः । पापकर्त्तरिके पापी भिक्षाशी मिलनो भवेत् ॥ १२७॥

- (i) यदि जन्म लग्न में शुभ ग्रह हो तो योग (ii) यदि अशुभ (पाप) ग्रह लग्न में हो तो अशुभ (पाप) योग (iii) यदि लग्न से द्वितीय और द्वादश में शुभ ग्रह हों—कम से कम एक शुभ ग्रह द्वितीय में और एक द्वादश में तो शुभ कर्तरी किन्तु (iv) यदि उपर्युक्त दोनों स्थानों में शुभ ग्रह की बजाय पाप ग्रह हों तो पाप कर्तरी योग होता है।
- (i) जो शुभ योग में जन्म ले वह वाग्मी, रूपशील गुणान्वित होता है।
- (ii) जिसका पाप योग में जन्म हो वह कामी, पापकर्मा, दूसरे का धन खाने वाला (अर्थात् परतंत्र) होता है।

हमारे विचार से पाप ग्रह लग्न में किस राशि में, किन भावों का स्वामी होकर बैठा है, इसका भी विचार कर उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। पाप ग्रह भी यदि स्वराशिया उच्च राशिका होकर लग्न में बैठा हो तो महापुरुष योग (रुचक या शश) करेगा । धनु या मीन में यदि शनि लग्नस्य हो तो उसकी बहुत प्रशंसा की गयी है । मानसागरी में कहा गया है:—

> तुलाकोदण्डमीनस्यो लग्नस्थोऽपि शर्नश्चरः । करोति भूपतेर्जन्म वंशे च नृपतिर्मवेत् ॥

फलदीपिका ग्रध्याय ७ म्लोक ९ में लग्न में यदि मेष, सिंह या धनुका मंगल हो ग्रीर मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो राजयोग कहा गया है:—

भौमश्चेदजहरिचापसंस्थः पृथ्वीशं कलयित मित्रखेटदृष्टः, इसी प्रकार यदि मंगल या शिन योग कारक होकर लग्न में बैठे तो अच्छा ही समझते हैं। नीचे नं १२६ (१) श्री गुलजारी लाल जी नन्दा की जन्म कुण्डली है। यह बहुत वर्षो तक केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे और दो बार भारत के प्रधान मंत्री भी हुए। नं १२६ (२) श्री चन्दू लाल त्रिवेदी की जन्म कुण्डली है जो आन्छा तथा पंजाब के गवनंर रहे हैं:—

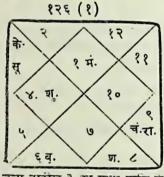

जन्म तारीख ३ का मध्य रावि के बाद जुलाई १८९८



जन्म तारीख २-७-१८९३ लग्न कर्क १९°-४८

(iii) यदि शुभ कर्तरी योग में जन्म हो तो श्रति तेजस्वी, धनी श्रीर बलवान् होता है। (iv) यदि पाप कर्तरी में जन्म हो तो भिक्षा माँग कर खाने वाला तथा मलिन (वेष, श्राचार, विचार श्रादि में) हो।। १२५-१२७॥

## पर्वतयोग

सौम्येषु केन्द्रगृहगेषु सपत्नरन्ध्रौ शुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात् । लग्नान्त्यपौ यदि परस्परकेन्द्रयातौ मित्रेक्षितौ भवति पर्वतनाम योगः ॥ १२८ ॥ भाग्यान्वितः पर्वतयोगजातो विद्याविनोदाभिरतः प्रदाता ।

भाग्यान्वतः पवतयोगजातो विद्याविनोदाभिरतः प्रदाता । कामी परस्त्रीजनकेलिलोलस्तेजोयशस्वी पुरनायकः स्यात् ॥ १२६ ॥ इस श्लोक में पर्वत योग के दो भेंद दिये गये हैं। नाम दोनों का पर्वत योग रखा गया है। परन्तु दोनों में भिन्न भिन्न ग्रह स्थिति कही है:—

(१) यदि शुभ ग्रह केन्द्रों में हो, अघ्टम तथा द्वादश में कोई ग्रह न हो

या शुभ ग्रह हो तो पर्वत योग होता है।

(२) यदि लग्नेश और द्वादशेश एक दूसरे से केन्द्र में हो और मित्र ग्रह या ग्रहों से दृष्ट हों तो पर्वत योग होता है। इसका जो फल होता है वह मूल में दो पंक्तियों में दिया गया है। यद्यपि ग्रंथकार ने यह नहीं कहा है कि प्रथम पंक्ति का फल उपर्युक्त योग (१) के लिये तथा द्वितीय पंक्ति का ग्रंथ योग (२) के लिये है, किन्तु हमारे विचार से अनुक्रम फल विशेष उपयुक्त है। यदि पर्वत योग में जन्म हो तो जातक (i) भाग्यशाली, विद्या विनोद में संलग्न और दानी हो; (ii) कामी, परस्त्री विहार के लिये चंचल, तेजस्त्री, यशस्वी और ग्रपने नगर का नेता हो।

जातकादेशमार्ग में भी पर्वत योग दिया है—परन्तु उसमें थोड़ी भिन्नता है:—

उदयास्तकर्मिहवुके ग्रहयुक्ते रिःफनैधने शुद्धे । यः कश्चित्रवमगतो योगोऽयं पर्वतो नाम ॥ पर्वतयोगे जातो भूपालो धर्मवान् विनीतश्च । ग्रामपुरनगरकर्ता लोके श्रुतवान्युगान्तकीर्तः स्यात् ॥

व्याख्या के लिये देखिये जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) पृष्ठ ११५। यवनेश्वर ने भी कहा है:—

> लग्नास्तमेषूरणगाः प्रशस्ताः सर्वे ग्रहेन्द्राः इह चेवपापाः । तं पर्वतं विद्धि बलात्मकानां महोपतीनां प्रसवाय योगे ॥

इसमें ग्रप्टम, द्वादण शुद्ध होने का उल्लेख नहीं है। फलदीपिका ग्रध्याय ६ ग्लोक ३५ में भी पर्वत योग कहा गया है परन्तु वहाँ ग्रह स्थिति भी भिन्न कही गयी है ग्रीर फल में भी भेद है। देखिये फलदीपिका (भावार्य बोधिनी) पृष्ठ १३९॥१२९॥

काहल योग

ब्रन्योन्यकेन्द्रगृहगौ गुरुबन्धुनाथौ लग्नाधिपे बलयुते यदि काहलः स्यात् । कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा स्वोच्चस्वके सुखपतौ यदि तादृशः स्यात् ॥ १३० ॥

# भ्रोजस्वी साहसी मूर्खश्चतुरङ्गबलैर्युतः । यत्किञ्चिद्ग्रामनाथस्तु जातः स्यात् काहले नरः ॥१३१॥

इस श्लोक में काहल योग के दो भेद कहे गये है:-

- (१) यदि चतुर्थेश ग्रीर नवमेश एक दूसरे से केन्द्र में हो ग्रीर लग्नेश बलवान् हो तो काहल योग होता है:—
- · (२) यदि चतुर्थेश अपनी राशिया उच्च राशिमें हो और दशमेश के साथ बैठा हो या दशमेश से दृष्ट हो तो काहल योग होता है।

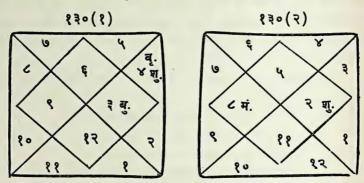

जो काहल योग मे उत्पन्न होता है वह भ्रोजस्वी, साहसी, मूर्ख, चतुरंग सेना युत, किसी ऐसे वैसे (सामान्य) ग्राम का स्वामी होता है। (पैदल सिपाही, पृड़ सवार ग्रादि सेना के चार ग्रंग होते हैं। इस्पलिये चतुरंग कहा—चार ग्रंग हैं जिसके)। लग्नेश बलवान् हो, चतुर्थेश नवमेश केन्द्र में हो या बली चतुर्थेश दशमेश से सम्बन्ध हो तो ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तों के ग्राधार पर मनुष्य को बुद्धिमान् होना चाहिये न कि मूर्ख। हमारे विचार से "मूर्खं:" पाठ उपयुक्त नहीं है।

फलदीपिका अध्याय ६ क्लोक ३५-३६ में एक अन्य योग दिया है, जिसका नाम काहल ही है किन्तु ग्रह स्थिति भिन्न है। देखिए फलदीपिका पृष्ठ १३९। जातकादेशमार्ग के योग प्रकरण के क्लोक ४४-४५ के अनुसार (ग्रह स्थिति वही कही गयी है जो जातकपारिजात के क्लोक १३० के पूर्वादं में है) काहल योग में उत्पन्न व्यक्ति विद्या-विनय-सम्पन्न, रूपवान, जितेन्द्रिय, आज्ञापर, महाभोगी होता है। (देखिए जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) पृष्ठ ११९ ॥१३१॥

मालिका योग

लग्नदिसप्तगृहगा यदि सप्त खेटा
जातो महोपितरनेकगजाश्वनाथः।
वित्तादिगो निधिपतिः पितृभिक्तियुक्तो
धोरोऽग्ररूपगुरगवान् नरचक्रवर्तो ॥ १३२ ॥
जातो यदा विक्रममालिकायां भूपः स शूरो धनिकश्च रोगी ।
सुखादिकश्चेद् बहुदेशभाग्यभोगी महादानपरो महीपः ॥ १३३ ॥
पुत्राद्या यदि मालिका नरपितयंज्वाऽथवा कीर्तिमान्
जातः षष्ठगृहात् क्वचिद् धनसुखप्राप्तो दिरद्रो भवेत् ।
कामादिग्रहमालिका यदि बहुस्त्रीवल्लभो भूपितद्रिर्घायुर्धनर्वाजतो नरवरस्त्रीनिजितश्चाष्टमात् ॥ १३४ ॥
धर्मादिग्रहमालिका गुरगिनिधर्यज्वा तपस्वी विभुः
कर्माद्या यदि धर्मकर्मनिरतः सम्पूजितः सज्जनेः।
लाभाद्राजवराङ्गनामिग्पितः सर्वक्रियादक्षको
जातो रिःफगृहाद्वहृव्ययकरः सर्वत्र पूज्यो भवेत् ॥१३४॥

मालिका कहते हैं माला को । जैसे मोती की माला में एक के बाद दूसरा मोती होता है, बीच में कोई स्थान खाली नहीं रहता। उसी प्रकार जब सूर्यादि सात ग्रह (राहु केतु को इनमें नहीं लेना चाहिये) निरन्तर (बीच में कोई राणि रिक्त-बिना ग्रह के नहीं होनी चाहिये) सात राणियों में हों तो मालिका योग होता है । किसी किसी ग्रंथकार ने इस योग का नाम 'एकावली'-एक एक की लड़ी (पंक्ति) भी कहा है । ग्रब एक एक ग्रह निरन्तर सात राणियों में हो तो इसके बारह भेद हो सकते हैं । उन्हीं का फल ग्रंथकार ने निम्न लिखित दिया है:—

(१) यदि लग्न से आरंभ कर सप्तम तक सातों घरों में ग्रह हों तो जातक राजा अनेक हाथियों और घोड़ों का स्वामी हो। (२) यदि द्वितीय से अप्टम तक सातों घरों में ग्रह हों तो खजाने का मालिक (अर्थात् धनी), पिता में भक्ति रखने वाला, विशेष धैंयं युक्त स्वरूपवान्, गुणी और चऋवर्ती हो। (३) तृतीय विक्रम या पराक्रम स्थान है। इसलिये तृतीय से नवम तक सब घर ग्रह युक्त हों तो इसे विक्रम मालिका कहते हैं। ऐसा जातक, राजा शूरवीर, धनी किन्तु रोगी होता है। (४) चतुर्थं सुख स्थान है। इसलिये कहा कि सुख

से दशम तक-सब घरों में निरन्तर ७ ग्रह हों तो बहुत देशों में भाग्यवान्, भोगी, महादानी, राजा हो। (५) पुत्रस्थान (जन्म लग्न से पंचम) से ग्यारहवें तक सात ग्रह हों। बीच की कोई राशि रिक्त न हो तो राजा, यज्ञ करने वाला अथवा कीर्तियुक्त हो। (६) छठे घर से बारहवें घर तक सब घर सग्रह हों तो कभी तो धन और सुख की प्राप्ति हो और कभी दरिद्र हो जायें। (७) यदि सप्तम से लग्न तक सातों घरों में सात ग्रह हों तो इसे कामादि मालिका कहा क्योंकि सातवें घर से ग्रहों की पंक्ति प्रारंभ होगी ग्रौर सातवां स्थान काम (कन्दर्प-स्त्री भोग) का है। इसका फल है कि ग्रनेक स्त्रियों का प्यारा (स्वामी) हो ग्रीर राजा हो । (८) यदि ग्रप्टम से द्वितीय तक सातों घरों में सात ग्रह हों तो दीर्घायु किन्तु निर्धन, मनुष्यों में श्रेष्ठ किन्तु स्त्रीनिजित (स्त्री या स्त्रियों के दवाव में रहने वाला) हो। (९) धर्म स्थान (लग्न से नवम) से तृतीय तक सातों ग्रह सात राशियों में हों तो गुणनिधि, यज्ञ करने वाला तपस्वी, विभु (समर्थ, ग्रन्य जनों पर ग्रधिकारी) होता है। (१०) यदि कर्म स्थान (लग्न से दशम) से चतुर्थ तक सातों घरों में सात ग्रह हों तो जातक धर्म कर्म निरत ग्रीर सज्जनों से सम्पूजित होता है। (११) लाभ (एकादश) से पंचम तक सातों घर ग्रह सहित हों ग्रीर इस प्रकार मालिका योग बनता हो तो राज्य, वरांगना (उत्तम स्त्री, वरांगना ग्रीर वारांगना में महान् भेद है; वरांगना कहते हैं उस स्त्री को जो कुल, सौन्दर्य, गुण (विद्या, बुद्धि, सौशील्यादि, धर्म कर्म निष्ठादि ग्राचार विचार में श्रेष्ठ हो ग्रीर वारांगना कहते हैं वेश्या को । वेश्या भी रूप, यौवन, विद्या, बुद्धि, सौशील्यादि गुण विशिष्ट हो सकती है किन्तु कुलवधु ग्रौर वारांगना में कितना भेद है यह व्याख्या करने की श्रावश्यकता नहीं है) युक्त हो तथा रत्नों का स्वामी हो। मूल में 'मणि' शब्द आया है। यह सभी रत्नों का उपलक्षण है क्योंकि सूर्य का रत्न मणि, चन्द्रमा का मुक्ता, मंगल का प्रवाल ग्रादि होते हैं। इसलिये ग्रहगणना में सर्वप्रथम सूर्य का ग्रहण किया जाता है-इस कारण सूर्य का रत्न मणि कहकर एक वस्तु के निर्देश से बहुत वस्तुग्रों के निर्देश की प्रणाली ग्रपनायी है। जैसे 'मणिमुक्ता-प्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः' दाय भाग प्रकरण में सूर्य, चन्द्र मंगल के रत्नों का नाम लेने से सभी रत्नों का ग्रहण हो गया । ऐसा जातक सभी कियाग्रों में दक्ष होता है। (१२) यदि व्यय (वारहवें घर) से छठे तक-तातों राशियों में ग्रह हों तो जातक बहुत व्यय करने वाला, सर्वत्र पूज्य होता है।

यहां मालिका योग में निम्न बातें होना ग्रावश्यक हैं:-

(१) सात घरों में सात ग्रह हों (२) बीच में कोई राशि ग्रह शून्य न हो। राहु तथा केतुन मालिका योग बनाने में साधक होते हैं, न बाधक। मालिका योग में किसी न किसी ग्रह के साय राहु या केतु अवश्य होगा। वह बाधक नहीं होता।

मालिकायोग का उल्लेख अन्य फिलत ग्रंथों में भी है। शतमंजरी १०० राज-योगों का ग्रंथ संस्कृत में है। इसकी हिन्दी में व्याख्या कर—तीन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ सुश्लोक शतक, शतमंजरी राजयोग तथा वेड़ा ज्योतिष हिन्दी व्याख्या सहित हमने विफला (ज्योतिष) नाम से प्रकाशित कराया है। यह ग्रंथ मोतीलाल बनारसी दास पुस्तक प्रकाशक (दिल्ली, वाराणसी, पटना) ने प्रकाशित किया है और उनके यहाँ प्राप्य है। मालिकायोगों के लिये विफला (ज्योतिष) के पृष्ठ १४९-१५२ का अवलोकन करें।

इस शतमंजरी राजयांग के अनुसार मालायोग में कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिये। सारावली, श्रध्याय ३५ श्लोक ९२ में यदि निरन्तर ६ घरों में (परन्तु लग्न से छठे घर तक-किसी अन्य घर से प्रारंभकर आगे के छै घरों में नहीं) सब-सातों ग्रह हों तो जातक राजा होता है, यह कहा है:—

> निरन्तरं यदि भवनेषु षट्सु ग्रहाः स्थिता उदयगृहात्समस्ताः । स्वपंक्तिदन्नरमेव कुर्युश्चतुष्टयन्नरपतिं मंत्रिणं च ।।

पंडित सीताराम झा इसके अनुवाद में लिखते हैं:—लग्न से निरन्तर छः राशियों में सब ग्रह हों तो जातक राजा होता है; ४ राशियों में सब ग्रह हों तो राजमंत्री होता है।

फलदीपिका अध्याय ६ श्लोक २१ का भी अवलोकन करें। जातक पारिजात में निरन्तर सात राशियों में सात ग्रह होने से मालिका योग लिखा है— परन्तु इनमें भी ग्रहों के बलाबलानुसार उत्कृष्ट, मध्यम और सामान्य शुभ फल हो सकता है; देखिये उदाहरण १३५ (१), १३५ (२), १३५ (३), १३५ (४) पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की जन्म कुंडली है जिसमें सारावलों में कथित 'नरपति (महाराजा) होने का योग है:—

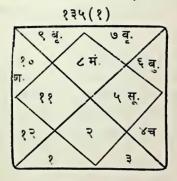







जातकसारदीप में मालिका योग का पंक्ति योग नाम दिया गया है। लग्न से सप्तम तक सबसे उत्कृष्ट । चतुर्थं से दशम तक या सप्तम से लग्न तक या दशम से चतुर्थं तक ७ ग्रह पंक्ति से (बीच में कोई राशि शून्य न हो) हों तो उत्कृष्ट फल कहा है। ग्रन्य किसी भाव से ग्रागे के सात भावों में निरन्तर ग्रह रहने पर भी पंक्ति योग का साधारण उत्तम फल कहा है:—

अनन्तरं षट्सु गृहेषु याताः
सर्वे यदा तं प्रवदन्ति पंक्तिम् ।
लग्नात्प्रसूतोऽत्व नृपं प्रसूते
केन्द्रात्प्रसूतौ नृपमंत्रिमुख्यम् ॥
विहाय केन्द्रादितरप्रवृत्तैः
स्यात्पंक्तियोगैनं चतुष्पदाढचः ।
यथाभिलाषं फलमुक्तमस्मिन्
विद्यान्फलोपायमलक्ष्यरूपम् ॥

(—जातकसारदीप अध्याय ६२२ श्लोक २१, २२)

इसीलिये किसी भी जन्म कुण्डली में किस मात्रा में शुभ या अशुभ फल होगा—यह सब बातों का विचार कर निर्णय करना चाहिये ॥१३२-१३५॥

#### चामरयोग

लग्नेश्वरे केन्द्रगते स्वतुङ्गे जीवेक्षिते चामरनाम योगः । सौम्यद्वये लग्नगृहे कलत्र नवास्पदे वा यदि चामरः स्यात् ॥ १३६ ॥ योगे जातञ्चामरे राजपूज्यो विद्वान् वाग्मी पण्डितो वा महीपः । सर्वज्ञः स्याद्वे दशास्त्राधिकारी जीवेल्लोके सप्ततिर्वत्सराणाम् ॥१३७॥

इस श्लोक में दो भिन्न भिन्न योग दिये गये हैं। दोनों को चामर योग कहा गया; फल भी एक ही है:— (१) यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केन्द्र में हो और बृहस्पति दृष्ट हो तो चामर योग होता है। यह योग केवल मेष, मिथुन, कन्या, मकर लग्न वालों को हो सकता है। अन्य लग्न होने से यदि लग्नेश उच्च राशि में होगा तो केन्द्र में न होगा।

यदि दो शुभ ग्रह एक साथ लग्न, सप्तम, नवम या दशम में हों तो चामर योग होता है।

जो चामर योग में उत्पन्न होता है वह राजपूज्य, विद्वान्, वाग्मी पंडित या राजा, सर्वज्ञ, वेदशास्त्राधिकारी होता है थ्रीर ७० वर्ष तक जीता है। ग्रहों के वलावल के अनुसार चामर योग भी उत्कृष्ट ग्रीर सामान्य—दो प्रकार का हो सकता है, यह अपनी वृद्धि से समझना चाहिये। नीचे उदाहरणों में १३७ (१) तथा १३७ (३) उत्कृष्ट योग के उदाहरण हैं तथा १३७ (२) तथा १३७ (४) साधारण श्रेणी के हैं। उदाहरण (१) में लग्नेश उच्च हैं तथा वृहस्पति अपनी राशि में केन्द्र में हैं। दशमेश दशम में है। उदाहरण (२) में वृहस्पति नीच राशि में अष्टम में है। उदाहरण (३) वृहस्पति स्वगृही, वृहस्पति स्वराशिस्थ है। केन्द्रेश विकोणेश सम्बन्ध है।

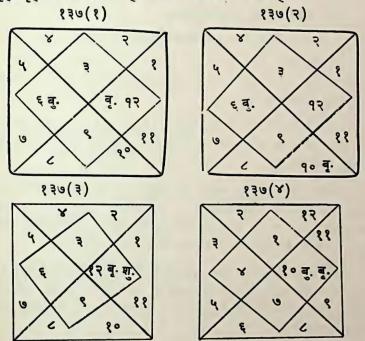

चामर योग इस नाम का अनेक ग्रंथकारों ने उपयोग किया है। परन्तु ग्रह स्थिति भिन्न कही गयी है। फल भी भिन्न है। देखिए फलदीपिका अध्याय ६ श्लोक ४४-४५, त्रिफला (ज्योतिष) पृष्ठ १२५, जातकादेशमार्ग (चिन्द्रिका) पृष्ठ १३०-१३१, इत्यादि ॥१३६-१३७॥

## शंखयोग

श्रन्योन्यकेन्द्रगृहगौ सुतशत्रु नाथौ
लग्नाधिपे बलयुते यदि शङ्क्रयोगः ।
लग्नाधिपे च गगनाधिपतौ चरस्थे
भाग्याधिपे बलयुते तु तया वदन्ति ।। १३८ ।।
शङ्को जातो भोगशोलो दयालुः
स्त्रीपुत्रार्थक्षेत्रवान् पुण्यकर्मा ।
शास्त्रज्ञानाचारसाधुक्रियावान्
जीवेल्लोके वत्सरागामशीतिः ।। १३९ ।।

- (i) यदि पंचमेश प्रौर षष्ठेश एक दूसरे से केन्द्र में हों ग्रौर लग्नेश बलवान् हो तो शंख योग होता है।
- (ii) यदि लग्नेश ग्रीर दशमेश दोनों चर राशि में (मेष, कर्क, तुला या, मकर में एक साथ या भलग ग्रलग हों ग्रीर नवम भाव का स्वामी बलवान् हो तो शंख योग होता है।

इस प्रकार योग दो पृथक् पृथक् कहे गये हैं। परन्तु नाम दोनों का शंख ही है। जो शंख योग में उत्पन्न होता है। वह भोगी, दयालु, स्त्री पुत्र धन क्षेत्र (कृषि भूमि) से युक्त, पुण्य कर्म करने वाला, शास्त्रज्ञ स्राचारशील, उत्तम कर्म करने वाला दीर्घायु होता है, ८० वर्ष तक जीता है।

फलदीपिका अध्याय ६ श्लोक ३७-३८ में भी शंख योग का उल्लेख है। परन्तु गृह स्थिति भिन्न कही गयी है। फल भी अन्य ही है। जातक पारिजात में कथित शंख योग में भी ग्रहों के बलाबल के अनुसार उत्कृष्ट या सामान्य मान योग हो सकता है:

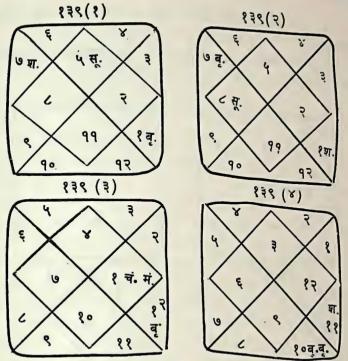

देखिये उदाहरण (१) ग्रीर (२) तथा (३) ग्रीर (४) में परस्पर बलाबल में कितना भेद है।१३८-१३९।

भेरीयोग

स्वान्त्योदयास्तभवनेषु वियच्चरेषु
कर्माधिपे बलयुते यदि भेरियोगः ।
केन्द्र गतौ सुरगुरोः सितलग्ननाथौ
भाग्येश्वरे बलयुते तु तथैव वाच्यम् ॥ १४० ॥
दीर्घायुषो विगतरोगभया नरेन्द्रा
बह्वर्थभूमिसुतदारयुताः प्रसिद्धाः ।
प्राचारभूरिसुखशौर्यमहानुभावा
भेरीप्रजातमनुजा निपुगाः कुलीनाः ॥ १४१ ॥

इस श्लोक में दो योग कहें गये हैं। ग्रह स्थित दोनों योगों में भिन्न है, परन्तु दोनों का नाम भेरी योग ही है। फल भी एक ही है। (१) यदि लग्न, द्वितीय, सप्तम तथा द्वादश में ग्रह हों श्रीर दशमेश बलवान् हो तो भेरी योग होता है।

(२) यदि लग्नेश और शुक्र दोनों (एक साथ या पृथक्-पृथक्) बृहस्पति से

केन्द्र में हों भ्रौर भाग्येश बलवान् हो तो भेरी योग होता है।



जो भेरी योग में जन्म लेता है, दीर्घायु, नीरोग, निर्भय, नरेन्द्र (नरों में शिरोमणि) ग्रधिक धन, भूमि, पुत्र, पत्नी युत, प्रसिद्ध, ग्राचारवान् ग्रत्यन्त

सुखी, शूरवीर, निपुण, कुलीन, महानुभाव होता है।

१४० (१) और १४० (२) तो उत्कृष्ट भेरी योग के उदाहरण हैं, जिसमें ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में हैं। १४० (३) तथा १४० (४) में भेरी योग में दी हुई ग्रह स्थिति तो घटित होती है, किन्तु अधिकतर ग्रह निर्वल या दुःस्थान स्थित हैं। यह उदाहरण पाठकों की ऊहापोह शक्ति को उपयोग में लाने के लिये दिये गये हैं। केवल अमुक योग अमुक कुण्डली में है—इस पर निर्भर नहीं होना चाहिये। अपनी बुद्धि भी काम में लानी चाहिये।

शतमंजरी राजयोग के श्लोक ६ में भी (देखिये त्रिफला ज्योतिष पृष्ठ ११९) भेरी योग दिया गया है। नाम बही है, परन्तु ग्रह स्थिति भिन्न, फल

भी भिन्न है ।।१४०-१४१।।

मृदंग योग

उच्चग्रहांशकपतौ यदि कोएाकेन्द्रे तुङ्गस्वकीयभवनोपगते बलाढचे। लग्नाधिपे बलयुते तु मृदङ्गयोगः कल्याएारूपनुपतुल्ययशःप्रदः स्यातु ॥ १४२ ॥

यदि जन्म कुण्डली में कोई उच्च राशि में ग्रह हो तो उसे कहिये 'क'। 'क' ग्रह जिस नवांश में हो उस नवांश को किहये 'ख'। 'ख' नवांश के स्वामी ग्रह को किहये 'ग'। ग्रव यदि 'ग' ग्रह, जन्म लग्न से केन्द्र या कोण में हो, ग्रपनी स्वराशि या उच्च राशि में हो ग्रीर लग्नेश बलवान् हो तो मृदंग योग होता है। यहाँ एक शंका उठना स्वाभाविक है। जब 'ग' ग्रह की केन्द्र या त्रिकोण स्थिति, स्वराशि या उच्च राशि स्थिति का कथन कर दिया, तव बलवान् हो यह क्यों कहा क्योंकि राशि, भाव दोनों में जो सुस्थित होगा वह बलवान् तो होगा ही! इसका ग्रभिप्राय यह है कि नीच या शतु नवांश में होने से, पाप दृष्ट या ग्रस्त होने से जो निर्वलता या दोष ग्रा जाते हैं, उन दोषों से मृक्त हो। मान लीजिये 'ग' ग्रह चन्द्रमा हुग्रा। यह यदि क्षीण चन्द्र हुग्रा तो क्या मृदंग योग का शुभ फल करेगा?





उदाहरण (१) में लग्नेश केन्द्र में अपनी उच्च राशि में है इस कारण वलवान् है। शनि उच्च राशि में है। शनि २८° का है, इस कारण मियुन नवांश का है। मिथुन का स्वामी विकोण में अपनी राशि में है। वर्गोत्तम बलाढ्य है अस्त नहीं है। उदाहरण (२) में लग्ने बुध वर्गोत्तम है। इस कारण, स्वराशि स्वनवांश तथा केन्द्र बल, दिग्बल आदि के कारण बलवान् है। शुक्र उच्च राशि

उच्च नवांश में है। मीन का स्वामी स्वराशि, अपने उच्च नवांश में केन्द्र में है, इसलिए वली है।

एक ही कुंडली में एक से अधिक मृदंग योग हो सकते हैं :--



लग्नेश मंगल केन्द्र में उच्च राशि में दिग्बल युक्त है। इसका कारण बली है। इस कुंडली में चार मृदंग योग हैं: यथा —

- (१) सूर्य अपनी उच्च राशि में धनु नवांश में है। धनु का स्वामी वृह-स्पति केन्द्र में उच्च राशि में है और बलवान है।
- (२) बृहस्पित ग्रपनी उच्च राशि में केन्द्र में कुंभ नवांश में है। कुंभ का स्वामी ग्रपनी उच्च राशि में लग्न से केन्द्र में है ग्रौर दिग्वली है। बलाढ्य है।
- (३) शनि ग्रपनी उच्च राशि में मकर नवांश में है। मकर का स्वामी स्वयं शनि केन्द्र में बलवान् है। मंगल ग्रपनी उच्च राशि में सिंह नवांश में है। सूर्य-सिंह नवांश का स्वामी केन्द्र में बलवान् है।

शतमंजरी राजयोग श्लोक ११ में भी मृदंग योग दिया गया है। परन्तु वहाँ कथित ग्रह स्थिति भिन्न है ग्रीर फल भी भिन्न है देखिए विफला (ज्योतिष) पृष्ठ ।।१४२-१४२।।

#### श्रीनाथयोग

कामेश्वरे कर्मगते स्वतुङ्गः कर्माधिषे भाग्यपसंयुते च । श्रीनाययोगः शुभदस्तदानीं जातो नरः शक्रसमो नृपालः ॥ १४३ ॥

इस श्लोक के दो ग्रर्थ हो सकते हैं :---

- (१) यदि सप्तमेश अपनी उच्च राशि में दशम में हो और भाग्येश के साथ हो। यह अर्थ मराठी टीकाकार श्री नवार्थ ने लिया है। यह योग केवल धनु लग्न बाले जातक को हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश बुध दशम में, अपनी उच्च राशि में होगा।
- (२) यदि सप्तमेश दशम में हो श्रीर दशमेश श्रपनी उच्च राशि में भाग्येश के साथ हो—

तो शुभ श्रीनाथ योग होता है। जातक इन्द्र के समान राजा होता है। इन्द्र कह देने से धन, धान्य, रूप, यौवन, समस्त भोग्य पदार्थ, राज्य, ग्रधिकार, श्री वैभव, ऐश्वर्यातिरेक, विद्या, विवेक ग्रादि सय कुछ की समिष्ट हो गई।



द्वितीय अर्थ अन्य टीकाकारों ने लिया है। परन्तु इस योग का उदा-हरण यद्यपि १४२ (२) में ऊपर दे दिया गया है, परन्तु मेष लग्न के उदाहरण (१) में सप्तमेश शुक्र दशम में होता है। मकर का शुक्र कोई प्रशस्त नहीं। शिन अवश्य दशमेश होकर उच्च है, परन्तु मेष लग्न में नवमेश दशमेश का योग विशेष प्रकृष्ट प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। पराशर मतानुसार मेष, तथा मिथुन लग्न वालों को गुरु शनि योग उतना प्रशस्त नहीं माना जाता है:—

न शुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः।

तया मियुन लग्न के लिए-

### शनश्चरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा।

तव श्रीनाथ योग में जो इन्द्र का सा पद, प्रतिष्ठा, पराक्रम भोगैश्वर्या-तिरेक कह। वह कैसे होगा इस पर सुधीजन विचार करें।

कोई मुन्दर प्रभावशाली उदाहरण उपलब्ध नहीं होता। वृप लग्न में नवमेश, दशमेश एक ही ग्रह शनि हो जाता है। मिथुन लग्न में यदि सप्तनेश दृहस्पति दशम में मीन में हो तो दशमेश फिर उच्च (कर्क) में कैसे होगा। कर्क, कन्या, मकर, मीन लग्न वाले को उच्चस्थ दशमेश नवमेश मे युत होगा तो नवमेश नीचस्थ हो जावेगा। सिंह तथा तुला वाले जातक को दशमेश की उच्च राशि लग्न से अप्टम पड़ेगी जो अशोभन है। कुंभ लग्न वाले जातक को दशमेश की उच्च राशि लग्न से ब्यय में पड़ेगी। वृश्चिक लग्न होने से दशमेश सूर्य अपनी उच्च राशि में छठे होगा, चन्द्रमा को पक्ष वल न होगा। पप्टस्थ सूर्य यद्यपि अच्छा होता है किन्तु अद्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है कि यदि मेय

का सूर्य षष्ठ स्थान में हो तो जातक अपनी सारी दौलत को खाक में मिलाकर जगह-जगह भटकता है:---

> यदा मर्जखाने भवेदाफतावो जलीलो गनीखूवरोहं ध्रयाचः । तदा मातृपक्षोद्धृतस्यायलिधिनरोगो नरः शत्नुमर्दी तदा स्यात् ॥ यदा शत्नु खाने पड़े उच्च का करं खाक दौलत फिरे जा बजा ॥

व्याख्या के लिए देखिए जातकादेशमार्ग (चिन्द्रका) पृष्ठ । १२०-१२१ ॥ इन कारणों से श्री नवार्य ने जो अर्थ दिया है वही हमें विशेष सम्मत प्रतीत होता है। फलदीपिका अध्याय ६ श्लोक २८ तथा ३० में जो श्रीनाथ योग और उसका फल कहा गया है, वह इससे भिन्न है। देखिए भावार्थबोधिनी फल-दीपिका पृष्ठ १२८-१२९ ॥ १४३ ॥

#### शारदयोग

योगः शारदसंज्ञकः सुतगते कर्माधिषे चन्द्रजे केन्द्रस्थे दिननायके निजगृहप्राप्तेऽतिवीर्यान्विते । चन्द्रात् कोरागते पुरन्दरगुरौ सौम्यत्रिकोरा कुजे लाभे वा यदि देवमन्त्रिशा बुधात्तच्छारदासंज्ञकः ॥१४४॥

स्त्रीपुत्रबन्धुसुखरूपगुराानुरक्ता भूपप्रिया गुरुमहीसुरदेवभक्ताः । विद्याविनोदरतिशीलतपोबलाढया

जाताः स्वधर्मनिरता भुवि शारवाख्ये ॥ १४५॥

इसमें २ पृथक्-पृथक् शारद योग कहे गए हैं। ग्रह की स्थिति दोनों में भिन्न-भिन्न कथित है। फल दोनों का एक ही है:—

(१) यदि दशमेश पंचम में हो, बुध केन्द्र में हो, सूर्य अपनी राशि मे अत्यन्त बलशाली हो।

(२) चन्द्रमा से त्रिकोण-पंचम या नवम में बृहस्पति हो, बुध से त्रिकोण-पंचम या नवम में मंगल हो, या बुध से ग्यारहवें बृहस्पति हो।

दोनों ग्रह-स्थितियों में शारद योग होता है। ग्रन्य टीकाकारों ने उपर्युक्त ग्रह स्थिति को एक ही योग का ग्रंग माना है। यथा—

यदि दशमेश पंचम में हो, बुध केन्द्र में हो सूर्य अपनी राशि में बलवान हो, चन्द्रमा से त्रिकोण में बृहस्पित हो, (i) बुध त्रिकोण में मंगल हो या (ii) बुध से एकादश बृहस्पित हो तो शारद योग होता है।

जो इस योग में उत्पन्न होता है वह स्त्री, पुत्र, बन्धु से युक्त, स्वरूपवान्, सुखी, गुणानुरक्त, राजा का प्रिय, गुरु, ब्राह्मण तथा देवताग्रों का भक्त, तपोबलाढ्य, विद्याविनोदी, रितशील (भोगशील) श्रीर अपने धर्म में निरत होता है।

शतमंजरी राजयोग के श्लोक १२ में जो शारद योग दिया गया है, वह भिन्न है। वह इस प्रकार है:—

वर्गोत्तमगते लग्ने नाथे शुभसमिन्वते । लाभाधिपेन संदृष्टे योगः शारदसंज्ञकः ॥ देखिए त्रिफला (ज्योतिष) पृष्ठ १२२ ॥ १४४–१४५ ॥

#### मत्स्ययोग

लग्नधर्मगते पापे पञ्चमे सदसद्युते । चतुरस्रं गते पापे योगोऽयं मत्स्यसंज्ञकः ।। १४६ ॥ कालज्ञः करुए।सिन्धुर्गु ए।धीवलरूपवान् । यशोविद्यातपस्वी च मत्स्ययोगसमुद्भवः ।। १४७ ॥

यदि लग्न से नवम भाव में पाप ग्रह हो, दो ग्रह-एक शुभ ग्रीर एक पाप लग्न से पंचम में हों ग्रीर एक पाप ग्रह लग्न से चतुर्य या अध्टम में हो तो मत्स्य योग होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति कालज्ञ (ज्योतिषी), करुणा युक्त, गुणी, वलवान्, स्वरूपवान्, बुद्धिमान्, विद्वान् श्रीर तपस्वी होता है।

हमारे विचार से पाप ग्रहों की विकोण या ग्रष्टम स्थित गहित मानी गई है श्रीर इस योग में ग्रंथकार ने क्या हेतु सोचा है, यह कहना कठिन है। वृह-स्पित ग्रादि की शुभ दृष्टि पाप ग्रहों पर हो ग्रीर पाप ग्रह राशि तथा नवांश में बली हों तभी ऐसा सुन्दर फल संभव है।

## १४६(१)



इस उदाहरण में सूर्य सिंह नवांश का है, बुध कन्या नवांश का; शनि वर्गोत्तम, बृहस्पति मीन नवांश का, मंगल वर्गोत्तम तथा चन्द्रमा परमोच्च। इन कारणों से उपयुंक्त फल हो सकता है ॥१४६-१४७॥

## कूर्मयोग

कलत्रपुत्रारिगृहेषु सौम्याः स्वतुङ्गिमत्रांशकराशियाताः । तृतीयलाभोदयगास्त्वसौम्या मित्रोच्चलंस्था यदि कूमंयोगः ॥१४६॥ विख्यातकोतिर्भुं वि राजभोगी धर्माधिकः सत्त्वगुगप्रधानः । धीरः सुखी वागुपकारकर्ता कूर्मो द्ववो मानवनायको वा ॥ १४६॥

यदि सौम्य ग्रह ग्रपनी, उच्च, मित्र के ग्रंश, राशि में होकर लग्न से पंचम, पष्ठ ग्रीर सप्तम में हों ग्रीर मित्र या उच्च राशि में ग्रसौम्य ग्रह लग्न, तृतीय ग्रीर लाभ (ग्यारहवें घर) में हों तो कुर्म योग होता है।

जो शुभ ग्रह पंचम, पष्ठ, सप्तम में हों उनके लिए लिखा है 'स्व (अपनी) तुंग (उच्च) मित्र नवांश, राशि में होना । किसी-किसी टीकाकार ने ग्रथं किया है 'ग्रपनी उच्च का या मित्रांश या ग्रपनी राशि का।' ग्रन्य टीकाकारों के मत से ग्रपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वग्रही और नवांश में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थिति में हो तभी शुभ फल होता है। ग्रौर जो पाप ग्रह लग्न तृतीय तथा लाभ में हो वह मित्र या उच्च राशि में हो। यहाँ नवांश का उल्लेख नहीं है। जो इस योग से उत्पन्न होता है वह पृथ्वी में विख्यात कीर्ति, राजा के समान भोगी, अधिक धर्मात्मा, सत्त्व गुण प्रधान, सुखी, यज्ञादि करने वाला, परोपकारी ग्रौर निष्यों का नेता होता है। इसे कूर्म योग क्यों कहा? क्योंकि जैसे कूर्म के पैर अनेक दिशाग्रों में फैले रहते हैं ऐसे ही इस योग में ग्रह १, ३, ५, ६, ७, ११ इन घरों में फैले रहते हैं।। १४८-१४९।।

खद्भ योग
भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे।
लग्नेशे केन्द्रकोरास्थे खड्गयोग इतीरितः॥ १५०॥
वेदार्यशास्त्रनिखिलागमतस्वयुक्तिबुद्धिप्रतापबलवीर्यसुखानुरक्ताः।

निर्मत्सराञ्च निजवीर्यमहानुभावाः खड्गे भवन्ति पुरुषाः कुशलाः कृतज्ञाः ॥ १५१ ॥

यदि भाग्येण लग्न से द्वितीय में हो, द्वितीयेश भाग्य में हो और लग्नेश केन्द्र या कोण में हो तो खड़्न योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक वेद के अर्थ को जानने वाला, शास्त्रज्ञ, समस्त आगमों का तत्त्व वेत्ता, युक्ति युक्त, बुद्धिमान्, राजयोगाध्याय ७ ५३५

प्रतापी, बलवान्, वीर्यवान् (पराक्रमी, साहसी, पौरुष युक्त), सुखानुरक्त (मोगी) निर्मत्सर (ईर्प्यादि रहित), ग्रपने पराक्रम से वृद्धि को प्राप्त कुशल (चतुर) श्रौर कृतज होता है। हमारे विचार से ग्रह किन राश्रियों में हैं—इस भेद से यह योग भी उत्कृष्ट या मध्यम हो सकता है।





ऊपर उदाहरण (१) में यदि वृहस्पति, शुक्र तथा शनि नवांश में भी बल-वान् हों तो और भी उत्कृष्ट फल होगा। उदाहरण (२) में यदि बुध और चन्द्र नीच नवांश में या अस्त भी हों तो और भी मध्यम फल होगा, यह सब अपनी बुद्धि से समझना चाहिए।

फलदीपिका के अध्याय ६ ग्लोक ३२-३४ में द्वितीयेश, भाग्येश के स्थान परिवर्तन को बहुत शुभ माना है और इसे महायोग कहा है। देखिए हमारी फलदीपिका पृष्ठ १३०-२३१। धनेश भाग्येश, धनेश लाभेश, लाभेश भाग्येश का स्थान विनिमय धन के लिए उत्तम योग है। धनेश, लाभेश, भाग्येश इन तीनों की या दो की युति, धन, भाग्य, लाभ या अन्यव्र किसी शुभ भाव में हो तो उत्तम योग बनता है। यह किस राशि, नवांश में हैं—शुभ वर्गों में या पाप वर्गों में—शुभ दृष्ट या पाप दृष्ट यह सब तारतम्य तो सदैव करना ही पड़ेगा।।१५०-१५१।।

#### लक्मीयोग

केन्द्रे गूलित्रको एस्थे भाग्येशे परमोच्चगे । लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्ष्मीयोग इतोरितः ॥ १५२ ॥ गुगाभिरामो बहुदेशनायो विद्यामहाकी तिरनङ्गरूपः । दिगन्तविश्रान्तनृपालवन्द्यो राजाधिराजो बहुदारपुत्रः ॥ १५३ ॥

यदि भाग्येश अपने मूल विकोण या उच्च राशि में परमोच्च होकर केन्द्र में स्थित हो ग्रीर लग्नेस बलाढ्य हो तो लक्ष्मी योग होता है। इस योग में **५३६** जातकपारिजात

उत्पन्न जातक गुणाभिराम (अनेक सद्गुण सम्पन्न), बहुत देशों का स्वामी (भावार्थ यह है कि विस्तृत भू-सम्पत्ति का स्वामी या विशिष्ट अधिकारी) विद्वान्, बहुत यशस्वी, कन्दर्भ के समान मनोहर रूप वाला, बहुत दूर-दूर के देशों में ख्यात, राजा से सम्मानित, राजाधिराज, अनेक स्त्रियों और पुत्रों से युक्त होता है।

हमारे ज्योतिष के ग्राचार्य उत्तम किंव भी थे। इस कारण जो फल कथन किया गया है उसका शब्दार्थ न लेकर भावार्थ लेना चाहिए।

फलदीपिका ग्रध्याय ६ श्लोक २१ तथा २४ में भी लक्ष्मी योग कहा गया है। जातकादेशमार्ग ग्रध्याय ८ श्लोक ६७-६८ में लक्ष्मीयोग दिया गया है। शतमंजरी राजयोग श्लोक २३ में भी लक्ष्मी योग कहा गया है। परन्तु जो ग्रह स्थिति ग्रीर फल जातकपारिजात में कथित है, उससे भेद है। देखिए भावार्य-बोधिनी फतदीपिका पृष्ठ १२४-१२५, जातकादेशमार्ग (चिन्द्रका) पृष्ठ १३१-१३२, तथा व्रिफला (ज्योतिष), पृष्ठ १२७। बहुत योगों के नाम में साम्य है। किसी भी उत्तम धन योग का नाम श्रीयोग, लक्ष्मीयोग, कुबेरयोग, निध-योग ग्रादि रखा जा सकता है।।१५२-१५३।।

## कुसुमयोग

स्थिरलग्ने भृगौ केन्द्रे त्रिकोर्गन्दौ शुभेतरे।
मानस्थानगते सौरे योगोऽयं कुसुमो भवेत्।। १५४॥
दाता महीमण्डलनाथवन्द्यो
भोगी महावंशजराजमुख्यः।
लोके महाकीर्तियुतः प्रतापी
नाथो नरागां कुसुमोद्भवः स्यात्॥१५५॥

यदि जन्म लग्न स्थिर (वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ) हो, केन्द्र में शुक्र हो, पञ्चम में चन्द्रमा हो, शनि दशम में हो तो कुसुम योग होता है। जो कुसुम योग में जन्म ले वह दाता, मही-मण्डलाधीश, भोगी, महान् (उत्तम) वंश में उत्पन्न, राज्य मुख्य (उच्च पदाधिष्ठित), लोक में महाकीर्ति युक्त, प्रतापी, मनुष्यों का नाय (जिसके अधीनस्थ अनेक व्यक्ति हों) होता है। उत्तम, मध्यम ग्रहों के बलाबलानुसार यह भी अनेक प्रकार का हो सकता है।





शतमंजरी राजयोग के श्लोक १ तथा २ में भी कुसुम योग कहा गया है। परन्तु वह भिन्न है। (देखिए व्रिफला ज्योतिष पृष्ठ ११६)।।१५४-१५५।।

#### पारिजातयोग

विलग्ननाथस्थितराशिनाथस्थानेश्वरो वाऽपि तदंशनाथः । केन्द्रत्रिकोरगोपगतो यदि स्यात्स्वतुङ्गगो वा यदि पारिजातः ॥१५६॥ मध्यान्तसौख्यः क्षितिपालवन्द्यो युद्धित्रयो वारग्गवाजियुक्तः । स्वकमंधर्माभिरतो दयालुर्योगो नृषः स्याद्यदि पारिजातः ॥१५७॥

लग्नेश जिस राशि में हो उसे किहए 'क'। 'क' के स्वामी को किहए 'ख'। 'ख' जिस राशि में हो उसे किहए 'ग'। 'ख' का स्वामी जो ग्रह हो उसे किहए 'ग'। 'ख' जिस नवांश में हो उस नवांश स्वामी को किहए 'घ'। यदि 'ग'या 'घ' ग्रपनी उच्च राशि में स्थित हों या यदि जन्म लग्न से केन्द्र या विकोण में हों तो पारिजात योग होता है।

जो पारिजात योग में उत्पन्न होता है, वह ग्रपने जीवन के मध्य ग्रीर ग्रंत में मुख पाता है। ऐसा जातक राजा से सम्मानित, युद्ध-प्रिय, घोड़े ग्रीर हाथियों से युक्त, स्वकर्मधर्माभिरत, दयालु होता है।

शतमंजरी राजयोग के श्लोक १३३ में भी पारिजात योग कहा गया है। परन्तु वह इस पारिजात योग से भिन्न है। देखिए विफला (ज्योतिष) पृष्ठ १३३-१३४। जातक पारिजात में जो योग कहा गया है, उससे मिलते-जुलते दो योग काहल और पर्वत फलदीपिका अध्याय ६ श्लोक ३५-३६ में कहे गए हैं। मंत्रेश्वर ने पारिजात योग अध्याय ६ श्लोक ४४ तथा ५५ में कहा है परन्तु वह भिन्न है। देखिए फलदीपिका, पृष्ठ १३९, १४०, १४५, १४७, १५२, १५३।

फलदीपिका के छठे और सातवें ग्रध्याय में, तथा जातकादेशमार्ग के योगाध्याय में बहुत सुन्दर योग दिए गए हैं। द्रष्टच्य है।।१५६-१५७।।

#### कलानिधियोग

द्वितीये पञ्चमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते। क्षेत्रे तयोर्वा सम्प्राप्ते योगः स्यात्स कलानिधिः ॥१५८॥ कामी कलानिधिभवः सगुर्गाभिरामः संस्तूयमानचरगो नरपालमुख्यैः। सेनातुरङ्गमदवारग्रशङ्कभेरी-वाद्यान्वितो विगतरोगभयारिसङ्घः॥१५६॥

यदि जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में बुध तथा शुक्र से युत या वीक्षित (दृष्ट) वृहस्पति हो या बुध या शुक्र की राशि में हो तो कलानिधि योग होता है।

हमारे विचार से मिथुन या कन्या में वृहस्पित द्वितीय में हो तो शुक्र का सम्बन्ध, ग्रौर यदि वृष या तुला में वृहस्पित द्वितीय में हो तो बुध का सम्बन्ध होना चाहिए। क्योंकि इस योग का ग्राधार, बुध, वृहस्पित शुक्र के शुभ फल की समष्टि है।

जो कलानिधि योग में जन्म लेता है वह कामी, सद्गुण सम्पन्न, रूपवान्, मुख्य-मुख्य राजाओं से सम्मानित होता है। वह सेना, मत्त हाथियों, घोड़ों का स्वामी होता है। उसके सम्मान में शंख, भेरी आदि वाद्य शब्द करते हैं। वह नीरोग और शतु समुह से निर्भय रहता है।

शतमंजरी राजयोग में एक अन्य कलानिधि योग दिया गया है। उसके लिए देखिए त्रिफला (ज्योतिष) पृष्ठ १२९॥१५८-१५९॥

#### श्रंशावतार योग

केन्द्रगौ सितदेवेज्यौ स्वोच्चे केन्द्रगतेऽर्कजे। चरलग्ने यदा जन्म योगोऽयमवतारजः ॥१६०॥ पुण्यक्लोकस्तीर्थचारी कलाज्ञः कामासक्तः कालकर्ता जितात्मा। वेदान्तज्ञो वेदशास्त्राधिकारी जातो राजश्रीधरोंऽशावतारे ॥१६१॥

यदि वृहस्पित ग्रौर शुक्र केन्द्र में हों ग्रौर शुक्र ग्रपनी उच्च राशि में केन्द्र में हो, चर लग्न में जन्म हो तो यह ग्रंशावतार योग होता है। हमारे विचार से

352

चरलग्न में जन्म हो, यह कहने की म्रावश्यकता नहीं थी क्योंकि तुला का शनि (मूल में उच्च राशि का शनि केन्द्र में कहा गया है) केन्द्र में, केवल चर लग्न में हो सकता है।

जो इस योग में जन्म लेता है वह पुण्य ग्राचरण वाला, तीर्थंसेवी या तीर्याटन करने वाला, कला समझने में निष्णात, कामासक्त यथाकाल कार्य करने वाला, जितात्मा (संयमी), वेदान्तज्ञ, वेदशास्त्राधिकारी, ग्रतिलक्ष्मीवान् राजा (मूल में राजश्रीधर कहा गया है ग्रर्थात् राजोचित ऐश्वयों से सम्पन्न) होता है।

हमारे विचार से यदि द्विज कुल में जन्म हो तभी वेदशास्त्राधिकारिता होगी।

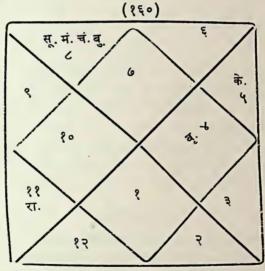

यह कुण्डली जार्ज पष्ठ की है जो ब्रिटिश साम्राज्य के वादशाह थे।
यह ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम के द्वितीय पुत्र थे ग्रीर एडवर्ड ग्रष्टम के गद्दी
छोड़ने के वाद, सम्राट हुए। इनकी पुत्री एलिजबेथ सम्प्रति ब्रिटेन की महारानी
है। जार्ज पष्ठ का जन्म सैंड्रिघम नोरफोक में १४-१२-१८९५ को प्रातः काल
ब्रिटिश समयानुसार प्रातः ३ बजकर ५ मिनिट पर हुग्ना था।

साथ में प्रसंग वश इनके बड़े भाई (जार्ज पंचम के ज्येष्ठ पुत्र) जो सम्राट एडवर्ड ग्रप्टम हुए ग्रौर जिन्हें मिसेज सिम्पसन (जो दो वार ग्रन्य पितयों को तलाक दे चुकी थीं) से विवाह करने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को तिलांजिल देनी पड़ी। देखिए दोनों भाइयों के राजयोग में कितना ग्रन्तर है। प्राय: देखा

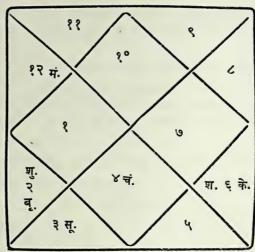

गया है कि जब दोनों भाइयों में से छोटे भाई की कुंडली में प्रवल राज-योग हो और राजवंश में जन्म हो तो छोटा भाई राजा हो जाता है। इसी प्रकार पहले जब देशी रियासतें थीं, तब पिता (राजा) की कुंडली में मारक विचार के साथ-साथ ज्येष्ठ पुत्र (राजकुमार) की कुंडली में राजयोग (कारक विचार) देखते थे कि कब युगपत् पिता को मारक और पुत्र को कारक समय है। दशम में प्रवल पाप ग्रह, पुत्र को राज्याधिकार दिलाते हैं, किन्तु जातक के पिता के लिए ग्रानिष्ट होते हैं, यह ग्रमुभव सिद्ध है।।१६०-१६१।।

## हरिहरिवधियोग

वित्तेशाद्धनिरःफरन्ध्रभवनप्राप्ताश्च सौम्यग्रहाः कामेशात् सुखभाग्यरन्ध्रगृहगा जीवाब्जचन्द्रात्मजाः । देहेशाद्यदि बन्धुमानभवगाः सूर्यास्फुजिद्भूमिजाः प्रोक्तास्तत्र पुरातनेहरिहरब्रह्माख्ययोगा इमे ।।१६२॥ निखलनिगमविद्यापारगः सत्यवादी

सकलसुखसमेतक्चाच्वाक् कामशीलः ।

जितरिपुकुलसङ्घः सर्वजीवोपकारी

हरिहरविधियोगे सम्भवः पुण्यकर्मा ॥१६३॥

हरि = विष्णु; हर = शिव; विधि = ब्रह्मा। हमारे ग्रंथकारों ने वहे-वहे नामों का प्रयोग किया है। श्रीनाथ योग, विरंचि योग, श्रीकंठ योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग, गौरी योग, श्री योग, विष्णु योग, चतुमुंख योग, विलोचन योग, श्री चंडिका योग, मन्दाकिनी योग, महाकाल योग, शिव योग ग्रादि (देखिए फलदीपिका ग्रीर तिफला (ज्योतिप) ग्रीर जब भगवान् के एक नाम से संतोष नहीं हुग्रा तो एक ही ग्लोक में तिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु, शिव) के तीनों नामों को सम्मिलत कर हरिहर विधि योग नामक तीन योग यह विशिष्ट नामकरण इन योगों का किया, वास्तव में इसमें—एक श्लोक में ३ पृथक् योग हैं—एक हरि योग, दूसरा हर योग, तीसरा विधि योग। परन्तु ग्रंथकार ने एक ही ग्रलोक में तीन योग कहे हैं। तीनों का फल एक ही है।

- (१) हरियोग: यदि धनेश (लग्न से द्वितीय स्थान के स्वामी) में द्वितीय, द्वादश ग्रीर ग्रष्टम में सौम्य ग्रह हों तो हरियोग होता है।
- (२) हरयोग : यदि कामेश (लग्न से सप्तम स्थान के स्वामी) से चतुर्थं, नवम और अष्टम में बृहस्पति, चन्द्रमा भौर बुध हों तो हर योग होता है।
- (३) विधियोग: यदि लग्नेश से चतुर्थ दशम श्रीर एकादश में सूर्य, शुक मंगल में हों तो विधि योग होता है।

इन योगों में जो स्थान ग्रौर ग्रह कहे हैं वह ग्रनुक्रम नहीं है क्योंकि लग्नेश से चतुर्थ में सूर्य होगा तो दशम में शुक्र कैसे हो सकता है।

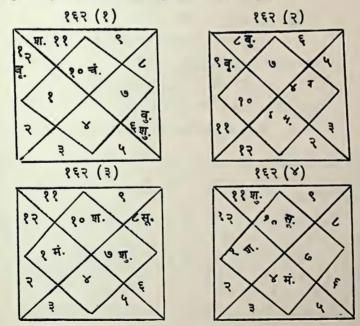

उदाहरण १ में धनेश शनि से द्वितीय बृहस्पित, श्रष्टम में बुध, शुक्र, द्वादण में चन्द्र है। उदाहरण २ में सप्तमेश मंगल से चनुर्थ चन्द्र, श्रष्टम में बुध, नवम में वृहस्पित है। उदाहरण ३ में लग्नेश शिन से चतुर्थ मंगल, दशम शुक्र एकादश में सूर्य है। उदाहरण ४ में लग्नेश शिन से चतुर्थ मंगल, दशम में सूर्य, एकादश में शुक्र है। उदाहरण ३ तथा ४ दोनों विधि योग के हैं। अन्तर केवल यह है कि उदाहरण ३ में शिन, मंगल, शुक्र स्वगृही हैं, इसलिए विधि योग का उत्कृष्ट फल होगा; उदाहरण ४ में शिन, मंगल नीच हैं इस कारण सामान्य फल ॥१६२॥

श्रव हरि, हर, विधि योगों का फल कहते हैं। तीनों का एक ही फल है कि सभी शास्त्रों में पारंगत, सत्यवादी, सकल सुख साधन युक्त (भोगैश्वयं सम्पन्न) सुन्दर वाणी वाला. कामशील (भोगोत्सुकमना), शतुश्रों के सम्ह पर विजयी, पुण्य कर्म, सब जीवों का उपकार करने वाला होता है।।१६३॥

#### नाभसं योग

यूपेषुशक्तियवदण्डगदासमुद्र-

च्छत्रार्द्धं चन्द्रशकटाम्बुजपक्षियोगाः।

नौचक्रवज्रहलकाम् क्रूटवापी-

शृङ्गाटकाश्च विविधाकृतिविश्वतिः स्युः ॥१६४॥

रज्जुनंलक्च मुसलस्त्रितयाश्रयाख्याः

स्नग्भोगिनौ तु दलयोगभवौ भवेताम्।

वीगादयश्च कथिता वरदामपाश-

केदारज्ञलयुगगोलकसप्तसङ्ख्याः ॥१६५॥

इन दो श्लोकों में (i) आकृति योग (ii) आश्रय योग (iii) दल योग तथा (iv) संख्या योग-यह चार प्रकार के योगों के नाम गिनाये हैं। इनके लक्षण और फल आगे कहेंगे।

- (i) आकृति योग: यह २० होते हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं:—
- (१) यूप (२) इपु (३) णक्ति (४) यव (५) दण्ड (६) गरा (७) समुद्र (८) छन (९) ग्रर्ख चन्द्र (१०) शकट (११) ग्रम्बुज (१२) पक्षी (१३) नौ (१४) चक्र (१५) बज्र (१६) इल (१७) कार्मक (१८) कट
- (१३) नौ (१४) चक (१५) वज्र (१६) हल (१७) कार्मुक (१८) कूट (१९) वापी (२०) प्रृंगाटक।
  - (ii) ग्राश्रय योग: यह ३ हैं। (१) रज्जु (२) नल (३) मुमल।

(iii) दल योग : यह २ हैं । (१) स्नक् (२) सर्प !

(iv) संख्या योग : यह ७ हैं। (१) बीणा (२) वरदाम (३) पाश (४) केदार (५) शूल (६) युग (७) गोल ॥१६४-१६५॥

रज्जुर्मु सलं नलं चराद्यैः सस्यस्त्वाश्रयजान् जगाद योगान् । केन्द्रैः सदसद्युतैर्दलाख्यौ स्रक्सपौँ कथितौ पराझरेगा ॥१६६॥ योगा व्रजन्त्याश्रयजाः समत्वं यवाब्जवज्याण्डजगोलकाद्यैः । केन्द्रोपगप्रोक्तफलौ दलाख्यावित्याहुरन्ये न पृथक् फलौ तौ ॥१६७॥ ग्रासन्नकेन्द्रभवनदृयगैर्गदाख्य-

स्तन्वस्तगेषु शकटं विहगः खबन्ध्वोः ।
शृङ्गाटकं नवमपञ्चमलग्नसंस्थैलंग्नान्यगैर्हलमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १६८ ॥
शकटाण्डजवच्छुभाशुभैर्वज्रन्तिद्वपरीतगैर्यवः ।
कमलं तु विमिश्रसंस्थितैर्वापी तद्यदि केन्द्रबाह्यतः ॥ १६६ ॥
कण्टकादिप्रवृत्तं श्च चतुर्गृ हगतैर्पहैः ।
यूपेषुशक्तिदण्डाख्या होराद्येः कण्टकैः क्रमात् ॥ १७० ॥
नौकूटच्छत्रचापानि तद्वत्सप्तर्क्षसंस्थितैः ।
यूर्षचन्द्रस्तु होराद्येः प्रोक्तादन्यर्क्षसंस्थितैः ॥
एकान्तरगतैरथित्समुद्रः षड्गृहाश्चितैः ।
विलग्नाविस्थितैश्चक्रमित्याकृतिजसङ् यहः ॥१७२ ॥

यह सातों श्लोक वृहज्जातक से लिए गए हैं।

रज्जु: सभी ग्रह चर राशियों में हों तो रज्जु योग होता है। इन नाभस योगों में जब सब ग्रह कहा जाये तो सूर्यादि ७ ग्रह समझना। राहु, केतु नहीं लेना। इस योग में शंका उठती है कि क्या सभी चर राशियौ ग्रह युक्त होनी चाहिएँ? नहीं। चाहे एक चर राशि में या दो चर राशियों में समस्त ग्रह हों तो रज्जु योग होता है। क्योंकि भगवान् गागि ने कहा है:—

एकौ द्वौ वा त्रयः सर्वे चरा युक्ता यदा ग्रहैः। चरयोगस्तदा रज्जुः सेव्यानां जन्मदो भवेत्।। स्थिराश्चेन्मुशलं नाम मानिनां जन्मकृत्रृणाम्। द्विस्वभावो नलाख्यस्तु धनिनां परिकोर्तितः।। मुशल: यदि सभी ग्रह स्थिर राशि या स्थिर द्विस्वभाव राशियों (दो, तीन या चारों) में हों तो मुशल योग होता है।

अनल: यदि सभी ग्रह एक या अधिक द्विस्वभाव या राशियों में हो तो नल योग होता है।

ऐसा सत्याचार्य ने कहा है :---

चरराशिगतैग्रहेन्द्रैरज्जुः स्थिरराशिगैस्तथा मुशलम् । द्विशरीरगतें योगो नलसंज्ञो मुनिभिचद्दिष्टः ॥

रज्जु योग का आधार यह है कि कोई ग्रह स्थिर या द्विस्वभाव में नहो। मुशल योग का सार यह है कि कोई ग्रह चर या द्विस्वभाव में नहो। श्रीर नल योग में सिद्धांत है कि कोई ग्रह चर या स्थिर में नहो।

स्नक्: यदि सव शुभ ग्रह केन्द्र में हों तो स्नक् रोग होता है। स्नक् माला को कहते हैं। शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा शुभ ग्रीर कृष्ण पक्ष का पाप माने जाते हैं।

सर्प: यदि सब पाप ग्रह केन्द्र में हों तो सर्प रोग होता है।

स्नक्रोग का सार है कि कोई से भी ३ केन्द्रों में बुध शुक्र बृहस्पित हों।
यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो केन्द्र में चन्द्रमा हो। किसी केन्द्र में पाप ग्रह
सूर्य, मंगल, शिन, या कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा नहीं होना चाहिए। सर्प योग का
सिद्धांत यह है कि कोई भी तीन केन्द्रों में सूर्य, मंगल, शिन होने चाहिए। यदि
कृष्ण पक्ष का जन्म है तो केन्द्र में चन्द्रमा होना चाहिए। बृध, बृहस्पित, शुक्र या
शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा केन्द्र में नहीं होना चाहिए।

वास्तव में स्नक् योग में, शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा केन्द्र में हो तो अच्छा है, न हो तो भी तीन शुभ ग्रहों के केन्द्र में रहने से योग बन जाता है। सर्प योग में कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा केन्द्र में हो तो अच्छा है, न हो तो भी योग बन जाता है। क्योंकि लघुजातक में वराहमिहिर ने लिखा है:—

> केन्द्रवयगैः पापैः शुभैदंलाख्या वहिश्च माला सा । सर्पे ऽतिदुःखितानां मालायां जन्म सुखिनां च ।।

भट्टोत्पल इसकी टीका में लिखते हैं 'येषु केषु तिषु केन्द्रेषु च यदा तयः पापग्रहाः ग्रकारसौरा भवन्ति न चैकस्मिन्नपि केन्द्रे सौम्यग्रहो भवति तदा सर्पो नाम दलयोगः। यदा येषु केन्द्रेषु सौम्यग्रहा बुधगुरुशुक्ता भवन्ति न कश्चित् केन्द्रे पापग्रहो भवति तदा माला नाम योगो भवति। तत्र योगद्वये चन्द्रमा न ग्राह्यः। ग्रथांत् इन दोनों योगों के प्रसंग में चन्द्रमा का ग्रहण नहीं करना। किंतु बृहज्जातक में भट्टोत्पल ग्रपनी टीका में लिखते हैं:—

'नन्वत्न योगद्वये केन्द्रैः सदसद्युत्तैदंलाख्यावित्युक्त्वा व्रिषु किमिति व्याख्या-तम् । यस्माच्छुक्लकुष्णपक्षयोशचन्द्रस्य सौम्यत्वं पापत्वं संमवति । एवं स्थिते यदा सौम्याकान्तेषु व्रिषु केन्द्रेषु पूर्णश्चन्द्रमा यदा चतुर्यो भवति । अथवा पापा-कान्तेषु व्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्चन्द्रमा यदा चतुर्यो भवति तदापि स्रक्सपों योगौ भवतः तच्चतुर्षु केन्द्रेषु किमिति न व्याख्यातम् । उच्यते नैवम् । यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उक्तम् केन्द्रवयगैः पापेतर्रदंलाख्या विहश्च माला च । अव सौम्या-स्वयः पापास्त्रयः इति कथं ज्ञायन्ते । यथानयोद्वयोमंध्ये चन्द्रमास्तृतीयो न भवति । उच्यते । भगवता गागिणोक्तम् ।

विकेन्द्रगैर्यमारार्केः सर्पो दुःखितजन्मदः । भोगिजन्मप्रदा माला तद्वत् जीवसितेन्दुजैः ॥

वराहमिहिर कहते हैं कि पराशर ने भी यह योग कहा है।

हमारे विचार से तीन केन्द्रों में सूर्य, मंगल, शनि हों श्रीर कोई शुभ ग्रह केन्द्र में न हो ऐसी जन्म कुंडलियाँ तो देखने में श्राती हैं, किन्तु तीन शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र तीन केन्द्रों में हों, केन्द्र में कोई पाप ग्रह न हो, ऐसी कुंडली देखने में नहीं श्राई क्योंकि बुध से केन्द्र में शुक्र हो, इसके लिए दोनों में श्रन्तर कम से कम ६१° होना चाहिए सो नहीं होता। वैसे मणित्य ने भी कहा है:—

> केन्द्र व्रयगतैः पापैः सौम्यैर्वा दलसंज्ञितौ । द्वौ योगौ सर्पमालाख्यौ विनष्टेष्टफलप्रदौ ॥

बादरायण ने भी कहा है :--

केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवैः केन्द्रविसंस्यैः कथयन्ति मालाम् । सर्पस्त्वसौम्यैश्च यमारसूर्येयोगाविमौ हो कथितौ वलाख्यौ ॥

चाहे दल योग न बने किन्तु यदि शुभ ग्रह केन्द्र में हो ग्रौर पाप ग्रह केन्द्र में न हों तो तत्प्रयुक्त शुभ फल होगा ही ग्रौर यदि केन्द्र में पाप ग्रह हों, शुभ ग्रह न हों तो पाप फल होगा ही, यह श्रपनी सामान्य बुद्धि से समझना चाहिए ॥१६६॥

ग्राश्रय योग (रज्जु, मुणल, ग्रनल) के फल यव, पद्म, वज्ज, पक्षी, गोलक, युग, केदार, भूल ग्रादि योगों के समान होते हैं तथा दल योग का फल-केन्द्र में शुभ ग्रहों या पाप ग्रहों की स्थिति के समान होता है इसलिए ग्रन्य (ग्राचार्यों ने) उन्हें नहीं कहा ।।१६७॥

गदा: यदि सभी ग्रह समीप के दो केन्द्रों में—लग्न तथा चतुर्यं या चतुर्यं तथा सप्तम या सप्तम तथा दशम या दशम तथा लग्न में हों तो गदा योग होता है।

शकट : यदि सब ग्रह लग्न ग्रीर सप्तम में हों तो शकट योग होता है।

विहग: यदि सब ग्रह चतुर्थं और दशम में हों तो विहग योग होता है। गृंगाटक: यदि सब ग्रह लग्न, पंचम, नवम में हों तो शृंगाटक योग होता है।

हलं: यदि सब ग्रह (i) द्वितीय, वष्ठ, दशम में या (ii) तृतीय, सप्तम, एकादश में या (iii) चतुर्थ, श्रष्टम, द्वादश में हों तो हल योग होता है ।।१६८।।

वज्र: यदि लग्न और सप्तम में सब शुभ ग्रह और चतुर्थ तथा दशम में सब पाप ग्रह हों तो वज्र योग होता है।

यव: यदि सब पाप ग्रह लग्न ग्रीर सप्तम में तथा सब शुभ ग्रह चतुर्थ ग्रीर दशम में हों तो यब योग होता है।

यहाँ, वज्र और यव योगों में बुध को, तथा शुक्र को भी सूर्य से केन्द्र में (चतुर्थ या दशम में) होना पड़ेगा। परन्तु सूर्य तथा बुध में २८° से अधिक अन्तर हो नहीं सकता तथा सूर्य और शुक्र में ४७° से अधिक अन्तर नहीं हो सकता, इस कारण इन योगों का होना संभव नहीं है। वराहमिहिर ने यह दोनों योग नाभसाध्याय के श्लोक ५ में दिए हैं किन्तु श्लोक ६ में यह भी लिख दिया है कि यह योग संभव नहीं है। वराहमिहिर अपनी सफाई देते हैं कि 'पूर्व शास्त्रों के अनुसार मैंने वज्ञादि योग लिख दिए हैं परन्तु सूर्य से चतुर्थ बुध शुक्र कैसे हो सकते हैं?'

कमल: यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम चारों केन्द्रों में शुभ पाप ग्रह मिश्रित हों-किन्तु सब ग्रह केन्द्र में होने चाहिएँ। पणफर या ध्रापोक्लिम में कोई ग्रह न हो तो कमल योग होता है।

वापी: यदि सब ग्रह, शुभ ग्रीर पापपणकर ग्रीर ग्रापोक्लिम में हों-केन्द्र में कोई ग्रह न हो तो वापी योग होता है ॥१६९॥

यूप: यदि सब ग्रह लग्न, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ-इन चारों घरों में हों तो यूप योग होता है।

इषु: यदि सब ग्रह चतुर्थं, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम में हों तो इषु योग होता है।

शक्तिः यदि सब ग्रह सप्तम, ग्रब्टम, नदम तथा दशम में हों तो शक्ति योग होता है।

दंड: यदि सब ग्रह दशय, एकादश, ढांदश, तथा लग्न में हों तो दंड योग होता है।

रुद्रभट्ट ने अपने विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि यूप, इषु, शक्ति तथा दण्ड इन योगों में प्रत्येक में —चार घरों में सब ग्रहों का अवस्थान लिखा सो चारों घर सग्रह होने चाहिएँ या मान लीजिए निर्दिष्ट चार घरों में से कोई से तीन, दो या एक ही घर में सातों ग्रह हों तभी योग बनेगा। परन्तु भट्टोत्पल अपनी टीका में लिखते हैं 'तद्यथा लग्न-द्वितीय-तृतीय-चतुर्येषु चतुष्वंपि यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा भूपाख्यो योगो भवति।' इससे निर्दिष्ट चारों घर सग्रह होने चाहिएँ यह प्रतीत होता है। ग्रन्य ग्राचार्यो ने भी इन योगों का उल्लेख किया है। देखिए सारावली श्रष्ट्याय २१ श्लोक १२।

केन्द्रप्रवृत्तेस्तु चतुर्गृ हस्यैमंबन्ति यूपाशुगराक्तिवण्डाः ।

ज्ञानमुक्तावली में भी कहा है :--

एकद्वित्रिचतुर्थस्यैः सर्वखेटैस्तु यूपकम् । तुर्यादिसप्तमान्तस्थैरेवं बाणः प्रजायते । सप्ताष्टनन्दकर्मस्यैः खगैः शक्तिरिति स्मृतः । दशादिलग्नपर्यन्तैः सर्वेदंण्डाभिधानकः ।।

इससे प्रतोत होता है कि अन्य ग्राचार्यों ने नहीं माना है कि चारों घर भरे हों ॥१७०॥

नौ: यदि लग्न से सप्तम तक (७ घरों में) सब ग्रह हों तो नौ योग होता है।

कूट : यदि चतुर्थं, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ग्रष्टम, नवम, दशम-इनमें सब ग्रह हों तो कूट योग ।

छतः सप्तम से प्रारम्भ कर, ग्रब्टम, नवम लग्न इन सात घरों में सब ग्रह हों तो छत्र योग।

चाप: यदि दशम, एकादश : आदि चतुर्थं पर्यन्त सात घरों में सब ग्रह हों तो चाप योग।

अर्खं चन्द्र: यदि (i) हितीय से प्रष्टम तक (ii) तृतीय से नवम तक (iii) पंचम से एकादश तक (iv) षष्ठ से द्वादश तक (v) ग्रष्टम से द्वितीय तक (vi) नवम से तृतीय तक (vii) एकादश से पंचम तक (viii) द्वादश से षष्ठ तक—इन सात घरों में सब ग्रह हों तो ग्रधं चन्द्र योग होता है। पराशर, गुणाकर, ज्ञानमुक्तावली, सारावली ग्रादि ने इनका उल्लेख किया है। विस्तार भय से उद्धरण नहीं दिए जा रहे हैं।।१७१।।

समुद्र: यदि दितीय, चतुर्यं, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वावश इन घरों में सब ग्रह हों तो समुद्र योग होता है।

चक्र: यदि प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश इन छः घरों में सब ग्रह हों तो चक्र योग होता है। इन सब योगों में ग्रंथकार या टीकाकारों ने स्पष्ट नहीं किया है कि सब निर्दिष्ट घर सग्रह होने चाहिएँ।।१७२।।

किन्तु समुद्र और चक्र योग का जो लक्षण दिया है कि एक-एक घर छोड़-कर-६ घरों में सातों ग्रह हों इससे यह अर्थ निकलता है कि छहों घर सग्रह हों; विशेषतः इसलिए भी इन दोनों योगों का विशिष्ट फल दिया है। उदाहरण के लिए यदि कल्पना करें कि द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम तथा द्वादश-इन छः घरों में से अष्टम में ४, द्वादश में ३ इस प्रकार समुद्र योग बन सकता है' तो इस ग्रह स्थिति से 'तोयालयें नरपितप्रतिमस्तु भोगी' इस विशिष्ट शुभ फल कीं प्राप्ति आकाश कुसुम की भाँति क्लिष्ट कल्पना होगी। यह हमारा विचार है।

वल्लकी: यदि सात राशियों में सात ग्रह हों—सात राशि ग्रर्थात् सात राशियों में—प्रत्येक राशि में एक ग्रह—(किसी भी क्रम से) हो तो वल्लकी योग होता है। इसका ही नाम 'वीणा' भी है।

दामिनी: यदि सात ग्रह छः राशियों में हों (एक में दो ग्रह अन्य पाँच में

एक, एक) तो दामिनी योग होता है।

पाश: यदि सातों ग्रह पाँच राशियों में हों (ग्रर्थात् १२ राशियों में से पाँच सग्रह हों) तो पाश योग होता है।

केबार : यदि सातों ग्रह चार राशियों में वितरित हों (कोई सी चार राशियों

में) तो केदार योग होता है।

शूल: यदि तीन राशियों में सातों ग्रह अवस्थित हों तो शूल योग होता है।

युग: यदि सातों ग्रह दो राशियों में हों (बाकी १० राशियाँ बिना ग्रह के हों तो यग योग बनता है।

गोल: यदि सब ग्रह (७ ग्रह) किसी एक ही राशि में हों तो गोल योग होता है ॥१६६-१७२॥

#### इन योगों का फल

सङ्ख्यायोगाः सप्त सप्तर्क्षसंस्थै रेकापायाद्वल्लकीवामपाशाः । केदाराख्यः शूलयोगो युगं च गोलश्चान्यान् पूर्वमुक्तान्विहाय ॥१७३॥ ईर्ष्यु विदेशनिरतोऽध्वरतश्च रज्ज्वां

मानी घनी च मुसले बहुभृत्यसक्तः। व्यङ्गः स्थिराढचनिपूणो नलजः स्नगृत्थो

भोगान्वितो भुजगतो बहुदुःखभाजः ॥१७४॥

यज्वाऽर्थभाक् सततमर्थं रुचिगंदायां

तद्वृत्तिभुक् शकटजः सरुजः कुदारः।

दूतोऽटनः कलहकृद्विहगे प्रदिष्टः

शृङ्गाटके चिरस्खी कृषिकृद्धलाख्ये ॥१७५॥

वज्रे उन्त्यपूर्वसुखितः सुभगोऽतिशूरः

शौर्यान्वितोऽपि च यवे सुखितो वयोऽन्तः।

विख्यातकीत्र्यमितसौख्यगुराश्च पद्मे

वाप्यां तनुस्थिरसुखी निधिपोऽन्नदाता ॥१७६॥

त्यागात्मवान् क्रतुवरेर्यजते च यूपे

हिस्रोऽथ गुप्त्यधिकृतः शरकृच्छराख्ये।

नीचोऽलसः सुखधनैवियुतदच शक्तौ

वण्डे प्रियंविरहितः पुरुषोऽन्त्यवृत्तिः ॥१७७॥
छत्रे चाद्यन्तसौख्यातुलधनबलवान् नौभवस्तोयजीवी
चक्रे राजा यशस्वी जलधिभवनरस्तोयवृत्तिः क्षितीशः ।
ग्रधेन्दौ भोगशाली गिरिविपिनचरः क्रूरकर्मा च क्रूटे
चापे जाता मनुष्या यदि गहनचराश्चौर्यनिष्ठा निकृष्टाः॥१७८॥
बीएायां सकलक्रियासु निपुणः सङ्गीतनृत्यप्रियो
दामिन्यामुपकारकृत्पदुमितः प्रख्यातिवद्याधनी ।
पाशे शोलधनार्जनेऽतिचतुरो वाचालकः पुत्रवान्
केदारे कृषिवित्तवानलसधीर्बन्धूपकारी भवेत् ॥ १७६ ॥
शूले कोपरसान्वितो धनरुचिः शूरः क्षतो निर्धनी
भिक्षाशी युगयोगजोऽतिचपलः पाषण्डको मद्यपः ।
गोले निर्द्धनकोऽलसोऽटनपरः स्वल्पायुरज्ञानधी-

इनमें से कुछ श्लोक १७४, १७५, १७७, १७८ बृहज्जातक से लिये गये हैं। ग्रन्य श्लोक बृहज्जातक का भाव लेकर, ग्रंथकार ने स्वयं लिखे हैं। पहिले जिन योगों का लक्षण कहा है—उनका फल यहाँ निर्देश करते हैं।

द्वींत्रिशत् कथिता वराहमिहिराचार्येण योगा इमे ॥ १८० ॥

रज्जु : ईर्ष्यालु, विदेश निरत, अधिक चलने या यात्रा करने वाला।

मुसल: मानी, धनी, श्रनेक भृत्य (नौकर) जिसके हों।

नल: व्यंग (कोई ग्रंग कम हो, या शरीर का कोई भाग रोगयुक्त हो)। स्थिराद्य (स्थिर-चंचल नहीं तथा धनी ग्रथवा स्थिरश्री), निपुण।

स्नक्:भोगी।

सर्पः बहुत दुःख उठाने वाला ।

गदा: यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाला, धनी तथा सदा धन में रुचि रखने वाला (ग्रतः धन संचय में ग्रासक्त ग्रौर प्रवृत्त )।

शकट: गाड़ी चलाने से म्राजीविका चलाने वाला, रोगी कुदार (जिसकी स्त्री मच्छी न हो-स्वरूप से या चरित्र से)।

विहग : दूत, घूमने वाला, कलह करने वाला।

शृंगाटक: चिरसुखी (दीर्घ काल तक सुखोपभोग करने वाला)।

हल: खेती करने वाला।

वज्रः जीवन के प्रथम भाग श्रीर श्रन्त भाग में सुखी, देखने में सुन्दर।

यव : शूरवीर, जीवन के अन्त भाग में सुखी।

कमल: विख्यात कीर्ति, ग्रमित सुख ग्रौर गुगों से युत ।

वापी: थोड़ा सुख प्राप्त करे-परन्तु ग्रिधिक काल तक प्राप्त करे; भूमि में (या ग्रन्यत धन जमा करने वाला) किन्तु कृपण हो।

यूप: त्यागी (दानशील-दाता), ग्रात्मवान् (प्रमादी)।

इषुः हिस्र (वध में रुचि रखने वाला) वंधन पाल (बन्धन में जो हों उनका पालक–यथा जेल में पहरेदार या सुपरिन्टेण्डैंट) वाण वनाने वाला।

शक्ति: नीच, ग्रालसी, सुख ग्रौर धन से हीन।

दण्ड: प्रियजनों से विरहित, दासता (हीन नौकरी) करने वाला।

नौ: जल (नाव, जहाज) से म्राजीविका चलाने वाला (जल में उत्पन्न वस्तु या जल मार्ग से लाये या ले जाने वाले पदार्थों के द्वारा उपार्जन करने वाला भी तोयजीवी कहा जा सकता है। सम्प्रति सिचाई विभाग में या पानी के नलों म्रादि के कार्यकर्त्ता भी इस परिभाषा में म्रा सकते हैं)।

कूट: ऋर कर्म करने वाला, पर्वत ग्रीर वन में घूमने वाला। छत्न: जीवन के ग्रादि ग्रीर ग्रंत में सुखी, ग्रत्यन्त धनी, बलवान्।

चाप: गहन (जंगल म्रादि) में भ्रमण करने वाला, चोर ग्रौर निकृष्ट।

अधचन्द्र: भोगशाली ।

समुद्र: जलवृत्ति वाला । (जल वृत्ति की ऊपर नौ योग के सन्दर्भ में व्याख्या की गई है), क्षितीश (पृथ्वीपति, राजा)।

चकः राजा यशस्वी।

वल्लकी: इसे वीणा योग भी कहते हैं। सकल क्रियाग्रों में निपुण। संगीत श्रीर नृत्य का प्रिय।

वामिनी: उपकार करने वाला, बुद्धिमान्, विद्या में विख्यात, धनी ।

पाश : शीलवान्, धनार्जन में ग्रति चतुर, वाचाल, पुत्रवान् ।

केंदार: कृषि करने वाला, धनी, म्रालसी, बुद्धि वाला, वन्धुमों का उपकारी।

शूल: कोधी, धन की रुचि रखने वाला, शूर, जिसके शरीर पर क्षत (घाव) के चिह्न हों, निर्धन)।

युग: भिक्षा माँगकर खाने वाला, ग्रति चपल, पापंडी, शरावी । गोल: निर्धन, ग्रालसी, इघर उघर घूमने वाला, स्वल्पायु मूर्खं। वराहमिहिर ने यह ३२ योग कहे हैं॥१७४-१८०॥

# भूपालयोगरुचपञ्चकभास्कराद्याः केमद्रुषाधमसम्बद्धमालिकाश्च । लक्ष्मीहरीज्ञविधिकाहलनाभसाद्याः सूर्यादिदेवकृपया परिकोतितास्ते ॥१८१॥

सूर्यं ग्रादि देवों की कृपा से (इस ग्रध्याय में) मैंने भूपाल योग (राजयोग) रुच पंचक (रुचकादि पंच महापुरुष योग) भास्करादि योग, केमद्रुम, ग्रधम सम ग्रादि (चान्द्र योग), ग्रह मालिका, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, विधि, योग, काहलादि योग तथा नाभस ग्रादि कहे हैं ॥१८१॥

# द्वचादिग्रहयोगाध्याय

इस ग्रध्याय में ग्रंथकार ने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है (i) दो ग्रहों की युति का फल (ii) तीन ग्रहों की युति का फल (iii) चार ग्रहों की युति का फल (iv) पाँच ग्रहों की युति का फल (v) छै ग्रहों की युति का फल (vi) मेषादि द्वादश राशियों में सूर्य, चन्द्र ग्रादि कोई ग्रह हो तो उसका फल (vii) ग्रह यदि शुभ दृष्ट हो तो उसका फल, यदि पाप दृष्ट हो तो उसका फल (viii) चन्द्रमा यदि मेषादि द्वादश राशियों में हो ग्रौर सूर्य ग्रादि ग्रह से दृष्ट हो तो उसका फल (viii) चन्द्रमा यदि मेषादि द्वादश राशियों में हो ग्रौर सूर्य ग्रादि ग्रह से दृष्ट हो तो उसका फल (ix) जो राशि स्थित ग्रह पर दृष्टि फल कहा है, वही नवांश स्थित ग्रह पर लागू करना (x) लग्न ग्रादि द्वादश भावों में सूर्य, चन्द्र ग्रादि प्रत्येक ग्रह स्थिति का फल (xi) उच्च राशिगत ग्रह फल (xii) उच्चस्थ ग्रह यदि मित्रग्रह से दृष्ट हो तो उसका फल (xiii) मूल क्षेत्र गत ग्रह फल (xiv) स्वक्षेत्र गत ग्रह फल (xvi) मित्र क्षेत्र फल (xvi) शत्रु क्षेत्र गत फल (xvii) नीचराशि फल (xvii) ग्रहों की राशि-भाव स्थिति के ग्रनुसार फलादेश करना।

यह सब विषय जातकपारिजातकार ने एक ही ग्रध्याय में कह दिया हैं। इस कारण फल का निर्देश संक्षिप्त है। सारावली में इन सब विषयों का विवेचन बहुत विस्तृत है। बृहज्जातक, सारावली। सर्वार्थेचिन्तामणि, फल दीपिका तथा जातकाभरण तथा अन्य फलित ज्योतिष के ग्रंथों में भी ग्रहों की राशि स्थिति, भाव स्थिति, युति तथा दृष्टि के कारण फलों के तारतम्य का विवेचन किया गया है। यदि हम अन्य ग्रन्थों के उद्धरण यहाँ उपस्थित करें ग्रौर तुलनात्मक विवेचना करें तो वह रोचक अवश्य होगा, किन्तु विस्तार भय से वैसा नहीं किया जा रहा है।

सर्वप्रथम ग्रहों की युति का फल कहते हैं। युति क्या ? यदि दो ग्रह किसी एक ही राशि में हों—चाहे उनमें परस्पर ग्रन्तर कि भी हो, वह परस्पर युत (एक साथ) समझे जाते हैं। यदि दो ग्रह—ग्रगल बगल की दो राशियों में हों ग्रौर उनमें ग्रंतर २° ३° ही हो तो भी वे युत नहीं समझे जाते। युति का ग्राधार राशि है—ग्रंशात्मक दूरी नहीं। बहुत से पाश्चात्य ज्योतिष से प्रभावित सज्जन—भाव में युति मानने लगे हैं। मान लीजिये चतुर्थ भाव वृश्चिक के १५° से धनु

के '्र श्रंश तक है श्रीर सूर्यं के वृश्चिक में २६° है, तया बुध के धन में १२ श्रंश तक तो ये कहते हैं कि सूर्यं श्रीर बुध दोनों चतुर्यं भाव में ७.१५° से ८.१५° तक—इस बीच में हैं, इस कारण—एक ही भाव में होने के कारण, सूर्यं बुध को युत—एक साथ मानना । यह पाश्चात्य ज्योतिष का सिद्धान्त है । पाश्चात्य ज्योतिष में राशि कुण्डली बनायी ही नहीं जाती । केवल भाव कुण्डली बनायी जाती है । परन्तु भारतीय ज्योतिष में केवल जब दो या श्रिधक ग्रह एक ही राशि में हों तभी उनकी युति मानी जाती है श्रन्यथा नहीं । इस सिद्धान्त को विस्मरण नहीं करना चाहिये।

ग्रव ग्रागे दो ग्रहों की युति का फल कहते हैं। ये सामान्य फल हैं। क्योंकि मान लीजिये सूर्य और मंगल एक साथ तुला राशि में हैं, या कर्क राशि में या मेष राशि में तो इनका एक सा फल कैसे होगा ? सूर्य तुला में नीच राशि का होगा तथा कर्क राशि में मंगल नीचस्थ होगा। मेष में सूर्य उच्चराशि का होगा, मंगल स्वग्रही होगा । मेप राणि में भी सूर्य, मंगल की नवांश स्थिति के कारण भिन्न कुंडलियों में भिन्न-भिन्न फल होगा । मान लीजिये मेप राशि में सूर्य के १६ श्रंश हैं, मंगल का १ श्रंश तो सूर्य सिंह नवांश का स्वनवांश का होगा। मंगल मेष नवांश का स्वनवांश का वर्गोत्तम होगा। बहुत सुन्दर फल होगा। ग्रव दूसरा उदाहरण लीजिये । मेष में सूर्य, मंगल दोनों के होने पर भी यदि मंगल कन्या नवांश का-शतु नवांश का हो, श्रीर सूर्य तुला नवांश का-नीच तथा शतु नवांश का हो तो सूर्य मंगल का निकृष्ट फल ही होगा। ग्रीर ऊपर जो नवांश के विषय में कहा गया है उसे अन्य वर्गों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। इसके अति-रिक्त सूर्य से युत ग्रह - उपर्युक्त उदाहरण में मंगल यदि उदित हो तो जो फल होगा, वह फल यदि मंगल ग्रस्त हो तो कैसे हो सकता है। ग्रव फल के तारतम्य में -- एक अन्य दृष्टिकोण से विचार कीजिये। सूर्य मंगल की युति यदि बृहस्पति दृष्ट हो तो कितनी शुभ फल में वृद्धि हो जायेगी और यदि सूर्य, मंगल, शनि दृष्ट हो तो पाप फल में वृद्धि होगी । यदि सूर्य, मंगल की युति शुभ दृष्ट भी हो, पाप दृष्ट भी हो तो शुभाशुभ दृष्टि के कारण फल भी सम्मिश्रित होगा। इसके अति-रिक्त एक सिद्धान्त और भी है। सूर्य मंगल या कोई भी दो ग्रह यदि युत हों तो राशीश (जिस राशि में युति है, उस राशि के स्वामी) के वलाबल के अनुसार फल में तारतम्य होगा । केशवीय जातक में राशीश के बलानुसार ग्रह का बल निश्चित किया जाता है। इसे उदाहरण द्वारास्पष्ट किया जाता है। मान लीजिए सूयं, मंगल की युति धनुराशि में है श्रीर एक कुंडली में धनु का स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में है और दूसरी कुंडली में जिसमें भी सूर्य, मंगल धनुराशि में है, धनु का स्वामी बृहस्पति अपने अधिशतु शुक्र की वृष राशि में है, तो राशीश वृहस्पति एक कुंडली में मीन में होने से बलवान् होगा और इस कारण सूर्य, मंगल के शुभ फल में वृद्धि करेगा और दूसरी कुंडली में राशीश वृहस्पति अधिशत्नु की राशि में होने से निवंल होगा, इस कारण उतना शुभफल नहीं कर सकता। और जो सिद्धान्त राशीश के विषय में कहा गया है वह नवांशेश के विषय में भी समझना चाहिये। कहीं भी किसी भी राशि में सूर्य और मंगल की युति हो—यह जिन नवांशों में हों—उन नवांशों के स्वामी यदि बलवान हों तो सूर्य, मंगल के शुभ फल में वृद्धि होगी। यदि नवांशेश नीच, शत्नुराशि आदि में हों तो शुभ फल में हास तथा अशुभ फल में वृद्धि होगी। अब तक हमने केवल राशि, राशीश, नवांश, नवांशेश, उदित, अस्त दृष्टि की ही चर्चा की है किन्तु जिन दो ग्रहों की युति का विचार करना हो—वे किस भाव में हैं तथा किन भावों के स्वामी हैं, किस भावेश से दृष्ट हैं, किस नक्षत्न में हैं, इनका भी सम्यक् विचार किये विना सही निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं है।

किस भाव में युति है इसके फल का तारतम्य उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। साथ की जन्म कुंडली ८ (ग्र) में तथा ८ (व) में सूर्य ग्रीर मंगल

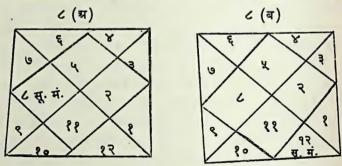

दोनों—एक ही भावों के स्वामी हैं; सूर्य लग्नेश है, मंगल चतुर्थेश नवमेश । परन्तु एक कुंडली में दोनों चतुर्थ में हैं, अन्य में दुःस्थान में अष्टम में हैं, इस कारण इस युति का एक ही प्रभाव कैंसे हो सकता है । पाप ग्रहों की युति शुभ भाव में होगी तो उस भाव के शुभ फल को विगाड़ेगी ही । शुभ ग्रहों की युति यदि शुभ भाव में होगी तो शुभफल की वृद्धि करेगी ही ।

किन भावों के स्वामियों की युति है, इस पर भी शुभाशुभ फल निर्भर होता है। नीचे दो उदाहरण कुंडली दी जाती हैं:—





उपर्युक्त दोनों कुण्डिलयों ८ (स) तथा ८ (द) में सूर्य, मंगल की युित है। मेप राशि में, दोनों कुण्डिलयों में ग्रह युत हैं। परन्तु ८ (स) में लग्नेश, चतुर्येश नवमेश का सम्बन्ध है तथा ८ (द) में तृतीयेश, ग्रष्टमेश, व्ययेश सम्बन्ध। ऐसी स्थिति में यद्यपि सूर्य, मंगल की मेष में युित दोनों कुण्डिलयों में है परन्तु फल में कितना तारतम्य हो जायेगा।

किन्हों दो ग्रहों की युति, किस ग्रह से दृष्ट है, इसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है। किन्तु वहाँ सामान्य शुभ ग्रह दृष्टि ग्रीर पापग्रह दृष्टि का भेद कहा गया है। यहां यह विशेष कहा जाता है कि एक ही बृहस्पित की दृष्टि विविध जन्म कुंडली में एक सा फल नहीं करती—फल में तारतम्य होता है।





कुंडली ८ (क) तथा ८ (ख) दोनों में सूर्य, मंगल की युति बृहस्पित से दृष्ट है किन्तु कुंडली ८ (क) में सूर्य, मंगल, तृतीयेश षष्ठेश से दृष्ट हैं। चाहे बृहस्पित ही हो किन्तु तृतीय षष्ठेश बृहस्पित की दृष्टि उतना शुभ प्रभाव नहीं दिखला सकती जितना कुंडली ८ (ख) में लग्नेश, चतुर्येश बृहस्पित।

इन सब तारतम्यों के अतिरिक्त एक अन्य हेतु (फल विभिन्नता का) जो

हमने ऊपर कहा है वह है किसी ग्रह की नक्षत्र स्थिति । वृहज्जातक ग्रध्याय १८ के श्लोक २० का उत्तराई है-

## फलमधिकमिदं यदत्रभावात् । भवनमनाथगुर्णैविचिन्तनीयाः ।।

यद्यपि यह श्लोक प्रधानतः लग्न भाव के विचार के लिये है, तथापि इसमें जो सिद्धान्त बताया गया है, वह सभी भावों ग्रीर ग्रहों पर लागू होता है। रुद्रभट्ट अपने विवरण में कहते हैं।

''भवनमनाथगुणैः भवनानि मेषादिगृहाणि, भानि श्रश्विन्यादीनि नक्षत्राणि, भवननाथाः क्षितिजसितज्ञादयः, भनाथाः शिख्यादयः । तथा चोक्तम्—

## शिखिशुक्राकंचन्द्रारराहुजीवार्किचान्द्रयः । श्रश्विन्याद्यक्षनवकवितयीपतयः क्रमात् ।।

श्रयात् ग्रश्विनी ग्रादि नक्षत्नों के जो स्वामी हैं—उनका फल भी ग्रह जिस नक्षत्न में है, उसके ग्रनुसार फल दिखलायेगा। ग्रश्विनी, मघा, मूल का स्वामी केतु। भरणी, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ का शुक्र। कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा-षाढ़ का स्वामी सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रवण का चन्द्रमा। मृगशिर, चित्रा, धनिष्ठा का स्वामी मंगल। ग्रार्दा, स्वाती, शतिभया का राहु। पुनर्वेसु, विशाखा, पूर्वा-भाद्र का बृहस्पति। पुष्य, ग्रनुराधा, उत्तराभाद्र का स्वामी शनि ग्रौर ग्राश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती का बुध।

श्रव उदाहरण के लिये कोई ग्रह यदि मृगशिर में हो तो श्रपना जिस प्रकार का फल ग्रन्य पूर्व कथित हेतुओं के कारण दिखलाये उनके ग्रतिरिक्त मंगल का फल भी दिखलायेगा। यह नीचे की तीन उदाहरण कुंडलियों से स्पष्ट किया जाता है।







कूंडली ८ (ग) में मंगल वृश्चिक में २° ग्रंश में है। विशाखा के चतुर्य चरण में है। विशाखा का स्वामी वृहस्पति है। इस कारण मंगल ग्रपने ग्रन्य फलों के अतिरिक्त बृहस्पति का फल भी दिखायेगा। बृहस्पति का क्या फल? जो उसको इस कूंडली में पंचमेश, अष्टमेश होकर, या तृतीय स्थान स्थिति के कारण या अपने सहज कारकत्व के कारण दिया है। कुंडली ८ (घ) में वहीं मंगल है, उन्हीं घरों का स्वामी (जो ८ (ग) में) उसी चौथे घर वृश्चिक राशि में बैठा है किन्तु ग्रंश ७ हैं। ग्रन्राधा नक्षत्र में है। ग्रन्राधा नक्षत्र का स्वामी शनि है इस कारण अपने अन्य फलों के अतिरिक्त मंगल यहां शनि का फल भी दिखलायेगा। शनि का क्या फल? जो उसको षष्ठेश, सप्तमेश होने के कारण, अष्टम स्थिति होने के कारण तथा अपने कारकत्व के कारण देय है। कूंडली ८(ङ) में वही मंगल वृश्चिक के २६° में है। ज्येष्ठा नक्षत में है। ज्येष्ठा का स्वामी बुध है। बुध द्वितीयेश, एकादशेश होकर पंचम में है। बुध ग्रनेक विषय विशेषों का स्वाभाविक कारक भी होता है। इस कारण मंगल ग्रपने ग्रन्य गुणों के साथ-साथ बुध का भी फल करेगा। ग्रह ग्रपने नक्षत्र पति का फल भी देता है, इस सिद्धान्त को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। नक्षत्रपति क्या ? जिस नक्षत्र में ग्रह हो, उस (नक्षत्र) के स्वामी ग्रह का । यह ऊपर समझाया गया है ।

कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रपति का भी फल देता है, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। दक्षिण भारत में इस सिद्धान्त को दशा, ग्रन्तदंशा फल में, उपयोग

में लाया जाता है, और फल बहुत ग्रच्छा मिलता है। इसकी सोदाहरण विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये दशाफलाध्याय १८।

अस्तु, भ्रव प्रकृत विषय पर भ्राइये । ऊपर व्याख्या की गयी है कि कोई भी ग्रह अनेक हेतुओं से भिन्त-भिन्न कूंडलियों में भिन्त-भिन्त फल दिखाता है, इस कारण दो ग्रहों की युति, तीन ग्रहों की युति या श्रधिक ग्रहों की युति सब जन्म कुण्डलियों में एक सा फल करे, यह ग्रावश्यक नहीं। इसी प्रकार ग्रपनी उच्च, मुल तिकोण, राशि, स्वराशि, मित्र, सम, शतु राशि, नीच राशि ग्रादि में सब कृण्डलियों में ग्रह एक सा फल नहीं दिखाता । तब यह प्रश्न उठता है कि सभी ग्रंथकारों ने वराहमिहिर से लेकर आज तक अपने-अपने ग्रन्थों में इन सब फलों का निर्देश क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि ग्रंथकारों ने (i) राशिफल (ii) भावफल (iii) नवांश फल (iv) उच्च, नीच श्रादि राशियों में स्थिति फल (v) राशीश जनित फल (vi) नवांशेश जनित फल (vii) भावेश वंश फल (viii) श्रस्तादि दोष जनित फल (ix) शभ दृष्टि फल (x) ग्रशुभ दृष्टि फल (xi) मिश्रित दृष्टि फल (xii) ग्रहों की युति का फल (xiii) भावेशों की युति का फल (xiv) भावेशों के परस्पर स्थान विनिमय का फल (xv) नक्षत्र पति वंश फल (xvi) राशियों के विविध लक्षण और उनकी प्रकृति, (xvii) ग्रहों के लक्षण तथा उनकी प्रकृति श्रौर कारकता श्रादि का पृथक्-पृथक् विवेचन किया है। उन सव नियमों का सामञ्जस्य कर, गुण दोष विवेचना पूर्वक ग्रहों के बलाबलानुसार तारतम्य सहित, अपनी बुद्धि से ऊहापोह कर देश, काल, पात्र का विचार कर फलादेश करना चाहिये।

## दो ग्रहों का योग

जातः स्त्रीवशगः क्रियासु निपुणश्चन्द्रान्विते भास्करे तेजस्वी बलसत्त्ववाननृतवाक् पापी सभौमे रवौ । विद्यारूपबलान्वितोऽस्थिरमितः सौम्यान्विते पूषिण श्रद्धाकर्मपरो नृपिप्रयकरो भानौ सजीवे धनी ॥ १ ॥ स्त्रीमूलाजितबन्धुमाननियुतः प्राज्ञः सशुक्ते ऽरुणो मन्दप्रायमितः सपत्नवशगो मन्देन युक्ते रवौ । श्रूरः सत्कुलधमंवित्तगुणवानिन्दौ धराजान्विते धर्मी शास्त्रपरो विचित्रगुणवान् चन्द्रो सतारासुते ॥ २ ॥ जातः साघुजनाश्रयोऽतिमितमानायण युक्तं विधौ
पापात्मा क्रयविक्रयेषु कुशलः शुक्तं सशोतद्युतौ ।
कुस्त्रीजः पितृद्षको गतधनस्तारापतौ सार्कंजे
वाग्मी चौषधशिल्पशास्त्रकुशलः सौम्यान्वित सूमुते ॥ ३ ॥
कामी पूज्यगुणान्वितो गिरातविद् भौमे सदेवाच्चिते
धातोर्वादरतः प्रपञ्चरिसको धूर्तः सभौमे भृगौ ।
वादी गानविनोदिविज्जडमितः सौरेण युक्तं कुजे
वाग्मी रूपगुणान्वितोऽधिकधनी वाचस्पतौ सेन्दुजे ॥ ४ ॥
शास्त्री गानविनोदहास्यरिकः शुक्तं सचन्द्रात्मजे
विद्यावित्तविशिष्टधर्मगुण्यानकात्मजे सेन्दुजे ।
तेजस्वी नृपतिप्रियोऽतिमितिमान् शूरः सशुक्ते गुरौ
शिल्पी सन्त्रिण् सार्कंजे पशुपतिमंत्नः सिते सासिते ॥ ४ ॥

नीचे दो ग्रहों के नाम—जिन ग्रहों की युति का फल कहा है, उनके नाम ग्रीर फल लिखे जाते हैं:—

# सूर्य और ग्रन्य ग्रहों की युति

- (i) सूर्य-चन्द्र: स्त्री या स्त्रियों के वश में रहने वाला, क्रियाओं में चतुर अर्थात् कार्यं कलाप में दक्ष। वराहमिहिर के मत से यंत्र (मशोनरी) तया पत्थर अर्थात् मूर्ति निर्माण भ्रादि कार्यं करने वाला। सारावली के मत से धनी, श्रासव (भ्रौषिध, सुरा भ्रादि) विकय में कुशल। होरासार वराह मिहिर के पुत्र पृथुयशस्कृत प्राचीन ग्रथ है। इन्होंने सब ग्रहों की युति का फल नहीं कहा है, परन्तु किसी-किसी युति के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहा है। वह भी पाठकों की सुविधा के लिये यहाँ दिया जा रहा है। पृथुयशस् कहते हैं कि यदि भाग्य स्थान (लग्न से नवम) में युति हो तो धनवान, दशम स्थान में युति हो तो विख्यात, यदि द्वादश में यह दोनों—सूर्यं, चन्द्र—हों तो पतित भ्रौर भ्रन्धा, भ्रन्य किसी स्थान में युति हो तो भी संपत्ति (धन) नहीं होती। हमारा भ्रनुभव है कि लग्न से द्वितीय, षष्ठ, या भ्रष्टम में युति हो तो भी नेत्र ज्योति की हानि होती है। यदि कर्क या सिंह राशि में युति हो तो शरीर कृश होता है। शरीर कृशता सम्बन्धी रोग की भी भ्राशंका रहती है।
  - (ii) सूर्य-मंगल: तेजस्वी, शारीरिक तथा मानसिक वल (साहस) युत, असत्य भाषण करने वाला, पाप कर्म करने वाला। सारावली में ग्रोजस्वी,

साहसी, मूर्ख, प्रचण्ड तथा ग्रन्य ग्रवगुण सहित, जो ऊपर कहे गये हैं। पृथ्यशस् के अनुसार यदि यह युति लग्न, म्रष्टम, दशम या एकादश स्थान में हो तो जातक महाकुलीन ग्रीर बलवान् हो। ग्रन्य स्थान में युति होने से धन-रहित होता है।

- (iii) सूर्य-बुध: विद्या, रूप तथा बल सहित किन्तु अस्थिर मित । किसी एक विचार पर स्थिर न रहने वाला अस्थिर मित कहलाता है। वराहमिहिर के मत से बुद्धिमान्, कीर्तिमान् और मुख के साधनों से युत । सारावली के मत से सेवा करने वाला, प्रिय वचन बोलने वाला, बल, रूप, विद्या तथा धन से युक्त, किन्तु धन, स्थिर न रहे। यशस्वी हो, राजा का कृपा पान्न हो। पृथुयशस् कहते हैं कि सूर्य, बुध की युति यदि लग्न से चतुर्थ या अष्टम में हो तो राजा के तुल्य गुण वाला और धनी हो। अन्य किसी भाव में युति हो तो गुणी हो।
- (iv) सूर्य-बृहस्पति: श्रद्धावान् (धार्मिक कार्यो में श्रद्धालु), कर्मठ, राजा का प्रिय । वराहिमिहिर के मत से क्रूर, दूसरे के कार्य में निरत (दूसरों की सेवा करने वाला, या परोपकार निरत) । सारावली के मत से धार्मिक, समृद्धिमान्, मिल्रों से धन प्राप्त करने वाला, राजा का मंत्री, उपाध्याय । पृथ्यशम् कहते हैं कि यदि सूर्य, वृहस्पति का योग लग्न से नवम, दशम या एकादश में हो तो सेना का ग्राधिपत्य करता है, विख्यात होता है ग्रौर ऐसे स्थान में रहता है, जहाँ ग्रन्य प्रविष्ट न हो सकें (यथा किला) ।
- (v) सूर्य-शुकः स्त्रियों के हेतु से द्रव्योपार्जन करे (ग्रपनी पत्नी वा ग्रन्य स्त्री), विद्वान्, वान्धवों से युक्त । वराहिमिहिर से रंग (नाट्य, सिनेमा ग्रादि) तथा ग्रायुध (ग्रस्त्व, शस्त्र) से धन प्राप्त करने वाला । सारावली के मत से, शस्त्व प्रहार निपुण तथा विद्या शक्ति सम्पन्न, रंग (नाट्य ग्रादि) का जाता, स्त्री संग से धन तथा वन्धु प्राप्त करने वाला । नेत्रों की ज्योति वाद में कम हो जाती है। पृथुयशस् कहते हैं कि सूर्य, शुक्र का योग यदि लग्न से पंचम, नवम या दशम में हो तो बलवान् विख्यात, राजा के सदृश हो किन्तु ग्रन्य स्थान में यह युति होने से धन ग्रीर सुख से हीन होता है।
- (vi) सूर्य-शनि: मन्द बुद्धि, शतु के वश में रहे। वराहमिहिर के मत से धातु कुशल (लोहा, ताँवा, पीतल, काँसा ग्रादि के कार्यों में दक्ष), भाण्ड (वरतन) के कार्यों में चतुर। सारावली के ग्रनुसार धातुज्ञ, धार्मिक, ग्रपने धर्म या कर्म में निरत, ग्रल्पशील (सौजन्य विनय ग्रादि ग्रल्प माता में हों), ग्रपने वंश के गुणों से प्रवीण हो किन्तु जातक के स्त्री-पुत्र ग्रल्पायु हों। पृथुयशस् कहते हैं कि सूर्य, शनि युति यदि लग्न से द्वितीय, पष्ठ या नवम में हो तो जातक प्रसिद्ध कीर्ति वाला ग्रौर सुखी हो, ग्रन्य स्थान में युति होने से धन-हीन होता है।

#### केन्द्र में योग

जातकपारिजात में राजयोगाध्याय ७, या भावफलाध्याय ११-१५ या जातकभंगाध्याय ६ में भी कितपय स्थानों में प्रसंगवण ग्रहों की युति फल कहा गया है। परन्तु यदि केन्द्र में —लग्न में या लग्न से चतुर्य, सप्तम या दशम में दो ग्रहों की युति हो तो सारावली श्रध्याय ३१ में विशेष फल कहा है। तदनुसार दो ग्रहों की केन्द्र में युति का फल नीचे लिखा जाता है।

- (i) यदि सूर्य और चन्द्रमा की युति लग्न में हो तो जातक माता तथा पिता के दुःख से तप्त, मान (प्रतिष्ठा), सुत तथा वैभव से हीन, ग्रसम्मानित ग्रौर दुःखी होता है। यदि यह युति चतुर्य में हो, तो बान्धव, सुख तथा सुत से हीन, निर्वृद्धि, दिरद्र। यदि यह दोनों ग्रह सप्तम में हों तो मिन्नों और पुन्नों से हीन, स्त्रियों से ग्रसम्मानित या तिरस्कृत ग्रौर दीन हो। यदि सूर्य चन्द्र का योग दशम में हो तो श्रच्छा शरीर हो, सेना का स्वामी, राजसिक, निदंय, विषमशील (सुशीलता रहित) हो ग्रौर शनुग्रों का नाश करे।
- (ii) यदि सूर्य ग्रीर मंगल लग्न में हो, पित्त प्रधान प्रकृति (पित्त ग्रधिक होने से मनुष्य कोधी होता है ग्रीर पित्त जितत रोग होते हैं), युद्ध में भूर, कोधी, शरीर में क्षत (घाव, ज्रण) हो, क्रूर, शठ ग्रीर कठोर हो। यदि यह युति चतुर्य में हो तो वन्धुजनों ग्रीर धन से हीन, समस्त सुख से हीन (चतुर्य स्थान सुख स्थान है, इस कारण क्रूर ग्रह यहाँ सुख में कमी करते हैं, परन्तु सूर्य या मंगल चतुर्य में ग्रपनी राशि का होगा तो ग्रपने घर को नहीं विगाड़ेगा, यह सव ग्रपनी बुद्धि से समझना चाहिये। इस हेतु को ग्रन्य स्थान में भी यदि क्रूर ग्रह हो तो भूलना नहीं चाहिये), क्षोभ युक्त (मन में शांति न रहे) सब उससे द्वेष करें। यदि यह युति लग्न से सप्तम में हो तो स्त्री के विरह से खिन्न, स्त्री या स्त्रियों के कारण सदा तिरस्कृत या ग्रपमानित, विदेश गमन में रत (लगा हुमा या इच्छा रखने वाला)। यदि दशम में सूर्य, मंगल हो तो विकल, उसके प्रारम्भ किये कार्य विफल हों, नौकरी करने वाला, प्रधान राजा की सेवा करे किन्तु उद्धिग्न (चिन्ता, परेशानी युक्त) रहे।
- (iii) यदि सूर्य ग्रीर बुध की युति लग्न में हो तो प्राज्ञ (विद्वान्), बहुत बोलने वाला, मितमान् (बुद्धिमान्), शूरों को प्रिय ग्रीर दीर्घायु हो। यदि यह युति चतुर्थ में हो तो राजा के समान, किव के गुणों से युक्त, कुबेर के समान वैभव हो, शरीर स्थूल ग्रीर नाक वक्त हो। यदि इन दोनों ग्रहों की युति सप्तम में हो तो दूसरों की बात नहीं मानता, ग्रित धनी नहीं होता है, लोभी, स्त्री रितहीन (स्त्री या स्त्रियों से विषय सुख कम) ग्रीर चोर होता है। ग्रीर

बध या बन्धन से मृत्यु को प्राप्त हो। यदि लग्न से दशम में यह दोनों ग्रह हों तो तीनों लोकों में विख्यात, हाथी और घोड़े का स्वामी, पृथ्वीपाल (राजा)। किन्तु यह शुभ फल केवल तब प्राप्त होता है जब दशम में तुला या मीन राशि न हो। (तुला या मीन दशम में होने से सूर्य और बुध क्रमशः नीच राशि में हो जायेंगे। इस सिद्धान्त को सर्वत लागू करना चाहिये। जहाँ ग्रह नीच राशि में हो, वहाँ कथित शुभफल में न्यूनता होती है, और जहाँ ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में हो वहाँ श्रशुभ फल में न्यूनता होती है।)

- (iv) यदि सूर्यं और बृहस्पित की युित लग्न में हो, तो जातक मंत्री, सेना का नायक या साधु हो। ऐसा जातक विद्वान्, धनवान्, भोगवान् (सांसा-रिक सुखों का भोक्ता) और विख्यात होता है। यही युित यदि लग्न से चतुर्यं में हो तो वेद, नीतिशास्त्र और काव्य में निरत, भव्य परिजनों से युक्त, प्रियालाप (जो प्रिय वचन बोले) और सदाचारी हो। सूर्यं और बृहस्पित एक साथ यदि सप्तम में हों तो कन्दर्पं के आधिक्य के कारण स्त्री या स्त्रियों के वश में रहे, शुभ शरीर हो, सुवर्ण, चाँदी, मिण, मुक्ता आदि सहित हो (अर्थात् धनी हो) किन्तु अपने पिता से हेष करे। यदि यह युित दशम में हो तो जातक सुखी, कीर्तिमान् वैभवयुक्त, राजा होता है। चाहे जातक का जन्म नीच कुल में भी हुआ हो, उसको उपर्युक्त प्रशस्त फल होते हैं।
- (४) यदि सूर्य ग्रीर शुक्र की युति लग्न में हो तो कलहप्रिय, ग्रविनीत (विनय रहित) मिलन ग्राचरण वाला, दुःखित, नीच, धन ग्रीर कलह से रहित होता है। यदि यह युति चतुर्य में हो तो दूसरे की नौकरी करे, शोकातं हो, लोग उससे द्वेप करें ग्रीर दिरद्र हों। यदि सूर्य, शुक्र सप्तम में हो तो स्त्रियों से परिभूत (ग्रपमानित, तिरस्कृत) धनहीन हो। पर्वत ग्रीर वनों में भ्रमण करे। शरीर वड़ा हो। लोग उससे द्वेष करें। यदि यह युति लग्न से दशम में हो तो व्यवहार में निपुण, राजा का मंत्री हो, धन, वाहन (सवारी) ग्रीर सौख्य सम्पन्न हो। शास्त्रों ग्रीर कलाग्रों में निपुण मित हो।
- (vi) यदि सूर्यं और शनि की युति लग्न में हो तो निन्दित माता का पुत, कुत्सित वृत्तिवाला हो। उसकी बुद्धि सदैव मिलन रहे। ऐसा पापाचार (पाप-पूर्ण ग्राचार या ग्राचरण वाला) होता है। यदि सूर्य शनि का योग चतुर्थं में हो तो ग्रपने बन्धुग्रों से तिरस्कृत, दिरद्व और नीच होता है। यदि यह योग लग्न से सप्तम में हो तो मन्द (स्फूर्तिहीन, मूर्ख) ग्रालसी, दुर्भग (देखने में ग्रच्छा नहीं)। युवती (स्त्री, पत्नी) से परित्यक्त महामूर्ख होता है। सदैव शिकार (ग्राखेट) में संलग्न रहता है। यदि इन दोनों ग्रहों का योग दशम में हो तो

जातक नौकरी करता है, विदेश जाता है, (यदि विदेश में नौकरी करता है), क्विचित् राजा से धन प्राप्त करता है, वह भी चोरी हो जाता है ग्रौर धन रहित रहता है।

## चन्द्रमा श्रीर श्रन्य ग्रह की युति

- (i) यदि चन्द्रमा श्रीर मंगल एक साथ हों तो जातक शूरवीर, सत्कुलो-चित धर्म पालन करने वाला, धनी श्रीर गुणवान् होता है। वराहमिहिर के मत से जातक कूट (उपनियत्त्रयोग सम्पादित मारणोच्चाटनादि प्रयोग में निष्णात, स्त्री श्रासव कुंभ श्रादि का कय-विकय (या गिरवी रखना) शील होता है। कूट का श्रर्थ नीतिपरक भी हो सकता है। माता के लिये यह योग श्रकल्याण-कारी है। सारावली के श्रनुसार जातक शूर, रण में प्रतापी, मल्ल (युद्ध या कुश्ती करने वाला) मृत्तिका, चर्म या धातु के (कूट का श्रन्य श्रयं) शिल्प में दक्ष होता है कि रक्त रोग के कारण शरीर में वेदना रहती है। पृथुयशस् कहते हैं कि चन्द्रमा श्रीर मंगल लग्न, पंचम, नवम, दशम या एकादश में हों तो धनवान् श्रीर राजा के समान होता है। यदि यह योग श्रन्य स्थान में हो तो बन्धुश्रों श्रीर सुख से हीन हो।
- (ii) यदि चन्द्रमा श्रीर बुध एक साथ हों तो धार्मिक शास्त्रज्ञ श्रीर तदनु-सार कार्य श्रीर व्यवहार करनेवाला, श्रद्भत गुणों (या श्रनेक प्रकार के गुणों से) युक्त होता है। वराहिमिहिर के मत से सम प्रधान वचन बोलने वाला, श्रथं निपुण, सौभाग्यशाली, यशस्वी होता है। सारावली के श्रनुसार जातक कांव्य तथा कथाश्रों में श्रित निपुण, धनी, स्त्री सम्मत (स्त्रियाँ जिसको पसन्द करें) सुरूपयुक्त, हँसमुख (हमारा श्रनुभव है कि जातक मजाक पमन्द भी होता है) श्रीर विणिष्ट गुणों से युक्त होता है। पृथ्यशस् कहते हैं कि चन्द्रमा श्रीर बुध का योग लग्न से तृतीय, पष्ठ, श्रष्टम या द्वादश में हो तो काव्य श्रीर कलाश्रों में चतुर श्रीर धनवान् होता है, किन्तु यदि किसी श्रग्य स्थान में यह योग हो तो जातक निर्भय किन्तु धनहीन होता है।
- /iii) यदि चन्द्रमा ग्रीर वृहस्पित का योग हो तो जातक साधुजनावलम्बी ग्रीर ग्रत्यन्त मितमान् (मित में बुद्धि, विवेक ग्रादि का समावेश हो जाता है) होता है। वराहिमिहिर के ग्रनुसार जातक विकान्त, ग्रपने कुल में मुख्य, ग्रित स्थिरमित वाला ग्रीर वित्तेश्वर (ग्रत्यन्त धनी) होता है। सारावली के ग्रनुवार देवता ग्रीर बाह्मणों की पूजा ग्रीर सत्कार में रत, शुभगील, दृढ़िमत्रता निभाने वाला, ग्रपने बन्धुग्रों का सम्मान करनेवाला ग्रीर ग्रत्यन्त धनी हो।

पृथुयशस् कहते हैं कि जातक विनीत, स्त्री, पुत्र सहित (ग्रर्थात् इनका सुख हो) श्रीर धनी होता है किन्तु यह योग लग्न से तृतीय या षष्ठ में हो या चन्द्रमा श्रीर बृहस्पित इन दोनों ग्रहों में कोई नीच हो (ग्रर्थात् यदि यह युति वृश्चिक या मकर में हो, तो यह शुभफल नहीं होता।

- (iv) यदि चन्द्रमा धौर शुक्त का योग हो तो जातक क्रय-विक्रय (खरीद फरोख्त) में कुशल किन्तु पापात्मा होता है। वराहमिहिर के मत से वस्त्रों के क्रय ध्रादि में कुशल होता है। सारावली के अनुसार क्रय-विक्रय कुशल, सुगिधत पदार्थ धौर सुन्दर वस्त्रों से युक्त, क्रिया-कुशल किन्तु अत्यन्त ध्रालसी होता है। पृथुयशस् भी प्रायः यही कहते हैं किन्तु उनके कथन में यह विशेष है कि जातक धनाध्यक्ष होता है और यदि यह योग लग्न से दशम या द्वादश में हो तो विदेश से धन प्राप्ति होती है।
- (v) यदि चन्द्रमा श्रीर शनि की युति हो तो जातक कुस्त्री (जो स्त्री ग्रच्छी न हो) का पुत्र होता है। जातक ग्रपने पिता का दूपक होता है (ग्रपने पिता की निन्दा करता है या ग्रपने ग्राचरण से पिता के कुल को दोप लगाता है।) श्रीर उसका धन नष्ट हो जाता है। वराहमिहिर के मत से जातक पुनर्भ सूत होता है। जिस स्त्री का द्वितीय बार विवाह हो उसे पुनर्भ कहते हैं। सब जातियों में स्त्री का पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है, इस कारण हद-भट्ट प्रपने विवरण में लिखते हैं कि उसकी माता जारादि से उपभुक्त हो। सारावली के अनुसार जातक (अपने वय से) अधिक वय की स्त्रियों से रमण करता है, हाथी, घोड़ों का पालन करता है या उनको शिक्षा देता है, सम्प्रति हाथी, घोड़े तो इतने रहे नहीं, इसलिए, मोटर, स्कूटर, ट्रक, टैम्पो, इंजन, जहाज हवाई जहाज, कल-कारखानों में मशीन चलाने वाला या तत्सम्बन्धित व्यवसाय में शील यह अर्थ लेना)। ऐसा जातक सौशील्यादि गुण रहित, पराजित, धन रहित होता है। दूसरे की मातहती में कार्य करता है। पृथ्यशस् कहते हैं कि जातक दुर्बलदेह युक्त, अति नीच कार्य करने वाला, मातु देेषी ( अपनी माता से वर करने वाला) ग्रीर वृद्धिहीन होता है किन्तु यदि यह युति लग्न से तृतीय षष्ठ, दशम या एकादश में हो तो जातक सर्वसम्पन्न होता है।

### केन्द्र में योग

श्रव चन्द्रमा यदि किसी ग्रह के साथ केन्द्र में युति करे तो सारावली में जो विशेष फल कहा है, उससे पाठकों को ग्रवगत कराया जाता है। यदि चन्द्रमा श्रीर सूर्य का योग केन्द्र में हो तो क्या फल होता है यह पहिले कह चुके हैं, इस कारण चन्द्रमा की ग्रन्य ग्रह से केन्द्र में युति का फल नीचे कहते हैं।

- (i) यदि चन्द्रमा श्रीर मंगल की युति लग्न में हो तो रक्त, श्रिग्न श्रीर पित्तरोगों से पीड़ित हो। जातक राजा होता है किन्तु उसके स्वभाव में तीक्ष्णता होती है। यदि यह युति लग्न से चतुर्थ में हो तो जातक विकल, क्लेश युक्त, द्रव्य हीन, सुख, सुत, धन श्रीर वन्धु इनसे हीन होता है। यदि चन्द्र श्रीर मंगल सप्तम में हों तो जातक क्षुद्र, दूसरे का धन प्राप्त करने का लोभी, बहुत प्रलाप करने वाला, ईर्प्या युक्त, मिथ्यावादी हो। दशम में यदि यह युति हो तो हाथी श्रीर घोड़ों श्रीर सेना से युक्त सम्पन्न, श्रीर विशेष विक्रमशाली होता है।
- (ii) यदि चन्द्रमा और बुध लग्न में योग करें तो सुखी, बुद्धिमान् तथा सत्त्व (हिम्मत, ताकत, उत्साह) युक्त होता है। जातक देखने में सुन्दर, अत्यन्त निपुण और वाचाल हो। यदि यह युति चतुर्थ में हो तो जातक सुन्दर, सुवणं अश्व रत्नों का स्वामी हो। उसके बन्धु मित्र सुत हों। ऐसा जातक प्रतापी और सुखी हो। यदि यह दोनों ग्रह लग्न से सप्तम में हों तो जातक का लित शरीर हो। वह सत्कवि (काव्य कला युक्त अथवा बुद्धिमान्) विख्यात और प्रतापी होता है। ऐसा जातक राजा हो या राजा का विशेष कृपा पात्र हो। यदि यह योग दशम में हो तो जातक मानी, धनवान् और ग्रति विख्यात हो। राजा का मंत्री हो किन्तु अपने जीवन के श्रंत में दुःखी हो, और उसके वन्धु उसे छोड़ दें।
- (iii) यदि चन्द्रमा और वृहस्पित की यृति लग्न में हो तो विस्तृत और उच्च वक्षस्थल युक्त, अच्छे शरीर से युक्त बहुत मिल्रों, पुलों और स्त्रियों वाला (पिहले अनेक पित्नयों का होना या अनेक स्त्रियों का भोग मुख और सौभाग्य का लक्षण माना जाता था), बन्धुओं से युक्त, राजा होता है। यदि यह युति लग्न से चतुर्य में हो तो राजा के समान, मंत्री, महावैभवशाली, बहुत शास्त्रों का जाता, निर्मल बुद्धि युक्त बन्धुओं से समन्वित होता है। चन्द्रमा और वृहस्पित की युति यदि सप्तम स्थान में हो तो जातक कला कुशल, व्यापार करने वाला, धनवान्, निर्मल, राजा का कुपापाल या स्वयं राजा अत्यन्त बुद्धिमान् हो। यदि दशम में यह युति हो तो प्रलम्ब बाहु (लम्बे बाहु होना सौभाग्य और अधिकार का लक्षण है। देखिये हस्त रेखा विज्ञान (शरीर लक्षण सहित) और सौम्य होता है। सब उसको नमस्कार करते हैं (अर्थात् अत्यन्त समादृत होता है)। ऐसा जातक विद्वान् धनी और दानशील होता है और सम्मान तथा कीर्ति भाजन हो।

- (iv) यदि चन्द्रमा और शुक्र की युति लग्न में हो तो सुन्दर शरीर हो, गुरु जन उसका अनुमोदन करें। सुन्दर वस्त्र, पुष्पमाला, सुगन्धि युक्त पदार्थों का सेवन करे (अर्थात् शौकीन हो)। वेश्या और स्त्रियों का सुख हो (अर्थात् भोगी हो)। यदि यह युति चतुर्थं स्थान में हो तो स्त्रियों और परिवारों से सुख हो। नौका या जहाजों (जलयानों) से या इनके माध्यम से लाये गये पदार्थों से धन प्राप्ति हो। जातक जनप्रिय और भोग सम्पन्न होता है। चन्द्र और शुक्र यदि सप्तम में हों तो जातक बहुत सी युवितयों में रत हो, बहुत घन नहीं होता, न बहुत पुत्र होते हैं। कन्याएँ अधिक होती हैं। राजा के समान (भोगशीन) चरित वाला और मेधावी हो। यदि यह युति दशम में हो तो जातक के अधीन बहुत से आदमी होते हैं; वह उच्च, सम्मानित अधिकारी (हुकूमत करने वाला) विख्यात, मंत्री या राजा, वैभव युक्त होता है। वह क्षमाशील होता है।
- (v) यदि चन्द्रमा श्रौर शनि की युति लग्न में हो तो जातक दास (मातहती में काम करने वाला), दुष्ट, क्रोधी, लोभी, हीन (छोटे दर्जे का—कर्म चरित
  या पद में छोटी कक्षा का)। ऐसे जातक श्रधिक निद्राशील, श्रालसी श्रौर पापी
  होते हैं। यदि यह दोनों ग्रह चतुर्थ में हों तो जल (जल में उत्पन्न या जल मार्ग से
  लायी या ले जायी गयी वस्तुश्रों) से, नौका, जहाज, मुक्ता, मिण श्रादि से
  श्राजीविका उपार्जन करता है या खुदाई (खनन—मकान, बावड़ी, कूप, तालाब
  वांध श्रादि की खुदाई या तेल, पेट्रोल, खनिज पदार्थों से सम्बन्धित खुदाई) से द्रव्य
  कमाता है। ऐसे जातक श्रेष्ट (उच्च) होते हैं श्रौर लोग उनकी प्रशंसा करते
  हैं। यदि चन्द्र—शनि योग लग्न से सप्तम में हो तो जातक नगर, ग्राम या पुर में
  महान्, राजा से सम्मानित होता है, किन्तु युवित हीन (स्त्री रिहत, ग्रयात्
  विवाह न हो या पत्नी जीवित न रहे) होता है। फिलतार्थ यह है कि मान,
  प्रतिष्टा ग्रादि के लिये यह सुन्दर योग है किन्तु स्त्री सुख में कमी करता है।
  यदि चन्द्र-शनि युति दशम में हो तो नराधिप (राजा या जन समुदाय पर
  हुकूमत करने वाला) हो शतुश्रों का दमन करे, विख्यात हो किन्तु उसकी माता
  ग्रच्छी स्त्री न हो।

सारावलीकार कहते हैं कि सौष्यग्रह के साथ चन्द्रमा यदि केन्द्र में हो तो शुभ है किन्तु चन्द्रमा, मंगल या शनि के साथ लग्न, चतुर्थ या सप्तम में हो तो इप्ट (ग्रच्छा) नहीं होता। किन्तु चन्द्रमा मंगल या शनि के साथ दशम में हो तो सेना का नायक (ग्रर्थात् उच्च पदाधिकारी) हो।

## मंगल की अन्य ग्रहों से युति

श्रव मंगल की श्रन्य ग्रह से युति का फल कहते हैं। सर्व प्रथम जातक पारिजात का मत, तदनन्तर श्रन्य श्राचार्यों का मत दिया जाता है।

- (i) यदि मंगल श्रीर बुध की युति हो तो बाग्मी, श्रीपधि, शिल्प श्रीर शास्त्र में (या शिल्प शास्त्र में) कुशल होता है। वराहिमिहिर के मत से मूल (नाल, पत्न, पुष्प, फल, वल्कल श्रादि), स्नेह (तैल, शृत, वसा, मज्जा—सम्प्रित श्रीज, वैसलीन, मोबिल श्राइल श्रादि भी) कूट (विविध धातुश्रों से मिश्रित जो वस्तुऐं बनायो जाती हैं) श्रादि का वाणिज्य करता है श्रीर बाहु योद्धा (पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला) होता है। कूट से कूटनीति, सत्य, श्रसत्य वचनों से अपना काम निकालने वाला, यह भी श्रयं लेना चाहिये क्योंकि बुध वाणी का कारक है। सारावली के अनुसारं जातक की स्त्री श्रच्छी न हो, सोने, लोहे (सम्प्रित मशीनरी) का काम करने वाला, दुष्ट स्त्री श्रीर विधवा जिसकी रखेल हों, तथा श्रीपधित्रिया में निपुण (वैद्य, हकीम, डाक्टर, केमिस्ट श्रादि) होता है। पृयु-यशस् कहते हैं कि जातक चपल, दुष्ट स्त्री का नायक (पित या भोक्ता) योड़े में सन्तुष्ट होने वाला, मिलन, परान्नकांक्षी होता है। किन्तु मंगल, बुध का योग यदि केन्द्र में हो तो, धनी श्रीर सूखी होता है।
- (ii) यदि मंगल ग्रीर बृहस्पित का योग हो तो कामी, पूज्य गुणान्वित ग्रीर गणित शास्त्र का वेत्ता हो । वराहिमिहिर के मत से मंगल (सत्त्व) तथा बृहस्पित (ज्ञान) के योग वल से नगर का ग्रध्यक्ष हो या राजा (या सरकार) से धन प्राप्त करने वाला ब्राह्मण हो । ग्राशय है कि धनी ग्रीर सम्मानास्पद हो । सारावली के मत से शिल्प, वेद तथा ग्रन्य शास्त्रों में निष्णात, मेधावी, वाग्विशारद (पंडित की तरह वाग्मिता), बुद्धिमान् ग्रीर ग्रस्त्रों का प्रिय हो । पृथुयशस् कहते हैं कि जातक, वलवान्, दीर्घायु, पुत्रवान् ग्रीर विनीत हो, किन्तु यदि यह युति लग्न से षष्ठ, ग्रष्टम या द्वादश में हो तो व्यसनी, रोगी ग्रीर ग्रस्य वित्त वाला हो ।
- (iii) यदि मंगल श्रीर शुक्र एक साथ हों तो धातुओं (लोह ग्रादि) के कार्य में संलग्न, प्रपंचरिसक (मायावी सत्य, ग्रसत्य का प्रपंच करने में युक्त) श्रीर धूर्त होता है। वराहमिहिर के मत से गोप (गायों का पालन करने वाला या गायों से युक्त) मल्ल (कुश्ती लड़ने वाला), शीघ्र कार्य कर्ता कुशल, परदार गमनशील (ग्रन्य स्त्रियों से रमण करने वाला) दूत (जुग्रा, सट्टा, घुड़दौड़ में रुपया लगाने) में रत होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि जातक, चपल, स्त्री या स्त्रियों के वश में दुष्ट कर्म कर्ता होता है किन्तु यदि यह युति लग्न, चतुर्य या दशम में हो तो वह ग्रपने कुल की ग्रपेक्षा ग्रधिक उच्च स्थान प्राप्त करे, या ग्रपने ग्राम का नेता हो।
- (iv) यदि मंगल श्रीर शनि की युति हो तो वादी (बहस, मुकदमा आदि में संलग्न, गान, विनोद (हँसी, मजाक, कौतुक) का ज्ञाता किन्तु जड़मति

(बुद्धिमान् नहीं) होता है। वराहिमिहिर के मत से दुःखपीड़ित, असत्यसन्ध (अपनी प्रतिज्ञा न निभाने वाला—मिथ्यावाणी तथा मिथ्या व्यवहारशील) तथा निन्दित होता है। सारावली के मत से धातु के कार्यों में कुशल, इन्द्रजाल (जादूगरी) प्रवीण, धोखा देनेवाला, चोरी के कार्यों में चतुर, कलह प्रिय, शस्त्र या विष से पीड़ित (कभी शस्त्र आघात लगे या विष से पीड़ा हो) तथा विधमीं (अपने धमं का पालन न करने वाला) होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि मंगल और शनि की युति हो तो सदैव आर्त्त (मानसिक या शारीरिक पीड़ायुक्त—विशेष कर वात और पित्त रोगों से) रहता है। किन्तु यदि यह युति लग्न से तृतीय, षष्ठ, दशम या एकादश में हो तो विख्यात, नृप के समान हो और लोग उसे पसन्द करें अर्थात् जन सम्मत हो।

#### केन्द्र में योग

मंगल का अन्य ग्रहों के साथ यदि केन्द्र में योग हो तो सारावली में विशेष फल दिया है। सूर्य-मंगल या चन्द्र-मंगल का योग यदि केन्द्र में हो तो, इसका फल पहिले कह चुके हैं। अब मंगल का योग बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के साथ केन्द्र में हो तो सारावली के अनुसार, उसका फल नीचे दिया जाता है:—

- (i) मंगल ग्रौर बुध की युति यदि लग्न में हो तो हिस्र (क्रूर, भयानक), ग्राग्न कर्म कुशल (फैक्ट्री ग्रादि जहाँ ग्राग्न कार्य होता है), धातुग्रों का कार्य करने वाला, दूत (दो कर्ताग्रों का मध्यस्थ) होता है ग्रौर जो वस्तु गुप्त (छिपाकर, संरक्षित रखी जाती है) उनका ग्रधिकारी होता है। यदि यह युति चतुर्थ में हो तो ग्रपने-ग्रपने जनों से निराकृत (निष्कासित, तिरस्कृत), बान्धव रहित, होता है किन्तु उसके ग्रनेक मित्र होते हैं ग्रौर धन, ग्रन्न, भोग (सांसारिक सुख साधन), वाहन (सवारी) से युक्त होता है। यदि इन दोनों ग्रहों का योग लग्न से सप्तम में हो तो जातक की प्रथम स्त्री की मृत्यु हो जाती है, विवादशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है (ग्रर्थात् स्थायी रूप से एक स्थान में नहीं रहता), नीचों की मातहती (ग्रध्यक्षता) में काम करता है। यदि मंगल बुध युति दशम में हो तो सेना का ग्रधिपति, शूर, शठ (दुष्ट स्वभाव वाला) ग्रित क्रूर होता है किन्तु धैर्य की माता उसमें विशेष होती है ग्रौर राजा का कृपा भाजन होता है।
- (ii) यदि मंगल बृहस्पति की युति लग्न में हो तो मंत्री, अपने विशिष्ट गुणों के कारण प्रधान पद प्राप्त करे, सदैव उत्साही रहे और धार्मिक क्षेत्र में

कीर्तियुक्त हो । यदि इन दोनों ग्रहों की युति लग्न से चतुर्थ स्थान में हो तो जातक गुरु श्रीर देवता श्रों का भक्त होता है, राजा की सेवा करता है। (प्राचीन समय में राजा की सेवा ब्रादरणीय मानी जाती थी) वन्धु और मित्रों से सम्पन्न सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिस जातक के सप्तम स्थान में मंगल-बहस्पित हों वह शुरवीर होता है, पर्वत, किला, वन ग्रौर नदी तट या समुद्रतट में विचरण करता है। उसके अच्छे बन्धु होते हैं किन्तु पत्नी हीन होता है प्रयात यह योग (सप्तम में मंगल होने के कारण) पत्नी मुख के लिए हानिकारक है। यदि यह युति लग्न से दशम में हो तो विख्यात कीर्तिवाला हो, बहुत धनी और विस्तृत परिवार हो, कार्यों में बहुत दक्ष हो और राजा हो । प्राचीन पुस्तकों में जहाँ जहाँ राजा महा-राजा भूमिपति, नुपति, पार्थिव ग्रादि शब्द हों-उनका लाक्षणिक ग्रयं-ऐश्वयं युक्त, पदाधिकारी हो, यही समझना चाहिये। यदि मीन लग्न हो और मंगल, बृहस्पति की युति हो तो लग्नेश, द्वितीयेश, भाग्येश, राज्येश की युति दशम में होगी, मंगल को दिग्वल प्राप्त होगा, इस प्रकार ग्रहों की युति में किन भावों के ग्रह ग्रधिपति हैं, यह भी गवेषणा करनी चाहिये। उपयुक्त उदाहरण में मंगल दशम में यदि मेष या वृश्चिक नवांश का तथा बृहस्पति यदि कर्क या धनु नवांश का हो तो ग्रीर भी उत्कृष्ट राजयोग है, यह सब ऊहापोह भी पाठकों को करना चाहिये।

- (iii) यदि मंगल ग्रौर शुक्र की युति लग्न में हो तो जातक कुशील (मुशील नहीं), निकृष्ट (नैतिक दृष्टि से) कर्म करने वाला, वेश्यागामी होता है। चिर-जीवी (दीर्घाय) नहीं होता ग्रौर स्त्रियों पर या स्त्रियों के हेतू धन नष्ट करता है। यदि इन दोनों ग्रहों की युति चतुर्थ स्थान में हो तो बन्धु, पुत्र ग्रौर मित्रों से हीन हो, मानसिक पीड़ाग्रों से कष्ट पावे, नाना दुःखों से तप्त हो। यदि इन दोनों ग्रहों का योग लग्न से सप्तम में हो तो स्त्री लोलुप (ग्रपनी या ग्रन्य स्त्री से रमण की इच्छा के लिये लोभी), कुचरित्र, (जिसका चरित्र गिहत हो), हीना-चार होता है। स्त्री या स्त्रियों के कारण महादुःख पाता है। यदि यह युति दशम में हो तो ग्रस्त्राचार्य (ग्रस्त्र विद्या में निष्णात), बुद्धिमान, विद्या, धन, वस्त्र तथा माल्य (पुष्प, सुगन्धित पदार्थादि भोगोपकरण सम्पन्न), विख्यात राजा का मन्त्री होता है।
- (iv) यदि मंगल तथा शनि की युति लग्न में हो तो श्रायु अधिक नहीं होती (दो ऋूर ग्रहों की लग्न स्थिति के कारण । किन्तु मंगल या शनि स्वयं लग्नेश होकर लग्न में हो तो यह ऋूरत्व का दोष नहीं होगा यह तारतम्य ध्यान में रखना चाहिये), माता से द्वेष करता है (या माता उससे द्वेष करे) । क्षीण-भाग्य (श्रिधिक भाग्यशाली नहीं) होता है किन्तु संग्राम में विजय प्राप्त करता

है। यदि यह युति लग्न से चतुर्थं में हो तो पाप कर्मा होता है। उसके स्वजन (कुटुम्बी उसका त्याग कर देते हैं, मिल्र नहीं होते (चतुर्थं स्थान वन्धुओं ग्रीर मिल्रों का स्थान है। पाश्चात्य ज्योतिष में एकादश भाव से मिल्रों का विचार किया जाता है, भारतीय ज्योतिष में चतुर्थं से)। भोजन, पेय, सुख से रहित होता है ग्रर्थात् सुखी नहीं होता। (चतुर्थं) सुख स्थान है, इस कारण कूर ग्रह की यृति चतुर्थं स्थान में सुख हानि करती है, (यह सामान्य नियम विस्मरण नहीं करना चाहिये)। यदि सप्तम में यह युति हो तो पत्नी सुख रहित, पुत्र सुख हीन, दीन (समृद्ध नहीं), रोगी, व्यसनशील (यहाँ व्यसन का ग्रथं दुव्यंसन समझना), कृपण, जनपरिभूत (दबा हुग्रा, पराजित) होता है। यहां प्रसंग वश फलदीपिका के ग्रध्याय १० श्लोक ३ की ग्रोर पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट किया जाता है कि यदि मकर लग्न हो ग्रीर सप्तम में मंगल-शनि की युति हो पत्नी सुन्दर ग्रीर सुचरित्रा होती है। देखिये हमारी फलदीपिका पृष्ठ २१७-२२०। सारावली कार कहते हैं कि मंगल-शनि की युति यदि लग्न से दशम में हो, तो राजा से धन प्राप्त करता है किन्तु महान् ग्रपराध करने के कारण राजा से दिण्डत भी होता है। जातक में ग्रसत्यवादिता का दोष होता है।

### बुध की अन्य ग्रहों से युति

बुध की सूर्य, चन्द्र या मंगल के साथ युति का फल पहिले कह चुके हैं। अब यदि बुध बृहस्पति, शुक्र या शनि के साथ किसी स्थान में योग करे तो उसका फल कहते हैं।

- (i) जातक पारिजातकार कहते हैं कि यदि बुध और वृहस्पति एक साय हों तो जातक वाग्मी (अव्याहत युक्ति-युक्त सारपूर्ण वक्ता), स्वरूपवान्, सद्गुणी और विशेष धनी होता है। वराहमिहिर के मत से गीत प्रिय (गाने का शौकीन) नृत्यवेत्ता, रंगचर (नाटक, सिनेमा, शैल्पादि वृत्ति से धन उपार्जन करने वाला) होता है। सारावली के अनुसार जातक सुखी, विद्वान्, मितमान्, गाने बजाने, नृत्य आदि का ज्ञाता होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि वुध-बृहस्पित की युति से जातक विधर (वहरा), नेत्र रोग से पीड़ित, विद्वान् होता है, किन्तु यदि यह युति लग्न से छठे आठवें या बारहवें घर में हो तो सुन्दर, धार्मिक और विख्यात होता है।
- (ii) यदि बुध ग्रीर शुक्र की युति हो तो शास्त्रज्ञ, गान, विनोद तथा हास्य का रिसक हो। वराहिमिहिर के मत से वाग्मी, भूमि, गण (व्यक्तियों के समूह) का पालक हो। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं कि यदि बुध ग्रीर शुक्र

दोनों बलवान हों तो भूपित या सेनापित हो। सारावली के अनुमार जातक अतिशय धनी, नीतिज्ञ, शिल्पवन्, वेदों का विद्वान् अच्छे (सत्य, सारपूर्ण और मधुर वचन बोलने वाला), गीतज्ञ, हुँसी-मजाक का शौकीन होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि बुध-शुक्र युक्त हों तो जातक विकल-विधात कुशल (अन्य जनों को हानि पहुँचाने में दक्ष) अल्प (थोड़ी मात्रा में) पत्नी और पुत्र में रत होता है, किन्तु यदि यह युति लग्न, पंचम या नवम में हो तो धनाध्यक्ष और विशिष्ट नामान्वित (पदवी प्राप्त करने वाला) होता है।

(iii) यदि वृध और शनि की यृति हो तो विद्वान्, उच्चपदारूढ, धार्मिक तथा गुणवान् होता है। वराहमिहिर के मत से जातक मायावी (मिथ्या का ग्राक्षय ले, दूसरों के मन में भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला) और शास्त्रीय वित्त तथा लोक वृत्ति का लंघक (ग्रितिक्रमण करने वाला) होता है। सारावली के अनुसार जातक ऋणवान् (पाठान्तर गुणवान् भी है), दाम्भिक, प्रपंची, सत्कवि (बुद्धिमान्) यातायात का शौकीन, निपुण तथा शोभन वाक्य वक्ता होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि लग्न नवम या दशम में बुध-शनि योग हो तो जातक धनी, पत्नी, पुत्न, मिलों से समन्वित होता है किन्तु किसी ग्रन्य भाव में बुध-शनि युति होने से कष्ट फल होता है (ग्रर्यात् इम युति के परिणामस्वरूप जातक कष्ट पाता है)।

#### केन्द्र में योग

अब सारायली के अनुसार बुध की अन्य ग्रह के साथ केन्द्र में युति हो तो उसका फल कहते हैं।

- (i) बुध-बृहस्पित युित यिद लग्न में हो तो शुभ स्वरूप, सौशील्यादि गुण सम्पन्न, विद्वान्, राजा से सम्मानित, अनेक भोगों का भोक्ता, वाहन युक्त, सुखी और भोगी होता है। यिद यह युित चतुर्थ स्थान में हो तो राजा का कृपा पात्र, स्त्री, मित्रों, वन्धुओं से सम्पन्न, सौभाग्यशाली, धनी और सुखी हो। यिद बुध-बृहस्पित योग सप्तम में हो तो अच्छी पत्नी का स्वामी, सत्त्व (साहस, पुरुषार्थ, बल) सम्पन्न हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, धनी, वहुत परिजनों और मित्रों से युक्त हो और अपने पिता की अपेक्षा वहुत उच्च (पद, मान प्रतिष्ठा ग्रादि में) हो। यदि इन दोनों ग्रहों की युित लग्न से दशम में हो तो राजा हो या राजा का मंत्री हो, उसका वहुत सम्मान हो, हुकूमत करे, धनी ग्रीर विद्वान हो। उसकी बहुत ख्याति हो।
- (ii) यदि बुध और शुक्त की युति लग्न में हो तो सुन्दर और स्वस्य हो, बाह्यणों और देवताओं का भक्त हो, स्वयं विद्वान् और राजा से सम्मानित हो।

ऐसा व्यक्ति विख्यात और प्रशंसनीय होता है। यदि यह युति लग्न से चतुर्थ में हो तो सुन्दर शरीर हो, मित्र, पुत्र, बन्धुओं से युत हो। ऐसा व्यक्ति कल्याण सम्पन्न (शुभगुण, सम्पत्ति युक्त) राजा या राजा का मंत्री हो। यह युति सप्तम में होने से बहुत सी सुन्दर स्त्रियों से परिवेष्टित हो (फिलतार्थ है कि युवितजनों से रित-सुख हो।) ऐसा जातक भोगी, धनैश्वयं सम्पन्न, सुखी, राजा का कृपापात्र होता है। दशम में बुध-शुक्र होने से नीतिज्ञ, राजा, साधु (ग्रनेक सद्गुण युक्त, शुभकर्मा) धनी, समर्थ होता है। जिस कार्य को प्रारम्भ करता है, उसमें सफल होता है। ग्रन्छे व्यक्तियों को ग्राश्रय देता है।

(iii) यदि बुध और शनि की युति लग्न में हो तो मिलनशरीर, पापी, विद्या, धन और वाहन से हीन, अल्पायु और मन्द भाग्य (भाग्यशाली नहीं) हो। चतुर्थ में यह युति होने से, भोजन, पेय तथा वन्धुओं से रिहत मूढ (बुद्धिमान् नहीं), स्वजनों से तिरस्कृत, पापकर्मा हो। उसके मित्र न हों। सप्तम में यदि इन दोनों ग्रहों का योग हो तो अति मिलन होता है, न साधु होता है न परोपकारी अर्थात् दुष्ट होता है। ऐसा जातक अन्य मालिकों की सेवा वृत्ति करे अर्थात् हीन वृत्ति हो। मिथ्यावादी होता है। किन्तु इन दोनों ग्रहों का योग यदि लग्न से दशम में हो तो अपने शतुओं पर विजय प्राप्त करे, ब्राह्मणों, गुरुओं तथा देवताओं में श्रद्धा रखे, स्वजनों तथा मित्रों से युक्त, वाहनों का स्वामी, धनसम्पन्न हो।

## बृहस्पति की ग्रन्य ग्रहों से युति

ग्रब बृहस्पित की शुऋ तथा शनि से युति का फल कहते हैं। बृहस्पित की श्रन्य ग्रहों से युति का फल पहिले कह चुके हैं।

(i) जातकपारिजातकार कहते हैं कि यदि वृहस्पित और शुक्र की युति हो तो तेजस्वी, राजा का प्रिय, अत्यन्त वृद्धिमान् और शूरवीर होता है। वराहिमिहिर के मत से जातक सज्जन, विद्वान्, अनेक गुण सम्पन्न, धनी और पत्नी सुख सम्पन्न होता है। सारावली के अनुसार जातक की विशिष्ट (उत्कृष्ट धन कुलादि के कारण या सौन्दर्य सौशील्य विद्यादि गुण सम्पन्न) पत्नी हो (शुक्र पत्नी कारक है और वृहस्पित युति के कारण, यह शुभ प्रभाव कहा), प्रामाणिक (जो नपी तुली, सत्य बात बोले और जिसमें विश्वास किया जा सके) विशेष रूप से धार्मिक, विद्या से धन उपार्जन करने वाला होता है। पृथुयशस् कहते हैं कि यदि यह युति लग्न, पंचम, अष्टम या नवम में हो तो स्त्री, पुत्र धन सम्पन्न जातक होता है किन्तु अन्य स्थान में युति हो तो रोग से क्लेशित और दुःख से पीड़ित हो।

(ii) यदि बृहस्पति और शनि एक साथ हों तो शिल्प शास्त्र में निपुण हो। वराहमिहिर के मत से नापित (नाई) का काम करने वाला, कुम्हार या श्रन्न दान कमें तत्पर होता है। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं कि नाई या कुम्हार के काम में कुशल हो यह कहकर, शनि के संयोग से जुगुप्सित कमें कुशलता दिखलायी और श्रन्न दानकमं कर्तृत्व से सद्गुणातिरेक कहा, इस प्रकार शनि और बृहस्पति दोनों का फल कहा। क्योंकि

# सम्पदो गुरुसंयोगे शनियोगे विपत्तयः । वाच्यो ग्रहाणां हि तयोयोंगे तु फलसङ्करः ॥

सारावली के अनुसार जातक शूर, धन समृद्ध, नगराधिपति, यशस्वी श्रेणि, सभा, ग्राम, संघ भ्रादि का प्रधान होता है। किसी कार्य विशेष के करने वालों के समुदाय को श्रेणि कहते हैं। पृथ्यशस् कहते हैं कि यदि अनुपचय (लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, भ्रष्टम, नवम या द्वादश) स्थान में वृहस्पति श्रीर शनि का योग हो हो मान और धन से हीन होता है, किन्तु यदि यह युति उपचय (तृतीय, पष्ठ, दशम या एकादश) स्थान में हो तो जातक प्रख्यात तथा राजा से सम्मानित होता है।

#### केन्द्र में योग

लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में बृहस्पित शुक्र, या वृहस्पित शिन के युति का विशेष फल सारावली में कहा है। वह लिखा जाता है।

- (i) यदि बृहस्पित और शुक की युति लग्न में हो तो राजा के सदृश पृथ्वीपित होता है। चतुर्थ में यह युति होने से देव, गुरु, ढिजों की अर्चना करता है। अपने कुटुम्बीजनों-आत्मीयों, मित्रों से युक्त धन सम्पन्न होता है। उसके अनेक वाहन होते हैं और शतुभों को परास्त करता है। यदि बृहस्पित-शुक का योग सप्तम में हो तो अच्छी पत्नी प्राप्त हो, धन और रत्नों का स्वामी, सुखी और भोगवान होता है; उत्कृष्ट वाहन (सवारी रथ, घोड़े, हाथी, पालकी, सम्प्रित मोटर)होते हैं और विख्यात होता है। यदि यह युति दशम में हो तो बहुत से भूत्य हों, अधिक सम्पन्न (धनी) हों तथा सौशील्यादि गुण समन्वित हों। ऐसा जातक सम्मानित होता है, हुकूमत करता है (धर्यात् उच्च पदाधिकारी होता है) और उसका वैभव (ऐश्वर्य) अत्यन्त विस्तृत होता है।
- (ii) यदि बृहस्पित-शनि की युति लग्न में हो तो जातक मदयुक्त, धालसी, निष्ठुर, विद्वान् किन्तु खल (दुष्ट) होता है। ग्रत्प सुख प्राप्त करता है। यदि युति चतुर्थं स्थान में हो तो स्वास्थ्य उत्तम रहे, शत्रुधों पर विजय प्राप्त कर

श्रभ्युदय हो, बन्धु और मित्रों से युक्त हो। लोकप्रिय श्रीर सुखी हो। बृहस्पति श्रीर शनि सप्तम में हों तो देखने में श्राकर्षक न हो। ऐसा जातक शूरवीर किन्तु व्यसनी (दुर्व्यसन संलग्न) श्रीर दुष्ट होता है। पिता का धन प्राप्त करने का लोभी तथा बृद्धि रहित होता है। यदि यह युति लग्न से दशम में हो, राजा का प्रिय या स्वयं ही राजा हो, सन्तान थोड़ी हों किन्तु गायें श्रीर वाहन अनेक हों। चल न हो (स्थिर मित हो, विशेष याता न करे)।

## शुक्र और शनि की युति

जातकपारिजातकार कहते हैं कि शुक्त और शिन की यदि यूर्ति हो तो अनेक पशुओं का स्वामी और मल्ल (पहलवान) हो। वराहिमिहिर के मत से अल्पवृिट हो (पास की वस्तु को बारीकी से देखना अल्प दृष्टि कहलाता है), युवितजनों के आश्रय से धन वृद्धि हो। लिपि (लिखना, नक्काशी आदि) पुस्तकों का तथा चित्रों का वेत्ता होता है। सारावली के अनुसार लकड़ी की चिराई फड़ाई में कुशल, क्षुर (उस्तरे का काम हजामत-आपरेशन आदि) चित्र, पत्थर के शिल्प कार्य (संगतराशी, मूर्ति निर्माण कार्य) पहलवानी आदि करता है। अनेक पशुओं का स्वामी हो। पृथुयशस् कहते हैं कि यदि शुक्र-शिन की युति लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम या दशम में हो तो स्त्री के वध में रहे, राजा का नेता (मुख्याधिकारी) और धनी हो किन्तु यदि उन दोनों ग्रहों का योग किसी अन्य स्थान में हो तो सत्त्वहीन, धनहीन होता है।

#### केन्द्र में योग

यदि शुक्र तथा शनि का योग केन्द्र में हो तो मारावली के अनुसार फल लिखा जाता है। यदि लग्न में इन दोनों ग्रहों की युति हो तो सुन्दर शरीर हो, धनवान् भोगी और सुख के साधनों से समन्वित होता है। बहुतसे भृत्य होते हैं, सव लोगों की वधुग्रों से रमण करता है (ग्रर्थात् व्यभिचारी होता है)। ऐसा जातक धन भोग ग्रादि होने पर भी शोक संतप्त होता है। यदि यह युति चतुर्थ में हो तो मित्रों से धन प्राप्ति हो, वन्धुग्रों से सित्कया प्राप्ति (सत्कार, उपकार प्राप्ति) हो। राजा उसका सम्मान करता है। यह दोनों ग्रह यदि लग्न से सप्तम में हो तो जातक को विषय लाभ (स्त्री संभोग की प्राप्ति) होता है, उसको स्त्रीलाभ (या ग्रनेक ग्रच्छी स्त्रियां) सुख, धन, कीर्ति और विभूति प्राप्त हो। यदि यह युति दशम में हो तो जातक सर्व इन्द्र विमुक्त, लोक में विख्यात, विशिष्ट कर्म करने वाला, नृप का मन्त्री हो या इससे ग्रधिक उच्च पद प्राप्त करे।।१-५॥

# तीन ग्रहों का योग

सूर्येन्द्रक्षितिनन्दनैररिक्लध्वंसी धनी नीतिमान् जातइचन्द्ररवीन्दुजैन् पसमो विद्वान् यशस्वी भवेत्। सोमार्कावरमन्त्रिभग् ग्रानिधिवद्वान् नृपालिप्रयः शुक्राकेंन्दुभिरन्यदारनिरतः क्रूरोऽरिभीतो धनी ॥ ६ ॥ मन्देन्द्रकंसमागमे खलमतिर्मायी विदेशप्रियो भास्वद्भुसूतबोधनेर्गतसुखः पुत्रार्थदारान्वितः । जोवार्कावनिजैरतिप्रियकरो मन्त्री चमुपोऽथवा भौमाकां सुरवन्दितं र्यनरुग् भोगी कुलीनोऽर्थवान् ॥ ७ ॥ मन्दार्कावनिजै: स्वबन्ध्ररहितो मुर्खोऽधनो रोगभाक् इन्द्राचार्यरवीन्दुजैः पदुमर्तिवद्यायशोवित्तवान् । भानुज्ञासुरपूजितेम् दूतन्विद्यायशस्वी सुखी सौरादित्यबुर्धविबन्धुरधनो हे वी दुराचारवान् ॥ ८ ॥ जीवादित्यसितैः सदारतनयः प्राज्ञोऽक्षिरग् वित्तवान् मन्देन्द्राचितभानुभिर्गतभयो राजप्रियः सात्त्विकः । जातो भानुसितासितैः कुचरितो गर्वाभिमानान्वित-वचन्द्रारेन्द्रसुतैः सदाज्ञानपरो दुष्कर्मकृद् दूषकः ॥ ६ ॥ जीवेन्द्क्षितिजैः सरोषवचनः कामातुरो रूपवा-निन्दुक्ष्माजसितैविशोलतनयः सञ्चारशीलो भवेत् ॥ तारेशार्कजमूस्तैश्चलमतिर्घटात्मको मातहा जीवेन्दुज्ञसमागमे बहुधनस्यातोऽवनीश्रियः ॥ १० ॥ विद्यावानिप नीचकर्मनिरतः सेव्यः सितज्ञे न्दूभि-स्त्यागी भूपतिपूजितश्च गुरावानिन्दुज्ञतिग्मांशुजैः। प्राज्ञः साधुसुतः कलासु निपुगः शुक्रेन्दुदेवाच्चितः शास्त्री वृद्धवधूरतो नुपसमी वाचस्पतीन्द्वर्कजैः ॥ ११ ॥

वेदी राजपुरोहितोऽतिसुभगः शुक्के न्दुचण्डांशुजैगिन्धर्वश्रुतिकाव्यनाटकपरो जीवज्ञभूनन्दनैः ।
हीनाङ्गः खलवंशजश्चलमितः शुक्कारचन्द्रात्मजः
प्रेष्यः सामयलोचनोऽटनपरस्ताराजभौमासितैः ।। १२ ॥
शुक्कारेन्द्रपुरोहितैनंरपतेरिष्टः सपुत्रः सुखी
जीवारार्कसुतैः कृशोऽसुखतनुर्मानी दुराचारवान् ।
सौरारासुरपूजितैः कृतनयो नित्यं प्रवासान्वितः
शुक्रज्ञामरमन्त्रिभिजितिरपुः कीर्तिप्रतापान्वितः ॥ १३ ॥
देवेज्येन्दुजभानुजैरितसुखश्रीकः स्वदारिप्रयो
मन्दज्ञासुरवन्दितैरनृतवाग् दुष्टोऽन्यजायारतः ।
जातो जीवसितासितैरमलधीविख्यातसौक्यान्वितचन्द्रे पापयुते सदाल्पसुखवान् भानौ पितुस्तद्वदेत् ॥ १४ ॥

अब तीन ग्रहों के योग का फल कहते हैं। वराहमिहिर ने बृहज्जातक में केवल दो ग्रहों के योग का फल कहा है और लिखा है कि तीन या अधिक ग्रहों की युति का फल इसी प्रकार विचार करना। इसी प्रकार? किस प्रकार? मान लीजिये आपको सूर्य, मंगल, शनि इन तीन ग्रहों की युति का विचार करना है तो (i) सूर्य मंगल युति का फल (ii) सूर्य-शनि योग का फल तथा (iii) मंगल शनि सहावस्थान का जो फल पृथक पृथक कहा गया है इन तीनों का समन्वय कर सूर्य, मंगल, शनि योग का फल कहना चाहिये। किन्तु जातकपारिजात, सारावली, होरासार ग्रादि कतिपय ग्रन्थों में तीन ग्रहों के योग का फल पृथक् भी कहा गया है। सारावली ग्रध्याय ३१ में दो ग्रहों का योग यदि केन्द्र में हो तो उसका फल लिखने के बाद कल्याण वर्मा ने लिख दिया है कि इसी प्रकार यदि तीन या अधिक ग्रहों का योग केन्द्र में हो, तो पूर्व लिखित दो ग्रहों की यति के फल के ग्राधार पर तीन ग्रहों की यति का फल निकालना। तीन, चार, पाँच या छः ग्रहों की युति का फल सारावली ग्रध्याय १६-१९ चार ग्रध्यायों में प्रायः १०१ श्लोकों में लिखा है ग्रीर जातकपारिजातकार ने संक्षेप में केवल ३३ श्लोकों में कह दिया है। ग्रन्थ विस्तार भय से जातक पारिजात तथा सारा-वली में दिये गये फलों की तुलनात्मक विवेचना यहाँ नहीं की जा रही है। तुला-नात्मक ग्रध्ययन के लिये विज्ञ पाठक सारावली के उपर्युक्त ग्रध्यायों का अवलोकन

- करें। पुनः घ्यान त्राकृष्ट किया जाता है कि यदि कोई तीन या प्रधिक ग्रह किसी एक ही राशि में हों तो उनकी यृति या योग समझा जाता है। नीचे तीन ग्रहों के योग का फल दिया जाता है। सर्वंप्रथम जिन ग्रहों का योग है, उनके नाम, तदनन्तर जातक पारिजात में कथित फल दिया जाता है:—
  - (१) सूर्य, चन्द्र, मंगल : शतुओं का नाश करने वाला, धनी, नीतिज्ञ ।
  - (२) सूर्य, चन्द्र, बुध: ग्रपनी विद्या के कारण यशस्वी, राजा के समान।
- (३) सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति : अनेक सद्गुण समन्वित, विद्वान्, राजा का प्रिय।
- (४) सूर्य, चन्द्र, शुक्र: शतु से भयभीत, धनी, कूर, दूसरे की पत्नी से अवैध प्रेम करने वाला।
- (५) सूर्यं, चन्द्र, शनि: दुष्ट बुद्धिवाला, मायी (माया-प्रपंच-सत्यासत्य का ग्राश्रय ले कर धोखा देने वाला), विदेश प्रिय।
  - (६) सूर्य, मंगल, बुध: धन, स्त्री, पुत्रयुक्त किन्तु सुखरहित।
- (७) सूर्य, मंगल, वृहस्पति : ग्रित प्रिय कार्यं, व्यवहार करने वाला, सेनापित या मंत्री ।
  - (८) सूर्य, मंगल, शुक्र : धनी, कुलीन, भोगी किन्तु नेन्न रोगयुक्त ।
  - (९) सूर्य, मंगल, शनि : मूर्खं (जड़ बुद्धि), धनी, रोगी, बन्धु रहित ।
  - (१०) सूर्य, बृध, बृहस्पति : पटुमित (बुद्धिमान्) धनी, विद्वान्, यशस्वी ।
- (११) सूर्य, बुध, शुक्र : मृदु (कोमल) शरीर, विद्या के कारण यशस्वी, सुखी।
  - (१२) सूर्य, बुध, शनि : निर्धन बन्धु रहित, ढेष करने वाला, दुराचारी।
  - (१३) सूर्य, बृहस्पति, शुक्र : स्त्री पुत्र सहित, विद्वान्, धनी नेत्र रोगी।
  - (१४) सूर्यं, बृहस्पति, शनि : निर्भय राजप्रिय, सात्त्विक ।
  - (१५) सूर्य, शुक्र, शिन: दुश्चरित्र, ग्रिभमानी।
- (१६) चन्द्र, मंगल, वुध: अधिक भोजन करने वाला ( मूल में कहा है सदा भोजन करने में संलग्न), दुष्कर्मा, दूपक (जो अन्यों में दोषान्वेषण करता है या अपने संसर्ग से दोष उत्पन्न करे।)
- (१७) चन्द्र, मंगल, बृहस्पति : सुन्दर स्वरूपयुक्त, कामातुर (स्त्रीविलास की ग्रधिक इच्छा रखने वाला) क्रोधयुक्त वचन बोलने वाला ।

- (१८) चन्द्र, मंगल, शुक्र : संचारशील (घूमने फिरने वाला, ग्रधिक याता करने वाला)। जातक के पुत्रों का स्वभाव सुशील न हो।
- (१९) चन्द्र, मंगल, शनि : चलमित (किसी एक वात पर स्थिर न रहे, दुष्ट, माता को मारने वाला (फिलितार्थ है कि मातृ द्वेषी)।
  - (२०) चन्द्र, बुध, बृहस्पति : राजा का प्रिय, विख्यात, ग्रति धनी ।
- (२१) चन्द्र, युध, शुक्र : विद्वान् होने पर भी नीच कर्म करता है, लोग उसकी सेवा करते हैं (स्रथांत् स्रधिकार युक्त)।
  - (२२) चन्द्र, बुध, शनि : त्यागी, राजा से सम्मानित, गुणवान् ।
- (२३) चन्द्र, बृहस्पित, शुक्त: विद्वान्, सज्जन पुत्रों से युक्त, कलाग्रों में निपुण। (अच्छे पुत्र क्यों कहा? क्योंकि वृहस्पित पुत्र कारक है, शुभ ग्रहों से युक्त है? कलाग्रों में निपुण क्यों कहा? क्योंकि चन्द्रमा ग्रीर शुक्र भी शुभग्रह बृहस्पित से युक्त हैं।)
- (२४) चन्द्र, वृहस्पति, शनि : शास्त्रों में निष्णात, श्रधिक वय की स्त्री या स्त्रियों में (नव युवतियों में नहीं) रत, राजा के समान ।
- (२५) चन्द्र, शुक्र, शनि : ग्रति सुरूपवान्, वेदों का ज्ञाता (सम्प्रति विद्वान् यह ग्रर्थं लेना क्योंकि वेदों के पठन, पाठन की क्रिया समाप्तप्राय हो गयी है) राजा का पुरोहित ।
- (२६) मंगल, बुध, बृहस्पति : गान्धर्व (गाना, वजाना स्रादि) वेद, काव्य, नाटक ग्रादि में तत्पर ।
- (२७) मंगल, बुध, शुक्र : हीनांग (शरीर के किसी ग्रंग की कमी हो या किसी ग्रंश में विकलता हो), खल वंश में उत्पन्न, ग्रस्थिर बुद्धिवाला।
- (२८) मंगल, बुध, शनि : प्रेष्य (छोटी नौकरी करने वाला), ने<mark>त्र रोग,</mark> घूमने फिरने वाला।
- (२९) मंगल, वृहस्पति, शुकः ग्रच्छेपुत्र हों, राजा का प्रिय ग्रीर सुखी हो।
- (३०) मंगल, वृहस्पित, शिन: दुर्वल शरीर वाला, शरीर में कष्ट रहे, मानी (गर्वयुक्त), दुराचारी।
- (३१) मंगल, शुक्र, शनि : पुत्र अच्छे न हों (मूल में लिखा है कुपुत्र वाला), नित्य (सर्दैव) प्रवासी (घर से अन्य स्थान परदेश) में रहने वाला।
- (३२) बुध, वृहस्पति, शुक्रः शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करने वाला, प्रतापशाली, कीर्तियुक्त ।

(३३) बुध, बृहस्पति, शनि: ग्रपनी स्त्री से ग्रत्यन्त स्नेह हो, बहुत लक्ष्मी-युक्त ग्रोर सुखी।

(३४) बुध, शुक्र, शनि : ग्रसत्यवादी, दुप्ट, ग्रन्य की पत्नी से ग्रवैध

प्रेम करने वाला।

(३५) वृहस्पति, शुक्र, शनि : निर्मल बुद्धि, विख्यात सुख साधनों से युक्त ।

तीन ग्रहों के योग का फल कहने के बाद, ग्रंथकार यह विशेष कहते हैं कि यदि चन्द्रमा पाप ग्रह के साथ हो तो ग्रल्प सुखवान् (जिसको योड़ा सुख मिले) होता है। ग्रर्थात् पाप ग्रह की चन्द्रमा से युति सुख में कमी करती है और सूर्य यदि पाप ग्रह के साथ हो तो पितृ सुख में न्यूनता होती है। इसका हेतु क्या है? ग्रध्याय २ का ग्लोक ४९ देखिये। सूर्य पिता का कारक है। चन्द्रमा चतुर्थ स्थान-सुख-स्थान का कारक है। देखिये ग्रध्याय २ का ग्लोक ५१।

प्राचीन ग्रंथों में सिद्धान्तों का संकेत मान्न से निर्देश कर दिया गया है। विशेष विचार अध्ययन कर्ता की बुद्धि पर छोड़ दिया गया है। सिद्धान्त है कि जिस वस्तु का कारक, वलवान् शुभयुक्त, शुभदृष्ट होगा, तत्सम्बन्धी सुख में वृद्धि होगी। जिस वस्तु का कारक निर्वल, पापयुक्त, पाप दृष्ट होगा, तत्सम्बन्धी हानि या कष्ट होगा। श्रीर जो सिद्धान्त कारकों के लिये लागू है, वह भावेशों के लिये भी। जो भावेश वलवान् शुभ युक्त, शुभ दृष्ट होगा उस भावेश सम्बन्धी (जिस भाव का वह भावेश स्वामी है, तत्सम्बन्धी) सुख की वृद्धि होगी। श्रीर जो भावेश दुर्वल, पाप युक्त, पाप दृष्ट होगा तद्भावेश सम्बन्धी (वह भावेश जिस भाव का स्वामी है, तत्सम्बन्धी) सुख में कमी करेगा।

इस प्रकार किसी भी ग्रह की दातृत्व शक्ति दो प्रकार की होती है—एक कारकत्व के कारण, दूसरी भावेशत्व के कारण। स्थिर कारकत्व यथा सूर्य पिता का, चन्द्रमा माता का या सूर्य प्रथम भाव का, वृहस्पित द्वितीय भाव का, मंगल तृतीय भाव का ग्रादि जैसा ग्रध्याय २ में सिवस्तार बतलाया गया है—सब कुंडलियों में एक ही होता है, किन्तु भिन्न भिन्न लग्नों में भावेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिये जब कोई कुण्डली देखने ग्राप बैठें तो वृहज्जातक जातक पारिजात, सारावली ग्रादि ग्रंथों को उठाकर उनके पृष्ठ उलटने न बैठिये कि ग्रमुक ग्रंथकार ने इस युति का क्या फल लिखा है, ग्रमुक ने क्या लिखा है, प्रत्युत ग्रपनी बुद्धि से विचार कीजिये कि जिस ग्रह का ग्राप विचार कर रहे हैं, वह किनका कारक है, किन का भावेश—कैसे प्रकार के ग्रह से युत है, इत्यादि। ग्रंथकार ने दिङ्मात्र से निर्देश कर दिया है कि चन्द्रमा पाप ग्रह से युत हो तो सुख में ग्रल्पता करता है। सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो पितृ सुख में

अल्पता करता है। परन्तु यह सिद्धान्त केवल चन्द्र और सूर्य को ही लागू नहीं होता। अन्य ग्रहों को भी लागू होता है—यथा शुक्र पाप युत हो तो स्त्री-सुख, भोग आदि में अल्पता करेगा, शुभ युत हो तो स्त्री सुख, भोग आदि का प्रावत्य होगा। दूसरी बातयह है कि चन्द्रमा के शुभ या पाप युत होने से सुख में वृद्धि या ह्वास कहा किन्तु इस सिद्धान्त को उन समस्त वस्तुश्रों पर लागू करना चाहिये जिनका कारक चन्द्रमा है। सूर्य शुभ या पाप युत हो तो केवल पितृ सुख में वृद्धि या ह्वास, ग्रंथकार ने कहा किन्तु इस सिद्धांत को उन सब वस्तुग्रों पर लागू करना चाहिये जिनका कारक सूर्य है। इसी प्रकार ग्रन्य ग्रहों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये।

किसी किसी जन्मकुण्डली में देखते हैं कि न कारक पीड़ित है, न भाव, न भावेश ग्रीर उस भाव या कारक सम्बन्धी महती पीड़ा है। यह क्यों? यह इस-लिये कि एक ग्रन्य प्रकार का कारकत्व जैमिनि ने ग्रपने सूत्रों में कहा है। देखिये जैमिनि सूत्र ग्रध्याय १ सूत्र १०। इसकी हिन्दी टीका में स्वर्गीय पंडित राम यत्न जी ग्रोझा लिखते हैं:—

"किसी के मत में सात, किसी के मत में आठ कारक होते हैं। यदि सात कारक का विचार हुआ तो शनि पर्यन्त सात ही ग्रहों में और आठ कारक बनाना हुआ तो राहु पर्यन्त आठ ग्रहों में जो ग्रह ग्रंशादि में ग्रिधिक हो वह आत्मकारक होता है। जैमिनि ऋषि सात ही कारक लिखते हैं। राहु का ग्रंशाधिक्य न्यूनांश से ही होता है क्योंकि पंचांग में जो राहु लिखने की रीति है, उस प्रथा से उसके ग्रंशादि तीस में कम कर देने से उसका भुक्तांश होता है।"

इसे नीचे एक एक उदाहरण कुंडली देकर स्पष्ट किया जाता है।



यहां, राहु उलटा चलता है इसिलये इस सन्दर्भ में राहु के ग्रंशादिक ३०-२४° ५४'--४८"=५'--५'--१२" लेना अब ग्रधिक ग्रंश, कलादि वाले को ऊपर, फिर जससे न्यून कलादि वाले को नीचे इस कम से लिखिये।

| सबसे ग्रधिक | ग्रंशादि | शुक      | २९°—४४′—३०"  |
|-------------|----------|----------|--------------|
| उससे न्यून  | ,,       | सूर्यं   | २६°—१२'—१५"  |
| "           | "        | चन्द्रमा | २०°—३७'—३९"  |
| **          | "        | बृहस्पति | १३°—२७′— ३"  |
| ,,          | "        | बुध      | ११ — ५१'—३८" |
| ,,          | "        | शनि      | °—३२′—३०″    |
| ,,          | ,,       | राहु     | 4 4' 87"     |
| **          | "        | मंगल     | ₹°—२०′—२३″   |

यदि सात कारक माने जायें तो शुक्र आत्मकारक, सूर्य ग्रमात्यकारक, चन्द्रमा भ्रातृकारक, बृहस्पति मातृकारक, बुध पुत्रकारक, शनि ज्ञातिकारक, मंगल पत्नीकारक हुश्रा (एक मत से राहु की गणना नहीं की जाती है।)

यदि राहु को मिलाकर ८ कारक बनाये जायें तो एक पितृकारक बढ़ जाता है ग्रीर इस कुंडली में कारकत्व निम्नलिखित होगा (i) शुक्र—ग्रात्मकारक (ii) सूर्य—ग्रमात्यकारक (iii) चन्द्रमा—ग्रातृकारक (iv) बृहस्पति—मातृकारक (v) बृध—पितृकारक (vi) शनि—पुत्रकारक (vii) राहु—ज्ञातिकारक (viii) मंगल—पत्नीकारक । ग्रन्य ग्राचार्य राहु को कारकत्व प्रदान नहीं करते ग्रीर पितृकारक भी मानते हैं, ऐसी स्थिति में मातृकारक ग्रीर पुत्रकारक एक ही ग्रह हो जाता है । यथा—इस कुण्डली में (i) ग्रात्मकारक-ग्रुक्त (ii) अमात्यकारक-सूर्य (iii) भ्रातृकारक—चन्द्रमा (iv) मातृ ग्रीर पुत्र कारक—वृहस्पति (v) पितृकारक—वृद्ध (vi) ज्ञातिकारक—शिन (vii) पत्नीकारक—मंगल । इन कारकों से विस्तृत विचार जैमिनि सूत्रों में किया गया है । विस्तृत विवेचन के लिये देखिये महामहोपाध्याय पंडित दुर्गाप्रसाद जी द्विवेदी का निर्णयसागर वस्वई से प्रकाशित जैमिनिपद्यामृतम् ।

जैमिनि स्थिरकारक भी कहे हैं:—मंगल सेवहिन, साली, छोटा भाई और माता का विचार भी करना । मातुल (मामा) इत्यादि वन्धु का तथा माता की सजातीया जितनी हों, उनका विचार बुध से करना चाहिए। पितामह का विचार बृहस्पित से, पित का शुक्र से और पुत्र का विचार शनि से करना। स्त्री, माता पिता, सास, ससुर और मातामह इनका विचार शुक्र से करना इत्यादि ।। १४।। चार प्रहों का योग

एकर्भ गैरिनस्थाकरभूस्तज्ञ -र्मायीप्रपञ्चकुशलो लिपिकश्च रोगी। चंद्रारभानुगुरुभिधंनवान्यशस्वी धीमान्नपप्रियकरो गतशोकरोगः ॥ १५ ॥ श्रारार्कचन्द्रभृगुजैः सुतदारसम्पद् विद्वान् मिताशनसुखी निपुगः कृपालुः। सूर्येन्द्रभानुसुतभूमिसुतैरशान्त-नेत्रोऽटनश्च कुलटापतिरर्थहीनः ॥ १६ ॥ तारासुतेन्दुरविमन्त्रिभिरिष्टपुत्र-दारार्थवान् गुरायशोबलवानुदारः। शुक्र न्द्रभानुशशिजीविकलश्च वाग्मी मन्देन्दुविद्विनकरंरधनः कृतघ्नः ॥ १७ ॥ . तोयाटविक्षितिचरोऽवनिपालपूज्यो भोगी दिनेशतुहिनद्युतिजीवशुकः । जातो विशालनयनो बहुवित्तपुत्रो वाराङ्गनापतिरिनेन्दुसुरेज्यमन्दैः ॥ १८ ॥ मन्देन्द्रभानुभूगुर्जे विबलोऽतिभीरुः कन्याजनाश्रयघनाशनतत्परञ्च। ग्रारारुएाजगुरुभिः सबलो विपन्नो

दारार्थवान् नयनरोगयुतोऽनुगः स्यात् ॥१६॥ रिवकुजबुधशुक्रै रन्यदारानुरक्तो विषमनयनवेषश्चौरधीर्वीतसत्त्वः ।

दिनकरकुजतारासूनुमन्दैश्चमूपो

नरपितसिववो वा नीचकृद् भोगशीलः ॥२०॥ सूर्यारार्यसितंमंहीपितसमः ख्यातोऽतिपूज्यो धनी जीवारार्किदिवाकरंगंतधनो भ्रान्तः सुहृद्बन्धुमान् । भूपुत्राकंसितासितंः परिभवप्राप्तो विकर्माऽगुगाः शुक्राकंन्दुजसूरिभिर्धनयशोमुख्यप्रधानो भवेत् ॥ २१ ॥ जीवार्किज्ञदिवाकरैः कलहकृत् मानी दुराचारवात् मन्दज्ञारुणभार्गवैः सुवदनः सत्यवताचारवात् । श्रक्कार्कोज्यसितैः कलासु निपुणो नीचप्रभुः साहसी जीवेन्दुज्ञकुजैर्नृ पिप्रयकरो मन्त्री कविः क्ष्मापितः ॥ २२ ॥ चन्द्रारज्ञसितैः सुदारतनयः प्राज्ञो विरूपः सुखी-मन्दारेन्दुबुधैद्विमातृपितृकः शूरो बहुस्त्रीसुतः । चन्द्रारायसितैरधर्मकुशलो निद्रालुरर्थातुरो जीवारार्किनिशाकरैः स्थिरमितः शूरः सुखी पण्डितः ॥ २३ ॥ शुक्रज्ञे न्दुसुरार्चित्रतैः स विधरो विद्वान्यशस्त्री धर्मी चन्द्रार्किज्ञसुरार्चित्रतैरिधनो बन्धुप्रियो धार्मिकः । शीतांशुज्ञसितासितैर्बहुजनद्वे षो परस्त्रीपित-जीवेन्द्वर्कजभार्गवैर्गतसुखः श्रद्धादयावर्जितः ॥ २४ ॥ कुजबुधगुरुशितभौमैः सामयो वित्तहीनः ।

गुरुसितज्ञनिसौम्यैरेकगेहोपयानै-रतिज्ञयधनविद्याज्ञीलमेति प्रजातः ॥ २५ ॥

अब यदि किसी एक राशि में चार ग्रह हों तो उसका फल कहते हैं :--

- (१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुधः मायावी, प्रंपच करने में चालाक, नकल करने वाला लेखक या चित्रकार, रोगी।
- (२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वृहस्पित : बुद्धिमान्, यशस्वी, राजा के मनोनुकूल कार्य करने वाला, धनी उत्तम स्वास्थ्यवाला, शोकरिहत ।
- (३) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र : स्त्री तथा पुत्र से युक्त, विद्वान्, थोड़ा भोजन करे, निपुण, कृपालु, सुखी ।
- (४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि: घूमने फिरने या यात्रा करने वाला, कुलटा पित (चाहे उसकी स्वयं की पत्नी दुश्चिरत्रा हो, या किसी दुश्चिरत्रा स्त्री से उसका अवैध सम्बन्ध हो), धनहीन । उसके नेत्रों से अशान्ति प्रकट हो। मूल में 'ग्रशान्त नेत्र' शब्द आया है। यदि चंचल नेत्र हों तब भी अशान्त नेत्र कह सकते हैं।
- (५) सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति : अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र हों, धनवान् गुणान्वित, वलवान्, यशस्वी, उदार ।

- (६) सूर्यं, चन्द्र, बुध, शुक्र : विकल, वाग्मी।
- (७) सूर्यं, चन्द्र, बुध, शनि : निर्धन, कृतघ्न ।
- (८) सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र: जल याता करने वाला, वन स्थल में घूमने का शौकीन, भोगी, राजा से सम्मानित।
- (९) सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पित, शिनः विशालनेत्र, अनेक पुत्र, धनी, वेश्या गामी। मूल में वारांगना पित (वेश्यापित) लिखा है। वेश्या का पित तो होता नहीं। तब इसके दो अर्थं हो सकते है—वेश्यागामी या जिसकी पत्नी वेश्या-वृत्ति करे।
- (१०) सूर्य, चन्द्र, शुक्र, शनि : बल रहित, स्रति डरपोक, कन्याग्रों (अपनी या दूसरों की) के ग्राश्रय से धनोपार्जन करने ग्रीर खाने पीने वाला।
- (११) सूर्य, मंगल, बुध बृहस्पति : सबल किन्तु विपन्न (ग्रभागा, कष्ट-ग्रस्त) स्त्री तथा धनयुक्त, नेत्नरोगी, दूसरों के पीछे चलने वाला (ग्रर्थात् मातहत) । दो ग्रन्य मुद्रित पुस्तकों में 'अनुगः' के स्थान में पाठ है 'अटन: (घूमने फिरने वाला, याझा करने वाला, प्रवासी) ।
- (१२) सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र: दूसरे की पत्नी या पित्नयों में अनुरक्त विषम नयन (दोनों नेत्र एक समान न हों), विषमवेष (अजीब सा वेष हो) बुद्धि में चोरी की भावना हो, सत्त्वहीन (यहां सत्त्व से तात्पर्य है साहस, बल आदि से—इनकी कमी हो)।
- (१३) सूर्यं, मंगल, बुध, शनि: सेनापित या राजा का मंत्री, भोगशील, नीच कर्म करने वाला।
- (१४) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र : राजा के समान, विख्यात, ग्रति पूज्य (सम्मानित) धनी ।
- (१५) सूर्यं, मंगल, बृहस्पति, शिन : मिलों ग्रौर वन्धुग्रों से युक्त धन नष्ट हो जाये, भ्रान्त (बुद्धि में चक्कर हो, ग्रर्थात् बुद्धि ठीक से काम न करे, घबराया हुमा, या इधर उधर घूमने वाला)
- (१६) सूर्यं, मंगल शुक्र, शनि: परिभव (ग्रपमान या हानि) को प्राप्त, सद्गुण रहित, गर्हित कर्म करने वाला।
- (१७) सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र : विशेष धनी, बहुत यशस्वी, प्रधान पद पर प्रतिष्ठित ।
  - (१८) सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि : कलह करने वाला, घमंडी, दुराचारी।

- (१९) सूर्य, बुध, शुक्र, शनि : सुन्दर वदन (चेहरा), सत्यव्रत, सदाचारी।
- (२०) सूर्यं, वृहस्पति, शुक्त, शनि : कलाग्रों में निपुण, नीच व्यक्तियों का प्रभु (स्वामी), साहसी ।
- (२१) चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पित : राजा का प्रिय करने वाला (ग्रर्यात् राजा का कृपा पात्र), मंत्री, किव (चतुर, बुद्धिमान्, विचारवान्) भूमि का स्वामी ।
- (२२) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक : ग्रच्छी स्त्री, ग्रच्छे पुत्र हों, प्राज्ञ (विद्वान्) सुखी, स्वरूप ग्रच्छा न हो । मूल में 'विरूप' ग्राया है । ग्रन्य ग्रच्छे गुणों के साथ 'विरूप' ठीक वैठता नहीं । यह वास्तव में 'सुरूप:' होना चाहिये क्योंकि सारावली में इस योग के फल में 'सुभगः' (सुन्दर) लिखा है ।
- (२३) चन्द्र, मंगल, बुध, शनि: दो माता या दो पिता हों (दो माता तो पिता के अन्य विवाह करने से हो सकती हैं। जिन जातियों में विधवा विवाह प्रचलित है, उनमें दो पिता भी हो सकते हैं। अन्यथा एक अपना पिता एक जिसके गोद जाये), शूरवीर हो, बहुत सी स्त्रियाँ, बहुत से पुत्र हों।
- (२४) चन्द्र, मंगल, वृहस्पति, शुक्र: पाप कर्म करने में चतुर, निद्रालु, धन प्राप्त करने के लिये आतुर (लोभी, उद्विग्न)।
- (२५) चन्द्र, मंगल, वृहस्पति, शनि: स्थिरमित (किसी वात पर दृढ़ रहना), शूर, सुखी, विद्वान् ।
- (२६) चन्द्र, मंगल, शुक्र, शिनः इस योग का फल ग्रंथकार ने नहीं दिया। भूल गये हैं। इसलिये पूर्ति के लिये सारावली से दिया जाता है:—कुलटा का स्वामी, प्रगल्भ, सर्दैव उद्विग्न रहने वाला। सर्प के नेत्र के समान नेत्र हों।
  - (२७) चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र : बहरा, धनी, विद्वान्, यशस्वी ।
  - (२८) चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शनि : ग्रतिधनी, बन्धु प्रिय, धार्मिक ।
- (२९) चन्द्र, बुध, शुऋ, शनि : बहुत व्यक्तियों का स्वामी, ग्रन्य जनों की स्त्रियों से भोग करने वाला।
- (३०) चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि: सुखरिहत, जिसमें दया श्रीर श्रदा न हो।
  - (३१) मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र : धनी, परन्तु निन्दित ।
  - (३२) मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि : रोगी, धनहीन ।
- (३३) मंगल, बुध, शुक्र, शनि: इस योग का फल ग्रंथकार ने नहीं दिया है। भूल गये हैं। पूर्ति के लिये सारावली से दिया जाता है:—मल्ल (पहलवान)

परपुष्ट (दूसरों के भोजन से पुष्ट) कठिनशरीर, विख्यात, युद्ध के लिये घमंडी।

(३४) मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनि : इस योग का फल ग्रंथकार ने नहीं लिखा है । भूल गये हैं । पूर्ति के लिये सारावली से दिया जा रहा है : तेजस्वी, धनवान्, स्त्री के लिये चंचल (कामातुर) साहसिंप्रय, चपल, चालाक ।

(३५) बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि : ग्रतिशय धनी, विद्याप्रिय, विद्वान् ।

# पांच ग्रहों का योग

एकर्क्षगैरिनशक्षितिजज्ञजीवै-र्जातस्तु युद्धकुञ्चलः पिञ्चनः समर्थः । शकारभानुबुधशीतकरैविधर्म-श्रद्धालुरन्यजनकार्यपरो विबन्धः ॥ २६ ॥ भनन्दनेन्द्रविमन्दपुरन्दरेज्यै-राञालूरिष्टरमग्गीविरहाभिभृतः । चन्द्रारभानुशशिसुनुदिनेशपुत्रै-रत्पायुरर्जनपरो विकलत्रपुत्रः ॥२७॥ जीवेन्द्रभौमसितभानुभिराततायी त्यक्तः स्वमातृषित्वन्धुजनैरनेत्रः । मन्देन्दुञ्जकरविभूमिस्तैविनाम-वित्तप्रभावकुशलो मलिनोऽन्यदारः ॥२८॥ तारेशभानुगुरुबोधनदानवेज्य-र्मन्त्री धनी बलयशोनिजवण्डनाथः। भास्वद्बुधेन्द्रगुरुभानुस्तैः परान्न-भोजी सभीकरतिपापरतोग्रवृत्तिः ॥२६॥ सौम्यासितेन्द्वसितभानुभिरथंहीनो दीर्घाकृतिर्गतस्तो बहुरोगगात्रः। जीवेन्द्रशुक्ररविभानुसुतैः सदारो वाग्मीन्द्रजालचतुरो विभयः सञ्जुः ॥३०॥ **शुक्रारभानुगुरुचन्द्रसुतै**विशोकः

सेनातुरङ्गपतिरन्यवध्विलोलः।

भूसूनुजीवरविबोधनभानुपुत्रे-

भिक्षाशनो मलिनजीर्गतराम्बरः स्यात् ॥३१॥

पूज्यः कलासु निपुराो बधवन्थनाद्यो रोगी सितासितगुरुजधराकुमारैः।

श्रो ष्ठोऽतिदुःखभयरोगयुतः क्षुधार्तः

शन्यारबोधनविकर्तनदानवेज्यैः ॥३२॥

प्रेव्योऽधनो मलिनवेषयुतोऽतिमूर्ख-

वचौर: कुजेन्दुगुरुशुक्रदिनेशपुत्रै:।

मन्त्रक्रियासुरतधातुबलप्रसिद्ध-

कर्मा गुरुज्ञशनिचन्द्रवसुन्धराजैः ॥३३॥

ज्ञानी सदेवगुरुसन्मतिधर्मशीलः

शास्त्री दिनेशगुरुशुक्रशनीन्दुपुत्रैः।

साधु सुखी बहुधनप्रवलश्च विद्वा-निन्दुज्ञदेवगुरुदानवपूजितारेः ॥३४॥

पञ्चग्रहैरेकगृहोपयातै-

श्चन्द्रज्ञजीवासुरवन्द्यमन्दैः।

सर्वत्र पूज्यो विकलेक्षरणञ्च

महीपतुल्यः सचिवोऽथवा स्यात् ।।३४॥

ग्रव यदि किसी एक राशि में पाँच ग्रह हों तो उस योग का फल कहते हैं :-

- (१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध, वृहस्पतिः युद्धकुशल, चुगलखोर, सामर्थ्यवान् ।
- (२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र : विधर्म (ग्रपने धर्म के ग्रतिरिक्त धर्म) में श्रद्धा रखने वाला, ग्रन्य कार्य परायण, बन्धुहीन ।
- (३) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वृहस्पति, शनि: सदैव ग्राशा रखने वाला, इष्ट (मनोभिलपित) रमणी (स्त्री) के विरह से तप्त ।
- (४) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शनि : ग्रल्पायु, धन कमाने में तत्पर, विना स्त्री पुत्र वाला (ग्रर्थात् स्त्री ग्रौर पुत्र का सुख कम हो)।
- (५) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र: म्राततायी, म्रपने माता, पिता भौर बन्धुजनों से त्यक्त, नेत्रहीन।

- (६) सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र, शनि: धन के प्रभाव से कुशल (चतुर) मिलन (स्वभाव से या वेष से), परायी स्त्री में रत। मूल में विनाम—विना नाम के स्राया है, इसका क्या आशय है, यह कहना कठिन है।
- (७) सूर्यं, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्रः मंत्री, धनी, बलवान्, यशस्वी, दूसरों को दण्ड देने की शक्ति वाला ।
- (८) सूर्यं, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शनि : दूसरे का भोजन करने वाला, श्रत्यन्त डरपोक, श्रत्यन्त पापरत, उग्र (कोध, हिंसात्मक) प्रवृत्ति ।
- (९) सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि : धनहीन, दीर्घाकृति (बृहत् शरीर वाला), शरीर में भ्रनेक रोग, पुत्र नष्ट हो जायें।
  - (१०) सूर्यं, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि : स्त्री सहित, इन्द्रजाल (जादू) में चतुर, निर्भय । ग्रनेक शत्रु हों ।
- (११) सूर्यं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रः शोक रहित, सेना श्रौर घोड़ों का स्वामी, परायी स्त्रियों की रित के लिये चंचल।
- (१२) सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि : भिक्षा मांग कर खाने वाला (श्रर्थात् दरिद्र), मलिन, श्रत्यन्त पुराने कपड़े पहनने वाला ।
- (१३) सूर्यं, मंगल, बुध, शुक्र, शिन: श्रेष्ठ किन्तु श्रित दुःखी, भयातुर रोगी, क्षुधा पीड़ित । मूल में 'श्रेष्ठ' (उच्च) हो यह कहा गया है। परन्तु अन्य अवगुणों (दुःख, दरिद्रता ग्रादि) के साथ 'श्रेष्ठ' पाठ ठीक बैठता नहीं। सारावली में भी इस योग का फल गींहत ही कहा गया है कि जातक रोग और शब्दु से पीड़ित, स्थानहीन, दुःख से युक्त, सदा क्षोभसिहत होकर श्रमण करने वाला होता है।
- (१४) सूर्य, मंगल, वृहस्पित, शुक्र, शिन: इनके योग का फल ग्रंथकार ने नहीं कहा है। भूल गये हैं। पूर्ति के लिये सारावली में जो फल कहा गया है, वह दिया जाता है। जातक जलयंत्र, धातु, पारद (पारा रसायन) इन कार्यों में अति चतुर होता है श्रीर इन कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
- (१५) सूर्यं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि : ज्ञानी, देव-गुरु भक्त, धर्मशील, शास्त्रज्ञ ।
- (१६) चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र: साधु, सुधी, अत्यन्त धनवान्, प्रवल, विद्वान् ।
- (१७) चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि : मंत्रिक्या में, धातुग्रों के कार्य तथा अपने शारीरिक वल से प्रसिद्ध कर्म करने वाला ।

- (१८) चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि: इस योग का फल ग्रंथकार ने नहीं दिया है। भूल गये हैं। पूर्ति के लिये सारावली के अनुसार फल लिखा जाता है। जातक के बहुत से मित्र और साथ ही अनेक शतु भी हों। दूसरों का हित करता है परन्तु विषम शील (सौशील्यादि गुण रहित) होता है।
- (१९) चन्द्र, मंगल, बृहस्पित, शुक्र, शिन : प्रेष्य (छोटे दर्जे का नौकर) धन रहित, चोर, श्रति मुर्ख, मिलन वेषयुत ।
- (२०) चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिः सर्वत पूज्य, नेत्ररोगी, राजा के तुल्य या राज मन्त्री ।
- (२१) मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिनः पूज्य (सम्मानित), कलाग्रों में निपुण, रोगी, वध तथा वन्धन के कार्य से ब्राड्य (यथा मिजस्ट्रेट, सेशन्स जज, फौजदारी मुकदमों का वकील)।

हमारे विचार से इन योगों का ग्रक्षरणः ग्रयं नहीं लेना चाहिये। जैसा हम पहिले लिख चुके हैं, भाव, भावेश राशि, नवांश, नक्षत्र, राशिपति, नवांशपित ग्रस्तादि दोष, नक्षत्र पति ग्रादि का सर्वांगीण विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित है। २६-३५।

## षड्ग्रहयोग

सूर्येन्द्वारबुधामरेज्यभृगुजैरेकक्षंगैस्तीर्थकृज्जातोऽरण्यगिरिप्रदेशनिलयः स्त्रीपुत्रवित्तान्वितः ।
ज्ञुक्तेन्द्वकंबुधामरेज्यदिनकृत्पुत्रैःशिरोरोगवानुन्मावप्रकृतिश्च निर्जनधरावासो विदेशं गतः ॥३६॥
जीवज्ञारुगभूमिजासितसितैः सञ्चारशीलः सुधीरिन्दुज्ञारसिताकिदेवगुरुभिस्तीर्थाटनः स्याद् व्रती ।
जीवारेन्दुरवीन्दुजारुग्सुतैश्चौरः परस्त्रीरतः

कुष्ठी बान्धवदूषितो गतसुतो मूर्खी विदेशं गतः ॥३७॥ नीचोऽन्यकर्मनिरतः क्षयपीनसार्तो

निन्द्यो महीसुतरवीन्दुसितासितज्ञै : । मन्त्री कलत्रधननन्दनमोदहीनः

शान्तः सितासितकुजारुएजीवचन्द्रैः ॥३८॥

- (१) सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र : तीर्थं करने वाला, धन, स्त्री तथा पुत्र से युक्त, वन ग्रौर पर्वत में निवास।
- (२) सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पित, शिनः चोर, परायी स्त्री में रत, कुष्ठी (कुष्ठ रोग से पीड़ित, बान्धवों से दूपित, पुत्र नष्ट हो जायें, विदेश चला जायें (पिहले विदेश जाना ग्रनिष्ट फल माना जाता था)।
- (३) सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनिः नीच, दूसरे का कार्यं करने वाला (पराश्रय गहित है, यह आशय है), क्षय और पीनस रोगों से पीड़ित।
- (४) सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनिः मंत्री, स्त्री, पुत्र, धन ग्रौर ग्रानन्द—इन चारों से हीन किन्तु शान्त (उद्वेग रहित)।
- (५) सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पित, शुक्र, शिनः शिरोरोग (सिर में पीड़ा या मस्तिष्क विकार), उन्माद प्रकृति (पागलपन के रोग से युक्त—चाहे सर्वथा पागल न हो किन्तु कुछ लक्षण हो), देवभूमि (मन्दिर इत्यादि में) वास करने वाला, विदेश को चला जाये।
- (६) सूर्यं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिः संचारशील (घूमने फिरने या यात्रा करने वाला), विद्वान् ।
- (७) चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिः तीर्थं करने वाला और व्रती (व्रत करने वाला)।

### मेष आदि द्वादश राशियों में

# ग्रह स्थिति का फल

जातः स्वल्पधनस्तु गानरिसको विद्याधनक्लेशधीरज्ञः सर्वकलारसज्ञचतुरो हैरण्यकः साहसी।
सम्पूज्यःकुविणिक्क्रियासु कुशलः पुत्रादिभाग्यच्युतः
श्रीमांस्तोयकृषिक्रियादिभिरिने मेषादिराशिस्थिते ॥३६॥
स्वर्से भूपकृषिक्रियाटनधनः शुक्रक्षंगे कामधीः
सौम्यक्षे परिदीनवाक्कटकमे राजप्रियो वित्तवान्।
सिंहे भूमिसुते तु निभंयधनो जैवे जितारिः सुखी
कुम्मे दुर्जनसेवितो मृगगते भूपोऽथवा तत्समः ॥४०॥
कौने चन्द्रसुतेऽधनः सितगृहे विद्वान्नृयुग्मे सुखी
कर्षिकस्थे निजवित्तहा हरिगते जातो वधूनिजितः।

कन्यास्थे सुगुगाकरो गतभयदचापे नृपालप्रियो मीनस्थे जितसेवकः शनिगृहे शिल्पी परप्रेष्यकः ॥४१॥ सेनावित्तसुताधिकः सुगुणवान् दाता कुजर्के गुरौ तेजस्वी सितभे परिच्छदसहसारास्तर्भं गते। प्राज्ञः पुत्रधनश्च कर्किए। घटे भोगी यशस्वी हरी। राजा राजसमोऽथवा निजगृहे नीचोऽटनः क्लेशघीः ॥४२॥ जारः श्रीमितिमित्रबन्ध्विभवो विद्याधनज्ञानवान् भीरुर्मन्दस्तोऽतिनीचिविहितचारो नृपालिप्रयः। दृष्टस्त्रीगरासेवितो जनपतिभौगी कुमारीरतः श्रीविद्यागुराज्ञीलवान् भृगुसूते मेषादिराज्ञिस्थिते ॥४३॥ मूर्ली नातिधनो गतस्वस्तधोरम्बास्खप्रच्युतोऽ-नार्यः स्वरूपधनात्वजो गुरापुरग्रामाग्ररगीरुग्रधीः। जातः पुत्रकलत्रवित्तविभवो राजप्रियो वित्तवान् तेजोराजगुरगाधिको रविसृते मेषादिराशिस्थिते ॥४४॥ यद्क्तमुडुनाथस्य फलं मेषादिराशिषु। तदंशकफलं चात्र परिचिन्त्य वदेदू बुघः ॥४५॥

मेष म्रादि प्रत्येक राशि में प्रत्येक ग्रह की स्थिति का क्या फल होता है। यह प्रायः प्रत्येक फिलत ग्रंथ में दिया गया है। इसिलये यहाँ इस विषय की विशेष व्याख्या नहीं की जा रही है। केवल विशेष वातों की म्रोर पाठकों की दृष्टि ग्राकिपत की जाती है:—

(१) प्रथम तो यह कि राशि फल का भाव फल से सामञ्जस्य ग्रवश्य करना चाहिए। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है:—













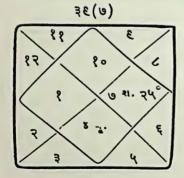



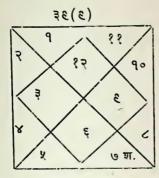



यहाँ दस उदाहरण कुण्डलियाँ दी गयी हैं। सभी में शनि तुला राशि में है। शनि तुला राशि में है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि का नैसींगक मित्र है। किन्तु यदि शुक्र तात्कालिक मित्र हो तो शनि अधिमित्र राशि में हो जायेगा; यदि शुक्र शनि का तात्कालिक शत्रु हो तो शनि पंचधा में सम राशि में होगा। दोनों का समान फल कैसे हो सकता है?

- (i) उदाहरण ३९(१) में शनि दशम में तुला में है और ३९(२) में भी ऐसा है, कि ३९(१) में तुला राशीश शुक्र नीच राशीश का है, ३९(२) में अपनी राशि का, इस प्रकार ३९(२) में शनि का विशेष उत्कृष्ट फल होगा। ३९ (१) में उतना उत्कृष्ट नहीं।
- (ii) उदाहरण ३९(३) और ३९(४) दोनों में शनि दशम में तुला में है, किन्तु ३९(३) में शनि तुला नवांश में भी है और वर्गोत्तम है, किन्तु ३९(४) में नीच नवांश में है इस कारण विशेष उत्कृष्ट फल देने में समर्थ है। ३९(३) का शनि अपनी महादशा या अन्तर्दशा में विशिष्ट फल देगा, किन्तु ३९(४) में इतना चमत्कार दिखाने में अक्षम है।
- (iii) उदाहरण ३९(५) तथा ३९(६) दोनों में लग्न भी वही है, शिन भी दोनों कुण्डिलयों में तुला राशि वृश्चिक नवांश में है, परन्तु ३९(५) में वृश्चिक (शिन जिस नवांश में है उसका) स्वामी अपनी नीच राशि में है इस कारण नीच नवांशेश ने शिन को कमजोर कर दिया, ३९(६) में वृश्चिक का स्वामी मंगल अपनी मूल विकोण राशि में है। इसने शिन को और भी वलवान् और उत्कृष्टतर बना दिया।
- (iv) उदाहरण ३९(७) में शनि तुला के २५ ग्रंश में है। इस कारण षह विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा का स्वामी बृहस्पति ग्रपनी उच्च राशि कर्क में, केन्द्र में है, इस कारण शनि महादशा अच्छी जायेगी किन्तु ३९(८)

५६४ जातकपारिजात

में शिन के तुला में १८ श्रंश हैं, वह स्वाती नक्षत्र में है। स्वाती का स्वामी राहु श्रष्टम में है, इस कारण शिन कुछ मात्रा में राहु का दुष्ट फल, अपनी दशा, अन्तर्दशा में करेगा।

(v) उदाहरण ३९(९) में श्रानि तुला राशि में अवश्य है—परन्तु एका-दशेश व्ययेश होकर, अष्टम में बैठकर, वैसा शुभ फल कैसे कर सकता है जैसा ३९(१०) में श्रानि, चतुर्थेश, पंचमेश योग कारक होकर राशि योग (पंच महा-पुष्प योगों में से एक) कर रहा है; चिल्ला का स्वामी, तथा श्रानि वृश्चिक नवांश में है—वृश्चिक का स्वामी—मंगल अपनी उच्चराशि में वैठकर रुचक योग कर रहा है। श्रानि चिल्ला नक्षत्न में है। इस कारण नक्षत्नपति तथा नवांशेश के बलवान होने से श्रानि को श्रीर भी अधिक वल प्राप्त हुआ है।

इस सब विवेचन का तात्पर्य यह है कि केवल राशि फल या भाव फल पर ही नहीं जाना चाहिए। किसी भी राशि में ग्रह हो शुभ ग्रहों की, शुभ भावेशों की दृष्टि शुभ फल बढ़ाती है; पाप ग्रहों की दुष्ट भावों के स्वामियों की दृष्टि शुभ फल में ह्रास करती है, यह कथमिंप विस्मरण नहीं करना चाहिए।

श्रव ग्रन्थकार ने मेषादि राशि स्थित सातों ग्रहों का जो फल कहा है, वह कहते हैं।

सूर्य यदि मेष ब्रादि राशियों में हो तो निम्नलिखित फल है। (१) से मेष (२) से वृष (३) से मिथन, इस प्रकार सर्वत्न समझना।

सूर्यं का फल: (१) ग्रल्पधनी (२) गाने का शौकीन (३) विद्या ग्रौर धन उपार्जन में परिश्रमपूर्वक संलग्न (४) ग्रज्ञ (अधिक नहीं समझने वाला (५) सब कलाग्रों का आनन्द लेने वाला ग्रौर चतुर (६) मुवर्ण (सोना) वाला ग्रर्थात् द्रव्य संग्रहशील — पहिले द्रव्य संग्रह करने वाले सोने के रूप में संग्रह करते थे। (७) साहसी (८) पूज्य (९) कुत्सित व्यापार करने वाला। कुत्सित? निकृष्ट। छोटाव्यापारी हो या निकृष्ट — हड्डी, चमझा आदि वस्तुग्रों का व्यापार करे या वेईमानी करे तो उसे कुवणिक् कहेंगे। (१०) कियाकुशल — कार्य में दक्ष। (११) पुत्र ग्रादि के विषय में भाग्यहीन। हमारा अनुभव है कि जिसका कुंभ में सूर्य हो, उसके बच्चे वाल्यावस्था में वलवान् नहीं होते। यदि जातक की जन्म कुण्डली में लग्न में कुंभ का सूर्य हो तो हृदय रोग होता है, यह भी अनुभूत है। (१२) मीन में सूर्य हो तो जल, कृषि ग्रादि से धन प्राप्त करता है। हमारा अनुभव है कि यदि पुष्प की कुण्डली में मीन का सूर्य हो तो किसी विधवा से प्रेम सम्बन्ध होता है ग्रौर तिद्वययक लाञ्छन भी लगता है।

यहाँ मेष से मीन तक जो (१), (२), (३) म्रादि द्वारा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है—सूर्य का राशिफल बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहा गया है। विस्तृत फल के लिये देखिए हमारी पुस्तक श्रंक-विद्या (ज्योतिष) पृष्ठ १०९-१३९ जहाँ ३१ पृष्ठों में सूर्य का राणिफल वर्णित है।

श्रव चन्द्रमा का राशि फल कहते हैं। ग्रन्थकार ने मंगल के राशिफल कथन में प्रत्येक राशि स्थित मंगल का फल कथन न कर, यदि मंगल स्वयं की राशि (मेप या वृश्चिक) में, शुक्र की राशि (वृष या तुला) में हो तो अमुक फल इस प्रकार श्रादेश किया है। परन्तु मकर और कुंभ दोनों शनि राशियाँ तथापि मकर मंगल की उच्च राशि है, इस कारण मकर और कुंभ दोनों में मकर का समान फल कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति जहाँ उपस्थित हुई है वहाँ पृथक् पृथक् राशि का पृथक् पृथक् फल निर्देश किया है।

- (२) यदि मंगल (i) ग्रपनी राशि में हो तो राजा, खेती वाड़ी तथा चलने फिरने, यात्रा ग्रादि से धन प्राप्त होता है(ii) शुक्र की राशि—वृष या तुला में हो तो काम वासना विशेष हो। (iii) वृध की राशि—मियुन या कन्या में हो तो दीन वचन बोलने वाला। (iv) कर्क में—राजा का प्रिय ग्रीर धनी। (v) सिंह में निर्भय ग्रीर धनी। मूल में लिखा है 'निर्भयधनी'। किसी किसी टीकाकार ने ग्रथं किया है कि धन के विषय में निर्भय। (vi) वृहस्पित की राशि—धनु या मीन में हो तो शत्रुग्नों पर विजय प्राप्त करे ग्रीर सुखी हो। (vii) कुंभ में—दुर्जनों से सेवित। (viii) मकर में राजा या राजा के समान।
- (३) श्रव वध का राशि फल कहते हैं । वध यदि(i) मंगल की राशि—मेप या वृश्चिक में हो तो धन रहित (ii) शुक्र की राशि—वृष या तुला में विद्वान् (iii) मियुन में सुखी(iv) कर्क में अपने धन का नाश करने वाला (v) सिंह में श्रपनी पत्नी से जीता हुआ (अर्थात् पत्नी की इच्छानुसार कार्यं करने वाला) (vi) कन्या में अनेक सद्गुण युक्त (vii) धनु में राजा का कृपा पात्र, निर्भय (viii) मीन में 'जितसेवक'। जित सेवक का क्या ग्रयं? श्रीनवाये प्रपने मराठी अनुवाद में लिखते हैं 'गुलामी करने वाला'। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं "दवा हुआ नौकर"। एक हिन्दी टीकाकार लिखते हैं 'सेवक से पराजित'। वास्तव में इन तीनों में से कोई भी ग्रर्थ जित सेवक का नहीं है। जित सेवक का अर्थ है जिसने अपनी सेवा से अन्य सेवकों को जीत लिया है। अर्थात ऐसी सेवा करने वाला कि अन्य सेवकों की अपेक्षा, उसकी सेवा उत्कृष्टतर समझी जाये अर्थात् सेवा करने में जो ग्रन्य सेवकों से बाजी मार ले । वहज्जातक प्रध्याय १८ श्लोक ११ में वराहमिहिर ने भी लिखा है कि मीन में बुध हो तो जितसेवक हो । वहीं से जातकपारिजातकार ने यह शब्द लिया है। इसकी टीका में भट्टोत्पल लिखते हैं 'जितसेवक: जिता: सेवका येन। 'पराराधनदक्षः पराभिप्रायज्ञः' । रुद्रभट्ट भी ग्रपने विवरण में टीका करते हैं---

५६६ जातकपारिजात

पराराधनदक्षः — जो दूसरों की ग्राराधना (सेवा) करने में चतुर हो। (ix) यदि ग्रान की राशि — मकर या कुंभ में बुध हो तो शिल्पी ग्रौर दूसरे की नौकरी करने वाला हो।

- (४) ग्रव बृहस्पति का राणि फल कहते हैं। वृहस्पति यदि (i) मंगल की राणि मेप या वृण्चिक में हो तो सेना, धन ग्रौर पुत्नों का ग्राधिक्य, दाता (दानणील), ग्रनेक सद्गुणों से युक्त (ii) श्रुक्त की राणि—वृष्या तुला में—तेजस्वी (iii) बुध की राणि—मियुन या कन्या में—मित्रों ग्रौर परिच्छद से युक्त। परिच्छद क्या? यह णब्द बृहस्पति की बुध राणि स्थिति का जो फल वृहज्जातक ग्रष्ट्याय १८ ग्लोक १२ से लिया गया है। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं 'परिच्छदाः वसनाशनशयनादयो भोगोपकरणविशेषाः' ग्रर्थात् मकान, भोजन, श्रयन ग्रादि से सम्बन्धित भोग के साधन युक्त। (iv) कर्क में विद्वान्, पुत्रवान्धनवान्। (v) सिंह में—यशस्वी (vi) कुंभ में—भोगी (vii) ग्रपनी राणि—धनु या मीन में—राजा या राजा के समान (viii) मकर में—धूमने फिरने वाला (गिहत अर्थ में कहा है), क्लेणित चिक्त रहे।
- (५) अब शुक्र का राशि फल कहते हैं (i) मेप में परस्तीगामी। (ii) वृष में श्रीमान्, धनवान्, बन्धुयुक्त, वैभवशाली (iii) मिथुन में विद्या, धन, और ज्ञानवान् (iv) कर्क में डरपोक (v) सिंह में थोड़े पुत्र (मूल में 'मन्द सुत' शब्द आया है, जिसका अर्थ मन्द (बहुत बुद्धिमान् नहीं) सुत हों, यह भी हो सकता है। (vi) कन्या में अति नीच आचार वाला (vii) तुला में राजा का प्रिय (viii) वृश्चिक में दुष्ट स्त्रीगण सेवित (व्यिभचारिणी स्त्रियों से सम्पर्क रखने वाला) (ix) धनु में जनपित, राजा, नेता या उच्चाधिकारी (x) मकर में भोगी (xi) कुंभ में अविवाहित स्त्री का प्रेमी (xii) मीन में धनी, सद्गुणान्वित, विद्वान्, सत्स्वभाव का।
- (६) ग्रव शनि का राशि फल कहते हैं। (i) मेष में—मूखं (हिताहित विचार न कर कार्य करने वाला) (ii) वृष में—ग्रतिधनी नहीं (iii) मिथुन में—मुत, धन, बृद्धि से हीन (iv) कर्क में—मातृ, सुत हीन(v) सिंह में—ग्रायं (श्रेष्ठ ग्राचार वाला नहीं) (vi) कन्या में—थोड़े पुत्र हों, थोड़ा धन हो। (vii) तुला में—अनेक गुणों में ग्रग्रणी (ग्रर्थात् ग्रन्य जनों की ग्रपेक्षा विशेष गुण हों) ग्रपने ग्राम या नगर का ग्रगुग्रा। (viii) वृश्चिक में—कोधी स्वभाव ग्रौर कृर बृद्धि युक्त (ix) धनु में—पुत्र, पत्नी, सम्पत्ति, वैभव युक्त (x) मकर में—राजा का प्रिय (xi) कुंभ में—धनी (xii) मीन में—तेजस्वी, राजाग्रों सदृश गुणों का ग्राधिक्य। राजाग्रों के गुणों से क्या तात्पर्यं? वैभव, हूकूमत भादि।

(७) चन्द्रमा का राशिफल पृथक् नहीं कहा है। आगे ब्लोक ४८-५५ में चन्द्रमा यदि विविध राशियों में विविध ग्रहों से दृष्ट हो तो क्या फल होता है, यह एक साथ ही कहा है। फलदीपिका के ग्रध्याय ९ में चन्द्रमा का राशिफल बहुत सुन्दर दिया है। बहुत ठीक वैठता है। पाठक ग्रवश्य ग्रवलो-कन करें।

श्लोक ४५ में ग्रंथकार कहते हैं कि मेपादि राशि में स्थित जो चन्द्रमा का फल कहा है, वह बुद्धिमान् व्यक्ति को, चन्द्रमा किस नवांश में है, यह भी ध्यान में रखते हुए कहना चाहिये ॥३९-४५॥

श्रय दृष्टियुतिफल

पापेक्षिते गगनगामिनि दुष्टरोगी
जातः स्वधर्मगुग्गिवत्तयशोविहोनः ।
पापान्त्रिते नु परिवत्तवधूविलोलः
पारुष्यवाक्कपटबुद्धियुतोऽलसः स्यात् ॥४६॥
यदि शुभकरदृष्टे खेचरे जातमर्त्यः
सुतधनयुतभोगी सुन्दरो राजपूज्यः ।
परिभवरहितः स्यात्सौम्यखेटोपयाते
जितरिपुरिह धर्माचारवानिङ्गितज्ञः ॥४७॥

ऊपर ३९-४४ में ग्रहों का साधारण राशिफल कहा है। इस ग्रध्याय ८ में ग्रंथकार ने अनेक विषयों का समावेश किया है, इस कारण जितने विशद रूप से फलादेश करना चाहिये, उतने विस्तार से नहीं कहा है। जो बात जातकपारि-जात के अध्याय ८ के श्लोक १-४९ में कही गयी है, वही सारावली में ७२० श्लोकों में करीव पन्द्रह गुने विस्तार से कही गयी है। इन ७२० श्लोकों के ग्रर्थ का विवेचन, विस्तार भय से यहाँ नहीं किया जा सकता। पाठक सारावली के ग्रध्याय १५, १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९ ३१ का ग्रवलोकन करें। सारावली में—प्रत्येक ग्रह की राशि विशेष में स्थित ग्रीर उस पर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि का फल पृथक् पृथक् कहा गया है। परन्तु जातक पारिजात में—वही फल सूत्र रूप से—दृष्टि फल का सिद्धान्त मात्र बतलाकर, इस प्रकरण का उपसहार कर दिया गया है।

जातकपारिजातकार कहते हैं :---

- (i) यदि कोई ग्रह पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक दुष्ट, रोगी, अपने धर्म से च्युत, धन, सद्गुण तथा यश से हीन होता है। कहने का तात्पर्य है कि धन, यश ग्रादि में कमी होती है। प्रकृति (स्वभाव, बुद्धि) में ऋरता होती है, शरीर में ग्रस्वास्थ्य।
- (ii) यदि कोई ग्रह, पाप ग्रह से युत हो तो पराये धन ग्रीर परायी स्त्री से भोग करने लिये चित्त चंचल रहता है, वाणी में परुपता (कठोरता) होती है, बुद्धि में कपट। जातक ग्रालसी होता है।
- (iii) यदि कोई ग्रह, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक, पुत्रों के सुख से युक्त, धनी, विविध भोगोपकरणों से सम्पन्न, देखने में ग्रच्छा, राजा से सम्मानित होता है।
- (iv) यदि कोई ग्रह, शुभ ग्रह से युत हो तो परिभवरहित हो, शतुग्रों पर विजय प्राप्त करे, बुद्धिमान् हो, धार्मिक ग्रीर ग्राचारवान् हो। परिभव क्या? ग्रपमान, क्षति, प्रतिष्ठाभंग, तिरस्कार इत्यादि। यह सव न हों, यह शुभ दृष्टि का फल है। मूल में ग्राया है 'इंगितज्ञः'—इशारा समझने वाला ग्रर्थात् बुद्धिमान्। क्योंकि कहा है 'परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः'।

पाठकों का एक मुख्य सिद्धान्त की स्रोर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कोई शुभ फल कारक ग्रह है। यदि पापदृष्ट या पाप युत हो तो केवल इस हेतु से वह दुष्ट फलद नहीं हो जायेगा परन्तु शुभ फल में न्यूनता हो जायेगी। श्रौर अपने राशि, भाव, भावेश वश शुभ फलद है, वह यदि शुभ दृष्ट या शुभ युत हो तो उसकी शुभता में श्रौर भी वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार यदि कोई ग्रह स्वयं पाप फल कारक है तो केवल शुभ दृष्ट या शुभ युत होने से वह सम्पूर्ण रूप से शुभ नहीं हो जायेगा, उसकी पाप फल देने की प्रवृत्ति में न्यूनता हो जायेगी श्रौर अपनी राशि, भाव, भावेश वह जो दुष्ट फल कारक है, वह यदि साथ ही पाप दृष्ट या पाप युत हो तो श्रौर भी दुष्ट फल करेगा। ॥४६-४७॥

# विविध राशिस्य चन्द्रमा पर दृष्टि का फल

चन्द्रे मेवगते कुजादिखचरैरालोकिते भूपति-विद्वान् राजसमः समस्तगुरावान् चौरो दिरद्रो भवेत् । निस्वस्थेयनृमान्यभूपघनिकप्रेष्यो वृषस्थे तथा युग्मस्थे विकलो नृपः सुमितमान् घीरः खलो निर्घनः ॥४६॥ किक्से शशिनि क्षमास्तमूखैरालोकिते शौर्यवा-नार्यश्रेष्ठकविम्हीपतिरयोजीवी सनेत्रामयः। भुपः पण्डितवाग् धनी नरपतिः पापी विभूः सिहगे कन्यायां धनिको विभुः प्रभुसमो विद्वान् विशीलः सखी ॥४६॥ तौलिस्थे हिमगौ बुधादिशुभदेरालोकिते स्यात् कमाद् मुपः स्वर्णकरो विशाक्कुजरविच्छायासुतैर्वञ्चकः। कीटस्थे शशिनि द्विमातृपितृको राजप्रियो नीचकु-द्रोगी निर्धनिको नुवालसचिवो दृष्टे बुधादिग्रहैः ॥५०॥ चन्द्रे धनुःस्थे शुभद्ष्टियुक्ते विद्याधनज्ञानयशोबलाढ्यः। दृष्टे कुजादित्यदिनेशपुत्रैः सभाशठः पण्यवधूरतः स्यात् ॥५१॥ राजा महीपतिविद्वान् धनी निर्धनिको विभुः। कुजादिग्रहसन्दृष्टे मकरस्थे निज्ञाकरे ॥५२॥ कुम्भस्थिते निशानाथे शुभदृष्टे यशोधनः। जातः परवधूलोलः पापसेटनिरीक्षिते ॥५३॥ मीनस्थे शभवीक्षिते हिमकरे हास्यप्रियो भूपति-विद्वान् पापिनरीक्षिते परुषवाक् पापात्मको जायते। पापांशे खलवीक्षिते शठमतिर्जातोञ्च्यजायारतः सौम्यांशे शुभवीक्षिते हिमकरे जातो यशस्वी भवेत् ॥ १४॥ राशिद्धिफलं यत्तदंशकेषु च योजयेत । भवन्ति शुभदाः सर्वे शुभद्ग्योगसंयुताः ॥५५॥

(i) चन्द्रमा यदि भेष में हो और किसी ग्रह से दृष्ट हो तो द्रष्टा (देखने वाले) ग्रह के अनुसार निम्नलिखित फल होता है :—

मंगल से दृष्ट-भूपति; बुध(यदि देखे)विद्वान्; वृहस्पति दृष्ट-राजा के समान; शुक्र दृष्ट-सर्व गुएा सम्पन्न; शनि दृष्ट-चोर; सूर्यं दृष्ट-दरिद्र।

(ii) चन्द्रमा यदि वृष में हो और मंगल उसे देखे तो निर्धन; बुध दृष्ट—
न्यायाधिकारी (मूल में स्थेय शब्द ग्राया है, जिसका ग्रथं है झगड़े का फैसला
करने वाला व्यक्ति, पंच ग्रादि); वृहस्पति दृष्ट—मनुष्यों का मान्य (ग्रादरणीय)
गुफ दृष्ट—भूप; शनि दृष्ट—धनिक; सूर्य दृष्ट—नौकर (लाधव व्यक्त
करने के लिये मूल में प्रेष्य कहा है) होता है।

(iii) चन्द्रमा यदि मिथुन में हो तो द्रष्टा ग्रह के अनुसार निम्नलिखित फल कहा है:-

मंगल—विकल; बुध—नृप;बृहस्पति—ग्रत्यन्त ग्रच्छी बुद्धि वाला;शुक— धीर; शनि—खल; सूर्य—निर्धन।

(iv) चन्द्रमा यदि कर्क में हो—मंगल ग्रादि ग्रह से दृष्ट हो तो निम्न-लिखित फल कहा है :--

मंगल—शौयंवान् (वीर); बुध—ग्रायं; वृहस्पति—श्रेष्ठ किव (किव शब्द का उपयोग विद्वान् के लिये भी होता है।) शुक्र—राजा; शिन—लोहे के कार्यं से ग्राजीविका चलाने वाला; सूर्य—नेत्र रोगी। मूल में आर्य शब्द ग्राया है। ग्रायं का ग्रयं है सम्माननीय या प्रतिष्ठित व्यक्ति।

- (v) चन्द्रमा यदि सिंह में हो तो विविध ग्रहों की उस पर दृष्टि का फल कहते हैं। मंगल—भूप; बुध—पंडित के समान वाणी ( तर्क युक्त शास्त्रीय ग्रब्याहत बोलने की शक्ति); बृहस्पित—धनी; शुक्र—राजा; शिन—पापी; सूर्यं—विभु। विभु का अर्थ है सामर्थ्यवान्, शासक, प्रमुख ग्रादि।
- (vi) चन्द्रमा यदि कन्या राशि में हो तो मंगल ग्रादि ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव निम्नलिखित है। मंगल—धिनिक; वृध—विभु; वृहस्पति—प्रभु के समान; शुक्र—विद्वान्; शनि—दुःशील (जिसका स्वभावतः व्यवहार ग्रादि ग्रच्छा न हो। सुशील के अर्थं से विरुद्ध ग्रयं दुःशील का होता है); सूर्य—सुखी।
- (vii) चन्द्रमा यदि तुला में हो, उसे बुध देखे तो राजा, बृहस्पित देखें तो सुवर्ण (सोने) का काम करने वाला, शुक्र देखे तो व्यापारी। यदि तुला राशि के चन्द्रमा को सूर्य, मंगल या शनि देखें तो वश्वक (ठगने वाला) होता है। किसी किसी पुस्तक में 'वश्वक' स्थान में 'पंडकः' पाठ है। पंड नपुंसक को कहते हैं। 'क' कुत्सित के अर्थ में लगाया जाता है। भिन्न भिन्न लेखकों ने नपुंसकों के २० भेद लिखे हैं।
- (viii) चन्द्रमा यदि वृश्चिक में हो श्रीर (i) मंगल से दृष्ट हो तो राजा का मन्त्री, बुध से दृष्ट हो दो माता पिता वाला (दो माता, पिता के श्रन्य विवाह से हो सकती हैं; गोद (दत्तक) जाने से दो पिता संभव हैं दो माता भी); बृहस्पित से दृष्ट चन्द्रमा हो तो राजा का प्रिय; शुक्र से नीच कर्म करनेवाला; शनि से रोगी श्रीर सूर्य से दृष्ट, निर्धन।
- (ix) चन्द्रमा यदि धनु में हो श्रौर शुभ ग्रह—बुध, बृहस्पित या शुक्र से दृष्ट हो तो विद्वान्, धनी, यशस्वी, ज्ञानवान्, बल (सामर्थ्य) युक्त होता है, किन्तु

यदि सूर्य, मंगल या शनि से दृष्ट हो तो सभा (सिम्मिलित जनों की गोष्ठी) में शठ सदृश व्यवहार करे, वेश्याओं में अनुरक्त हो।

- (x) चन्द्रमा यदि मकर में हो ग्रौर मंगल से दृष्ट हो तो राजा; बुध से दृष्ट महीपित; वृहस्पित से दृष्ट विद्वान्, शुक्र से धनी, शनि से निर्धन ग्रौर सूर्य से दृष्ट विभु।
- (xi) चन्द्रमा यदि कुंभ में हो और शुभ ग्रह बुध, वृहस्पति या शुक से दृष्ट हो तो धनी ग्रीर यशस्वी हो किन्तु यदि पाप ग्रह सूर्य, मंगल या शनि से दृष्ट हो तो दूसरों की पत्नियों में ग्रासक्त हो।
- (xii) चन्द्रमा यदि मीन राशि में हो ग्रीर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो हास्य-प्रिय (हँसी, मजाक, विनोद प्रिय) ग्रीर विद्वान् हो किन्तु मीनस्य चन्द्रमा यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो पश्च (कठोर) वाणी हो ग्रीर जातक पापकर्मा हो।

ग्रव यह देखिये कि चन्द्रमा किस नवांश में है। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु ग्रौर मीन शुभ ग्रहों के नवांश या शुभ नवांश हैं। मेप, सिंह, वृष्टिक मकर तथा कुंभ पाप ग्रहों के या पाप नवांश हैं। बुध, बृहस्पति तथा शुक शुभ ग्रह हैं। सूर्य, मंगल तथा शिन पाप ग्रह हैं। ग्रन्यकार कहते हैं कि चन्द्रमा यदि पाप नवांश में पाप ग्रह वीक्षित हो तो जातक दुष्ट बृद्धि वाला, दूसरों की पत्नियों में ग्रनुरक्त होता है। चन्द्रमा यदि शुभ नवांश में शुभ ग्रह वृष्ट हो तो जातक यशस्वी हो। पुनः कहते हैं कि पिछले श्लोकों में ग्रहों की राशि स्थित का फल कहा है, वह नवांश स्थिति में भी समझना चाहिए। इस कथन को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यदि मीन नवांश में बुध हो तो वही फल समझना जो मीन राशि स्थित बुध का फल कहा हो। सूर्य का मेप राशि स्थिति का जो फल कहा है, वही मूर्य का मेप नवांश स्थिति का फल समझना। चन्द्रमा यदि मेप राशि में स्थित हो ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो, वही फल तब भी समझना जब चन्द्रमा मेप नवांश में हो ग्रौर बृहस्पति से दृष्ट हो।

#### चार सिद्धान्त

(i) रुद्रभट्ट वृहज्जातक के राशिशीलाध्याय की अवतरिणका में लिखते हैं कि लग्न और चन्द्र का तुल्य फल होता है। इस सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा का राशि प्रयुक्त और नवांश स्थिति के अनुसार तथा चन्द्रमा की प्रत्येक राशि (या नवांश) स्थिति पर विविध ग्रहों की दृष्टि का फल कहा है, वह लग्न, लग्न नवांश तथा लग्न पर विविध ग्रहों की दृष्टि को लागू करना चाहिये। ६०२ जातकपारिजात

(ii) जिस राशि स्थित ग्रह का विचार कर रहे हैं, वह राशि ग्रौर उस राशि का स्वामी यदि पूर्ण वली हो तो, वराहमिहिर कहते हैं कि वह फल पूर्ण रीति से ठीक बैठता है। ग्रौर चन्द्रमा के बलाबल का, चन्द्रमा की राशि ग्रौर राशीश बलवान् हैं या नहीं, जिस प्रकार विचार किया है, उसी प्रकार ग्रन्थ ग्रहों के बलाबल, राशि ग्रौर राशीश का विचार कर फल निर्णय करना चाहिये।

- (iii) वराहिमिहिर बृहज्जातक के दृष्टि फलाध्याय १९ के श्लोक ९ में कहते हैं कि जो शुभ फल कहा गया है वह ग्रह यदि वर्गोत्तम (उसी राशि, उसी नवांश) में हो तो पूर्ण शुभ फल करता है। यदि अपने नवांश में हो तो भी शुभ फल (किन्तु उतना शुभ नहीं जितना वर्गोत्तम में) ग्रीर अन्य के नवांश में हो तो अल्प फल करता है। ग्रीर जो अनिष्ट फल कहा गया है, वह यदि ग्रह वर्गोत्तम में हो तो अल्प अनिष्ट फल करता है, स्वनवांश में हो तो मध्यम रूप से ग्रनिष्ट करता है श्रीर अन्य ग्रह के नवांश में हो तो अधिक अनिष्ट फल करता है।
- (iv) ग्रंथकारों ने राशि प्रयुक्त फल कहा और यह भी आदेश किया कि इस फल की योजना नवांश में भी करना। ग्रंथ प्रश्न उठता है कि राशि तथा नवांश—दोनों के शुभ फल हों तो बहुत उत्तम। राशि ग्रौर नवांश दोनों के निकृष्ट फल हों तो ग्रत्थन्त अधम। इस प्रकार की स्थिति में तो निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनता नहीं है। किन्तु यदि राशि ग्रौर नवांश इन दोनों में से एक में तो शुभ फल ग्राये ग्रौर दूसरे में पाप फल—अर्थात् दोनों में विरुद्ध फल ग्रायें तो कैसे सामञ्जस्य किया जाये? क्या निश्चय किया जाये? शुभ फल होगा या पाप फल? वृहज्जातक में वराहमिहिर ने यह प्रश्न उठाया है ग्रौर इसका समाधान भी किया है। रुद्रभट्ट ग्रपने विवरण में लिखते हैं कि राशिपित के फल की ग्रपेक्षा नवांशपित का फल विशेष होता है। राशिपित के फल का निराकरण कर नवांशपित यदि बलवान् हो तो नवांशपित का फल ही होता है। अव तीन स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, उन स्थितियों में किस प्रकार निष्कर्ष निकालना यह कह सकते हैं।
- (क) राशिपति की अप्रेक्षा नवांशपति बलवान् हों तो नवांशपति का फल होगा।
- (ख) राशिपति ग्रौर नवांशपति समान वली हों तो भी नवांशपति का फल होगा।
- (ग) नवांशपित की अपेक्षा राशिपित वलवान् हो तो राशिपित का फल होगा।

इस प्रकार तारतम्य कर फल कहना चाहिए। जातकपारिजातकार इस प्रकरण के उपसंहार में कहते हैं कि सभी ग्रह (जिस ग्रह का विचार करना है, वह) यदि शुभ ग्रह युत ग्रीर शुभ ग्रह दृष्ट हों तो शुभ फल करते हैं।।४८-५५।।

पहिले घर में स्थित पहों का फल
मार्तण्डो यदि लग्नगोऽल्पतनयो जातः मुखी निर्घृ गाः
स्वल्पाशी विकलेक्षणो रणतलश्लाघी मुशीलो नटः।
जानाचाररतः सुलोचनयशःस्वातन्त्र्यकस्तूच्चगे
मीने स्त्रीजनसेवितो हरिगते रात्र्यन्थको वीर्यवान् ॥४६॥
क्षीणे शशिन्युवयगे विधरोऽङ्गहोनः

प्रोध्यश्च पापसहिते तु गतायुरेव । स्वीच्चस्वके धनयशोबहरूपशाली

पूर्णे तनौ यि चिरायुर्णित विद्वान् ॥४७॥
क्रूरः साहसिकोऽटनोऽतिचपलो रोगी कुजे लग्नो
विद्यावित्ततपःस्वधर्मिनरतो लग्नस्थित बोधने ।
जीवे लग्नगते चिरायुरमलज्ञानी धनी रूपवान्
कामी कान्तवपुः सदारतनयो विद्वान् विलग्ने भृगौ ॥४६॥
दुर्नासिको वृद्धकलत्ररोगी मन्दे विलग्नोपगतेऽङ्गहीनः ।
महीपतुल्यः सुगुर्गाभिरामो जातः स्वतुङ्गोपगते चिरायुः ॥४६॥
क्रूरो दयाधर्मविहीनशीलो

राहो विलग्नोपगते तु रोगी । केतौ विलग्ने सरुजोऽतिलुब्धः सौम्येक्षिते राजसमानभोगी॥६०॥

अव ग्रहों का भावफल कहते हैं। ज्योतिष के प्रायः सभी फलित ग्रंथों में ग्रहों का भाव फल कहा गया है। बृहज्जातक, सारावली, फलदीपिका, मान-सागरी,चमत्कारचिन्तामणि ग्रादि ग्रंथों में विस्तार के साथ वर्णित है। सबकी तुलनात्मक विवेचना बहुत विस्तृत हो जायेगी, इस कारण केवल जातक पारिजात-कार के कथन का भावानुवाद दिया जा रहा है। जिज्ञासु पाठक ग्रन्य ग्रंथों का

६०४ जातकपारिजात

भी ग्रवलोकन करें। नीचे प्रथम भाव स्थित सूर्य ग्रादि प्रत्येक ग्रह की स्थिति का फल कहते हैं। यह पुनः लिखा जाता है कि जन्म लग्न को प्रथम भाव मानना चाहिए। जन्म लग्न से जो राशि दूसरी हो, उसे द्वितीय राशि, जन्म लग्न से जो राशि तृतीय हो उसे तृतीय भाव—इसी प्रकार वारह राशियों को बारह भाव समझना। प्रथम भाव स्थित ग्रह का फल निम्नलिखित है:—

- (i) सूर्य—थोड़े पुत्र हों, सुखी, कठोर प्रकृति का (निर्दय), थोड़ा भोजन करने वाला, नेतों में रोग (या नेत्र ज्योति में मान्य), युद्ध क्षेत्र में उत्साही, सुशील और नाटच कला में दक्ष हो। ऊपर कठोर प्रकृति का कहा, तदनन्तर सुशील कहा, क्या इनमें विरोध नहीं है? नहीं। ग्राशय है कि हृदय का कूर हो किन्तु वाणी और व्यवहार में सौम्य हो। पुनः कहते हैं कि लग्न में यदि मेष का सूर्य हो तो ज्ञान (विद्योपार्जन) और सदाचार में रत, यशस्वी और स्वतंत्र हो। उसके नेत्र सुन्दर हों, किन्तु वराहमिहिर ने लिखा है कि यदि मेष का सूर्य लग्न में हो तो धनी किन्तु तिमिरनयन (चक्षुरोगी) होता है। यदि लग्न में मीन राशि कर सूर्य हो तो स्त्रियों से सेवित (स्त्रियां सेवा करें, या जातक स्त्रियों से विलास करें) हों। यदि सिंह का सूर्य लग्न में हो तो राज्यध (रतोंधी) हो, किन्तु वीर्यनवान् (पराक्रमी) हो।
- (ii) चन्द्रमा—यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो तो वहरा, ग्रंगहीन (शरीर के किसी अवयव या इन्द्रिय में विकलता), प्रेष्य (छोटे दर्जे का काम करने वाला) हो। यदि क्षीण चन्द्र पाप ग्रह के साथ लग्न में हो तो ग्रल्पायु हो। यदि वृष या कर्क का चन्द्रमा लग्न में हो तो रूपवान्, धनी और यशस्वी हो। यदि पूर्ण चन्द्र लग्न में हो तो दीर्घायु और विद्वान् हो।
- (iii) मंगल—कूर, साहसी, अति चपल, घूमने फिरने या यात्रा करने का शौकीन, रोगी। (iv) बुध—विद्वान्, धनी, तपस्वी, अपने धर्म में रत। (v) बृहस्पित—दीर्घायु, धनी, रूपवान्, निर्मल, ज्ञानवान् (vi) शुक्र—कामी (विशेष काम वासना युक्त), सुन्दर शरीर, विद्वान्, स्त्री पुत्र सौख्य सहित। (vii) शिन—दुर्नासिक (खराव नाक वाला, या नाक में दुर्गन्ध या अन्य कोई रोग हो), रोगी अंगहीन (शरीर की किसी, इन्द्रिय या अंग में विकलता हो) अधिक वय की स्त्री (अपनी या अन्य की) से भोग करे किन्तु यदि लग्न में तुला का शिन हो तो महीप (राजा) के सदृश अनेक सद्गुणान्वित, दीर्घायु होता है। यदि धनु या मीन का शिन लग्न में हो तो भी अन्य आचार्यों के मत से विशेष राज योग होता है। (viii) राहु—दयाहीन, धर्म विहीन, रोगी। (ix) केतु—रोगी, अतिलोभी किन्तु राहु या केतु लग्न में शुभ ग्रह दृष्ट हो तो राजा के समान भोगशाली

होता है। राहु यदि सिंह राशि में लग्न में हो तो जातक धनी होता है ग्रीर राजा के समान सुख भोगता है। ५६-६०॥

यदि मकर या कुंभ का केतु लग्न में हो तो स्थिर धन युक्त (ग्रर्थात् लक्ष्मी स्थिर हो -- सदैव धनी रहे) ग्रीर पुत्रवान हो।

दूसरे घर में स्थित ग्रहों का फल

रिवक्षेत्रोदये राहू राजभोगाय सम्पिद ।
स्थिरार्थपुत्रान् कुरुते मन्दक्षेत्रोदये शिखी ॥६१॥
स्यागी घातुद्रव्यवानिष्टशत्रुविग्मी वित्तस्थानगे चित्रभानौ ।
कामी कान्तश्चारुवागिङ्गितज्ञो
विद्याशीलो वित्तवान् वित्तगेन्दौ ॥६२॥
धातोर्वादकुषिक्रियाटनपरः कोपी कुजे वित्तगे
वुद्ध्योपाजितवित्तशीलगुणवान् साधुः कुटुम्बे बुघे ।
वाग्मी भोजनसौक्ष्यित्तत्विपुलस्त्यागी घनस्थे गुरौ
विद्याकामकलाविलासधनवान्वित्तस्थिते भाग्वै ॥६३॥

शनौ कुटुम्बोपगते तु वञ्चकः । विरोधवान्वित्तगते विधुन्तुदे जनापराधी शिखिनि द्वितीयगे ॥६४॥

श्रसत्यवादी चपलोऽटनोऽधनः

ग्रव दूसरे घर में सूर्य ग्रादि ग्रह हों तो उसका फल कहते हैं।

(i) सूर्य—त्यागी, धातु (सुवर्ण, रजत ग्रादि) वान्, धनी, वाग्मी, इष्ट्यातु। मूल में इष्ट शतु शब्द ग्राया है। इष्ट (मित्र) हैं शतु जिसके, यह एक ग्रयं होता है। मित्रों का शतु यह दूसरा ग्रयं हुग्रा। क्या ग्रयं लिया जाये ? ग्रंथकार का क्या ग्राशय है, यह कहना कठिन है। (ii) चन्द्रमा—कामी, मुन्दर, मनोहर वाणी बोलने वाला, बुढिमान्, धनी, विद्यानुरागी। (iii) मंगल—धातु (सोना, चाँदी, लोहे) ग्रादि से सम्वन्धित कार्य, खेती काम काज में संलग्न ग्रौर इन सबके लिये घूमने फिरने वाला, तथा कोधी होता है। (iv) बुध—ग्रपनी बुढि से धन उपाजित करे, धनवान्, सुशील, गुणवान्, साधु (सदाचारी, सद्बुढि युक्त) (v) वृहस्पति—उत्तम भोजन करे, सुखयुक्त (या भोजन सौक्य युक्त), ग्रत्यन्त धनी,

६०६ जातकपारिजात

त्यागी। (vi) शुक्र—विद्वान्, काम (कन्दर्प) कला तथा विलास से युक्त, धनी। (vii) शनि—मिथ्यावादी, चपल, घूमने फिरने वाला, धनरिहत, दूसरों को धोखा देने वाला। (viii) राहु—विरोध करने वाला। जातक का ग्रन्य लोग विरोध करें या जातक स्वयं ग्रन्य जनों का विरोध करें। (ix) केतु—लोगों का ग्रपराध करें। ६२-६४।

### तीसरे घर में स्थित ग्रहों का फल

शूरो दुर्जनसेवितोऽतिधनवान् त्यागी तृतीये रवौ
चन्द्रे सोदरराशिगेऽल्पधनिको बन्धुप्रियः सात्त्वकः ।
ख्यातोऽपारपराक्रमः शठमितदुं श्चिक्ययाते कुजे
मायाकर्मपरोऽटनोऽतिचपलो दीनोऽनुजस्थे बुधे ॥६५॥
भ्रातृस्थानगते गुरौ गतधनः स्त्रीनिजितः पापकृत्
शुक्ते सोदरगे सरोषवचनः पापी वधूनिजितः ।
श्रल्पाशी धनशीलवंशगुणवान् भ्रातृस्थिते भानुजे
राहौ विक्रमगेऽतिवीर्यधनिकः केतौ गुणी वित्तवान् ॥६६॥
सोदरारातिगः शुक्रः शोकरोगभयप्रदः ।
तत्रं व शुभकारी स्यात् पुरतो यदि भास्करात् ॥६७॥

भ्रव तीसरे घर में स्थित ग्रह का फल कहते हैं :--

(ii) चन्द्रमा—ग्रल्प धनी, बन्धु प्रिय, सात्त्विक । (iii) मंगल—विख्यात, अत्यन्त पराक्रमी, दुष्ट बुद्धि वाला । (iv) बुध—मायावी (सत्य तथा मिथ्या का प्रपंच करने वालः), घूमने फिरने वाला, अति चपल, दीन (धन में या व्यवहार में) (v) बृहस्पित—धन नष्ट हो जाये, पापकर्मा, स्त्रियों से निर्जित (जीता हुम्रा) (vi) शुक्र—पापी, कोध युक्त वाणी बोलने वाला, ग्रपनी पत्नी के वश में । (vii) शनि—थोड़ा भोजन करने वाला, धनी, गुणी, ग्रपने वंश के ग्रनुसार जीलवान् (viii) राहु—ग्रतिवीर्य (वल, पराक्रम) वान्, धनिक । (ix) केतु—धनी, गुणवान् ।

(i) सूर्य-शूर, दुर्जन सेवित (दुर्जन उसकी सेवा करें, ग्रत्यन्त धनी, त्यागी

शुक्र के विषय में विशेष कहते हैं। शुक्र लग्न से तीसरे या छठे घर में हो तो रोग, शोक तथा भयकारक है किन्तु शुक्र सूर्य के पुरस्सर (ग्रागे) हो तो शुभकारी है। ६५-६७। चौथे घर में स्थित प्रहों का फल

हृद्रोगी धनधान्यबुद्धिरहितः क्रूरः सुखस्थे रवी विद्याशीलसुखान्वितः परवधूलोलश्चतुर्थे विधौ । भौसे बन्धुगते तु बन्धुरहितः स्त्रीनिर्जितः शौर्यवान् बन्धुस्थे शशिले विद्यन्धुरमलज्ञानी धनी पण्डितः ॥६६॥ बाग्मी धनी सुखयशोबलरूपशाली

जातः शठप्रकृतिरिन्द्रगुरौ सुखस्ये । स्त्रीनिजितः सुखयशोधनबुद्धिविद्या-

वाचालको भृगुसुते यदि वन्घुयाते ॥६६॥ श्राचारहीन: कपटी च मातृक्लेशान्वितो भानुसुते सुबस्थे। राहो कलत्रादिजनावरोधी केतौ सुबस्थे च परापवादी॥७०॥

ग्रव चौथे घर में सूर्य ग्रादि ग्रहों का फल कहते हैं :-

(i) सूर्य-हृदय रोगी (हृदय का रोग-जिस अंग्रेजी में हार्ट डिजीज कहते हैं) कूर, धन, धान्य तथा बृद्धि से रहित। (ii) चन्द्रमा-विद्वान् सुखी, सुखी किन्तु दूसरे की पित्नयों से रमण की इच्छा वाला (iii) मंगल-शौर्यवान् (बहादुर) स्त्रियों से (अपनी या अन्य से) जीता हुआ, बन्धु रहित। (iv) बृध-धनी, पंडित, निमंल ज्ञान वाला, बन्धु रहित। (v) बृहस्पित-वाग्मी, धनी, यशस्वी, सुखी, बलवान्, रूपवान् किन्तु शठ प्रकृति (दुष्ट बृद्धि युक्त)। (vi) शुक्र-धनी, सुखी, विद्वान्, बृद्धिमान्, यशस्वी, वाचाल, स्त्री से जीता हुआ। (vii) शनि-आचार-हीन, कपटी, माता सम्बन्धी क्लेश हो (माता का सुख कम हो, या माता बचपन में मर जाये)। हमारा अनुभव है कि तुला, मकर या कुम्भ के अतिरिक्त किसी अन्य राशि में चतुर्थं शनि हो तो वृद्धावस्था में धन का अभाव होता है। (viii) राहु-अपनी स्त्री आदि को अवरोध (रोक में, हिफाजत-परदे) में रखने वाला-अवरोध का यह अर्थं भी हो सकता है कि उनको अपने अनुशासन में रखने वाला। (ix) केतु-दूसरों की निन्दा करने वाला। ६८-७०।

पांचवें घर में स्थित ग्रहों का फल

राजिप्रयश्चञ्चलबुद्धियुक्तः प्रवासशीलः सुतगे दिनेशे । मन्त्रिक्रयासक्तमना दयालुर्धनी मनस्वी तनये सतीन्दौ ॥७१॥ क्रूरोड्टनश्चपलसाहसिको विधर्मी
भोगी धनी च यदि पञ्चमगे धराजे।
मन्त्राभिचारकुशलः सुतदारिवत्तविद्यायशोबलयुतः सुतगे सित जे।।७२।।
मन्त्री गुग्गी विभवसारसमन्वितःस्यादल्पात्मजः सुरगुरौ सुतराशियाते।
सत्पुत्रमित्रधनवानतिरूपशाली
सेनातुरङ्गपतिरात्मजगे च शुक्रो।।७३।।
मत्तश्चिरायुरसुखी चपलश्च धर्मी
जातो जितारिनिचयः सुतगेऽर्कपुत्रे।
भीश्दयालुरधनः सुतगे फर्गाशे

ग्रब पांचवें घर में सूर्य आदि का फल कहते हैं :--

(i) सूर्यं-राजा का प्रिय, चंचल बुद्धि युक्त, प्रवासणील (परदेश में श्रिधिक रहने वाला) (ii) चन्द्रमा-धनी, मनस्वी, दयालु, मंत्रिक्रिया (जप, अनुष्ठान आदि में संसक्त चित्त)।(iii) मंगल-क्रूर, घूमने फिरने वाला, चपल, साहसी, भोगी, धनी, विधर्मी (जिसका अपने धर्माचरण में दृढ़ चित्त न हो)। (iv) बुध-मंत्रानुष्ठान में कुशल, पुत्न, पत्नी, धन, विद्या तथा यश वल से युक्त। (v) बृहस्पति-मंत्री, गृणी, वैभव युक्त, किन्तु पुत्न थोड़े हों।(vi) शुक्र-सत्पुत्न और मित्रों से युक्त, धनी, अतिरूपशाली, सेना और घोड़ों का स्वामी। (vii) शिन-मत्त (जिसकी बुद्धि में मद-अहंकार हो), दीर्घायु, चपल, धार्मिक; अपने शत्रु समूह पर विजय प्राप्त करे। (viii) राहु-डरपोक, दयालु धन रहित (ix) केतु-शठ (दुष्ट) पानी से डरने वाला, अत्यन्त रोगी (हमारा अनुभव है कि प्रधानतया उदर विकार होता है)।। ७१-७४।।

छठे घर में स्थित ग्रहों का फल

कामी शूरो राजपूज्योऽभिन्नानी ख्यात: श्रीमान् शत्रुयाते दिनेशे। श्रल्पायुः स्यात् क्षीरणचन्द्रोऽरिसंस्थे पूर्णे जातोऽतीव भोगी चिरायु: ॥७५॥ स्वामी रिपुक्षयकरः प्रबलोदराग्निः
श्रीमान् यशोबलयुतोऽविनिजे रिपुस्ये ।
विद्याविनोदकलहिप्रयकृद्विशीलो
बन्धूपकाररहितः शशिजेऽरियाते ।।७६।।
कामी जितारिरबलोऽरिगतेऽमरेज्ये
शोकापवादसिहतो भृगुजे रिपुस्ये ।
बह्वाशनो विषमशीलसपत्नभीतः
कामी धनी रिवसुते सित शत्रुयाते ।।७७।।
राहौ रिपुस्थानगते जितारिश्चिरायुरत्यन्तसुखी कुलीन: ।
बन्धुप्रियोदारगुग्पप्रसिद्धविद्यायशस्वी रिपुगे च केतौ ।।७६।।

अब छठे घर में प्रत्येक ग्रह का फल कहते हैं :--

(i) सूर्य-कामी (विशेष कामवासना युक्त), शूर, राजा से सम्मानित, अभिमानी, विख्यात, धनवान् (ii)चन्द्रमा-यदि क्षीण चन्द्रमा हो तो म्रल्पाय हो, यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो दीर्घाय ग्रीर ग्रत्यन्त भोगी। (iii) मंगल-लोगों का स्वामी (जननायक), शतुश्रों का नाश करने वाला, जिसकी जठराग्नि प्रवल हो (जठराग्नि प्रबल होने से मनुष्य ग्रधिक भोजन करता है ग्रौर पाचन शक्ति भी उत्तम होती है), धनवान्, बलवान्, यशस्वी । (iv) बुध-विद्या विनोदी, कलह प्रिय, सौशील्यादि गुणरहित, बन्धुन्नों का उपकार न करे। (v)बृहस्पति-कामी जितारि (शतुग्रों को जीतने वाला)। वराह मिहिर ने लिखा है कि जातक के शतु न हों), अबल (बल रहित । शतुओं को जीते किन्तु बल रहित हो इसमें विरोधाभास प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में विरोध नहीं है। कल्याण वर्मा ने भी यही लिखा है, परन्तु स्पष्ट कर दिया है कि शरीर से दुवंल हो किन्तु शतुग्रों पर विजय प्राप्त करे)। (vi) शुक्र-शोक ग्रौर ग्रपवाद सहित । ग्रपवाद क्या ? लोग उसकी बदनामी करें। शुक्र यदि षष्ठ स्थान में सूर्य के आगे हो तो शुभ होता है। देखिये इसी अध्याय का श्लोक ६७। (vii) शनि-अधिक भोजन करने वाला जिसका (स्वभाव प्रकृति) उत्तम न हो, शतुत्रों से डरा हुमा, कामी, धनी । (viii) राह-शत्रग्रों को जीतने वाला, दीर्घायु ग्रत्यन्त सुखी, कुलोचित श्राचार युक्त । (ix)केतु-बन्धु प्रिय, उदार, गुणी, प्रसिद्ध, विद्या यशस्वी (विद्या के कारण यशस्वी)। ७५-७८।

सातवें घर में स्थित ग्रहों का फल
स्त्रीहें बी सदनस्थिते दिनकरेऽतीव प्रकोपी खलक्चन्द्रे कामगते दयालुरटनः स्त्रीवक्यको भोगवान्।
स्त्रीमूलप्रविलापको रग्रहिचः कामस्थिते भूमिजे
व्यङ्गःशिल्पकलाविनोदचतुरस्तारासुतेऽस्तं गते।।७६।।
धीरक्चाक्कलत्रवान् पितृगृष्ठहें बी सदस्थे गुरौ
वेक्यास्त्रीजनवल्लभक्च सुभगो व्यङ्गः सिते कामगे।
भाराष्ट्रवश्रमतप्तवीरधनिको मन्दे मदस्थानगे
गर्वी जारशिखामिंगः फिंग्यितौ कामस्थिते रोगवान्।।६०॥
ग्रनङ्गभावोपगते तु केतौ कुदारको वा विकलत्रभोगः।
निद्री विशोलः परिदीनवाक्यः सदाऽटनो मूर्खजनाग्रगण्यः॥६१॥

अब सातवें घर में सूर्य आदि प्रत्येक यह की स्थिति का फल कहते हैं— (i) सूर्य-स्त्रीद्वेषी (स्त्री से वैर हो), अत्यन्त कोधी, खल (दुष्ट)। (ii)चन्द्रमा—दयाल घमने फिरने वाला, स्त्री के वश में रहे. भोगी। (iii) मंगल—स्त्री के कारण जो दुःख उठाये (स्त्री की मृत्यु हो जाये, या स्त्री सुख में कमी हो), युद्ध में रुचि रखने वाला। भगवान् रामचन्द्र की कुण्डली में उच्च राशि का मंगल था। भगवती सीता के कारण वनवास में ग्रौर बाद में भी विलाप करना पड़ा। उनका शौर्य ग्रीर युद्ध में पराक्रम तो प्रसिद्ध है ही । (iv) ब्ध- किसी अवयव में हीनता या रोग, शिल्पकला और विनोद में चतुर (v) बृहस्पति-सुन्दर पत्नी युक्त किन्तु अपने पिता और गुरु से द्वेष करे। (vi) शुक्र-वेश्याग्रों ग्रीर स्त्रियों का प्यारा, सुन्दर, किन्तु शरीर के किसी ग्रवयव में हीनता या रोग। (vii) शनि-भारवाही, बहुत रास्ता चलने वाला (यात्रा करने वाला), परिश्रम से तप्त, धीर, धनिक। (viii) राहू-घमंडी, व्यभिचारी, रोगी। (ix) केतु-पत्नी न हो या पत्नी ग्रच्छी न हो (देखने में स्वास्थ्य में या स्वभाव में) भोग रहित, सौशील्यादि गुण रहित, निद्राल (ग्रधिक सोने वाला, ग्रत्यन्त दीन वचन वोलने वाला, ग्रत्यन्त भ्रमण शील, बद्धि-हीन। ७५-८१।

आठवें घर में स्थित ग्रहों का फल

मनोऽभिरामः कलहप्रवीगः पराभवस्ये च रवौ न तृष्तः । रगोत्सुकस्त्यागविनोदिवद्याशीलः शशाङ्कः सित रन्ध्रयाते॥दर्॥ विनीतवेषो धनवान् गर्णेशो महोसुते रन्ध्रगते तु जातः।
विनीतबाहुल्यगुराप्रसिद्धो धनी सुधारिक्षमसूतेऽब्रह्मस्थे ॥६३॥
मेधावी नीचकर्मा यदि दिविजगुरौ रन्ध्रयाते चिरायुर्दीर्घायुः सर्वसौख्यातुलबलधिनको भागंवे चाष्टमस्थे।
शूरो रोषाग्रगण्यो विगतबलघनो भानुजे रन्ध्रयाते
राहौ क्लेशापवादी परिभवगृहगे दीर्घसूत्रश्च रोगी ॥६४॥
केतौ यदा रन्ध्रगृहोपयाते जातः परद्रव्यवधूरतेच्छुः।
रोगी दुराचाररतोऽतिलुब्धः सौस्येक्षितेऽतीव धनी चिरायुः॥६४।

स्रव आठवें घर में सूर्य स्रादि ग्रहों का फल कहते हैं—(i) सूर्य-जो मन को प्यारा लगे (अपने रूप या गुणों के कारण), कलह प्रवीण (झगड़ा या युद्ध करने में कुशल। फील्डमार्शल मानिक शा जिनने सन् १९७१ में भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की की जन्म कुण्डली में अप्टम में सूर्य है) परन्तु ऐसा व्यक्ति तृप्त नहीं होता। (ii) चन्द्रमा—रण के लिए उत्सुक, त्यागशील, विनोदी, विद्याप्रिय (विद्या उपार्जन में दत्तचित्त)। (iii) मंगल—विनीत वेप, धनवान्, गणों (ग्रनेक व्यक्तियों के समूहों) का स्वामी। (iv) वुध—ग्रपनी विशिष्ट नीति (नय, विनय, चातुर्य, सद् व्यवहार) की प्रधिकता के कारण श्लाध्य, प्रसिद्ध धनी। (v) वृहस्पति—मेधावी, नीच कर्म करने वाला, दीर्घायु। (vi) शुक्र—दीर्घायु, सब प्रकार के सुख तथा असामान्य वल से युक्त, धनिक। (vii) शनि—शूर अत्यन्त कोधी, धन ग्रीर वल कम हो जाये। (viii) राहु—क्लेश उठाना पड़े, लोग उसकी निन्दा करें। (ix) केतु—दूसरे का धन ग्रीर दूसरे की पत्नी प्राप्त करने का इच्छुक, रोगी, दुराचारी, ग्रत्यन्त लोभी। किन्तु केतु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अत्यन्त धनी ग्रीर दीर्घायु होता है। ८२-८५।

नवें घर में स्थित ग्रहों का फल

स्रादित्ये नवमस्थिते पितृगुरुद्वेषी विधर्माश्रित-श्वन्द्वे पेत्रिकदेवकार्यनिरतस्त्यागी गुरुस्थे यदा । मूसूनौ यदि पित्र्यनिष्टसहितः ख्यातः शुभस्थानगे सौम्ये धर्मगते तु धर्मधनिकः शास्त्री शुभाचारवान् ॥ ६६॥ ज्ञानी धर्मपरो नृपालसचिवो जीवे तपःस्थानगे विद्याविक्तकलत्रपुत्रविभवः शुक्के शुभस्थे सित । मन्दे भाग्यगृहस्थिते रागतलस्यातो विदारो धनी
भाग्यस्थे भुजगे तु धर्मजनकद्वेषी यशोवित्तवान् ॥ ५०॥
केतौ गुरुस्थानगते तु कोपी वाग्मी विधर्मी परिनन्वक: स्यात्।
शूरः पितृद्वेषकरोऽतिदम्भाचारो निरुत्साहरतोऽभिमानी ॥ ६६॥

अब सूर्य मादि ग्रह यदि नवें घर में हों तो उसका फल कहते हैं:-(i)सूर्य-पिता और गुरु से द्वेष करने वाला । अपने धर्म में आस्था न रख कर दूसरे धर्म में श्रदा रखे। दक्षिण भारत में पिता का विचार नवम से किया जाता है, उत्तर भारत में दशम से। 'कारको भावनाशाय'-ग्रथात ग्रह जिस भाव का कारक हो, उसी भाव में बैठे तो भाव को प्रायः विगाडता है, इस सिद्धांत पर नवम स्थित सर्य होने से पिता और गुरु से द्वेष करे, यह लिखा है, क्योंकि सूर्य कर ग्रह है भीर नवम का कारक भी। किन्तु सदैव भाव में कारक स्थिति, भाव को नहीं बिगाइती । शनि अष्टम में अच्छा ही समझा जाता है। दशम में सूर्य, बुध, बृहस्पति या शनि घच्छा ही मानते हैं। (ii) चन्द्रमा-देवता (पूजा, पाठ) तथा पैतुक (पिता सम्बन्धी-पिता के जीवन काल में मान श्रद्धा, श्राज्ञा पालन तन, मन, धन, से सेवा, पिता के स्वर्गीय होने पर श्राद्ध आदि कार्यों में निरत, त्यागी। (iii) मंगल-पिता के लिये ग्रनिष्ट (पिता की मृत्यु जल्दी हो जाये, या जातक पित-विमुख हो,) विख्यात । (iv) बुध-धर्मधनिक (धर्मिष्ठ या धर्म पालन से धनिक), शास्त्रों में निष्णात शुभ आचार वाला। (v) बृहस्पति-धार्मिक, राजा का मन्त्री। (vi) शुक्र-विद्वान्, धनी, स्त्री पुत्र तथा वैभव से युक्त । (vii) शनि-युद्ध में अपनी शूरवीरता, विख्यात, पत्नीहीन (पत्नी सुख कम हो), धनी । (viii) राहु-धर्म जनक द्वेषी, यशस्वी, धनी । मूल में धर्म जनक द्वेषी शब्द ग्राया है। श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने अर्थ किया है कि जो कानून के अनुसार पिता हो उसका द्वेषी। काशी से प्रकाशित पुस्तक के टीकाकार ने श्रर्थ किया है 'धार्मिक जनों का वैरी'। परन्तु यह दोनों अर्थ उपयुक्त नहीं हैं। वास्तविक श्रर्थं है अधार्मिक तथा पितृद्वेषी । (ix)केतु-शूर, पिता से द्वेष करने वाला, म्रतिदम्भ (पाषण्ड) यक्त म्राचार वाला, उत्साहहीन, अभिमानी CE-CC 1

वशवें घर में स्थित ग्रहों का फल

मानस्थिते दिनकरे पितृवित्ताशील-विद्यायशोबलयुतोऽवनिपालतुल्यः । चन्द्रो यदा दशमगो धनधान्यवस्त्र-भूषावधूजनविलासकलाविलोलः ॥=६॥ मेषूरणस्थेऽवनिजे तु जाताः प्रतापवित्ताप्रबलप्रसिद्धाः । व्यापारगे चन्द्रमुते समस्त-विद्यायशोवित्तविनोदशीलाः ॥६०॥

सिद्धारम्भः साध्यवृत्तः स्वधर्मी विद्वानाढचो मानगे चामरेज्ये । गुक्ते कर्मस्थानगे कर्षकाच्च स्त्रीमूलाद्वा लब्धवित्तो विभुः स्यात् ॥६१॥

मन्दे यदा दशमगे यदि दण्डकर्ता मानी धनी निजकुलप्रभवश्च शूरः । चोरक्रियानिपुणबुद्धिरतो विशोलो मीनं गते फिर्णपतौ तुराणोत्सुकः स्यात् ॥६२॥

सुधीर्बली शिल्पविदात्मबोधी जनानुरागी च विरोधवृत्तिः । कफात्मकः शूरजनाग्रगण्यः सदाऽटनः कमंगते च केतौ ॥६३॥

अब दसवें घर में सूर्य आदि ग्रह हों तो उसका फल कहते हैं:—(i) सूर्य-पिता का धन प्राप्त करे, पिता का सा शील (स्वभाव) हो। मूल में शील शब्द आया है, परन्तू हमारे विचार से इसका केवल यह अर्थ होना चाहिये कि पिता का धन प्राप्त करे, विद्वान्, यशस्वी, बलवान् राजा के सदश हो। (ii)चन्द्रमा-धन, धान्य वस्त्र, ग्राभूषण से सम्पन्न, स्त्रियों से विलास करने वाला। (iii) मंगल-प्रतापी, धनी, प्रबल, प्रसिद्ध । (iv) बुध-सब विद्यात्रों का जाता, विद्वान् धनी, विनोदशील । (v) बृहस्पति-जिस कार्य को प्रारम्भ करे उसमें सफलता प्राप्त करे, उत्तम ग्राचार वाला (अथवा मूल में साधुवृत्तः शब्द आया है, उसका यह भी ग्रर्थ हो सकता है कि न्यायोचित मार्ग से ग्राजीविका उपार्जन करे) विद्वान्, आङ्यु (धनी), अपने धर्म का पालन करने वाला। (vi) शुक्र-खेती बाड़ी या स्थिनों से (स्त्रियों के सम्बन्धी कार्यों से) धन प्राप्त करे भौर विभु हो। (vii) शनि-दण्डकर्ता (ऐसे पद पर कार्य करे जहाँ अन्य जनों को दण्ड देने की क्षमता हो), मानी, धनी, अपने कुल में अग्रणी, शूर । (viii) राहु-रण के लिये उत्सुक (वीर), विशील (सौशील्यादि गुण रहित), चोरी के कार्य में जिसकी बुद्धि लगी रहे और चोरी के कार्य में निपुण । सम्प्रति रिश्वत लेना, चोर बाजार में सामान ऋय, विक्रय करना, कस्टम एक्साइज, ग्रायकर की चोरी करना आदि। (ix) केत्-बुद्धिमान्, बली शिल्प के कार्य में बुद्धिमान्। जनानुरागी सर्व सामान्य व्यक्तियों से सौहार्द रखने वाला) किन्तु दूसरों का विरोध करने वाला भी, ग्रात्मज्ञान के लिये प्रयत्नशील । ८९-९३।

## ग्यारहवें घर में स्थित ग्रहों का फल

भानौ लाभगते तु वित्तविषुलस्त्रीपुत्रदासान्वितः सन्तुष्टरच्च विषादशोलधनिको लाभस्थिते शीतगौ । श्रायस्थे धरणीसुते चतुरवाक्कामी धनी शौयंवान् सौम्ये लाभगृहं गते निपुणधीविद्यायशस्वी धनी ॥६४॥

स्रायस्थेऽमरमन्त्रिणि प्रबलधीविष्यातनामा धनी लाभस्थे भृगुजे सुखी परवधूलोलाटनो वित्तवान्। भोगी भूपतिलब्धवित्तविषुलः प्राप्ति गते भानुजे राह्रो श्रोत्रविनाशको रणतलक्ष्लाघी धनी पण्डितः ॥६४॥

उपान्त्ययाते शिखिनि प्रतापी परिप्रयश्चान्यजनाभिवन्द्यः। सन्तुष्टचित्तः प्रभुरत्पभोगी शुभक्रियाचाररतः प्रजातः ॥६६॥

अब ग्यारहवें घर में सूर्य झादि ग्रहों का फल कहते हैं:—(i) सूर्य-बहुत धन हो, स्त्री, पुत्न, दाम (नौकरों) से युक्त हो। (ii) चन्द्रमा-सन्तुष्ट, मन में दुखी रहने का स्वभाव हो, धनी हो। (iii) मंगल-चतुर वाणी बोलने वाला, कामी (काम वासना प्रधान), धनी, शूरवीर। (iv) वुध-निपुण बुद्धि, विद्या-यगस्वी (विद्वान् ग्रौर यगस्वी ग्रथवा विद्या के कारण यगस्वी), धनी। (v) बृहस्पति-बहुत बुद्धिमान, विख्यात नाम वाला धनी। (vi) शुक्र-सुखी, धनी, परायी स्त्रियों से विलास करने के लिये चंचल, भ्रमणशील। (vii) शनि-भोगी, राजा से बहुत मधिक धन प्राप्ति हो। (viii) राहु-धनी, पंडित, युद्ध में जिसकी प्रशंसा हो (युद्ध में पराक्रमी) किन्तु बहुरा हो जाता है। (ix) केतु-प्रतापी, परप्रिय (ग्रौरों का प्रिय), ग्रन्य जन जिसका सम्मान ग्रौर सत्कार करें, सन्तुष्ट चित्त प्रभु, अल्प भोग करने वाला, सदाचारी, सत्कर्मा ॥९४-९६॥

बारहवें घर में स्थित प्रहों का फल

व्ययस्थिते पूषिण पुत्रशाली व्यङ्गः सुधीरः पतितोऽटनः स्यात् । चन्द्रेऽत्ययाते तु विदेशवासी भौमे विरोधी धनवारहोनः ॥६७॥ बन्धुद्देषकरो धनी विगतधीस्तारासुते रिष्फगे चार्वाकी चपलोऽटनः खलमितर्जीवे यदाऽन्त्यं गते। गुक्ते बन्धुविनाशकोऽन्त्यगृहगे जारोपचारोऽधनी मन्दे रिष्फगृहं गते विकलधीर्मू खों धनी वञ्चकः ॥६८॥

विधुन्तुदे रिष्फगते विश्वीलः सम्पत्तिशाली विकलश्च साधुः। पुरागावित्तिस्थितिनाशकः स्या-च्चलो विश्वीलः शिखिन व्ययस्ये ॥६६॥

श्रव वारहवें घर में सूर्य आदि कोई ग्रह हो तो उसका फल कहते हैं :—
(i) सूर्य-पुत्रवान्, व्यंग (भरीर के किसी ग्रंग में हीनता या विकलता), बहुत धीर, पितत, श्रभण शील। 'पितत' शब्द वैद्यनाथ दीक्षित ने बृहज्जातक से लिया है, जहां कहा गया है कि द्वादश में सूर्य होने से पितत होता है। पितत का अर्थ है कर्मश्रव्ट। (ii) चन्द्रमा-विदेशवासी। (iii) मंगल-ग्रन्य जनों का विरोध करने वाला, धन ग्रौर स्त्रीहीन। (iv) वृध-वन्धुग्रों से द्वेप करने वाला, धनी, बृद्धि रहित। (v) वृहस्पित-नास्तिक, चपल, श्रमणशील, दुष्ट बृद्धि। (vi) शृक-ग्रपने वन्धुग्रों का विनाशक, परायी स्त्रियों से हास, विलास में प्रवीण, धनहीन। (vii) शिन-विकलवृद्धि, मूर्ख, धनी, वञ्चक (ठगने वाला)। (viii) राहु-विकल, सम्पित्तशील, दुर्गुणी किन्तु परोपकारी। (ix) केतु-विशील (दुर्गुणी) दुष्ट, पहिले से जो धन आदि चला ग्राया हो उसका नाश करने वाला।

यह बारह भावों में प्रत्येक ग्रह का फल कहा है। राणिफल पहिले कह चुके हैं। राणिफल ग्रीर भावफल दोनों का सामञ्जस्य करना चाहिये। उदाहरण के लिये लग्न में धनुराणि का वृहस्पति जो शुभ फल दिखलायेगा वह मकर का वृहस्पति लग्न में होने पर भी कैसे दिखलायेगा। इसी कारण ग्रंथकार ने इसी अध्याय में आगे उच्च राणि का फल, ग्रह यदि अपनी मूल विकोण या स्वराणि में हो, मित्र क्षेत्र, शत्रु क्षेत्र या नीच राणि में हो तो क्या फल, इसका पृथक् पृथक् विवेचन किया। इसका अति शुभ फल होगा तो कहाँ तक या पाप फल होगा तो कितना, यह निष्कर्ष निकालते समय सारावली अध्याय ३० में भाव फल कहने के बाद, कल्याण वर्मा ने जो महत्त्वपूर्ण ग्रादेश दिया है, वह पाठकों के लाभार्थ नीचे लिखा जाता है। ग्रध्याय ३० के श्लोक ८७ में कल्याणवर्मा कहते हैं कि शुभग्रह, मित्रग्रह किसी ग्रह को देखते हैं तो शुभ फल में वृद्धि, पाप

जातफपारिजात

फल में हास होता है तथा पाप ग्रह, शत्रुग्रह किसी ग्रह को देखते हों तो पाप फल में वृद्धि, शुभफल में ह्रास होता है। ग्रब ग्रागे ग्रह यदि अपनी उच्चराशि में हो तो उसका फल कहते हैं।

#### अथ स्वोच्चफलम्

उच्चस्थे दिननायके यदि धनी सेनापितः शीतगौ

मिष्टाश्नाम्बरभूषएाः कुतनयो भूनन्दने शौर्यवान् ।
सौम्ये वंशविवद्धं नो जनपितधीमाञ्जितारिः सुखी
जीवे वंशकरः सुशीलचतुरो विद्वान्नृपालिप्रयः ॥१००॥

शुक्के स्वोच्चगते विलासविनितासङ्गीतनृत्यप्रियो मन्दे ग्रामपुराटवीक्षितिपतिर्जातः कुमारीरतः । राहौ चोरजनाधिपः कुलवरः श्रूरः कुकर्मी धनी केतौ चोररतस्तु होनधरगोपालप्रियो जायते ॥१०१॥

एकः स्वतुङ्गगः खेटो मित्रग्रहनिरीक्षितः । ्जनयत्यवनीशं तं पूज्यं शस्तं सुहृद्युतम् ॥१०२॥

तुङ्गस्यंकवियन्त्ररे बलयुते जातः स धन्यो धनी सामन्तः खचरद्वये त्रिषु यदा जातोऽवनीशो भवेत्। उन्त्रस्थेषु चतुर्पहेषु बलवान् केन्द्रेषु भूपालराट् पञ्चव्योमचरेषु तुङ्गभवनप्राप्तेषु लोकेश्वरः ॥१०३॥

प्रत्येक ग्रह यदि अपनी उच्चराशि में हो तो उसका फल निम्नलिखित है:—
(i) सूर्य-धनी, सेनापित (ii) चन्द्रमा—उत्तम भोजन (मूल में मिष्टान्न—मिठाई लिखा है), वस्त्र, आभूषणों का भोक्ता। मूल में कुतनयो लिखा है अर्थात् जातक के पुत्र कुपुत्र हो। यह प्रथं कुछ बैठता नहीं। चन्द्रमा यदि ग्रपनी उच्चराशि में हों तो कुपुत्र क्यों हों? सारावली अध्याय २३ श्लोक ८ में वृष-राशि स्थित चन्द्रमा का फल निम्नलिखित है।

ब्यूटोरस्कोऽतिवाता धनकुटिलकचः कामुकः कीर्तिशाली बान्तः कन्याप्रजावान् वृवसमनयनो हंसलीलाप्रचारः। मध्यान्ते मोगभागी पृथुकटिचरणस्कन्धजा वास्यजङ्घः सांकः पार्श्वास्यपृष्ठे केकुदि शुभगतिः क्षान्तियुक्तो गवीन्दौ ॥

बृहज्जातक के भ्रष्टयाय १७ श्लोक २ में वृष राशिस्य चन्द्रमा का फल निम्नलिखित है:—

> कान्तः खेलगितः पृथूरुवदनः पृष्ठास्यपार्श्वेऽङ्कित-स्त्यागी क्लेशसहः प्रभुः ककुदवान् कन्याप्रजः क्लेष्मलः। पूर्वेवन्धुभिरात्मजीवरिहतः सौमाग्ययुक्तः क्षमी दीप्ताग्निः प्रमदाप्रियः स्थिरसुहुन्मध्यान्त्यसौख्यो गवि॥

इन मान्य ग्रंथों में कहीं भी वृष में चन्द्रमा होने से कुपुत हों, यह नहीं लिखा है। प्रतीत होता है लिपिकारों के दोष से किसी ग्रन्य पाठ के स्यान में कुतनयो यह पाठ हो गया है।

(iii) मंगल यदि अपनी उच्चराशि में हो तो शृरवीर हो। अब अन्य ग्रहों की उच्चराशि स्थिति का फल कहते हैं। (iv) बुध—वंश की वृद्धि करने वाला, जनपित (लोकनायक), बुद्धिमान्, शन्नुग्रों को जीतने वाला, सुखी। (v) बृहस्पित—वंशकर (जिसका वंश पुन्न, पौन्नादि होने से ग्रागे चले) सुशील, चतुर, विद्वान्, राजा का प्रिय। (vi) शुक्र—विलास, विनता (स्त्रीभोग), संगीत तथा नृत्य का प्रिय। (vii) शनि—ग्राम, पुर (नगर), अटवी (वन), भूमि का स्वामी, किन्तु अविवाहित (कुमारी) कन्या में ग्रासक्त। (viii) राहु—चोरों के समूह का स्वामी, कुल में प्रधान, शूर, कुकर्म करने वाला, धनी। (ix) केतु—चोरों में रत छोटे राजा का कुपापान। पुनः कहते हैं कि—

यदि एक भी ग्रह अपनी उच्चराशि में हो ग्रौर मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो जातक पूज्य, प्रशस्त, मित्रयुत राजा होता है।

यदि एक ग्रह उच्च हो और बलवान् हो (नीच नवांश, मस्त म्रादि दोष न हों) तो जातक धन्य (प्रशंसित) और धनी हो। यदि दो ग्रह ऐसे हों (उच्च और बलवान्) तो सामन्त (बड़ा जागीरदार) हो। यदि तीन ग्रह ऐसे हों तो राजा हो। यदि चार ग्रह अपनी-अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केन्द्र में हों तो सम्राट् (जिसकी मातहत में अनेक छोटे राजा हों)। यदि पाँच ग्रह अपनी-अपनी उच्च राशि में बलवान् हों तो लोकेश्वर (लोक का स्वामी-आशय है बादशाह) हो। १००-१०३।

#### मूल विकोण राशि स्थित फल

मातंण्डे यदि मूलकोरागृहगे जातो धनी विन्दत-श्चन्द्रे वित्तमुखान्वितश्च रुधिरे कोपी दयार्वीजतः । ताराजे धनिकस्तपी, सुरगुरौ भोगी नृपालप्रियः शुक्रे ग्रामपुराधिपस्तरिंगजे शूरस्तु राहौ धनी ॥१०४॥

अब ग्रह यदि अपनी मूल विकोण राशि में हो तो उसका फल कहते हैं। किस ग्रह की कौन सी मूल विकोण राशि है, यह श्रध्याय १ श्लोक २६ में कह चुके हैं।

(i) सूर्यं-धनी, विन्दित (सम्मानित)। (ii) चन्द्रमा-धनी, सुखी। (iii) मंगल-क्रोधी, दयाहीन। (iv) बुध-धिनिक, तपस्वी। (v) बृहस्पित-भोगी, राजा का प्रिय। (vi) शुक-ग्राम या नगर का स्वामी। (vii) शिन-शूर (viii) राहु-धनी। केतु का मूल विकोण राशि स्थिति का फल पृथक् नहीं कहा है क्योंकि राहु यदि अपनी मूल विकोण राशि में होगा तो उससे सप्तम केतु भी अपने मूल विकोण में होगा। १०४।

## अपनी राशि में स्थित ग्रहों का फल

स्वक्षें भास्त्रति चारुमिन्दरदुराचारोऽग्रकामी, विधौ तेजोरूपधनी, कुजे कृषिवलस्यातो बुघे पण्डितः। जीवे काव्यकलागमश्रुतपरः, जुक्को जनस्वी धनी, मन्दे चण्डपराक्रमो गतसुखी, राहौ यञोवित्तवान्।।१०५।।

स्वजातिकल्पाधिकपूज्यवित्तो धनाधिकः क्ष्मापतितुल्यभूपः। एकादिभिः स्वर्कगतैर्गहेन्द्रेजलिक्रमेर्गव भवेन्मनुष्यः॥१०६॥

ग्रव प्रत्येक ग्रह, यदि वह अपनी राशि में हो तो—उसका फल कहते हैं। किस ग्रह की कौन सी राशि है—ग्रर्थात् कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, यह अध्याय १ श्लोक १५ में कह चुके हैं। (i) सूर्य-सुन्दर मकान हो, जातक का ग्राचार ग्रच्छा न हो, विशेष कामी (काम वासना युक्त)हो । (ii) चन्द्रमा-तेजस्वी, रूपवान्, बनी । (iii) मंगल- खेती वाड़ी तथा बल के लिये ख्यात । (iv) बृध-पंडित । (v) बृहस्पति-काव्य, कला, वेद, शास्त्र में लगा हुआ अर्थात् शास्त्राध्ययनशील । (vi) शुक्र-मनस्वी, धनी । (vii) शनि-प्रचंड, पराक्रमी, सुखहीन । (viii) राहु-यशस्वी, धनी केतु का पृथक् फल नहीं कहा क्योंकि राहु स्वगृही हो तो उससे सप्तम केतु भी स्वगृही होगा ।

पुनः कहते हैं कि अपनी राशि में यदि (i) एक ग्रह हो तो ग्रपने कुल के सदृशा (ii) दो हों तो अपनी जाति में श्रेष्ठ। (iii) तीन हों तो पूज्य (सम्मानित)। (iv) चार हों तो धनी।(v) पांच हों तो ग्रधिक धनी। (vi) छः हों तो राजा के सदृशा। (vii) ग्रौर सात ग्रह स्वगृही हों तो राजा होता है। कहने का तात्पर्यं यह है कि जितने ग्रह स्वगृही हों, उतना उत्तरोत्तर शुभ फल होता है। १०५-१०६।

### मित्रक्षेत्री ग्रहों का फल

मित्रक्षेत्रगते रवौ दृढसुहृद्दाता यशस्वी भवे-तारेशे बहुमानसौक्ष्यधनिको जातो धरानन्दने । वित्तागारसुहृत्प्रियः शशिसुते चातुर्यहास्याप्रगी-जीवे शिष्टरतः सिते सुतसुखी मन्दे परान्नो धनी ॥१०७॥

ख्यातः, सुखी सुहृत्प्रीतश्चातुर्यगुरावान् सुधीः। भोगी परान्नभोक्ता च मित्रराशिफलं क्रमात्।।१०८॥

परद्रव्योपभोक्ता स्यादेको मित्रक्षगो ग्रहः। द्वौ मुहृद्वित्तभोगी स्यात् त्रयः स्वाजितवित्तभुक् ॥१०६॥

सुहृच्चतुष्टये दाता गरापः पञ्चलेचराः। चसूपः षड्ग्रहाः सप्त ग्रहाः स्याद्धररागिपतिः ॥११०॥ त्रिभिष्ट्यगतैर्भू पस्त्रिभिर्मन्त्री स्वराशिगैः। त्रिभिरस्तं गतैर्दासः त्रिभिर्नीचं गतैर्जंडः॥१११॥ ६२० जातकपारिजात

क्षेत्र, राशि, गृह, ऋक्ष, भवन, घर सबका एक ही अर्थ है। ऋक्ष नक्षत्र को भी कहते हैं। श्रव ग्रह यदि अपने मित्र की राशि में हो तो उसका फल कहते हैं। पंचधा मैत्री में मित्रामित की पाँच संज्ञा कही हैं (देखिये अध्याय २ के श्लोक ४५-४६)। ग्रधिमित्र, मित्र, सम्, शत्, ग्रधिशत् । किन्तु इस ग्रध्याय में मित्रक्षेत्री श्रौर शतुक्षेत्री दो का ही फल कहा है। बहुज्जातक में भी अध्याय २ में नैसर्गिक मित्र, सम और शतु तथा तात्कालिक मित्र, शतु का भेद कहा है किन्तु ब्रध्याय २० श्लोक १० में प्रत्येक ग्रह की बारह भावों में स्थिति का क्या फल है, यह कहने पर वराहमिहिर कहते हैं कि भाव फल निरूपण करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रह अपनी राशि में है या अपनी उच्चराशि में किंवा मित्र की राशि में, शत्यह की राशि में या सम की राशि में। इसी सिद्धान्त के अनुसार हमने पहले लिखा है कि भाव फल और राशिफल का सामञ्जस्य कर फल निरूपण करना उचित है। अस्तु, प्रकृत विषय है कि फल निरूपण में पंचधामैती के अनुसार अधिमित्र आदि पांच स्थितियों का उल्लेखन कर बराहमिहिर ने मित, सम और शत्र केवल इन तीन का उल्लेख किया है। जातक पारिजातकार ने इस ग्रध्याय में केवल दो का-मित्रक्षेत्री ग्रौर शतुक्षेत्री ग्रह का निरूपण किया है । तब ऐसी स्थिति में नैसर्गिक मित्रता, शत्रुता का विचार करना या तात्कालिक का ? इस सम्बन्ध में हमारा मन्तव्य है कि नैसर्गिक सम्बन्ध को ही मुख्य मानना क्योंकि वराहमिहिर ने मित्र, सम तथा शत्रु तीन का ही उल्लेख किया और सम केवल नैसर्गिक सम्बन्ध में होता है, तात्कालिक में नहीं। अतः यहाँ वराहमिहिर द्वारा नैसर्गिक मिन्नता श्रादि ही इंगित है, तात्कालिक नहीं। फलदीपिका ग्रध्याय ४ श्लोक १० में भी कहा है कि नैसर्गिक सम्बन्ध की मख्यता है।

'नैसर्गिकशतुसुहत्त्वमेव भवेत्प्रमाणं फलकारि सम्यक्।'

अब दूसरी शंका उठती है। यदि जातकपारिजात में जो मिन्नक्षेती ग्रौर शतुक्षेती दो का फल कहा, वह नैसर्गिक मिन्न, शतु के विचार से लेना तो, यदि कोई ग्रह समक्षेत्री हो तो क्या व्यवस्था करना ? इसका उत्तर यह है कि वह न मिन्नक्षेत्री के समान शुभफल करेगा, न शतुक्षेत्री के समान ग्रनिष्ट फल। उसका फल बीच का होगा। यह भी सिद्ध है कि यदि ग्रह ग्रधिमिन्न क्षेत्री हो तो ग्रौर भी सुन्दर फल होगा। ग्रब यदि सूर्य ग्राद् ग्रह मिन्नक्षेत्री हो तो प्रत्येक का पृथक् पृथक् फल निर्देश करते हैं।

(i) सूर्य-दृढ मित्र (पक्का दोस्त), दाता (दानशील), यशस्वी। (ii) चन्द्रमा-ग्रत्यन्त सम्मानित, सुखी, धनी। (iii) मंगल-धनी, अच्छा मकान हो, मित्रों का प्रिय हो। (iv) बुध-विशेष चतुर ग्रौर विनोदी (हास्यप्रिय)।

(v) बृहस्पति—म्रच्छे लोगों के साथ सहवास म्रौर सम्पर्क हो। (vi) मृक-पृतवान्, सुखी। (vii) मित्रिं का (मित्रों का) भोजन खाये, घनी। पृनः कहते हैं कि मित्रक्षेत्री यदि सूर्य हो तो ख्यात, चन्द्रमा हो तो सुखी, मंगल हो तो मित्रों का प्रिय, बुध हो तो चतुर म्रौर गुणी, बृहरपति हो तो विद्वान्, मृक हो तो भोगी, मित्रों को (बिना स्वयं परिश्रम किये) दूसरों का (मित्रों का) भोजन करे।

यदि एक ग्रह मित्रक्षेत्री हो तो दूसरों के द्रव्य का उपभोग करे, दो मित्रक्षेत्री हों तो मित्र के घन का उपभोक्ता, तीन हों तो स्वयं उपाउँन करे ग्रीर भोग करे, चार हों तो दाता (दानशील), पांच हों तो गणप (व्यक्ति समूहों का नायक), छः हों तो सेनापित ग्रीर सात हों तो राजा।

यदि तीन ग्रह श्रपनी श्रपनी उच्च राशि में हों तो राजा, तीन ग्रह श्रपनी श्रपनी राशि में हों तो राजा का मंत्री, तीन ग्रह श्रस्त (सूर्य सान्निध्य के कारण दिखायी न दें) तो दास (हीनसेवक) श्रीर तीन ग्रह यदि श्रपनी श्रपनी नीच राशि में हों तो जड़-निर्बृद्धि होता है। १०७-१११।

## शबुक्षेत्री प्रहों का फल

शत्रुक्षेत्रगते रवौ पितृसुखत्यागी च सेवापरः शोतांशौ यदि सातृदुःखनिरतो हुद्रोगशालो भवेत् । भूसूनौ विकलोऽकृतज्ञमलिनः सौम्ये सुखी पापघो-जीवे अध्यरतः सिते तु भृतको मन्देऽध्वशोकाकुलः ॥११२॥

मिश्रदा रिपुगाः पञ्च षड् ग्रहा होनसौस्यदाः । सर्वदुःखकराः सप्त मूढाः कुर्वन्त्यशोभनम् ॥११३॥

ग्रव शतुक्षेत्री यदि ग्रह हो तो सूर्य भादि का पृथक् पृथक् फल कहते हैं। यह समझना चाहिये कि ग्रह यदि ग्रधिशतुक्षेत्री हो तो ग्रौर भी ग्रधिक अनिष्ट फल होगा।

(i) सूर्य-पिता का सुख नहीं होता या कम होता है, जातक दूसरे की सेवा से जीविकोपार्जन करता है। (ii) चन्द्रमा—माता सम्बन्धी दुःख होता है। (भाव यह है कि चन्द्रमा मातृ-कारक है, इसलिये इस सम्बन्ध में सुख हानि करता है।) तथा हृदय का रोग (हार्ट डिज्निज) मंभावित है। चन्द्रमा

मन ग्रथांत् हृदय का कारक है, इस कारण यह फल कहा है। (iii) मंगल-विकल (शरीर से या मन से), कृतध्न, मिलन। (iv) बुध-सुखहीन, पाप बुढि (v) बृहस्पित-सदैव भविष्य के विषय में सोचता रहे (वर्तमान में क्रिया-शील न हो) एक पुस्तक में पाठ है भव्यरतः श्रीर टीकाकार ने श्रयं किया है कि श्रच्छे कार्यों में रत रहे। परन्तु यह पाठ सम्यक् नहीं है क्योंकि श्रच्छे कार्यों में रत रहना शुभ फल है श्रीर शतुक्षेत्री ग्रह शुभ फल में हानि करता है। इस कारण भव्यरतः-भविष्य के लिये मनोरथ बनाता रहे, वर्तमान में निष्क्रिय हो, यह पाठ युक्तिसंगत है। (vi) शुक्र-भृतक (नौकर होना हीनता का द्योतक है)। (vii) शनि-सदैव निरर्थंक रास्ता चलता रहे, शोकाकुल हो।

शतु राशि में पांच ग्रह हों तो मिला-जुला (कुछ ग्रच्छा, कुछ खराब) फल होता है। छः ग्रह शतु राशि में हों तो सुखहीन हो। ग्रीर सात ग्रह शतु क्षेत्री हों तो ग्रनेक प्रकार का दुःख करते हैं। ग्रस्त ग्रह ग्रनिष्ट फल करते

हैं। ११२-११३।

### नीच राशि स्थित ग्रह फल

नीचस्थे दिननायके तु पिततोऽबन्धुः प्रवासे रतः शीतांशौ सरुजोऽल्पपुण्यधनवान् भौमे कृतघ्नो धनी । क्षुद्रो बन्धुविरोधकुच्छिशिसुते जीवेऽपवादी खलः शुक्रे दुःखरतः शनौ गतधनस्त्रीको विपन्नः खलः ॥११४॥

स्वेषूच्चभावेषु फलं समग्रं त्रिकोरावत्स्यात्फलमंशकेषु । स्वराशितुल्यं सुद्धदंशकेषु नीचारिमूढेष्वरिराशितुल्यम् ॥११४॥

स्वोच्चत्रिकोएास्वसृहृच्छत्रुनोचगृहार्कगैः । फलं सम्पूर्णपादोनदलपादाल्पनिष्फलम् ॥११६॥

केन्द्रत्रिकोरागाः सर्वे ग्रुभदा बलिनः ग्रुभाः । त्रिषडायगताः पापा बलिनो यदि शोभनाः ॥११७॥

षट्पञ्चकत्रिचतुरक्षिवियच्चरेन्द्र-सम्पर्कजद्युचरभावभवानि यानि । तुङ्गादिकग्रहफलानि च कीर्तितानि प्रद्योतनप्रमुखलब्धवरप्रसादात् ॥११८॥ ग्रव सूर्य ग्रादि ग्रह यदि नीच राशि में हों तो प्रत्येक ग्रह का पृथक् पृथक् फल कहते हैं।

(i) सूर्य-पितत, बन्धुहीन, सदा प्रवासी (पिहले परदेश में रहना कष्ट लक्षण समझा जाता था)। (ii) चन्द्रमा-रोगी, ग्रल्पधनी, पुण्य कार्य थोड़ी-मान्ना में करे। (iii) मंगल-कृतघ्न किन्तु धनी। (iv) वृध-क्षुद्र, बन्धुग्रों से विरोध करे। (v) वृहस्पति-दुष्ट लोग उसकी निन्दा करें। (vi) शुक्र-दुःखी। (vii) शनि-स्त्री ग्रीर धन का सुखन हो, दुष्ट, कष्टग्रस्त।

अब कहते हैं कि अपनी उच्च राशि में पूर्ण फल होता है। नवांश (स्वनवांश) का वही फल जो अपनी मूल विकोण राशि में कहा गया है। यदि अपने मित्र के नवांश में ग्रह हो तो वही फल प्राप्त होता है, जो स्वगृही कहा है। श्रीर यदि ग्रह अपने नीच नवांश या शतुनवांश में हो या अस्त हो तो वहीं दुष्ट फल जो शतु राशि स्थित ग्रह का कहा है।

यदि शुभ ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में बलवान् हों तो ऐसे सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। पाप ग्रह यदि बलवान् होकर लग्न से तृतीय, पष्ठ या ए कादश में हों तो ग्रच्छा फल प्रदान करते हैं।

अब ग्रंथकार कहते हैं कि सूर्य आदि ग्रंहों की कृपा से इस अध्याय में दो, तीन, चार, पाँच, छः ग्रहों की युति का फल, ग्रहों का राणि, भाव फल और उच्च राशि स्थिति आदि का फल कहा गया है। ११४-११८।



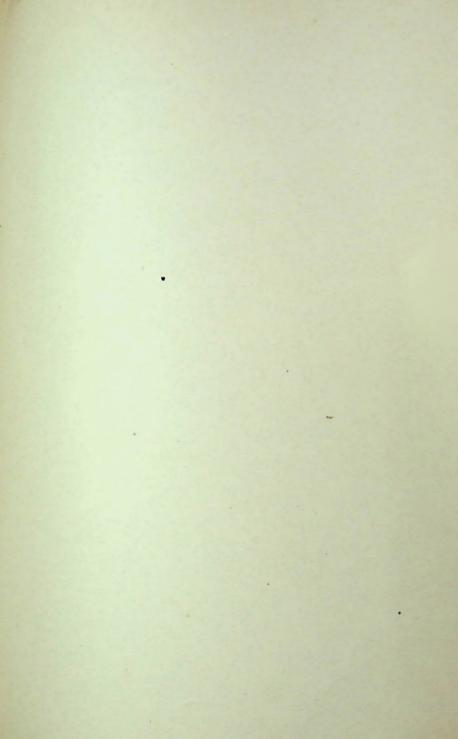





# लेखक की ग्रन्य कृतियां

फलदीपिका — आंज से प्रायः ४०० वर्ष पहले फिलित ज्योतिष के इस अनुपम ग्रन्थ की रचना श्री मंत्रेश्वर ने दक्षिण भारत में की थी। दक्षिण भारत में प्रचिलत फिलित ज्योतिष के बहुत-से नवीन सिद्धान्त इसमें दिए गए हैं, जिनका अध्ययन उत्तर भारत के पंडितों के लिए नवीन होगा, क्योंकि ये सिद्धान्त उत्तर भारत में अब तक प्राप्त संस्कृत ग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्रीरामानुजकृत फिलितज्योतिष-ग्रन्थ—भावार्थरत्नाकर—भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। उसके सारभूत फिलित ज्योतिष के ४५० योग इस ग्रन्थ में दिए गए हैं। ज्योतिष के प्रेमियों के लिए इसमें सर्वथा नवीन पाठ्यसामग्री प्रस्तुत है।

(अजिल्द) ६० ५०; (सजिल्द) ६० ७५

विफला—इस पुस्तक में फलित ज्योतिष के तीन दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों—सुश्लोक-शतक, शतमंजरी ग्रीर वेडाजातक—की हिन्दी में व्याख्या प्रस्तुत की गई है। रु० २५

अङ्किविद्या— यह जन्म की ग्रंग्रेजी तारीख ग्रौर मास के आधार पर भविष्यफल बतानेवाला सर्वप्रथम ग्रौर सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। ए० १०

सुगमज्योतिष-प्रवेशिका— इस ग्रन्थ में अनेक शास्त्रों का अवलोकन करके उनका सार-संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इसके चार भाग है—(१) जन्म-कुण्डली का गणित ग्रौर फलित (२) वर्ष-कुण्डली विचार (३) प्रश्न-कुण्डली, एवं (४) मुहूर्त-विचार।

जातकादेशमार्गं (चिन्द्रका) — इस प्रन्थ में दक्षिण भारत के प्राचीन संस्कृत प्रन्थ जातकादेशमार्गं की हिन्दी में व्याख्या दी गई है। इसमें अष्टकवर्ग प्रकरण, भाव-विचार, दम्पती में आनुकूल्य आदि विषयों का संग्रह है। ६० १० भारतीय लग्न सारिणी — बिना पंचाग, सूर्योदय या इष्टकाल के, जन्म की तारीख, घंटे, मिनट के आधार पर लग्न स्पष्ट करने की सर्वोत्तम पुस्तक है। ६० १६ हस्त-रेखा-विज्ञान — इसमें पाश्चात्य तथा भारतीय सिद्धान्तों के आधार पर हस्त-रेखाएं देखने का वर्णन है। प्रस्तुत ग्रन्थ को चार खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खण्ड में हस्त-परीक्षा-विचार, द्वितीय खण्ड में हस्त-रेखा-विचार, तृतीय खण्ड में अन्य रेखाग्रों ग्रोर हाथ पर विध चिह्नों के प्रभाव का वर्णन है ग्रौर चतुर्थ खण्ड में शरीर के लक्षणों का निरूपण है। ज्योतिष-शास्त्र के इच्छुकों के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। (अजिल्द) ६० ४०; (सजिल्द) ६० ६०

| मोती   | लाल | बनार    | सो | दा स |
|--------|-----|---------|----|------|
| दिल्ली |     | वाराणसी |    | पटना |